| (XXXXX)      | *****************<br>वीर सेवा मन्दिर         | XXXXX          |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|
| *            | <b>दिल्ली</b>                                | X              |
| X            |                                              | XXX            |
| X            |                                              | XX             |
| X            | *                                            | X              |
| 8            | C-001                                        | X              |
| XX           | क्रम संख्या                                  | 8X<br>8X       |
| XXX          | काल नं व 20.3 34 स्वा                        | XXXX           |
| 8            | खण्ड                                         | \$             |
| X<br>X<br>XX | (<br>Kamamamamamamamamamamamamamamamamamamam | OX<br>OX<br>OX |

### खर्गवासी साधुबरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी

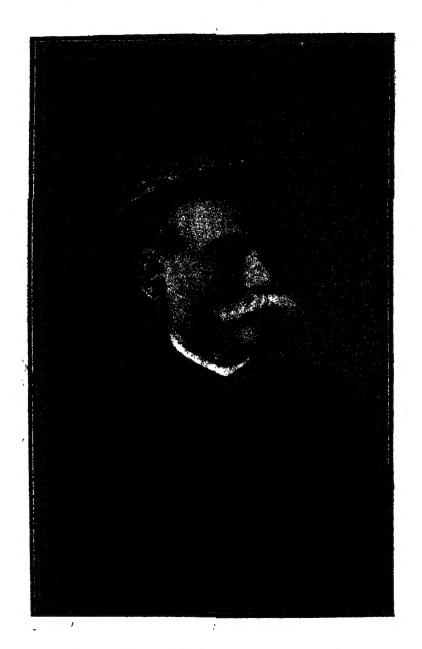

बाब् श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता

**जन्म-वि.** सं. १९२१, मार्ग. वदि ६ 🛒 स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६

### दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतित्रिय स्त० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी



अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५] सिखु ती. ७-७-१९४४

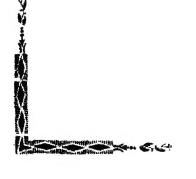

# सिं घी जै न य न्थ मा ला

••••••••••••[ ग्रन्थांक ४५ ]•••••••

दाक्षिण्यचिह्नाङ्क -श्रीमद् - उद्योतनसूरि - विरचिता

# कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा )

### प्रथम भाग - मूल कथाग्रन्थ



### SINGHI JAIN SERIES

\*\*\*\*[NUMBER 45]\*\*\*\*\*\*

## KUVALAYAMALA

**OF** 

UDDYOTANA SŪRI

(A Unique Campū in Prākrit)

### क ल क ता नि वा सी साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य **श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी** पुण्यस्मृतिनिमित्त प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

# सिंघी जैन ग्रन्थ मा ला

[ जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुम्फित प्राकृत, संस्कृत, अपभंदा, प्राचीनगूर्जर,-राजस्थानी आदि जानाभाषानिषद्ध सार्वजनीन पुरातन वाद्याय तथा नृतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन प्रन्थाविल ]

> भीमद्-डालचन्दजी-सिंघीसत्पुत्र स्त्र॰ दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक आचार्य जिन विजय मुनि अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

ऑनररी डायरेक्टर राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान) निवृत्त सम्मान्य नियामक

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

ऑनररी मेंबर जर्मन ओरिएण्टल सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीक्र्यूट, पूना (दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद (गुजरात); विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध प्रतिष्ठान, होसियारपुर (पञ्जाब)

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापी ठ

प्रकाशक - जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७ मुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई, नं २

### दाक्षिण्यचिह्नाङ्क -श्रीमद् -उद्योतनसूरिविरचिता

# कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा )

\*

अतिदुर्रुभ्यप्राचीनपुस्तकद्वयाधारेण सुपरिशोध्य बहुविधपाठमेदादियुक्तं परिष्कृत्य च संपादनकर्ता

डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट्. प्राध्यापक, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर (दक्षिण)

### प्रथम भाग – मूल कथाग्रन्थ



#### प्रकाशनकर्ता

## अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ भारतीय विद्याभवन, बम्बई

विक्रमाब्द २०१५]

प्रथमावृत्ति

[किस्ताब्द १९५९

ग्रन्थांक ४५ ]

सर्वाधिकार सुरक्षित

[ मूल्य रु० १५-५०

### SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL,
PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS
IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD RAJASTHANIGUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT
RESEARCH SCHOLARS

#### **ESTABLISHED**

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETH

#### ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

Danasila - Sahityarasika - Sanskritipriya

#### SRI BAHADUR SINGH SINGHI

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

#### ACHĀRYA JINA VIJAYA MUNI

ADHISTHATA, ŚINGHT JAIN ŚĀSTRA ŚIKṢHĀ PIŢHA

Honorary Founder-Director, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur;
General Editor, Rajasthan Puratan Granthamala; etc.

(Honorary Member of the German Oriental Society, Germany; Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; Vishveshvranand Vaidic Research Institute, Hosiyarpur; and Gujarat Sāhitya Sabhā, Ahmedabad.)

#### PUBLISHED

UNDER THE PATRONAGE OF

SRI RAJENDRA SINGH SINGHI SRI NARENDRA SINGH SINGHI

BY THE ADHISTHATA

SINGHI JAIN SHASTRA SHIKSHAPITH
BHARATIYA VIDYA BHAVAN
BOWBAY

#### UDDYOTANA-SŪRI'S

# KUVALAYAMĀLĀ

(A Unique Campu in Prakrit)

Critically Edited from Rare Mss. Material for the First Time with an Introduction, Various Readings, Notes etc.

AND

RATNAPRABHA-SŪRI'S

### KUVALAYAMALA-KATHA

(A Stylistic Digest of the Above in Sanskrit)
Critically Edited with Various Readings etc.

BY

Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. LIEL. RAJARAM COLLEGE, KOLHAPUR

88

### Part I KUVALAYAMÂLÂ

PRÄKRIT-TEXT & VARIOUS READINGS

器

#### PUBLISHED BY

Adhisthātā, Singhi Jain Śāstra Śikṣāpiṭha
BHĀRATĪYA VIDYĀ BHAVANA
BOMBAY

V. E. 2015]

First Edition

A. D. 1959

Vol. No. 45]



Price Rs. 15-50

#### ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति बङ्गामिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । सुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥ ð बहवो निवसस्यत्र जैना उकेशवंशजाः । धनाव्या नृपतम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥ श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सचरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥ Ę बाह्य एव गतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्यो धतधर्मार्थनिश्चयः ॥ 8 कुशामीयया सद्बुद्धा सद्वत्या च सिश्वष्टया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मीं कोठ्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥ 4 तस्य मञ्जूकमारीति सञ्चारीकुरूमण्डना । जाता पतित्रता पत्नी शीरूसीभाग्यभूषणा ॥ Ę श्रीबहादुरसिंहाख्यो गुणवाँस्तनयस्तयोः । सञ्जातः सुकृती दानी धर्मप्रियश्च धीनिधिः ॥ 9 प्राप्ता पुण्यवता तेन पत्नी तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥ E श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्टपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् दक्षिणबाहवत् पितुः ॥ ٩ नरेन्द्रसिंह इत्याख्यसेजस्वी मध्यमः सुतः । सूजुर्वरिनद्रसिंहश्च कनिष्टः सौम्यदर्शनः ॥ 90 सन्ति त्रयोऽपि सर्वत्रा आसमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानगामिनः ॥ 99 अन्येऽपि बहुबस्तस्याभवन् स्वस्नादिबान्धवाः । धनैर्जनैः समुद्धः सन् स राजेव व्यराजत ॥ 12

#### अन्यक -

93

38

94

3 5

90

36

89

२०

28

२२

२३

२४

24

२६

30

26

28

30

3 8

33

33

38

34

3 €

3 19

36

28

80

सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा रुक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तिश्चत्रं विदुपां खलु ॥ नाहंकारों न दुर्भोवों न विखासों न दुर्ब्ययः । इष्टः कदापि यदुगेहे सतां तद् विसायास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सज्जनान् प्रति । यन्धुजनेऽनुरक्तोऽभूत् प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ देश-कालस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-मंस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समुद्रत्ये समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं धनम् ॥ गत्वा सभा-समित्वादौ मृत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दश्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥ एवं धनेन देहेन ज्ञानेन ग्रुभनिष्टया । अकरोत् स यथाशिक सत्कर्माणि सदाशयः ॥ षधान्यदा प्रसङ्गेन स्विपतुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पुज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः स्वयम् । तस्मात् तज्ज्ञानद्वद्ध्यर्थे यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥ विचार्येवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रहेयानां स्वमित्राणां विदुषां चापि तादशाम् ॥ जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्ति निकेत ने । सिंघीपदाङ्कितं जैन ज्ञान पीठ र्मातष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयः प्राज्ञो सुनिनान्ना च विश्वतः । स्वीकर्तुं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥ तस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थैयौदार्यादिसद्भगैः । वशीभूय मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रर्स-नीगार्श्व-चन्द्रीब्दं तत्प्रतिष्ठा ब्यथीयत ॥ प्रारब्धं मुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानांलप्सूनां प्रन्थानां प्रथनं तथा ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंबीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैषा प्रारब्धा प्रन्थमालिका ॥ उदारचेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । ज्ययितं पुष्कलं द्रव्यं तत्तस्कार्यसुसिद्धये ॥ छात्राणां वृत्तिदानेन नैकेषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥ जलवाक्वादिकानां तः प्रातिकृल्यादसौ मुनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्रावासितः ॥ तत्रापि सततं सर्वे साहाय्यं तेन यच्छता । प्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥ नन्दै-निध्ये हैं-चन्द्रांबदे कृता पुनः सुयोजना । प्रन्थावल्याः स्थिरस्वाय विस्तराय च नृतना ॥ ततो मुनेः परामर्शीत् सिंबीवंशनभस्तता । भावि द्याभव ना येथं प्रन्थमाला समर्पिता ॥ भासीत्तस्य मनोवाञ्छाऽपूर्वमन्थप्रकाशने । तद्र्यं न्ययितं तेन लक्षाविध हि रूप्यकम् ॥ दुर्विकासाद् विधेईन्त ! दौर्भाग्याश्वात्मयनभूनाम् । स्वल्पेनैवाथ कालेन स्वर्गे स सुकृती ययौ ॥ विर्थु-श्रु-व-र्थ-स-नेत्रा-ब्दे मासे भाषाहसञ्ज्ञके । किष्ठकातानगर्यो स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥ पितृभक्तेश्व तत्पुत्रैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्ये प्रकाश्यतेऽधुना त्वियम् ॥ सैषा प्रन्याविलः श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । मूपाद् भूत्यै सतां सिंबीकुलकीर्तिप्रकाशिका ॥ **बिद्धजनकृताह्नादा सचिवानन्ददा सदा । चिरं नन्द्**खियं छोके श्रीसैंघी ग्रन्थमालिका ॥

#### ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

9

₹

ŧ

4

L

Q

90

23

99

9 3

98

94

9 8

9 19

28

98

२०

₹9

**२**२

२३

**38** 

24

२६

29

38

२९

90

15

5 \$

33

8 8

14

38

e g

36

28

20

स्वस्ति श्रीमेदपाटाक्यो देशो भारतिविश्वतः । रूपाहेलीति सञ्जाशी पुरिका यत्र सुस्थिता ॥
सदाचार-विशासम्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमञ्चतुर्रिहें। त्र राठोडान्वयभूमिपः ॥
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिभाक् । क्षात्रधमेवनो यश्च परमारकुलाप्रणीः ॥
मुझ-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥
पत्नी राजकुमारिति तस्याभृद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक् सौजन्यमृषिता ॥
क्षत्रियाणीं प्रभापूर्णां शौर्योद्दीसमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥
पुत्रः किसनसिंहाख्यो जातस्त्योरतिप्रियः । रणमल्ल इति चान्यद् यश्वाम जननीकृतम् ॥
श्रीदेवीद्दंसनामाऽत्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्मेषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥
श्रागतो मरुदेशाद् यो श्रमन् जनपदान् यहून् । जातः श्रीवृद्धिसिंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥
तेनाथाप्रतिमप्रमणा स तत्सूनुः स्वसिद्धो । रक्षितः श्लिक्षतः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥
दौर्भाग्यात् तस्लिखशोबाँक्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमृदः स्वगृहात् सोऽथ यद्दक्थ्या विनिर्गतः ॥

#### तथा च-

भ्रान्त्वा नैकेषु देशेषु संसेव्य च बहुन् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्ततः ॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्यवृत्तिना तेन तस्वातस्वगवेषिणा ॥ धाघीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्न-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैके प्रन्था विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिताः ॥ बहुभिः सुविद्वद्भित्तन्मण्डलैश्च स सत्कृतः । जिनविजयनाम्नाऽयं विख्यातः सर्वत्राभवद् ॥ तस्य तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गाःश्रीमहात्मना । आहतः सादरं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । वि द्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्टितो यदाऽभवत् ॥ भाचार्यत्वेन तत्रोबैर्नियुक्तः स महात्मना । रस्-मुँनि-निधीन्द्वेटदे पुरात स्वा रूप म न्दि रे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत् पदं ततः। गत्वा जर्मनराष्ट्रे स तस्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत भागत्य सँछग्नो राष्ट्रकार्ये च सिकयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वातन्त्र्यसङ्गरे ॥ क्रमात् ततो विनिर्मुक्तः स्थितः शान्ति नि केत ने । विश्ववन्यकवीनद्वश्रीरवीनद्वनाथभूषिते ॥ सिंघीपद्युतं जै न ज्ञा न पी ठं तदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडाखचन्दस्य सुनुना ॥ श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण श्रीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च तस्यासी पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् किष्यान् प्रन्थयन् जैनवाकायम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुळकंतुना । स्वपितृश्रेयसे होषा प्रारच्या प्रन्थमालिका ॥ भर्थवं विगतं तस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । ग्रन्थमालाविकासादिप्रवृत्तिषु प्रयस्यतः ॥ बार्ण-रक्ष-नेवेन्द्वेब्दे मुंबाईनगरीस्थितः । मुंशीति बिरुद्ख्यातः कन्हेंबाळाळ-घीसखः ॥ प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयक्षः सफलोऽचिरात् ॥ बिदुषां श्रीमतां योगात् पीठो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेत विद्या भवन सन्ज्या ॥ भाइतः सहकार्यार्थं स मुनिस्तेन सुहृदा । ततःप्रशृति तत्रापि तस्कार्ये सुप्रवृत्तवान् ॥ तद्भवनेऽन्यद्। तस्य सेवाऽधिका इपेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावेन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥ नन्दै-निर्ध्यक्के-चन्द्राब्दे वैक्रमे विहिता पुनः । एतद् प्रन्थावलीस्थैर्यकृते नृतनयोजना ॥ परामशीत् ततस्तस्य श्रीसिंघीकुलभास्तता । माविधाभवनायेयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥ प्रदत्ता दशसाहस्री पुनस्तस्योपदेशतः । स्विपिष्टस्मृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥ दैवादरूपे गते काले सिंचीवर्यो दिवंगतः । यसस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥ पितृकार्यभगसर्थं यत्रशिक्षेसदात्मजेः । राजेन्द्रसिंह्मुख्येश्च सत्कृतं तद्वचस्ततः ॥ पुण्यस्रोकपितुर्मासा प्रन्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो झर्ड्छक्षं धनं ददौ ॥ प्रन्थमालाप्रसिद्धार्थं पितृवत् तस्य कांक्षितम् । श्रीसिंबीसत्युत्रैः सर्वं तद्गिराऽनुविधीयते ॥ विद्वजनकृताह्यादा सिचदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिन विजय भारती ॥

### SINGHI JAIN SERIES

# Works in the Series already out. श्रु अद्याविष मुद्रितप्रन्थनामाविल 🎎

- मेरुतुङ्गाचार्यरचित प्रवन्धचिन्तामणि मूल संस्कृत प्रन्थ.
- पुरातनप्रबन्धसंग्रह बहुविध ऐतिहातध्यपरिपूर्ण अनेक निबन्ध संचय.
- ३ राजशेखरसूरिरचित प्रबन्धकोश.
- ४ जिनप्रभसरिकत विविधतीर्थकस्प.
- ५ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाग्य.
- ६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा.
- हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.
- ८ भट्टाकलङ्कदेवकृत अकलङ्कप्रन्थत्रयी.
- ९ प्रबन्धचिन्तामणि हिन्दी भाषांतर.
- १० प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित.
- ११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचन्द्रगणिचरित.
- १२ यशोविजयोपाध्यायविर्चित शानधिन्दुप्रकरण.
- १३ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोशः.
- १४ जैनपुरूकप्रशस्तिसंब्रह, प्रथम भाग,
- ९५ हरिभद्रसुरिविरचित धूर्तांख्यान. ( प्राकृत )
- १६ दुर्गदेवछ्त रिष्टसमुख्यः ( प्राकृत )
- १७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य.
- १८ कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपभ्रंश)

- १९ भर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुभाषितसंप्रह.
- २० शान्त्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-वृत्ति.
- २१ कवि घाहिलरचित पडमसिरीश्वरिड. ( अप॰ )
- २२ महेश्वरस्रिकृत नाणपंचमीकहा. (प्रा०)
- २३ श्रीभद्रबाहुआचार्यकृत भद्रबाहुसंहिता.
- २४ जिनेश्वरस्रिकृत कथाकोषप्रकरण. (प्रा॰)
- २५ उदयप्रभस्रिकृत धर्माभ्युद्यमहाकाच्य.
- २६ जयसिंहस्रिकृत धर्मोपदेशमाला. (प्रा०)
- २७ कोऊहलविरन्वित लीलावई कहा. ( प्रा॰ )
- २८ जिनद्त्ताख्यानद्वय. ( प्रा॰ )
- २९ खयंभृविरचित पडमवरिड. भाग १ (अप॰)
- ३१ सिद्धिचन्द्रकृत कान्यप्रकाशाखण्डन.
- ३२ दामोदरपण्डित कृत उक्तिब्बक्तिप्रकरण.
- ३३ मिलभिन विद्वत्कृत कुमारपाळचरित्रसंप्रह.
- ३४ जिनपालोपाध्यायरचित खरतरगच्छ पृहद्वर्वाविछ.
- ३५ उद्योतनसरिकृत कुवछयमाला कहा. (प्रा॰)
- ३६ गुणपालमुनिरनित जंबुचरियं. ( प्रा० )
- ३७ पूर्वाचार्यविरचित जयपायह -निमित्तशास. (प्रा॰)
- ३८ धनसारगणीकृत-भर्नृहरशतकत्रयटीका.

#### Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandrāchārya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

- १ स्व. बाबू श्रीवहादुरसिंहजी सिंघी स्मृतिप्रन्थ [ भारतीयविद्या भाग ३ ] सन १९४५.
- 2 Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume. BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- 3 Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)
- 4-5 Studies in Indian Litary History, Two Volumes.

By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

#### Works in the Press.

### 💖 संप्रति मुद्यमाणग्रन्थनामाविल 💸

- ९ विविधगच्छीयपद्यावलिसंप्रद्
- २ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, भाग २.
- ३ विज्ञासिसंग्रह विज्ञाप्ति महालेख विज्ञाप्ति त्रिवेणी भादि अनेक विज्ञाप्तिलेख समुख्य.
- **४ कीर्तिकौसुदी** आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह.
- ५ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रवस्थः
- ६ नयचन्द्रविरचित हम्मीरमहाकाच्य.
- ७ महेन्द्रसूरिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. ( प्रा॰ )
- ८ कौटिल्यकृत मर्थकास सटीक. (कतिपयअंश)

- ९ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र. ( नौद्धशास्त्र )
- १० भोजनृपतिरचित शृक्षारमञ्जरी. ( संस्कृत कथा )
- ११ रामचन्द्रकविरचित-स**क्षिकासकरन्द्रादिनाटकसंप्रह.**
- १२ तरुणप्राभाचार्यकृत चडावश्यकवालावबोधवृत्ति.
- १३ प्रधुन्नस्रिकृत सूल्ज्युद्धिप्रकरण-सटीक
- १४ हेमचन्द्राचार्यकृत छन्दोऽनुकासन
- १५ स्वयंभुकविरचित पडमचरित्र. भा० ३
- ३६ टकुर फेरूरचित प्रन्थावलि (प्रा॰)

To Pandit Dr. Sukhalalaji Sanghavi and Āchārya Śrī Jina Vijayaji Muni

#### **PREFACE**

AFTER working for the last six years and more on the critical edition of this unique Prākrit Campū, the *Kuvalayamālā* of Uddyotanasūri (A. D. 779), it is a matter of pleasure and relief for the Editor that the Text with the Various Readings is being placed before the world of scholars, in this Part I.

The Second Part will include the Introduction which gives a description of the Mss. along with the principles of Text—constitution and presents an exhaustive study of the various aspects of the Kuvalaya-mālā. In it is included a critical edition of Ratnaprabhasūri's Kuvalaya-mālā-kathā which is a stylistic digest in Sanskrit of Uddyotana's Prākrit work. All this material is nearly ready, and it is hoped that the Second Part also will be published soon.

The Prākrit Text is edited according to the best standards of critical scholarship. Only two Mss. of this Prākrit Campū are available one written on paper in Poona (P) and the other on palm-leaf in Jaisalmer (J): both of them are used for this edition.

Muni Shri Jinavijayaji had undertaken a critical edition of this work; and, as early as 1931, he had even printed the first form of it. The students of Prākrit literature have to regret that due to various preoccupations and multifarious duties this great savant could not continue his work on this important Prākrit Text. A kalyāṇa-mitra as he is, he generously placed the Jaisalmer material at my disposal; and it is out of great respect for his wish that I undertook to edit this work. But for his help and constant encouragement I would not have been able to complete this arduous task. Words are inadequate to express my sense of gratitude towards him.

My sincere thanks are due to the ex-Government of Kolhapur and the University of Poona for their research grants which enabled me to continue my work on the Kuvalayamālā.

Two years back some unexpected developments were about to dislocate my work on the Kuvalayamālā. Thanks to Pt. Dr. Sukhalalji Sanghavi, Ahmedabad, Dr. Hiralal Jain, Muzffarpur, and other well-wishers that I could complete the text-constitution of this Kuvalayamālā which by its publication has positively enhanced the greatness of Indian literature in general and Prākrit literature in particular.

Karmanyevadhikāras te.

Rajaram College Kolhapur: 1-5-59.

A. N. UPADHYE

### किञ्चित् प्रास्ताविक ।

### (कुवलयमाला कथाके प्रकाशनकी पूर्व कथा।)

अनेक वर्षोंसे जिसके प्रकाशित होनेकी विद्वानोंको विशिष्ट उत्कण्ठा हो रही यी, उस दाक्षिण्य विद्वाङ्कित उद्योतन स्रिकी बनाई हुई प्राकृत महाकथा कुवलयमाला, सिंघी जैन प्रनथमाला के ४५ वें मणिरकके रूपमें, आज प्रकट करते हुए मुझे अतीव हर्षानुभव हो रहा है।

इस कथा प्रन्थको इस रूपमें प्रकट करनेका आजसे कोई ४५ वर्ष पूर्व, मेरा संकल्प हुआ था। विद्वन्मतिक्षक मुनिवर्थ्य श्री पुण्यविजयजीके खर्गीय गुरुवर्थ्य श्री चतुरविजयजी महाराजने रक्षप्रभसूरिकत गद्यमय संस्कृत कुवलयमाला कथाका संपादन करके भावनगरकी जैन आत्मानन्द सभा द्वारा (सन् १९१६) प्रकाशित करनेका सर्वप्रथम सुप्रयत किया, तब उसकी संक्षिप्त प्रस्तावनामें प्रस्तुत प्राकृत कथाका आधन्त भाग उद्धत करनेकी दृष्टिसे, प्रनाके राजकीय प्रन्यसंप्रह ( जो उस समय डेक्कन कॉलेजमें स्थापित या ) में सुरक्षित इस प्रन्थकी, उस समय एकमात्र ज्ञात प्राचीन हस्तलिखित प्रति, मंगवाई गई। हमारे खर्गस्य बिद्धान् मित्र चिमनलाल डाह्याभाई दलाल, एम्. ए. ने उस समय 'गायकवाडस् ओरिएन्टल सिरीझ' का काम प्रारंभ किया था। प्रायः सन् १९१५ के समयकी यह बात है। उन्होंके प्रयत्नसे पूना वाली प्रति बडौदामें मंगवाई गई थी। मैं और श्री दलाल दोनों मिल कर उस प्रतिके कुछ पन्ने कई दिन टटोलते रहे, और उसमेंसे कुछ महत्त्वके उद्धरण नोट करते रहे । श्री दलालके हस्ताक्षर बहुत ही अन्यवस्थित और अस्पष्ट होते थे अतः इस प्रन्थगत उद्धरणोंका आलेखन मैं ही खयं करता या। प्रन्थका आदि और अन्त भाग मैंने अपने हस्ताक्षरों में सुन्दर रूपसे लिखा था। उसी समय कथागत वस्तुका कुछ विशेष अवलोकन हुआ और हम दोनोंका यह विचार हुआ कि इस प्रन्यको प्रकट करना चाहिये। मैंने श्री दलालकी प्रेरणासे, गायकवाड सीरीशको लिये, सोमप्रभाचार्य रचित कुमारपालप्रतिबोध नामक विशाल प्राकृत प्रन्थका संपादन कार्य हाथमें लिया था; और उसका छपना भी प्रारंभ हो गया था। मैंने मनमें सोचा था कि कुमारपालप्रतिबोधका संपादन समाप्त होने पर, इस कुबलयमालाका संपादन कार्य हाथमें लिया जाय।

श्री दलाल द्वारा संपादित गायकवाडस् ओरिएन्टल सीरीझका प्रथम प्रन्थ राजशेखरकत 'कान्यभीमांसा' प्रकट हुआ । इसके परिशिष्टमें, कुवलयमालाके जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनकी मूल नकल सर्वप्रथम मैंने ही की थी ।

पूना वाली प्रतिका ऊपर ऊपरसे निरीक्षण करते हुए मुझे आमास हुआ कि वह प्रति कुछ अशुद्ध है। पर उस समय, जेसलमेरकी प्रति द्वात नहीं थी। उसी वर्ष जेसलमेरके ज्ञानमंद्रारोंका निरीक्षण करनेके लिये, खर्मवासी विद्याप्रिय स्पाजीराव गायकवाद नरेशका आदेश प्राप्त कर, श्री दलाल वहां गये और प्रायः तीन महिन। जितना समय व्यतीत कर, वहांके मंद्रारोंकी प्रन्थराशिका उनने ठीक ठीक परिचय प्राप्त किया। तभी उनको जेसलमेरमें सुरक्षित प्राकृत कुक्लयमालाकी ताद्रपत्रीय प्राचीन प्रतिका पता लगा। पर उनको उसके ठीकसे देखनेका अवसर नहीं मिला था, अतः इसकी कोई विशेषता उनको ज्ञात नहीं हुई। बादमें बढ़ौदासे मेरा प्रस्थान हो गया।

सन् १९१८ में मेरा निवास पूनामें हुआ। भांडारकर ओरिएन्टल रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी स्थापनाके काममें, जैन समाजसे कुच्छ विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त करानेकी दृष्टिसे, इन्स्टिट्यूटके मुख्य स्थापक विद्वान् खर्गवासी डॉ॰ पाण्डुरंग गुणे, डॉ॰ एन् औ. सरदेसाई और डॉ॰ एस् के. बेल्वलकर आदिके आमंत्रणसे में पूना गया था। मेरा उद्देश इन्स्टिक्यूटकी स्थापनामें जैन समाजसे कुछ आर्थिक सहायता दिलानेके साथ, खयं मेरा आन्तरिक प्रलोभन, पूनाके उस महान् प्रन्थसंप्रहको भी देखनेका था जिसमें जैन साहित्यके हजारों उत्तमोत्तम प्रन्थ संप्रहीत हुए हैं। पूनामें जा कर, मैं एक तरफसे इन्स्टिक्यूटको अपेक्षित आर्थिक मदत दिलानेका प्रयत्न करने लगा, दूसरी तरफ मैं यथावकाश प्रन्थसंप्रहके देखनेका भी काम करने लगा। उस समय यह प्रन्थसंप्रह, देकन कॉलेजके सरकारी मकानमेंसे हट कर, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिक्यूटका जो नया, पर अधूरा, मकान बना था उसमें आ गया था।

अहमदाबादकी वर्तमान गुजरात विद्या सभाके विशिष्ट संचालक, प्रो० श्री रसिकलाल छोटालाल परीख, जो उस समय पूनाकी फर्गुसन कॉलेजमें रीसर्च स्कॉलरके रूपमें विशिष्ट अध्ययन कर रहे थे, मेरे एक अभिन्नहृदयी मित्र एवं अतीव प्रिय शिष्यके रूपमें, इस महान् प्रन्यसंप्रहके निरीक्षण कार्यमें मुझे हार्दिक सहयोग दे रहे थे।

सन् १९१९ के नवंबर मासमें, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी तरफसे, भारतके प्राच्यित्रधाभिन्न विद्वानोंकी सुविद्ध्यात ओरिएन्टल कॉन्फरन्सका सर्वप्रथम अधिवेशन बुलानेका महद् आयोजन किया गया। मैंने इस कॉन्फरन्समें पढनेके लिये महान् आचार्य हरिभद्रस्रिके समयका निर्णय कराने वाला निबन्ध लिखना पसन्द किया।

इन आचार्यके समयके विषयमें भारतके और युरोपके कई विख्यात विद्वानों में कई वर्षोंसे परस्पर विशिष्ट मतमेद चल रहा या जिनमें जर्मनीके महान् भारतीयविद्यायिक डॉ० हेर्मान याकोबी मुख्य थे।

जैन परंपरामें जो बहु प्रचलित उल्लेख मिलता है उसके आधार पर आचार्य हरिभद्रस्रिता स्वर्गमन विक्रम संवत् ५८५ माना जाता रहा है। पर डॉ० याकोबीको हरिभद्रके कुछ प्रन्थगत उल्लेखोंसे यह हात हुआ कि उनके स्वर्गमनकी जो परंपरागत गाथा है वह ठीक नहीं बैठ सकती। हरिभद्रके खयंके कुछ ऐसे निश्चित उल्लेख मिलते हैं जिनसे उनका वि० सं० ५८५ में स्वर्गमन सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी तरफ, उनको महर्षि सिद्धर्षिकी उपमितिभवप्रपंचा कथामें जो उल्लेख मिलता है, कि आचार्य हरिभद्र उनके धर्मबोधकर गुरु हैं, इसका रहस्य उनकी समझमें नहीं आ रहा था। सिद्धर्षिने अपनी वह महान् कथा विक्रम संवत् ९६२ में बनाई थी, जिसका स्पष्ट और सुनिश्चित उल्लेख उनने स्वयं किया है। अतः खॉ० याकोबीका मत बना था कि हरिभद्र, सिद्धर्षिके समकालीन होने चाहिये। इसका विरोधी कोई स्पष्ट प्रमाण उनको मिल नहीं रहा था। अतः वे हरिभद्रका समय विक्रमकी १० वीं शताब्दी स्थापित कर रहे थे। जैन विद्वान् अपनी परंपरागत गाथा का ही संपूर्ण समर्थन कर रहे थे।

मेरे देखनेमें प्राकृत कुवलयमालागत जब वह उक्केख आया जिसमें कथाकारने अनेकशास्त्रप्रणेता आचार्य हरिमद्रको अपना प्रमाणशास्त्रिक्षक गुरु बतलाया है और उनकी बनाई हुई प्रख्यात प्राकृत रचना 'समराइसकहा' का मी बड़े गौरवके साथ स्मरण किया है, तब निश्चय हुआ कि हरिभद्र कुवलयमालाकथा-कार उद्योतनसूरिके समकालीन होने चाहिये। उद्योतनसूरिने अपनी रचनाका निश्चित समय, प्रन्थान्तमें बहुत ही स्पष्ट रूपसे दे दिया है; अतः उसमें भ्रान्तिको कोई स्थान नहीं रहता। उद्योतनसूरिने कुवलय-मालाकी रचनासमाप्ति शक संवत् ७०० के पूर्ण होनेके एकदिन पहले की थी। राजस्थान और उत्तर भारतकी परंपरा अनुसार चैत्रकृष्णा अमावस्थाको शक संवत्सर पूर्ण होता है। चैत्र शुक्क प्रतिपदाको नया संवत्सर चाछ होता है। उद्योतनसूरिने चैत्रकृष्णा चतुर्दशीके दिन अपनी प्रन्थसमाप्ति की, अतः उनने स्पष्ट लिखा

कि एक दिन न्यून रहते, शक संवत्सर ७०० में यह प्रन्थ समाप्त हो रहा है। शक संवत्सर ७०० की तुलनामें विक्रम संवत् ८२५ आता है। इस दृष्टिसे हरिभद्रसूरि, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके प्रथम पादमें हुए यह निश्चित होता है। न वे जैसा कि परंपरागत गाथामें स्चित वि० सं० ५८५ में ही स्वर्गस्थ हुए, और न सिद्धिके समकालीन वि० सं० ९६२ के आसपास ही हुए।

मैंने इस प्रमाणको सन्मुख रख कर, हिरभद्रस्रिके समयका निर्णायक निबन्ध लिखना शुरू किया था। पर साथमें धूनाके उक्त प्रन्थसंप्रहमें उपलब्ध हिरभद्रस्रिके अन्यान्य विशिष्ट प्रन्थोंके अवलोकनका भी मुझे अच्छा अवसर मिला। इन प्रन्थोंमें कई ऐसे विशिष्ट अन्य प्रमाण मिले जो उनके समयका निर्णय करनेमें अधिक आधाररूप और हापकस्करप थे। डॉ० याकोबीके अवलोकनमें ये उल्लेख नहीं आये थे, इस लिये मुझे अपने निबन्धके उपयोगी ऐसी बहुत नूतन सामग्री मिल गई थी, जिसका पूरा उपयोग मैंने अपने उस निबन्धमें किया।

मैंने अपना यह निबन्ध संस्कृत भाषामें लिखा। और उक्त 'ऑल इण्डिया ओरिएन्टल कॉन्फरन्स'के प्रमुख अधिवेशनमें विद्वानोंको पढ कर सुनाया। उस कॉन्फरन्सके मुख्य अध्यक्ष, स्वर्गस्य डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण थे, जो उन दिनों भारतके एक बहुत गण्य मान्य विद्वान् माने जाते थे। उनने भी अपने एक प्रत्यमें हरिभद्रसूरिके समयकी थोडीसी चर्चा की थी। मैंने अपने निबन्धमें इनके कथनका मी उल्लेख किया था और उसको अनंगत बता कर उसकी आलोचना भी की थी। विद्याभूषण महाशय खयं मेरे निबन्धपाठके समय श्रोताके रूपमें उपस्थित थे। मेरे दिये गये प्रमाणोंको सुन कर, वे बहुत प्रसन्न हुए। मेरी की गई आलोचनाको उदार हृदयसे बिल्कुल सत्य मान कर उनने, बादमें मेरे रहनेके निवासस्थान पर आकर, मुझे बड़े आदरके साथ बधाई दी। ऐसे सत्यप्रिय और साहित्यनिष्ठ प्रत्यर विद्वान्की बधाई प्राप्त कर मैंने अपनेको धन्य माना। पीछसे मैंने इस निबन्धको पुस्तिकाके रूपमें छपवा कर प्रकट किया और फिर बादमें, 'जेन साहित्य संशोधक' नामक संशोधनात्मक त्रैमासिक पत्रका संपादन व प्रकाशन कार्य, खयं नैयेर करके प्रकट किया।

मैंने इन लेखोंकी प्रतियां जर्मनीमें डॉ॰ याकोबीको मेजी जो उस समय, आधुनिक पश्चिम जर्मनीकी राजधानी बॉन नगरकी युनिवर्सिटीमें भारतीय विद्याके प्रख्यात प्राध्यापकके पद पर प्रतिष्ठित थे। डॉ॰ याकोबीने मेरे निवन्धको पढ कर अपना बहुत ही प्रमुदित भाव प्रकट किया। यद्यपि मैंने तो उनके विचारोंका खण्डन किया था और कुछ अनुदार कहे जाने वाले शन्दोंमें भी उनके विचारोंकी आलोचना की थी। पर उस महामना विद्वान्ने, सत्यको हृद्यसे सत्य मान कर, कटु शन्दप्रयोगका कुछ भी विचार नहीं किया और अपनी जो विचार-श्रान्ति थी उसका निश्चक भावसे पूर्ण खीकार कर, मेरे कथनका संपूर्ण समर्थन किया।

हरिभद्रस्रिकी समराइचकहा नामक जो विशिष्ट प्राकृत रचना है उसका संपादन डॉ॰ याकोबीने किया है और बंगालकी एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 'बिब्लियोथिका इन्डिका' नामक सीरीझमें वह प्रकट हुई है। इस प्रन्थकी भूमिकामें डॉ॰ याकोबीने मेरे निबन्धकी प्रश्लंसा करते हुए वे सारी वातें बड़े विस्तारसे लिखी हैं जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने ऊपर दिया है।

डॉ० याकोबीके विचारोंको जब मैंने पढा तो मुझे जर्मनीके महान् विद्वानोंकी संख्यियता, ज्ञानोपासना एवं कर्तव्यनिष्ठाके प्रति अव्यन्त समादर भाव उत्पन्न हुआ। मेरे मनमें हुआ कि कहां डॉ० याकोबी जैसा महाविद्वान्, जिसको समप्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिका हस्तामलकवत् स्पष्ट दर्शन हो रहा है, और कहां

मेरे जैसा एक अतीन अल्पन्न और यथाकथंचित् पुस्तकपाठी सामान्य विद्यार्थी जन, जिसको अमी संशोधन की दिशाकी मी कोई कल्पना नहीं है — वैसे एक सिखाऊ अम्यासीके छिखे गये छेखके विचारोंका खागत करते हुए, इस महान् विद्यानिधि विद्वान्ने कितने बढे उदार हृदयसे अपनी मूळका खीकार किया और मुझे धन्यवाद दिया । मेरे मनमें उसी समयसे जर्मन विद्वत्ता और विद्याप्रियताके प्रति अतीन उत्कृष्ट आदरभाव उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हींके प्रदर्शित मार्ग पर चल कर, अपनी मनोगत जिज्ञासा और ज्ञानिपपासाको तृप्त करते रहनेका संकल्प किया । मैं मान रहा हूं कि मेरी यह जो अल्प-खल्प साहित्योपासना आज तक चलती रही है उसमें मुख्य प्रेरक बही संकल्प है ।

इस कुत्रलयमालाके अन्तभागमें जहां हरिभद्रसूरिका उल्लेख किया गया है वह गाथा पूनावाली प्रतिमें कुछ खण्डित पाठताली थी। मैंने तृटित अक्षरोंको अपनी कल्पनाके अनुसार वहां बिठानेका प्रयक्त किया। इसी प्रसंगमें पुनः कुत्रलयमालाकी प्रतिको वारंवार देखनेका अवसर भिला और मैं इसमेंसे अन्यान्य भी अनेक इतिहासोपयोगी और भाषोपयोगी उल्लेखोंके नोट करते रहा जो आज भी मेरी फाईलोंमें दवे हुए पड़े हैं।

पूनामें रहते हुए ख० डॉ० गुणेसे धनिष्ठ संपर्क हुआ। वे जर्मनी जा कर, वहांकी युनिवर्सिटीमें भारतीय भाषाविज्ञानका विशिष्ट अध्ययन कर आये थे और जर्मन भाषा भी सीख आये थे। अतः वे जर्मन विद्वानोंकी शैलीके अनुकरण रूप प्राचीन प्रन्थोंका संपादन आदि करनेकी इच्छा रखते थे। वे प्राकृत और अपभंश भाषा साहित्यका विशेष अध्ययन करना चाहते थे। मुझे भी इस विषयमें विशेष रुचि होने लगी थी, अतः में उनको जैन प्रन्थोंके अवतरणों और उल्लेखों आदिकी सामग्रीका परिचय देता रहता था। उनकी इच्छा हुई कि किसी एक अच्छे प्राकृत प्रन्थका या अपभंश रचनाका संपादन किया जाय। भेने इसके लिये प्रस्तुत कुवलयमाला का निर्देश किया, तो उनने कहा कि - 'आप इसके मूल प्रन्थका संपादन करें; में इसका भाषाविषयक अन्वेषण तैयार करूं; और अपने दोनोंकी संयुक्त संपादनकृतिके रूपमें इसे भांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित होने वाली, राजकीय प्रन्थमालामें प्रकट करनेका प्रकृध करें।' इस विचारके अनुसार मैंने खयं कुवलयमालाकी प्रतिलिप करनेका प्रारंभ भी कर दिया।

सन् १९१९-२० में देशमें जो भयंकर इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ, उसका शिकार मैं भी बना और उसमें जीवितका भी संशय होने जैसी स्थिति हो गई। ३-४ महिनोंमें बड़ी कठिनतासे खस्थता प्राप्त हुई। इसी इन्फ्लुएंजाके प्रकोपमें, बड़ौदानिवासी श्री चिमनलाल दलालका दुःखद खर्मवास हो गया, जिसके समाचार जान कर मुझे बड़ा मानसिक आधात हुआ। मैं गायकवाडस ओरएन्टल सीरीझके लिये जिस कुमारपालप्रतिबोध नामक प्राकृत विशाल प्रन्यका संपादन कर रहा था उसमें भी कुछ व्याधात हुआ। श्री दलाल खयं धनपालकी अपभंश रचना मिनस्सयत्तकहा का संपादन कर रहे थे। उसका कार्य अधूरा रह गया। सीरीझका इन्चार्ज उस समय जिनके पास रहा वे बड़ौदाके ओरिएन्टल इन्स्टीट्यूटके क्युरेटर डॉ० ज. स. कुड़ालकर मेरे पास आये और दलाल संपादित अधूरे प्रन्थोंक कामके बारेमें परामर्श किया। भविस्सयत्तकहा का काम डॉ० गुणेको सोंपनेके लिये मैंने कहा और वह स्वीकार हो कर उनको दिया गया।

महात्माजीने १९२० में अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की, और मैं उसमें एक विशिष्ट सेवकके रूपमें संत्रम हो गया। मेरे प्रस्तावानुसार विद्यापीठके अन्तर्गत 'मांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट'के नमूने पर 'गुजरात पुरातस्व मन्दिर'की स्थापना की गई और मैं उसका मुख्य संचालक बनाया गया।

मेरी साहिस्थिक प्रवृत्तिका केन्द्र पूनासे हट कर अब अहमदाबाद बना । मैंने गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर द्वारा प्रकाशित करने योग्य कई प्राचीन अन्थोंके संपादनकार्यकी योजना बनाई । इन प्रन्थोंमें यह कुवलयमाला भी सम्मीलित थी। डॉ॰ गुणे पिछेसे क्षयरोगमस्त हो गये। उनके साथ जो इसके सहसंपादन का विचार हुआ था वह अब संमन नहीं रहा। पर मेरी इच्छा इस प्रन्थको प्रकट करनेकी प्रबल बनी हुई थी, उसके परिणामस्वरूप मैंने अहमदाबादमें एक उत्तम प्रतिलिपि करने वाले कुशल लेखकसे पूरे प्रन्थकी प्रेस कॉपी करवा ली।

इसी बीचमें ख० पुज्यपाद प्रवर्तकजी श्री कान्तिविजयजी व श्री चतुरविजयजी महाराजके प्रयक्षसे जैसलमेरकी ताडपत्र वाली प्राचीन प्रतिकी फोटो कॉपी उतर कर आ गई। इसके आधार पर अब प्रन्थका संपादनकार्य कुछ सुगम मान कर मैंने दोनों प्रतियोंके पाठमेद लेने शुरू किये। गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी ओरसे अनेक प्रन्थोंका संपादन – प्रकाशन कार्य चाछ किया गया था, इस लिये इसका कार्य कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। इतनेमें मेरा मनोरथ जर्मनी जानेका हुआ और जिन जर्मन विद्वार्नोंके संशो-धनात्मक कार्योंके प्रति मेरी उक्त रूपसे विशिष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, उनके कार्यकेन्द्रोंका और उनकी कार्यपद्धतिका, प्रत्यक्ष अनुभव कर आनेकी मेरी इच्छा बलवती हो गई । इंप्रेजी भाषाके प्रति मेरी कुछ विशेष श्रद्धा नहीं थी और मुझे इसके ज्ञानकी प्राप्तिकी कोई वैसी सुविधा मी नहीं मिली थी। पर जब मुझे ज्ञात हुआ कि जर्मन भाषामें, हमारी भारतीय विद्या और संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला जितना मौलिक साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका शतांश भी इंप्रेजी भाषामें नहीं है: तब मेरी आकांक्षा जर्मन भाषाके सीखनेकी बहुत ही बलवती हो ऊठी । मेरे जैसी परिस्थिति और प्रकृति वाले व्यक्तिके लिये, इस देशमें बैठे बैठे जर्मन भाषाका विशेष परिचय प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ। क्यों कि जर्मन सीखनेके लिये पहले इंभ्रेजी भाषाका अच्छा ज्ञान होना चाहिये; उसके माध्यमसे ही जर्मन भाषा जल्दी सीखी जा सकती है। मेरे लिये वैसा होना संभव नहीं लगा, अतः मैंने सोचा कि जर्मनीमें जा कर कुछ समय रहनेसे अधिक सरलताके साथ, जर्मन भाषा सीधे तीरमे सीखी जा सकेगी; और साथमें वहांके विद्वानों, लोगों, संस्थाओं, कारखानों, विद्यालयों, पुस्तकालयों एवं प्रदेशों, नगरों, गांवों आदिका साक्षात परिचय भी प्राप्त हो सकेगा।

मेंने अपना यह मनोरथ महात्माजीके सम्मुख प्रकट किया, तो उनने बढ़े सद्मावपूर्वक मेरे मनोरधको प्रोत्साहन दिया और मुझ २ वर्षके लिये गुजरात विद्यापीठसे छुट्टी ले कर जा आनेकी अनुमित प्रदान कर दी । इतना ही नहीं परंतु अपने युरोपीय मित्रोंके नाम एक जनरल नोट मी अपने निजी हस्ताक्षरोंसे लिख कर दे दिया । उधर जर्मनीसे भी मुझे प्रो० याकोबी, प्रो० छुष्टींग आदि परिचित विद्वानोंके प्रोत्साहजनक पत्र प्राप्त हो गये थे — जिससे मेरा उत्साह द्विगुण हो गया । सन् १९२८ के मई मासकी २६ तारीखको मैं वंबईसे P. and O. की स्टीमर द्वारा विदा हुआ ।

जर्मनीमें जाने पर प्रो० याकोबी, प्रो० शुक्रींग, प्रो० ग्लाजेनाप, डॉ० आल्सडोर्प, प्रो० ल्युडर्स और उनकी विदुषी पत्नी आदि अनेक भारतीय विद्यांके पारंगत विद्वानोंका घनिष्ठ संपर्क हुआ और उन उन विद्वानोंका क्षेष्ट्रमय, सौजन्यपूर्ण, सद्भाव और सहयोग प्राप्त हुआ। जर्मन राष्ट्र मुझे अपने देशके जितना ही प्रिय लगा। में वहांके लोगोंका कल्पनातीत पुरुषार्थ, परिश्रम और विद्या एवं विज्ञानविषयक प्रमुख देख कर प्रमुदित ही नहीं, प्रमुख हो गया। हांबुर्गमें डॉ० याकोबीसे भेंट हुई। उनके साथ अनेक प्रन्थोंके संपादन—संशोधन आदिके बारेमें बात-बीत हुई। उसमें इस कुवलयमालाका मी जिक्र आया। उनने इस प्रन्थको प्रसिद्ध कर देनेकी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। मैंने जो पूना वाली प्रति परसे प्रतिलिपि करवा ली यी उसका परिचय दिया और साथमें जेसलमेरकी ताडपत्रीय प्रतिकी फोटू कापी भी प्राप्त हो गई है, इसका भी जिक्र किया। मैंने इन दोनों प्रतियोंके विशिष्ट प्रकारके पाठमेदोंका परिचय दे कर अपना अभिप्राय प्रकट किया कि

कुवलयमालाकी आज तक ये दो ही मूल प्रतियां उपलब्ध हो रही हैं। तीसरी प्रति अमी तक कहीं हात नहीं है। ये दोनों प्रतियां विल्कुल खतंत्र हैं। इनमें जो पाठमेद प्राप्त हो रहे हैं वे ऐसे हैं जो खयं प्रन्यकार ही के किये हुए होने चाहिये। डॉ० याकोबी इस बातको सुन कर चिकत हुए। उनने खयं कुवलयमालाके इस प्रकारके पाठमेद वाले १०-२० उदाहरण देखने चाहे। पर मेरे पास उस समय इसकी प्रतिलिपि थी नहीं। मैंने पीछेसे उनको इसके मेजनेका अभिवचन दिया। जैन भण्डारोंमें ऐसे कुछ प्रन्थ मेरे देखनेमें आये हैं जो इस प्रकार खयं प्रन्थकार द्वारा किये गये पाठान्तरोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं। प्रो० वेबरके बर्लिन वाले हस्तिलिखित प्रन्थोंके विशाल केटेलॉगमें से धर्मसागर उपाध्यायकी तपागच्छीय पट्टावलिका मैंने उछेख किया, जिसको उनने अपना नोटबुकमें लिख लिया। प्रो० याकोबीने वार्ताके अन्तमें अपना अभिप्राय पुनः दौराया कि आप भारत जा कर कुवलयमालाको प्रकट कर देनेका प्रयत्न अवश्य करें।

हाम्बुर्गमें मैं ३-४ महीने रहा और जैन साहित्यके मर्मन्न विद्वान् प्रो० शुर्शीयके और उनके विद्वान् शिष्य डॉ० आल्सडोर्फ वगैरहके साथ प्राकृत और अपभंश माषा विषयक जैन साहित्यके प्रकाशन आदिके वारेमें विशेष रूपसे चर्चा वार्ता होती रही। डॉ० ऑल्सडोर्फ उस समय, गायकवाडस् ओरिएण्टल सीरिम्नमें प्रकाशित 'कुमारपालप्रतिबोध' नामक बृहत् प्राकृत प्रन्थका जो मैंने संपादन किया था उसके अन्तर्गत अपभंश भाषामय जो जो प्रकरण एवं उद्धरण आदि थे उनका विशेष अध्ययन करके उस पर एक स्वतंत्र प्रन्य ही तैयार कर रहे थे।

हाम्बुर्गिसे मैं किर जर्मनांकी जगिद्वास्यात राजधानी बर्लिन चला गया । वहांकी युनिवर्सिटीमें, भारतीय विद्याओं के गारंगत विद्वान् गेहाइमराइ, प्रो० हाइन्रीश ल्युडर्म् और उनकी विद्वाप पती डॉ० एर्जे ल्युडर्म्से यिनष्ठ खेहसंबन्ध हुआ। मैं बारंबार उनके युनिवर्सिटी वाले खममें जा कर मिलता और बैठता। वे भी अनेक बार मेरे निवासस्थान पर बहुत ही सरल भावसे चले आते। उस वर्षकी दीवालीके दिन मैंने उन महामनीपी दम्पतीको अपने स्थान पर भोजन के लिये निमंत्रित किया था जिसका सुखद स्मरण आज तक मेरे मनमें बडे गौरवका सूचक बन रहा है। डॉ० ल्युडर्म्की व्यापक विद्वत्ता और भारतीय संस्कृतिके बानकी विशालता देख देख कर, मेरे मनमें हुआ करना था कि यदि जीवनके प्रारंभकालमें — जब विद्याध्यनकी रुचिका विकास होने लगा था, उन समय,—एसे विद्यानिधि गुरुके चरणोंमें बैठ कर ५—७ वर्ष विद्या प्रहण करनेका अवसर मिलता तो मेरी ज्ञानव्योति कितनी अच्छी प्रज्जलित हो सकती और मेरी उत्कट ज्ञानिपासा कैसे अधिक तृप्त हो सकती। डॉ० ल्युडर्म् भारतकी प्राग्-मध्यकालीन प्राकृत बोलियोंका विशेष अनुसन्धान कर रहे थे। मैने उनको कुकल्यमालामें उपलब्ध विविध देशोंकी बोलियोंके उस उल्लेखका जिक किया जो प्रस्तुत आहत्तिके पृष्ठ १५१—५३ पर मुद्रित है। उनकी बहुत इच्छा रही कि मैं इस विषयके संबन्धका पूरा उद्धरण उनको उपलब्ध कर दूं। पर उस समय मेरे पास वह था नहीं, और मेरे लिखने पर कोई सजन यहांसे उसकी प्रतिलिपि करके मेज सके ऐसा प्रवन्ध हो नहीं सका।

जर्मनीसे जब वापस आना हुआ तब, थोडे ही समय बाद, महात्माजीने भारतकी खतंत्रताप्राप्तिके लिये नमक-सलाग्रहका जो देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया था उसमें माग लेने निमित्त मुक्के ६ महीनेकी कठोर कारावास वाली सजा मिली और नासिककी सेंट्रल जेउमें निवास हुआ। उस समय मान्य मित्रवर श्री कन्हैयान लालजी मुन्शीका भी उस निवासस्थानमें आगमन हुआ। हम दोनों वहां पर बडे आनन्द और उल्हासके साथ अपनी साहित्यिक चर्चाएं और योजनाएं करने लगे। वहीं रहते समय श्री मुन्शीजीने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गुजरात एण्ड इटस् लिटरैचर' के बहुतसे प्रकरण लिखे, जिनके प्रसंगमें गुजरातके प्राचीन साहित्यके

विषयमें परस्पर बहुत ऊहापोह होता रहा और इस कुनलयमाला कथाके विषय और वर्णनोंके बारेमें भी इनको बहुत कुछ जानकारी कराई गई। नासिकके जेलनिवास दरम्यान ही मेरा संकल्प और भी अधिक दृढ हुआ कि अन्नसर मिलते ही अब सर्वप्रथम इस प्रन्थके प्रकाशनका कार्य हाथमें लेना चाहिये।

जेलमेंसे मुक्ति मिलने बाद, बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके आग्रह पर, गुरुदेव रवीन्द्रनाथके सानिध्यमें रहनेकी इच्छासे, मैंने कुछ समय विश्वभारती—शन्तिनिकेतनमें अपना कार्यकेन्द्र बनानेकी योजना की । सन् १९३१ के प्रारंभमें शान्तिनिकेतनमें सिंघी जैन ज्ञानपीठकी स्थापना की गई और उसके साथ ही प्रतुत सिंघी जैन ग्रन्थमालाके प्रकाशनकी मी योजना बनाई गई।

अहमदाबादके गुजरात विद्यापीठिस्थित गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी प्रन्थाविल द्वारा जिन कई प्रन्थोंके प्रकाशनका कार्य मैंने निश्चित कर रखा था, उनमेंसे प्रबन्धिचन्तामणि आदि कई ऐतिहासिक विषयके प्रंथोंका मुद्रणकार्य, सर्वप्रथम हाथमें लिया गया। प्रबन्धिचन्तामणिका कुछ काम, जर्मनी जानेसे पूर्व ही मैंने तैयार कर लिया था और उस प्रन्थको बंबईके कर्णाटक प्रेसमें छपनेको मी दे दिया था। ५–६ फार्म छप जाने पर, मेरा जर्मनी जानेका कार्यक्रम बना और जिससे वह कार्य वहीं रुक गया। मेरे जर्मनी चले जाने बाद, गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरका वह कार्य प्रायः सदाके लिये स्थगित-सा हो गया। इस लिये शान्तिनिकेतनमें पहुंचते ही मैंने इसका कार्य पुनः प्रारंभ किया और बंबईके मुविख्यात निर्णयसागर प्रेसमें इसे छपनेके लिये दिया।

इसिके साथ ही मैंने कुवलयमालाका काम भी प्रारंभ किया। शान्तिनिकेतनमें विश्वभारतीके मुख्य अध्यापक दिवंगत आचार्य श्री विधुशेखर महाचार्यके साथ इस प्रन्थके विषयमें विशेष चर्चा होती रही। उनको मैंने इस प्रन्थके अनेक अवतरण पढ़ कर सुनाये और वे मी इस प्रन्थको शीघ्र प्रकाशित करनेका साप्रह परामर्श देते रहे।

इस प्रनथको किस आकारमें और कैसे टाईपमें छपनाया जाय इसका परामर्श मैंने प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर किया। और फिर पहले नमूनेके तौर पर १ फार्मकी प्रेसकॉपी ठीक करनेके लिये, पूना और जेसलमेर वाली दोनों प्रतियोंके पाठमेद लिख कर उनको किस तरह व्यवस्थित किया जाय इसका उपक्रम किया।

पूना वाली प्रति परसे तो मैंने पहले ही अहमदाबादमें उक्त रूपमें एक अच्छे प्रतिलिपिकारके हाथसे प्रतिलिपि करवा रखी थी और फिर उसका मिलान जेसलमेरकी प्रतिके लिये गये फोटोसे करना पारंभ किया। जैसा कि विज्ञ पाठक प्रस्तुत मुद्रणके अवलोकनसे जान सकेंगे कि इन दोनों प्रतियोंमें परस्पर बहुत पाठमेद हैं और इनमें से कौनसी प्रतिका कौनसा पाठ मूलमें रखा जाय और कौनसा पाठ नीचे रखा जाय इसके लिये प्रत्येक शब्द और वाक्यको अनेक बार पढ़ना और मूल पाठके औचित्यका विचार करना बडा परिश्रमदायक काम अनुभूत हुआ। इसमें भी जेसलमेरकी जो फोटोकॉपी सामने थी वह उतनी स्पष्ट और सुवाच्य नहीं थी, इस लिये वारंवार सूक्ष्मदर्शक काचके सहारे उसके अक्षरोंका परिज्ञान प्राप्त करना, मेरी बहुत ही दुर्बल ज्योति बाली आंखोंके लिये बडा कष्टदायक कार्य प्रतीत हुआ। पर मैंने बडी साइक्षके ८—१० पृष्ठोंका पूरा मेटर तैयार करके प्रेसको मेज दिया और किस टाईपमें यह प्रन्थ मयपाठमेदोंके ठीक ढंगसे अच्छा छपेगा और सुपाठ्य रहेगा, इसके लिये पहले १—२ पृष्ठ, ३—४ जातिके भिन्न भिन्न टाईपोंमें कंपोज करके मेजनेके लिये प्रेसको सूचना दी और तदनुसार प्रेसने वे नम्कें पेज कंपोज करके मेरे पास भेज दिये। मैंने उस समय इस प्रन्थको, डिमाई ४ पेजी जैसी बडी साइक्षके आकारमें छपवाना निश्चित

किया था। क्यों कि सिरीझके मूल संरक्षक ख० बाबू बहादुर सिंहजी सिंघी, ग्रन्थमालाके सुन्दर आकार, प्रकार, मुद्रण, कागज, कतर, गेट-अप आदिके बारेमें बहुत ही दिलचरिपी रखते थे और प्रत्येक बातमें बडी सूक्ष्मता और गहराईके साथ विचार-विनिमय करते रहते थे। ग्रन्थमालाके लिये जो सर्वप्रथम आकार-प्रकार मैंने पसन्द किया, उसमें उनकी पसन्दगी भी उतनी ही मुख्य थी। प्रेसने जो नमूनेके पृष्ठ मेंजे उसमें से मैंने निर्णयसागर प्रेसके रपेशल टाईप प्रेट नं. ३ में ग्रन्थका छपवाना तय किया। क्यों कि इस टाईपमें ग्रन्थकी प्रत्येक गाथा, पृष्ठकी एक पंक्तिमें, अच्छी तरह समा सकती है और उस पर पाठ-मेद और पाद-टिप्पणी के लिये सूचक अंकोंका समावेश भी अच्छी तरह हो सकता है। प्रेसने मेरे कहनेसे इसके लिये बिल्कुल नया टाईप तैयार किया और उसमें २ फार्म एक साथ कंपोज करके मेरे पास उसके ग्रुफ मेज दिये।

जिन दिनों ये शुफ मेरे पास पहुंचे, उन दिनोंमें मेरा खास्थ्य कुछ खराब था और उसी अवस्थामें मैंने प्रुफ देखने और मूल परसे पाठमेदोंका मिलान करके उनको ठीक जगह रखनेका विशेष परिश्रम किया। खास करके जेसलमेर वाली फोटोकॉपीको, प्रतिवाक्यके लिये देखने निमित्त आंखोंको जो बहुत श्रम करना पढ़ा उससे शिरोवेदना शुरू हो गई और उसका प्रभाव न केवल मस्तकमें ही व्यापक रहा पर नीचे गर्दनमें मी उतर आया और कोई २-३ महिनों तक उसके लिये परिचर्याकी लंबी शिक्षा सहन करनी पड़ी। तब मनमें यह संकल्प हुआ कि कुवलयमालाका ठीक संपादन करनेके लिये, जेसलमेर वाली प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिको खयं जा कर देखना चाहिये और उसकी शुद्ध प्रतिलिप खयं करके फिर इसका संपादन करना चाहिये। विना ऐसा किये इस प्रन्थकी आदर्शभूत आवृत्ति तैयार हो नहीं सकती। इस संकल्पानुसार जेसलमेर जानेकी प्रतिक्षामें, इसका उक्त मुद्दणकार्य स्थित रखा गया और प्रन्थमालाके अन्यान्य अनेक प्रन्थोंके संपादन—प्रकाशनमें मैं व्यस्त हो गया। सन् १९३२—३३ का यह प्रसंग है।

उसके प्रायः १० वर्ष बाद (सन् १९४२ के अन्तमें) मेरा जेसलमेर जाना हुआ और वहां पर प्रायः ५ महिनों जितना रहना हुआ। उसी समय, अन्यान्य अनेक अलभ्य-दुर्लभ्य प्रन्थोंकी प्रतिर्लिपयां करानेके साथ इस कुत्रलयमालाकी सुन्दर प्रतिलिपि भी, मूल ताडपत्रीय प्रति परसे करवाई गई।

द्वितीय महायुद्धके कारण बाजारमें कागजकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो रही थी, इसलिये प्रन्थमालाके अन्यान्य प्रकाशनोंका काम भी कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। नये प्रकाशनोंका कार्य कुछ समय बन्द करके पुराने प्रन्थ जो प्रेसमें बहुत अर्सेसे छप रहे थे उन्हींको पूरा करनेका मुख्य लक्ष्य रहा था। पर मेरे मनमें कुश्लयमालाके प्रकाशनकी अभिलाधा बरावर बनी रही।

कुवलयमाला एक वडा प्रन्य है एवं पूना और जसेलमरेकी प्रतियोंमें परस्पर असंख्य पाठभेद हैं, इसिलिये इसका संपादन कार्य बहुत ही समय और श्रमकी अपेक्षा रखता है। शारीरिक खास्थ्य और आयुष्यकी परिमितताका खयाल मी बीच-बीचमें मनमें उठना रहता था। उधर प्रन्थमालाके संरक्षक और संस्थापक बाबू श्री बहादुर सिंहजीका खास्थ्य मी कई दिनोंसे गिरता जा रहा था और वे क्षीणशक्ति होते जा रहे थे। उनके खास्थ्यकी स्थिति देख कर मेरा मन और मी अनुत्साहित और कार्य-विरक्त बनता जा रहा था।

इसी अर्सेमें, सुहृद् विद्वहर डॉ० उपाध्येजी बंबईमें मुझसे मिलने आये और ४—५ दिन मेरे साथ ठहरे। उन दिनोंमें, डॉ० उपाध्येने मेरे संपादित हरिभद्रस्रिके धूर्ताख्यान नामक प्रन्थका इंग्रेजीमें विशिष्ट कहापोहात्मक विवेचन लिख कर जो पूर्ण किया था, उसे मुझे दिखाया और मैंने उसके लिये अपना संपादकीय संक्षित प्रास्ताविक वक्तन्य लिख कर इनको इंग्रेजी भाषनुवाद करनेको दिया। इन्हीं दिनोंमें इनके साथ कुक्लयमालाके प्रकाशनके विषयमें भी प्रासंगिक चर्चा हुई। कुक्लयमालाको सुन्दर रूपमें प्रकाशित

करनेका मेरा चिरकालीन उत्कट मनोरण बना हुआ है पर शारिरिक दुर्बलावस्था, कुछ अन्य कार्यासक आन्तरिक मनोवृत्ति और चाछ अनेक प्रन्थोंके संपादन कार्यको पूर्ण करनेका अतिशय मानसिक भार, आदिके कारण, मैं अब इस प्रन्थका अति श्रमदायक संपादन करनेमें समर्थ हो सकूंगा या नहीं उसका मुझे सन्देह था। अतः डॉ० उपाध्येजी — जो इस कार्यके लिये पूर्ण क्षमता रखते हैं, — यदि का इस भार उठाना स्वीकार करें तो, मैंने यह कार्य इनको सींप देनेका अपना श्रद्धापूर्ण मनोभाव प्रकट किया।

डॉ० उपाध्ये अपने प्रौढ पाण्डिस और संशोधनात्मक पद्धितके विशिष्ट विद्वान्के रूपमें, भारतीय विद्याविज्ञ विद्वन्मंडलमें सुप्रसिद्ध हैं। इतःपूर्व अनेक महत्त्वके प्रन्थोंका, इनने बडे परिश्रमपूर्वक, बहुत विशिष्ट रूपमें संपादन एवं प्रकाशन किया है। इसी सिंधी जैन प्रन्थमालामें इनके संपादित 'बृहत्कथाकोष' और 'लीलावई कहा' जैसे अपूर्व प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा 'कुवलयमाला' कहा का संपादन सर्वथा उत्तम खरूपमें होनेकी मुझे पूर्ण श्रद्धा थी। अतः मैंने इनको इसका भार उठानेके लिये उत्साहपूर्वक प्रिरेत किया। इनने बडी नम्रता एवं आत्मीयताके साथ मुझसे कहा कि 'यदि आपको मेरे कार्यसे पूर्ण सन्तोष हैं, तो इस सेवाका सहर्ष खीकार करनेमें मैं अपने जीवनका एक बहुत ही श्रेयस्कर कार्य समझूंगा' इत्यादि। चर्चाके परिणामखरूप इनने बडे उत्साह और सद्धावपूर्वक इस कार्यका खीकार किया।

कुछ दिन बाद, कुवल्यमालाकी जो प्रतिलिप आदि सामग्री मेरे पारा थी, उसको मैंने कोल्हापुर डॉ॰ उपाध्येजीके पास मेज दी। पर उस समय इनके हाथमें, 'लीलावई कहा' का संपादन कार्य चाल था— जो सन् १९४९ में जा कर समाप्त हुआ। उसके बाद सन् १९५०—५१ में, वास्तविक रूपसे इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ। वंबईके नि॰ सा॰ ग्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर, मुझे इसके टाईप आदिके बारेमें फिरसे विशेष परामर्श करना पडा। क्यों कि २० वर्ष पहले जब मैंने (सन् १९३१—३२ में) इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ किया था तब इसके लिये जिस साईझके कागज आदि पसन्द किये थे उनकी सुल्भता इस समय नहीं रही थी। अतः मुझे साईझ, कागज, टाईप आदिके बारेमें समयानुसार परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ और तदनुसार प्रन्थका मुद्रणकार्य प्रारंभ किया गया—जो अब प्रस्तुत खरूपमें समापन्न हुआ है।

जैसा कि मुखपृष्ठ परसे ज्ञात हो रहा है — यह इस प्रन्थका प्रथम भाग है। इसमें उद्योतन सूरिकी मूल प्राकृत कथा पूर्ण रूपमें मुदित हो गई है। इस विस्तृत प्राकृत कथाका सरल संस्कृतमें गद्य-पद्यमय संक्षिप्त रूपान्तर, प्रायः ४००० श्लोक परिमाणमें, रक्षप्रभस्रि नामक विद्वान्ने किया है जो विक्रमकी १४ वीं शतान्दिक प्रारम्भमें विद्यमान थे। जिनको प्राकृत भाषाका विशेष ज्ञान नहीं है, उनके लिये यह संस्कृत रूपान्तर, कथावस्तु जाननेके लिये बहुत उपकारक है। अतः इस संस्कृत रूपान्तरको भी इसके साथ मुदित करनेका मेरा विद्यार हुआ और उसको डॉ० उपाध्येजीन मी बहुत पसन्द किया। अतः उसका मुद्रण कार्य भी चाल किया गया है। इसके पूर्ण होने पर डॉ० उपाध्येजी प्रन्थके अन्तरंग — बहिरंगपरीक्षण, आलोचन, विवेचन वगैरेकी दिष्टिसे अपना विस्तृत संपादकीय निकन्ध लिसेंगे जो काफी बडा हो कर कुछ समय लेगा। अतः मैंने इस प्रन्थको दो भागोंमें प्रकट करना उचित समझ कर, मूल प्रन्थका यह प्रथम भाग सिंघी जैन प्रन्थमालाके ४५ वें मिण्रक्षके रूपमें विज्ञ पाठकोंके करकमलमें उपस्थित कर देना पसन्द किया है। आशा तो है कि वह दूसरा भाग मी यथाशक्य शीव ही प्रकाशित हो कर विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित हो जायगा।

प्रन्य, प्रन्यकार और प्रन्यगत वस्तुके विषयमें डॉ० उपाध्येजी अपने संपादकीय निबन्धमें सविस्तर लिखने वाले हैं, अतः उन बातोंके विषयमें मैं यहां कोई विशेष विचार लिखना आवश्यक नहीं समझता। यह जो मैंने अपना किश्चिद् वक्तन्य लिखा है वह केवल इसी दृष्टिसे कि इस ग्रन्थको, वर्तमान रूपमें प्रकट करनेके लिये, मेरा मनोरथ कितना पुराना रहा है और किस तरह इसके प्रकाशनमें मैं निमित्तमूत बना हूं।

प्रायः १२०० वर्ष पहले (बराबर ११८० वर्ष पूर्व) उद्दर्शतनसूरि अपर नाम दाक्षिण्यचिह्न सूरिने वर्तमान राजस्थान राज्यके सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जाबालिपुर ( आधुनिक जालोर ) में रहते हुए, वीर्भद्रसूरिके बनवाए हुए, ऋषभदेवके चैत्य (जैनमन्दिर) में बैठ कर, इस महती कथाकी भव्य रचना की। प्रन्थकारने प्रन्थान्तमें अपने गुरुजनों एवं समय, स्थान आदिके बारेमें जानने योग्य थोडी-सी महत्त्वकी बातें लिख दी हैं। शायद, उस समय इस प्रन्थकी १०-२० प्रतियां ही ताडपत्रों पर लिखी गईं होंगी। क्यों कि ऐसे बड़े प्रन्थों का ताडपत्रों पर लिखना – लिखनाना बडा श्रमसाध्य और व्ययसाध्य कार्य होता था। इस प्रनथकी प्रतियोंकी दुर्लभताके कारण अनुमान होता है कि पीछेसे इस कथाका वाचन - श्रवणके रूपमें विशेष प्रचार नहीं हुआ । कारण, एक तो कथाका विस्तार बहुत बडा है। उसमें पत्तेके अन्दर पत्ते वाले कदली वृक्षके पेडकी तरह, क्याके अन्दर कथा, एवं उसके अन्दर और कथा – इस प्रकार कथाजालके कारण यह ग्रन्थ जटिल-सा हो गया है। दूसरा, प्रन्थमें इतने प्रकारके विविध वर्णनों और विषयोंका आलेखन किया गया है कि सामान्य कोटिके वाचक और श्रोताओंको उनका हृदयंगम होना उतना सरल नहीं लगता। अतः विरल ही रूपमें इस कथाका वाचन-श्रवण होना संभव है। यही कारण है कि इस ग्रन्थकी पीछेसे अधिक प्रतियां लिखी नहीं गई। हरिभद्रस्रिकी समराइचकहा की एवं उससे भी प्राचीन कथाकृति, वसुदेवहिंडी आदिकी जब अनेक प्रतियां उपलब्ध होती हैं तब इस कथाकी अभी तक केवल दो ही प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें जेसलमेर बाली ताडपत्रीय प्रति विकामकी १२ वीं शताब्दी जितनी पुरानी लिखी हुई है और यद्यपि पूना बाली कागजकी प्रति १६ वीं रातान्दीमें लिखी गई प्रतीन होती है, पर है वह प्रनि किसी विरोष प्राचीन ताडपत्रीय पोथीकी प्रतिलिपिमात्र। ये दोनों प्रतियां परस्पर भिन्न मूलपाठ वाली हैं। हमारा अनुमान है कि ये जो भिन्न भिन्न पाठ हैं, वे स्वयं प्रन्थकार द्वारा ही किये गये संशोधन-परिवर्तनके सूचक हैं। प्रन्थकारने जब अपनी रचनाके, सर्वप्रथम जो एक-दो आदर्श तैयार करवाये होंगे, उनका संशोधन करते समय, उनको जहां कोई शब्दविशेषमें परिवर्तन करने जैसा लगा वहां, वह वैसा करते गये। एक आदर्शमें जिस प्रकारका संशोधन उनने किया होगा उसकी उत्तरकालीन एक प्रतिलिपिरूप जेसलमेर वाली प्रति है, और दूसरे आदर्शमें उनने जो संशोधन-परिवर्तन आदि किये होंगे, उसकी उत्तरकालीन प्रतिहिपिरूप वह प्राचीन ताडपत्रीय प्रति है जिस परसे प्रना वाली कागजकी प्रतिका प्रसालेखन किया गया है।

प्राचीन प्रन्थोंके संशोधनकी दृष्टिसे कुवलयमालाकी ये दोनों पाठमेद वाली प्रतियां बहुत ही महत्त्वकी जानकारी कराने वाली हैं। इन दो प्रतियोंके सिवा और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, अतः यह कहना कठिन है कि कौनसी प्रतिका विशेष प्रचार हुआ और किसका कम। पर इससे इतना तो ज्ञात होता ही है कि इस फ्रिका प्रचार विशेष रूपमें नहीं हुआ।

米

प्रन्थकारको अपनी रचनाके महत्त्वके विषयमें बडी आत्मश्रद्धा है। वे प्रन्थके अन्तिम भागमें कहते हैं कि—"जो सज्जन भावयुक्त इस कथाको पढेगा, अथवा वंचावेगा, अथवा सुनेगा, तो, यदि वह भन्य जीव होगा तो अवश्य ही उसको सम्यक्त्वकी प्राप्ति होगी, और जिसको सम्यक्त्व प्राप्त है, तो उसका वह सम्यक्त्व अधिक स्थिर—हड होगा। जो विदग्ध है वह प्राप्तार्थ ऐसा सुकवि बन सकेगा। इस लिये प्रयक्तपूर्वक सब जन इस कुवलयमालाका वाचन करें। जो मनुष्य देशी भाषाएं, उनके लक्षण और धातु आदिके भेद जानना चाहते हैं, तथा वदनक, गाथा आदि छन्दोंके भेद जानना चाहते हैं, वे भी इस कुवलयमालाको अवश्य पढें।

जो इन बातोंको नहीं जानते, वे भी इसकी पुस्तक छे कर उसका बाचन करावें जिससे उनको किवताकी निमुणताके गुण ज्ञात होंगे — इस्मादि । जिस भगवती ही देवीने मुझे यह सब आख्यान कहा है उसीने इसकी रचना करवाई है — मैं तो इसमें निमित्तमात्र हूं । यदि इस प्रन्थके लिखते समय, ही देवी मेरे इदयमें निवास नहीं करती, तो दिनके एक पहरमात्र जितने समयमें सौ-सौ स्त्रोकों जितनी प्रन्थरचना कौन मनुष्य कर सकता है।" इत्यादि — इत्यादि ।

4

सचमुच प्रन्थकार पर बाग्देवी भगवती ही देवीकी पूर्ण कृपा रही और उसके कारण आज तक यह रचना विद्यमान रही । नहीं तो इसके जैसी ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी प्राचीन रचनाएं, कालके कुटिल गर्भमें विलीन हो गई हैं, जिनके कुल नाम मात्र ही आज हमें प्राचीन प्रन्थोंमें पढ़ने मिलते हैं, पर उनका अस्तित्व कहीं ज्ञात नहीं होता । पादलिस सूरिकी तरंगवती कथा, गुणाट्य महाकविकी पैशाची भाषामयी महत्त्कथा, हलिक कविकी विलासवती कथा आदि ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी रचनाएं नामशेष हो गई हैं ।

प्राकृत वाक्ययका यह एक बडा सद्भाग्य समझना चाहिये कि ही देवीकी कृपासे इस दुर्लम्य प्रन्थकी उक्त प्रकारकी दो प्रतियां, आज तक विद्यमान रह सकीं; और इनके कारण, अब यह मनोहर महाकया शतशः प्रतियोंके न्यापक रूपमें सुप्रकाशित हो कर, केवल हमारे सांप्रदायिक ज्ञानभंडारोंमें ही लिपी न रह कर, संसारके सारे सभ्य मानव समाजके बढे बढे ज्ञानागारोंमें पहुंच सकेगी और सैंकडों वर्षों तक हजारों अभ्यासी जन इसका अध्ययन-अध्यापन और वाचन-श्रवण आदि करते रहेंगे।

जिस तरह प्रत्थकार उद्योतन स्रिका मानना है कि उनकी यह रचना हृदयस्थ ह्वी देवीकी प्रेरणांके आध्यात्मिक निमित्तके कारण निष्पन्न हुई है; इसी तरह मेरा क्षुद्ध मन भी मानना चाहता है कि उसी वागिधष्ठात्री भगवती ही देवीकी कोई अन्तः प्रेरणांके कारण, इस रचनांको, इस प्रकार, प्रकट करने-करानेमें में मी निमित्तभूत बना हो ऊंगा। कोई ४४-४५ वर्ष पूर्व, जब कि मेरा साहित्योपासना विषयक केवल मनोर्थमय, अकिश्चित्कर, जीवन प्रारंभ ही हुआ था, उस समय, अज्ञात भावसे उत्पन्न होने वाला एक क्षुद्ध मनोर्थ, धीरे धीरे साकार रूप धारण कर, आज जीवनके इस सन्ध्या-खरूप समयमें, इस प्रकार जो यह फलान्वित हो रहा है, इसे अनुभूत कर, यह लघु मन भी मान रहा है कि उसी माता ही देवीकी ही कोई कृपांका यह परिणाम होना चाहिये।

K

यद्यपि इस कथाको, इस प्रकार प्रकाशित करनेमें, मैं मुद्ध्य रूपसे निमित्तभूत बना हूं; परन्तु इस कार्यमें मेरे सहृद्य विद्वत्सखा डॉ॰ उपाध्येजीका सहयोग मी इतना ही मुद्ध्य भागभाजी है। यदि ये इस कार्यको अपना कर, संपादनका भार उठानेको तत्पर नहीं होते, तो शायद यह कृति, जिस आदर्श रूपमें परिष्कृत हो कर प्रकाशमें आ रही है, उस रूपमें नहीं भी आती। मैंने ऊपर स्चित किया है कि जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रतिकी प्रतिलिपि खयं करा लेने बाद, सन् १९४३-४४ में ही मेरा मन इसका संपादन कार्य हाथमें लेनेको बहुत उत्सुक हो रहा था; पर शारिकि शिथिलता आदिके कारण कभी कभी मेरा मन उत्साहहीन भी होता रहता था। पर डॉ॰ उपाध्येजीने जब इस भारको उठानेका अपना सोत्सुक उत्साह प्रदर्शित किया तब मेरा मन इसके प्रकाशनके लिये द्विगुण उत्साहित हो गया और उसके परिणामखरूप यह प्रकाशन मूर्त खरूपमें आज उपस्थित हो सका।

डॉ० उपाध्येजीको इसके संपादन कार्यमें कितना कठिन परिश्रम उठाना पडा है वह मैं ही जानता हूं। जिन लोगोंको ऐसे जटिल और बहुश्रमसाध्य प्रन्थोंके संपादनका अनुभव या करपना नहीं है, वे इसके श्रमका अनुमान तक करनेमें भी असमर्थ हैं। 'निह्न बन्ध्या विजानाति प्रसूतिजननश्रमम्' वाली विज्ञजनोक्ति

इसमें सर्वथा चिरतार्थ होती है। पिछले ७—८ वर्षोंसे डॉ॰ उपाध्येजी इस प्रन्थके संपादन कार्यमें सतत व्यम बने रहे हैं। कई बार इनको इसमें अनुत्साह उत्पन्न करने वाले प्रसंग भी उपस्थित होते रहे। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, उसे देख कर, मैं भी कभी कभी व्याकुल होता रहा हूं कि क्या यह रचना मेरे जीते-जी प्रसिद्धिमें आ सकेगी या नहीं। पर माता ही देवीकी कृपासे आज मेरा चिर मनोरथ इस प्रकार सफल होता हुआ जान कर अन्तर्गन एक प्रकारकी 'कुछ' सन्तोषानुभूतिसे समुक्कित हो रहा है'।

\*

१ इस आइतिका अन्तिम फार्म जब मेरे पास आया तब मुझे एका - एक इस प्रन्थका, प्रस्तुत - मूलप्रन्थातमक प्रथम भाग, तुरन्त प्रकट कर देनेका विचार हो आया और उसको मैंने डॉ. उपाध्येजीको स्चित किया। इनने भी इस विचारको बहुत पसन्द किया और ता. २९, अप्रेल, ५९ को, मुझे नीचे दिया गया भावनात्मक पत्र लिखा। इस पत्र द्वारा विज्ञ पाठकोंको इसका भी कुछ इंगित मिल जायगा कि इस कथाके संपादन कार्यमें डॉ. उपाध्येजीको कितना शारीरिक और मानसिक - दोनों प्रकारके कठोर परिश्रमका सामना करना पडा है।

I obey you and accept heartily your suggestion to issue the Part First of the Kuvalayamālā. As desired by you, I am sending herewith by return of post, the face page, the Preface and the page of Dedication.

You alone can appreciate my labours on this works: .....

I have tried to be very brief in the Preface. The Notes for the longer Preface were ready, and I just took those items which could not and should not be omitted. If you think that I have left anything important, please give me your suggestions so that the same can be added in the proofs.

Dr. Alsdrof, Dr. A. Master and others in Europe are very eager to see the work published. From June I can difinitely start drafting the Intro.; and you will please do your best to start printing of the Sanskrit Text. I have spent great lobour on that too. Unless this text is printed soon, some of my observations in the Notes cannot be sufficiently significant. So let the printing start early. You may approve of the types etc. and send to me the speciman page. I shall immediately send some matter. I send the press copy in instalments, because now and then I require some portion here for reference.

I fully understand your sentiments and thrilling experience on the publication of the Kuvalayamālā. You know, I paid my respects to Girnar on my way back from Somanāth. That early morning Dr. Dandekar, Dr. Hiralal and myself started climbing the hill at about 3 o'clock: If I had seen the height before climbing I would not have dared to undertake the trip. Luckily the dark morning did not disclose the height. Well the same thing has happened in my working on the Kuvalayamālā. If I had any idea of the tremendous labour the text-constitution demanded, perhaps I would not have undertaken it. It is really good that you also did not tell me that, from your own experience. There is a pleasure in editing a difficult text. I enjoyed it for the last six or seven years. The work was heavy, exacting and irritating; still I could do it using all my leisure for the last six or seven years. I really wonder what sustained my spirits in this strenu. ous work—at least you know how strenuous it is: it must be something spiritual, perhaps the same Hreedevi behind the scene! I know, the Second Part is still to come; but I find all that within my reach, within a year or so.

यहां पर यह 'कुछ ' शब्दका प्रयोग इसलिये हो रहा है कि यदि आज इस महतीप्रतिष्ठाप्राप्त और युग-युगान्तर तक त्रिद्यमान रहने वाली सिंघी जैन ग्रन्थमालाके संस्थापक और प्राणपोषक ख० बाब श्री बहादुर सिंहजी सिंघी विद्यमान होते तो उनको इससे भी अधिक आनन्दानुभव होता, जितना कि मुझको हो रहा है। पर दुर्भाग्यसे ने इस प्रकाशनको देखनेके लिये हमारे सम्मुख सदेह रूपमें विद्यमान नहीं हैं। इस लिये मेरी यह सन्तोषानुभूति 'कुछ ' आन्तरिक खिन्नतासे संमिश्रित ही है। योगानुयोग, इन शब्दोंके लिखते समय, आज जुलाई मासकी ७ वीं तारीख पड रही है। इसी तारीखको आजसे १५ वर्ष (सन् १९४४ में) पूर्व, बाबू श्री बहादुर सिंहजीका दुःखद खर्गवास हुआ था। उनके खर्गवाससे मुझे जो आन्तरिक खेद हुआ उसका जित्र मैंने अपने लिखे उनके संस्मरणात्मक निबन्धमें किया ही है। सिंघी जैन प्रन्थमालाका जब कोई नया प्रकाशन प्रकट होता है और उसके विषयमें जब कमी मुझे 'यत्किश्चित प्रास्ताविक' वक्तव्य लिखनेका अवसर आता है, तब मेरी आंखोंके सामने खर्गीय बाबूजीकी उस समय वाली वह तेजोमयी आकृति आ कर उपस्थित हो जाती है, जब कि उनने और मैंने कई कई बार साथमें बैठ बैठ कर, प्रन्थमालाके बारेमें अनेक मनोरथ किये थे । दुर्दैवके कारण और हमारे दुर्भाग्यसे वे अपने मनोरथोंके अनुसार अधिक समय जीवित नहीं रह सके । इन पिछले १५ वर्षोंमें अन्यमालामें जो अनेक महत्त्वके अन्य प्रकाशित हुए हैं और जिनके कारण आज यह प्रन्थमाला आन्तरराष्ट्रीय ख्यातिको प्राप्त कर, विश्वके अनेक विद्वानों एवं प्रतिष्ठानोंका समादर प्राप्त करने वाली जो बनी है, इसके यदि वे प्रत्यक्ष साक्षी रहते, तो मैं अपनेको वहुत ही अधिक सन्तृष्ट मानता ।

\*

पर, बाबूजीकी अनुपस्थितिमें, उनके सुपुत्र बाबू श्री राजेन्द्र सिंहजी सिंघी और श्री नरेन्द्र सिंहजी मिंघी अपने पूज्य पिताकी पुण्यस्मृतिको चिरस्थायी करनेके लिये, उनकी मृत्युके बाद, आज तक जो इस प्रत्यमालांके कार्यका यथाशक्य संरक्षण और परिपोषण करते आ रहे हैं, इससे मुझे बाबूजीके अभावके खेदमें अवश्य 'कुछ' सन्तोष भी मिलता ही रहा है। यदि इन सिंघी बन्धुओंकी इस प्रकारकी उदार सहानुभूति और आर्थिक सहायता चाळू न रहती, तो यह कुवलयमाला भी, आज शायद, इस प्रन्थमालाका एक मृत्यवान् मणि न बन पाती। इसके लिये में इन सिंघी बन्धुओंका भी हृदयसे कृतइ हूं। मैं आशा रखता हूं कि भविष्यमें भी ये बन्धु अपने पूज्य पिताकी पवित्रतम स्मृति और कल्याणकारी भावनाको परिपुष्ट करते रहेंगे और उसके द्वारा ये अपने दिवंगत पिताके खर्गीय आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहेंगे।

अन्तर्मे में कुवलयमालाकारकी अन्तिम आशीर्वादात्मक गाथा ही को यहां उद्धृत करके अपनी इस कुवलयमालाके प्रकाशनकी कथाको पूर्ण करता हूं।

> इय एस समत्त चिय हिरिदेवीए वरप्पसाएण । कड़णो होउ पसण्णा इच्छियफलया य संघस्स ॥

अनेकान्त विहार, अहमदाबाद जुलाई ७, सन् १९५९ आषाढ ग्रुका १, सं. २०१५

-मुनि जिनविजय

### आभार-प्रदर्शन

प्राकृत भाषाकी इस अद्भुत महाकथाके प्रकाशनमें जो मुद्रण संबन्धी व्यय हुआ है, उसका अर्घ भाग, भारत सरकारने

देनेकी कृपां की है। तद्र्य सरकारके प्रति हम अपना

धन्यवाद पूर्वक सादर कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहते हैं।

- मुनि जिनविजय

### उज्जोयणसूरिविरइया

# कुवलयमाला

卐

८५६६ ॥ औं नमो बीतरागाय ॥

1

\S १) पढमं णमह जिर्णिदं जाँएं णर्चति जिम देवीओ । उष्वेख्विर-बाहु-रूया-रणंत-मणि-वळ्य-तालेहिं ॥ पुरिस-कर-घरिय-कोमळ-णलिणी-दङ-जल-तरंग-रंगंतं । जिब्बत्त-राय-मज्जण-बिंबं जेणप्पणो दिट्टं ॥ 3 विसें कि कुलहरे कुला-कळाव-सहिया णारिदेसु । धूय व्य जस्स लच्छी अज वि य संयवरा भमइ ॥ अपूर् जेण कलो गुरु-गुरुणा गिहि-वर-गुरु-णियम-गहण-समयम्म । स-हरिस-हरि-वास-दंत-भूसणा कंस-पब्भारो ॥ तव-तविय-पाव-कलिणो णाणुप्पत्तीप्र जस्स सुर-णिवहा । संसार-णीर-णाहं तरिय ति पणिकरे तुहा ॥ 📦 टूट्य कियाँ जस्स य तित्थारंभे तियस-वहत्तण-विमुक्क-माहप्पा । कर-कमल-मडलि-सोहा चलणेसु णर्मात सुर-वहणो ॥ तं पढम-पुहड्-पालं पढम-पवत्तिय-सुघम्म-वर-चक्कं । णिव्वाण-गमण-हंदं पढमं पणमह मुणि-गाणिंदं ॥ अहवा । उडिभण्ण-चृय-मंजरि-रय-मारुय-विलुलियंबरा भणइ । माहुव-सिरी स-हरिसं कोइल-कुल-मंजुलालावा ॥ 9 अहिणत-सिरीस-सामा आयंबिर-पाडलच्छि-जुयलिह्या । दीह्ण्ह-पवण-णीसास-णीसहा गिम्ह-रूच्छी वि ॥ उण्णय-गरुय-पन्नोद्दर-मणोहरा सिहि-फुरंत-धिमाहा । उश्भिण्ण-णवंकुर-पुरुय-परिगया पाउस-सिरी वि ॥ ५०५००० गिनः वियसिय-तामरस-मुही दुवलय-कलिया विलास-दिट्विहा । कोमल-मुणाल-वेह्नहरू-बाहिया सरय-लच्छी वि ॥ हेमंत-सिरी वि स-रोद्ध-तिरूय-ठीणालि-सरुलियाल्ड्या । मिल्लय-परिमल-सुद्दया णिरंतरुडिभण्ण-रोमंचा ॥ भणवरय-भमिर-महुयरि-पियंगु-मंजरि-कयावयंसिछा । विष्कुरिय-कुंद-दसणा सिसिर-सिरी सायरं भणह ॥ किर्पर पूर्व न दे सहय कुण पसायं पसीय एसेस अंजली तुज्जः । णव-णीलुप्पल-सरिसाएँ देव दिट्टीएँ विणिएस् ॥ 📯 धार ४ 15 इय जो संगमयामर-कय-उउ-सिरि-राय-रहस-भणिको वि । झाणाहि णेय चलिको तं वीरं णमह भत्तीणु ॥ अहवा । जाइ-जरा-मरणावस-खुत्त-सत्ताण जे दुहत्ताणं । भव-जलहि-तारण-सहे सब्वे चिय जिणवरे णमह ॥ सब्वहा, बुज्हांति जत्थ जीवा सिज्हांति य के वि कम्म-मल-मुक्का । जं च णिमयं जिणेहि वि तं तित्थं णमह भावेण ॥ migt! 🖇 २) इह कोह-लोह-माण-माया-मय-मोह-महाणुत्थल्ल-मृह्न-<u>णोल्लुणावडण-चमडणा-मृ</u>ढ-हिययस्स जंतुणो तहा-संकिलिट्ट-

परिणामायास-सेय-सलिख-संसग्ग-क्रग्ग-क्रग्म-पोग्गलुग्ग-जाय-बण-कसिण-कलंक-पंकाणुलेवणा-गरुय-भावस्स गुरु-लोद्द-पिंडस्स

1 व जलिम झित्त जरए चेव पडणं । तत्थ वि अजेय-कस-च्छेय-ताव-ताडणाहोडण-घडण-विहडणाहिं अवगय-बहु-कम्म-किह्स्स । जब-सुवण्णस्स व अणटु-जीव-भावस्स किंचि-मेत्त-कम्म-मल्द्रस्त तिरिय-लोए समागमणुं । तत्थ वि कोइल-काय-कोल्ह्या- प्राप्त कमल-केसरी-कोसिएस वग्व-वसह-वाजर-विच्चुएस स्यु-गवय-गेह्य-गावी-गोण-गोहियो-मयर-मच्छ-कच्छभ-णक्क-चक्क-तरच्छ- ३ विच च्छमल्ल-केसरी-कोसिएस वग्व-वसह-वाजर-विच्चुएस स्यु-गवय-गेह्य-गावी-गोण-गोहियो-मयर-मच्छ-कच्छभ-णक्क-चक्क-तरच्छ- ३ विच च्छमल्ल-केसरी-कोसिएस वग्व-वसह-तर्मण्य-चक्क-तरच्छ- ३ विच च्छमल्ल-केसरी-कोसिएस वग्व-वसह-तर्मण्य-चक्क-तरच्छ- ३ विच च्छमल्ल-केसरी-कोसिएस वग्व-वस्त व्या-वसह-तर्मण्य-भव-भेय-संकुछं भव-संसार-सागरमाहिंडिजण तहाविह-कम्माणुद्रव्वी-समायिहनो कह-कह विच मणुयन्तर्ण पावह जीवो ति । अवि य ।

र हहिम भव-समुद्दे तुल्लग्ग-लद्धिम कह वि मणुयत्ते । पुरिसा पुरिसाथेसुं णिउणं भह भायरं कुणह ॥

६४) सो पुण तिविहो । तं जहा । धम्मो अत्थो कामो, केसिं पि मोक्लो वि । एएहिं विरहियस्स उण पुरिसस्स महस्र-दंसणाभिरामस्स उच्छु-कुसुमस्स व णिप्फर्लं चेय जम्मं ति । अवि य ।

15 धम्मत्य-काम-मोक्खाण जस्स एकं पि णिय भुयणिमा। किं तेण जीतिएणं कीडेण व दह-पुरिसेणं॥

एए श्विय जस्स पुणो कह ति पहुण्पंति सुकय-जम्मस्स । सो श्विय जीतृ पुरिसो पर-कज-पसाहण-समत्यो॥

हमाणं पि अहम-उत्तिम-मिक्सिमे णियच्छेसु । तत्थत्थो कस्स ति अणत्थो चेव केवलो, जल-जलण-णिर्द-चोराईणं साहा
18 रणो। ताण चुको वि धरणि-तल-णिहिओ चेव खयं पावृ । खल-किविण-जणस्स दुस्तील-मेच्छ-हिंसयाणं च दिण्णो 18

पावाणुकंधओ होइ । कह वि सुपत्त-परिगाहाओ धम्म-कलं पावृ काम-कलं च । तेण अत्थो णाम पुरिसस्स मिक्सिमो पुरिसत्थो ।

कामो पुण अणत्थो चेव केवलं । जं पि एवं पक्खवाय-गन्ध्य-णित्थर-मृह-हिंसपृष्टि भिणयं कामसत्थयारिहें जहां 'घम्मत्थ
21 कामे पिढपुण्णे संसारो जायह' ति, तोसिं तं पि परिकष्पणा-मेत्तं चिय । जेण पृयंत-धम्म-विरुद्धो अत्थ-क्खय-कारो य कामो, २१

तेण दुग्गय-रंडेकळ-पुत्तओ विव अट्टट-कंठयाभरण-वलय-सिंगार-भाव-रस-रसिओ ण तस्स धम्मो ण अत्थो ण कामो ण जसो ण मोक्खो ति । ता अलं इमिणा सन्याहमेण पुरिसाणत्थेणं ति । धम्मो उण तुलिय-धणवइ-धण-सार-धण-फलो । तहा

24 णिरिद-सुर-सुंदरी-णियंब-विंबुत्तुग-पओहर-भर-समार्लिगण-सुहेल्लि-णिब्भरस्स कामो वि धम्माणुबंधी य । अत्थो धम्माओ चेव, २४

मोक्खो वि । जेण भणियं।

लहइ सुकुलिम जम्मं जिणधम्मं सम्ब-कम्म-णिजरणं। सासय-सित-सुह-सोक्खं मोक्खं पि हु धम्म-काभेण ॥

27 तेण धम्मो चेव एत्थ पुरिसत्थो पवरो, तिहं चेव जुजह आयरो धीर-पुरिसेण काउं जे। अवि य।

27 सत्थउ होइ अणत्थउ कामो वि गर्छत-पेम्म-विरसभो य। सम्बत्थ-दिण्ण-सोक्खउ धम्मो उण कुणह तं पयत्तेण ॥

अभि भो उण गोविंद खंद-रुंदार्थिंदणाहु-गहंद-णाहंद-चंद-कविल-कणाद-वयण-विसेस-वित्थर-विरयणो बहुविहो लोय-

1 > P जर्छनि ज्झस्ति, P चित्र गेयक्यच्छेय, उ कोडणाघण. 2 > P खुवन्नस्स वाणह, उ तत्य कोइछा, उ कोरखु मा 3 > र गण्ड°, P गाय for गाबी, र गोहिआ P गोहिय, P तर्छाछ° 4 > र मञ्ज, P मूनए.१, र सुणत्र संपर P सतस्तरणसंबर, र सुत्र, P संख्णेसु उ संख्णेकिपई यु, १ णानिल । जोच्छ १ गुच्छ. 5 ) । "रसई, उ जवसवमेव, १ संकु दम्, १ ००० सागर, उ कि ण्डिं, उ बि तहाबिह, गसमाअद्विओः 6) गमणुश्रत्तणं, गशबि अ. 7) गणरणः P नीरणः, गबहुसीयमहासमुद्द**ए बहुमा**णतरंगण संसारण जल**िं** सम हिण्डिं - 8> P हिंडिऊण य पावर, माणुस्म, म वि पुण्णएहिं 🗈 वि पुन्वपुन्नएहिं - 9) म मुरुडोण्डबोकस, म दुलहं चैव आरियम्बेतं ति। 10) । काणकोण्डमण्डअन्ध, Pकल्लल्लां, गर्संपत्तमारियत्तणे पुरिसेगः 12) P रूदंमि, P लद्भंमि, I मणुअने, P निजण, J तह for अह. 13 > J सो जण, उ एएहि रहियस्स पुण. 14 > उ "णाहिरा", P जंमें 15 > P एतं, J मुजणंभि P भुवणंभि, ए डङ्गपुरिसेणः 16) व कहर पहुष्यन्ति मुक्कयः P जेमस्सः 17) व मज्जिमे त्रियारेसु । P 000. चैव केवलो, P नरिंद, P राईग. 18) म न्यलिमहित्तं P तलिनिहओ, P वश्वद for पावइ, मिक्रिमण, मिक्रिण, 19 > उपम्मकालं 20 > उकामा उण, P केवलम्, उपअं, P एगंतपक्खवायगंतिनिष्धर, उदियएहि 21 > उपडिपुण्ण, P संपादहे for संसारो नायइ, Pom. तेसिं, उ "कस्मणा, उ चित्र, उ जेण एअंतवस्म P जेण भत्थो धस्म 22 > उ रण्डेकल पुत्तउ विवा, उ has a marginal note thus: विचित्तरूपयाम पूरांतर with a reference to अट्टूडू, व बंडूया १ केठिया, १ न तस्स 23) P न मोक्खो, ग अलमिमिणा, ग "ण त्ति ॥ छ ॥, P घणप्फला, ग सञ्बहा for तहा. 24) P नरिंद, P णिअंब, P मुहेलि, P om. य, मोक्स्बो वि for अत्थो, म चैयः 25 ) Jom. मोक्बो वि. 26 ) मुकुसलिम्म ए सुकुलंमि, ए भिम्मे, ए निज्जैः 27) Pom. एत्य, J पीराण कार्त. 28) Here in J 3 looks like ओ. P अल्यो, P अणत्य ओ, J विश्रलंत, P पेम्मं, P दिन्न, मिनलाउ for सोनलाउ. 29) म हंदार्शवेदणागिदगइंदवंदकविलकणाय, म लोज.

1 पसिद्धो । ताणं च मञ्ज्ञे मणीण व कोत्थुहो, गयाण व सुर-गनो, समुद्दाण व खीरोवही, प्ररिसाण व चक्कहरो, दुमाण व कप्प- 1 पायवो, गिरीण व सुरगिरी, सुराण व पुरंदरो, तहा सध्व-घम्माणं उविरं रेहद्द जिणयंद-भासिको घम्मो ति । सो उण चउa स्विहो । तं जहा । वाणमङ्को, सीलमङ्को, तवोमङ्को, भावणामङ्को ति । तत्य पढमं चिय पढम-तित्थयर-गुरुणा इमिणा 3 चेव चडिवह-धम्म-क्रमेण स्वस्ट-विमल-केवलं वर-णांग पि पादियं । जेण अविमाविय-णिण्णुण्णय-जल-धल-विवराह-भरिय-भुवजेजाबाल-काल-जलहरेज विय वरिसमाजेज जीसेस-पण्ड्येज-मजीरहब्महिय-दिज्ज-विहव-सारेज पवित्तको पढमं तेलोक-8 बंधुणा 'मो भो पुरिसा वाणमङ्क्षो धम्मो' ति । पुणो 'सुर-सिद्ध-गंधव्व-किण्णरोरय-णर-दृष्ट्**ष-पश्च**न्सं सब्वं मे पावं अकर- 6 णिजं' ति पर्ण्णा-मंदरमारुदंतेण पयासिको तेलोक्न-गुरुणा सीलमहक्षो धम्मो ति । पुणो छट्टम-दसम-दुवारूस-मासद-मास-संवच्छरोववास-परिसंठिएण पयासिओ लोए 'तवोमहुओ धम्मो' ति । तिहं चिय एगत्तासरणत्त-संसार-भाव-कम्म-९ बताणायाण-बंध-मोक्ख-सुह-दुक्ख-णारय-णरामर-तिरिय-गइ-गमणागमण-धम्म-सुक-ज्ञाणाइ-भावणाओ भावयंतेण भासिओ १ मगवया 'मावणामहुओ धम्मो' सि । तओ ताच अम्हारिसा तारिसेहिं दाण-सील-तवेहिं दूरओ चेव परिहरिया, जेण धण-सत्त-संघयण-विजया संपर्ध । एसो पुण जिणवर-वयणावबोहको जाय-संवेग-कारणो भावणामहको सुह-करणिजो धम्मो ति । 12 कर्ह । जाव महा-पुरिसालिय-दोस-सय-वयण-वित्थराबद्ध-हरूबोल-विद्धय-पहरिसस्स दुज्जण-सत्थस्स मज्झ-गया पर-मम्म- 12 मरगण-मणा चिट्टम्ह, ताव वरं जिणयंद-समण-सुपुरिस-गुण-कित्तगेण सहस्रीकयं जम्मं ति । अवि य । जा सुपुरिस-गुण-वित्यार-मङ्खणा-मेत्त-वावडा होमो । ता ताव वरं जिणयंद-समण-वरियं कयं हिचए ॥ 15 इसं च विचितिऊण तुब्से वि णिसामेह साहिजमाणं किंचि कहावत्थुं ति । अवि य । 15 मा दोसे बिय गेण्हह विरले वि गुणे प्यासह जणस्स । अक्स-पुउरो वि उयही भण्णह रयणायरो लोए ॥ ्र १ को कहा-बंधं विधितेमि ति । तत्थ वि कीशे वशंल पालित्तयु-सालाहण-अप्पण्णय-सीह-णाय-सदेहिं। संखुद्ध-सुद्ध-सारंगओ व्य कह ता पयं देमि॥ 18 गिम्मल-मगेण गुण-गरुयएण परमत्थ-रयण-सारेण । पालिसएण हालो हारेण व सहइ गोट्टीसु ॥ चक्काय-जुबल-सुहया रम्मत्तण-राय-हंस-कय-हरिसा । जस्स कुल-पब्ययस्स व वियर्द्र गंगा तरंगवई ॥ भणिइ-विकासवइसण-चोलिके जो करेइ हलिए वि । कब्वेण कि पउरथे हाले हैलिं-वियारे ब्व ॥ 21 21 पण्डेंहि कड्यणेण य भमरेहि व जस्स जाय-पण्डेहिं। कमलायरो व्व कोसो विलुप्पमाणो वि हु ण झीणो ॥ सयल-कलागम-णिलया सिक्खाविय-कह्यणस्स मुह्यंदा । कमलासणो गुणड्ढो सरस्सई जुस्स बहुकहा ॥ जे आरह-रामायण-दलिय-महागिरि-सुगम्म-कय-मग्गे । छंषेड्र दिसा-करिणो कड्णो को वास-वम्मी<u>ए ॥</u> अरदर भीरे के छुप्पणयाण किं वा भण्णत कह्-कुंजराण भुवणस्मि । अण्णो वि छेय-भणिओ अज वि उवसिज्जप् जेहिं ॥ उपभाष दो हात्री लायण्ण-वयण-सुहया सुवण्ण-रयणुज्जला य बाणस्स । चंदाबीडस्स वणे जाया कायंबरी जस्स ॥ जारिसयं विमलंको विमलं को तारिसं लहुइ अत्यं। अमय-महुवं व सरसं सरसं चिय पाइयं जस्स ॥ 27 27

नि-पुरिस-चरिय-पसिद्धो सुपुरिस-चरिएण पायडो लोए । सो जयह देवगुत्तो वेसे गुत्ताण राय-रिसी ॥ बुह्यण-सहस्स-दृह्यं हरिवंसुप्पत्ति-कारयं पढमं । वंदामि वंदियं पि हु हरिवरिसं चेय विमल-पयं ॥ संणिहिय-जिणवरिंदा धम्मकहा-वंध-दिक्खिय-णरिंदा । कहिया जेण सुकहिया सुलोबणा समवसरणं व ॥

सत्तृण जो जस-हरो जसहर-चरिएण जणवए पयडो । कलि-मल-पभंजणो श्विय प्रंजणो आसि राय-रिसी ॥

<sup>1)</sup> प ंगयो. 2) उ ंग्माण, P om. मासिओ, J om. धम्मो. 3) उत्तओम, पंगईओ (last three) उ ंदमं ति. 4) प्रक्रमोण, P om. वरणाण. 5) प्रभुयो काल, उ विअ, उ ंगाणेण सेस प ंसमाणे णीसेस, उ विविद्द for विद्द, उ पढमं तेलोक प पढमतेलक. 6) उ मोहो पु ं, प पुरिस, प किलारो रियण।यर. 7) प मंदिर, प ंमईओ, उ पुणो च्छं. 8) उत्तओ, for तवो, प मईओ, उ चित्र प तिय, प सरणता, प सहाव for भाव. 9) प नरामर, प धंम, उ आणाईमावणाल, उ ंयन्तेण, प माविओ. 10) उ ति । छ ।, उ चेय for चेव. 11) प संपयं, उ उण, उ बोई for बोईओ, प लाईन, प ंगईओ, उ सुर for सुह, उ ति । छ ।. 12) प रावद, प विद्वुय य हरिसदु जण. 13) उ विद्वुम्हं, प ता वरं. 14) उ गुण, प वित्यर, उ om. ता. 15) ज विचिन्ति प न चित्रकणं, प निसा, उ वर्श्व ति. 16) प पंससा जिणस्स, उ उअही. 17) उ कहावन्दं, उ om. ति. 18) प साइलाइण, उ च्छुप्प, प सहेण ।, उ प ंग उ . 19) प निम्मलगुणेण, उ गहज ण, प गुरुष्प्यण. 20) उ जुअल, प रंग, प कुल्पच्च , प तरंगमई. 21) उ भणिई प भणिय, उ वो (चो) छिके प चोकिछ, उ has a marginal gloss मिर्रा on the word हाला. 22) प इंहि, उ कहजणेण, प रेहि, प न for ज. 23) प -निल्या, प कहयणो मुमुह , प लणा गुणहूं। 24) प ला. कय, उ धम्मीप प वंभीए. 25) प छपज्ञ , प भक्षह, प कय for कह, उ भुअणंमि प भुवणंमि, प अको. 26) प लायल, प सुपण्ण, प विव पाइयं. 27) उ को अण्णो ( च कुलणो on the margin) for the 2nd विमलं को, उ महत्रं व प पहंच न, उ चित्र पाइयं. 28) प ति अरिस. 29) उ दश्ओ, प इ हरिवंस चेव. 30) उ सिणाहिय प सिन्निहिय, प निर्दा, उ सुकहियार सु , प वा for व । 31) प जसहरिचरिएहें, प मल्यमंजणो, प पहंजणो.

12

18

30

जेहि कए रमणिजे वरंग-पउमाण चरिय-बित्यारे । कह व ण सलाहणिजे ते कहणो जिहेय-रिवसेणे ॥
जो इच्छइ भव-विरहं भवविरहं को ण वंदए सुवणो । समय-सय-सत्थ-गुरुणो समरिमयंका कहा जस्स ॥
अण्णो वि महा-कहणो गरुय-कहा-बंध-चिंतिय-महंभो । अभिमाण-परकम-साहसंक-विणए विहंतिम ॥
प्याण कहा-बंधे ते णित्य जयिम जं कह वि चुकं। तह वि अर्णतो अत्थो कीरह एसो कहा-बंधो ॥

्रिण) तामो पुण पंच कहाओ । तं जहा । सयलकहा, लंडकहा, उल्लावकहा, परिहासकहा, तहा वरा किहय सि । एयाओ सब्वाओ वि एत्य परिदाओं सुंदर-कहाओ । एयाण लक्सण-धरा संकिण्ण-कह सि णायच्या ॥ कत्थइ स्वय-रइया कत्थइ वयणेहि लिल्य-दीहेहिं । कत्यइ उल्लावेहिं कत्थइ कुलएहि णिम्मविया ॥ कत्थइ गाहा-रइया कत्थइ दुवईहिँ गीइया-सहिया । दुवलय-चक्कलएहिं तियलय तह भिण्णएहिं च ॥ कत्थइ दंडय-रइया कत्थइ णाराय-तोडय-णिबद्धा । कत्थइ वित्तिह पुणो कत्थइ रइया तरंगेहिं ॥ कत्थइ उल्लावेहिं अवरोप्यर-हासिरेहिँ वयणेहिं । माला-वयणेहिँ पुणो रइया विविहेहिँ अण्णेहिं ॥ पाइय-भासा-रइया मरहट्टय-देसि-वण्णय-णिबद्धा । सुद्धा सयल-कह बियुत्तावस-जिण-सत्थ-वाहिला ॥ पाइय-भासा-रइया मरहट्टय-देसि-वण्णय-णिबद्धा । किंचि अवद्भंस-कया दाविय-पेसाय-भासिला ॥

12 कोऊहरुण कत्यइ पर-वयण-वसेण सक्कय-णिबद्धा । किंचि अवटर्भस-कर्या दाविय-पेसीय-भासिछा ॥ सन्व-कहा-गुण-जुत्ता सिंगार-मणोहरा सुरइयंगी । सन्व-कछागम-सुहया संकिष्ण-कह ति णायन्वा ॥ एयाणं पुण मज्झे एस बिय होइ एत्य रमणिजा । सन्व-भणिईण सारो जेण इमा तेण तं भणिमो ॥

15 §८) पुणो सा वि तिबिहा। ते जहा। धम्म-कहा, अत्य-कहा, काम-कहा। पुणो सम्व-छक्खणा संपाइय-तिवासा 15 संकिष्ण ति । ता एसा धम्म-कहा वि होऊण कामत्य-संभवे संकिष्णत्तर्ण पत्ता।

ता पत्तियह मह सुयणा खण-मेक्तं देह ताव कण्णं तु । अब्भित्थिया य सुयणा अवि जीर्य देंति सुयणाण ॥ भण्णं च । सार्छकारा सुहया रूलिय-पया मउय-मंजु-संलावा । सहियाण देह हरिसं उच्चृता णव-बहु चेव ॥

सालकारा चुहुया लालय-पया मेडय-मञ्जनलाया । साहयाल यह हारस उच्चूढा लय-बहु चया। सुकड्-कहा-हय-हिययाण तुम्ह जड् वि हु ण लग्गए एसा। पोढा-रयाओ तह वि हु कुणड् विसेसं लय-बहु व्य ॥ अण्णं च। णज्जड् धम्माधम्म कज्जाकजं हियं अणहियं च। सुम्बड् सुपुरिस-चरियं तेण इमा जुज्जए सोउं॥

21 §९) सा उण धम्मकहा णाणा-विह-जीव-परिणाम-भाव-विभावणत्यं सन्वोवाय-णिउ मेहिं जिणविरिदेहिं चउन्विहा 21 भणिया। तं जहा । अक्लेवणी, विक्लेवणी, संयेग-जणणी, णिन्वेय-जणणि ति । तत्य अक्लेवणी मणोणुकूला, विक्लेवणी मणो-पिक्कुला, संवेग-जणणी णाणुप्पत्ति-कारण, णिन्वेय-जणणी उण वेरग्गुप्पत्ती । भणियं च गुरुणा मुहम्म-सामिणा ।

अब्खेविण अिक्खत्ता पुरिसा विव्खेवणीएँ विक्खिता। संविष्णण संविग्गा णिव्यण्णा तह चडत्थीए॥ 24 जहां तेण केविलिणा अरण्णं पविसिऊण पंच-चोर-सयाई रास-णश्चण-च्छलेण महा-मोह-गह-गिहयाई अिक्खिबिऊण इमाए चश्चरीए संबोहियाई। अवि य ।

21 संबुज्ज्ञह किं ण बुज्ज्ञह एत्तिए वि मा किंचि मुज्ज्ञह । कीरउ जं किरयध्वयं पुण दुक्कह तं मिरयध्वयं ॥ इति धुवयं । 27 किस्मिण-कमल-दल-लोयण-चल-रेहंतको । पीण-पिहुल-थण-कडियल-भार-किलंतको । ताल-चलिर-वलयावलि-कलयल-महनो । रामयम्मि जङ्ग लब्भङ्ग जुवहैं-मत्थको ॥

30 संबुज्झह किं ण बुज्झह । पुणो धुवयं ति । तभो अक्खिसा । असुइ-मुत्त-मल-रुहिर-पवाइ-विरूवयं । वंत-पित्त-दुर्गाधि-सहाव-विलीणयं ।

1 > P जेहिं, P न, उ जिल्लन, P 'सेणोः 2 > P को न वंधर, उ मुल्ला, उ स्वर : 3 > P अले, उ गरुअ-, उ चिन्तिल्ल मई आ, P अहिमाण, P 'संक्षिवरणें 4 > 3 'बढ़े, P नित्य जयंगि कह नि, उ कि विन चुक्कं, उ कहाब होः 5 > P puts numbers after each kahā, उ खण्ड, P व कि विस्त जिल्ला कि कि कि P एयाउ सक्वाउ एत्थ, उ एलाण P प्याण, P संकिल, P कि न नायक्वा ॥छा। 7 > P कत्थय (in both the places), P वयणेहिं, P वियणिहं ।, J adds कत्थइ उद्यावेहिं on the margin in a later hand [उद्यालेहिं । P कुल्लाई निम्मिना अ े > P रहआ, उ दुवतीहिं, P तियल्लिय, P भिन्न : 9 > J दण्डय (?), P नाराय, J कि तिहिं । 10 > P द्यासिएहिं, उ अणेहिं P अलेहिं । 11 > उ पायय, P न्यण्यिणवद्धा, उ बाहिला 12 > P निवहा, उ कला, P दो निय । 13 > P कलागुण, उ इलंबी, P सिक्ल, P नायक्वा, उ भिणामों ॥ छ ॥ 15 > उ अपाहिला 12 > P निवहा, उ कला, P दो निय । 13 > P कलागुण, उ इलंबी, P सिक्ल, P नायक्वा, उ भिणामों ॥ छ ॥ 15 > उ अपाहिला 12 > P निवहा, उ कला, P दो निय । 13 > P कलागुण, उ इलंबी, P नायक्वा, उ भणिमों ॥ छ ॥ 15 > उ अपाहिला 14 > P स्वावित नुल्लाण, P सिक्ल : 17 > उ पासिय महह मुल्ला P पसियह महासुयणा, P देसु, उ कणा क्ति P कलं तु, उ सुल्ला, उ ची देनित मुल्लाण, प्रत्यं । 18 > उ मज्ज, P मंजुल्लावा, P नव, उ येव कि चेव : 19 > उ मुल्ला, P विभावणसक्वों , P जेल : 22 > उ मिला, उ संवेवणी, उ कि क्वेयणी ।, P निक्वेय, P सणाणुकूला 23 > उ संवय, P जणा जण, उ भणिओं, P मुहंम : 24 > उ विक्लोवणीय P किक्लोवणीय, P निक्विला, उ संजमह क्ति ॥ कि तह etc. 25 > उ अरण्णं पहिले, P अरलं, P क्लाएलरुल्ण, उ हिलाई, P मोहग्णहम्लाई : 28 > P लोयण वलारहंतलों, P किलाई, P मोहग्णहम्लाई : 26 P हियाणि : 27 > उम्लेहर, P वयलावलि, P रासर्थमि, उ जुअतीसरथओं : 30 > उम किण्ण, उ लात ति, P तत्ती कि तत्ती की : 50 अपाहिल स्वलावलि, P रासर्थमि, उ जुअतीसरथओं : 30 > उम किण्ण, उ लात ति, P तत्ती कि तत्ती : किला होत , P विक्लवयं ।

в

1

3

6

15

18

21

24

मेय-मज-वस-फोप्फस-हड्ड-करंकयं । चम्म-मेत्त-पच्छायण-जुवई-सत्थयं ॥ संबुज्यह किं ण बुजाह । तभो विक्खिता ।

कमक्र-चंद-जीलुप्पल-कंति-समाजयं । मृदण्हि उविमिजह जुवई-अंगयं । थोवयं पि भण कत्यद्द जह रमणिजयं । असुद्दं तु सन्वं चिय इय पश्चक्सयं ॥

संबुज्ज्ञह किं ण बुज्ज्ञह । तभो संविग्गा । जाणिकण एयं चिय एत्य असारण । असुइ-मेश्च-रमणूसव-कय-वावारण ।

कामयम्मि मा लगाह भव-सय-कारए । विरम विरम मा हिंबह भव-संसारए ॥

संबुज्यह किं ण बुज्यह ।

9 प्रं च जहा काम-णिक्वेओ तहा कोह-लोह-माण-मायादीणं कुतित्थाणं च । समकालं चिय सम्ब-भाव-वियाणप्ण गुरुणा 9 सम्बण्णुणा तहा तहा गायंतेण ताई चोराणं पंच वि सयाई संभरिय-पुब्व-जम्म-बुत्तताई पिडवण्ण-सम्प्र-लिंगाई तहा कर्य जहा संजमं पिडवण्णाई ति । ता एत्तियं एत्य सारं । अन्हेहि वि एरिसा चउविवहा धम्म-कहा समावत्ती । तेण किंचि 12 काम-सन्थ-संबद्धं पि भण्णिहिइ । तं च मा णिरत्थयं ति गणेजा । किंतु धम्म-पिडवित्त-कारणं अन्यवेवणि ति काऊण 12 बहु-मयं ति । तओ कहा-सरीरं भण्णह । तं च केरिसं किंति

बहु-मयं ति । तभो कहा-सरीरं भण्णह् । तं च केरिसं क्रिक्तं । जिन्दाण-गमण-सारं रह्यं दिखण्णईधेण ॥

जह सो जाभो जत्य व जह हरिओ संगएण देवेण । जह सीह-देव-साहृ दिट्टा रण्णिम सुण्णिम ॥

जह तेण पुन्व-जम्म पंचण्ह जणाण साहियं सोउं । पिडवण्णा सम्मत्तं सम्मं च गया तवं काउं ॥

भोत्तृण तत्य भोए पुणो वि जह पाविया भरहवासे । अण्णोण्णमयाणंता केवलिणा बोहिया सन्वे ॥

सामण्णं चरिकणं संविग्गा ते तवं च काकणं । कम्म-कलंक-विमुक्ता जह मोक्वं पाविया सन्वे ॥

एयं निव्यं भणिमो एएण कमेण इह कहा-बंधे । सन्वं सुणेह सुयणा साहिजंतं मण् एणिंह ॥

एयं तु कहा-करणुज्ञयस्य जह देवयाण् मह कहियं । तह वित्थरेण भणिमो तीण् पसाएण णिसुणेह ॥

तत्थ वि ण-याणिमो चिय केरिस-रूवं रएमि ता एयं । किं ता वंकं रहमो किं ता ललियक्वरं काहं ॥ जेण,

मुद्धो ण मुणह वंकं छेओ पुण हसह उज्जयं भणियं । उज्जय-छेयाण हियं तम्हा छेउज्जयं भणिमो ॥

अलं च इमिणा विहव-कल-बालियालोल-लोयण-कडक्ख-विक्लिय-विल्लास-वित्थरेण विद्य णिरत्थएणं वाया-पवित्थरेणं

अर्ल च हमिणा बिहव-कुल-बालियालोल-लोयण-कडक्ख-निक्खेव-बिलास-बित्थरेण बिय णिरत्थएणं वाया-पवित्थरेणं । एयं 24 चियं कहावत्थुं ता णिसामेह । अत्थि चउसागरुजल-मेहला ।

हुन हुन कहह, प्रमुद्ध प्रमुद्ध किंचि, पृसियह, तं ता णिसामेह । किंच तं । हूं, किंच के क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र प्रमुद्ध समुहमहसुंदरों बिय पच्छा-भायिम मंगुलों होई । विंद्य-गिरि-वारणस्स व खलस्स बीहेड कह लोगों ॥

27 तेण बीहमाणेहिं तस्स थुइ-वाभो किंचि कीरइ ति । सो व दुज्जणु कहस्स । हूं, सुणाउ जहस्त , पढम-दंसणे बिय 27

असणसीलो पिट्ट-मासासउ व्व । तहेच मंडलों हिं अपबामिण्णाय भसेहें, मयहिं च मासाई भसह । खलो घई

मायाहि वि भसह । चडप्फडंतहं च पिट्ट-मासाई भसइ ति । होउ काण्ण सरिसु, णिब्ब-करयरण-सीलो छिड्ड-पहारि व्व ।

30 तहेच वायसो हि करयरेंतो पउल्थ-वह्या-यणहो हियय-हरो, छिड्डेहिं च आहार-मेत्तं विलुपइ । खलो घई पउल्थ-वह्या ३० कुल-बालियाण विज्ञा-संप्याणेहिं दुक्स-जणउ, अच्छिड्डे वि जीवियं विलुपइ । जाणिउ खरो जहसउ, सुयण-रिहि-दंसणे

1 ) प्रमय, ग्रवसप्फों°, ग्रपच्छाअणज्ञ अती- 2 ) ग्रकिष्ण, Pकिन बुज्झ हा 3 ) Pनीलुँ, Pँएहिं, ग्रजुवती-4 > P भणहइ तत्थ जद, P नु for तु, उ इअ. 5 > उ किण्ण P किन्न बुज्झहा, उ संविग्गाउ P संकिग्गा. 6 > उ चित्र पत्थ Р चियत्थ, Р रमण्णसवद्यावारए। 7 ) JP "यंमि, J हिण्डह. 8 ) J от. कि न बुड्सह of Р. 9 ) Р निन्देशी, Р मायाईणं तु ति, मिनअ, मिनअण मिन 10 > P विश्वणा, P गाइएण, मताण चौराण, म om. व, P स्याणि, म रिअ-, P विश्व-, P िलंगाणि 11) P संयमं, प्रविणाह ति, P पवन्नायं ति, प्रयत्तिअं, प्रविष्या 12) P स्वयपडिनदं, P भिणाहिई, P मा निर", मभाण जा. 14) म गरुअं, म-निब्ब", म लेब्बाण मिण", मर्थ्यं, म दक्षिवण्णहदेशं म दक्षिवन्न"।। छ।। 15) म च for व, उ जह परिओसं, P जह हिओ व सं°, उ रण्णम्मि सुण्णम्मि P रश्नंमि सुश्नंमिः 16 > P पंचन्ह, उ °हिअं, P °वन्ना, ष्ट्रसमत्तं 17) स्थन्नोक्तमयार्गतो, ग्रबोहिसा 18) स्समकं, ग्चकातूण स्वकाऊणं, स्पाविधा 19) र्वदे, ग्रसुअणा साहिष्यंतं. 20 > १ कहं-, १ तत्थ for तह, १ निम्रुणेमु. 21 > १ वि व-, J ल्लिअक्खरं. 22 > १ न याणह, J तसह, J हुं। उज्जुभ-, ग्रहिअं, गैंउज्जुअं 23) ग्रवि for विइव, ग्रवालिभा°, ग्रलोअण, ग्रविश क्ष्विभ, क्ष्वायाए वि° 24) ग्रएयं चित्रं P परधुरंयं, P ति निसा ै।। छ ।।, for ता etc., P सागरजल. 🏻 🏖 5 > J om. one पम्हुट्रं, 🛭 पसिअह, P निसामेह, P न for च, Pg. 26 > ग चिअ, ग भावंगि P भायंगि, P विज्ञा, P क्यलोओ । 27 > P सो व्य, उ in Jat times looks like ओ, P °णी कइस औ, P दुं, P जइसुओ. 28) " "सालो, J तहे मण्ड", J om. हि, J "च्चिभण्णाअं P "व्वभिन्नाहयहं, P ैमयाहिं स मा , Р वर्य मायहे · 29 > उ °फडं Р ° प्फडंतार्ह, उ चंमद्विमासर्ट, Р सरिसओ निच ° · 30 > उतहे, Р ° यरंतो, Р नदयाण होइ हिययरो, P वर्ष, J "नदया...नालिआण P बालियण. 31) P सपयाणेहि, P जणओ (even in J sometimes उ looks like ओ), J जीविजं P जीविय विलुंपओ, P जाणिओ, P जहसहओ, J सुअणः

For MUSERE

1 झिजाई, णिझजो महलेणं च सहें उल्लवह । तहेव रासहो हि इमं तण-रिद्धि-महल असिढं ण तीरह ति चित्तए झिजाई, 1 अविभाविजात-अक्खरं च उल्लवह । खलो घई आयहो किर एमहल-रिद्धि जायिल्लव ति मच्छरेण झिजाई, पयद-रोसक्ख-उरालावं च उल्लवह । अवि कालसप्पु जहसद, लिड्ड-मग्गण-वावडो कुबिल-गई-मग्गो क्व । तहेव मुगंगमो हि पर-क्याई ३ अहाई मग्गई, सम्बहा पोट्टेणं च कसई । सेलो घई सई जे कुणह लिड्डाई, यहों व्य भॅमह । चितेमि, हूं, विमु जहसद, पमुहरसिउ जीयंतकरो वि । तहेव महुरउ मुहे, महुरं मंतेहिं च कीरइ रसायणं । खलो घई मुहे जे कहुचउ मंतह, व घडियह वि विसंघढह । हूं, बुजाइ, वटह खलु खलो जि जइसउ, उजिल्ला-सिणेहु पसु-मत्तो च । तहेव खलो वि वराओ व पीलिजंतो विमुक्क-णेहु अयाणंतो च पस्हिं खजाइ । इयरु घई एक्टपए जे मुक्क-णेहु, जाणंतो जे पसु तह वि खजाइ । किं च भण्णउ । सन्वहा खलु असुइ जहसउ, विसिट्ठ-जण-परिहरणिजो अपरिष्फुड-सहाबह-खुड्ड-संडली-गिणिगिणाविउ व्य ।

9 तहें सो बि बरड किं कुणड अण्णहों जि कस्सइ वियार । खलों घई सई जे बहु-वियार-भंगि-भरियछाउ ति ॥ सम्बहा ॥ स्वा प्रियास पृथं पुढं भणंतस्स संसयं मोतुं । मा मा काहित्सि मेतिं उग्ग-भुयंगेण व खलेण ॥ जेण, जारजायहो दुजाणहो दुट्ट-तुरंगमहो जि । जेण ण पुरको ण मग्गओं हूं तीरइ गंतुं जि ॥ अवि य । अक्ष वि कुणह दोसे कए वि णासेह जे गुणे पयडे । विहि-परिणामस्स व दुजाणस्स को वा ण बीहेइ ॥ अहवा । 12

पक्लो पय-विसेसण्णुओ व । तहेव रायहंसो वि

उद्भाद-जलयाहंबर-सहेहिँ पावह माणसं दुक्खं। सज्जणु पुण जाणह जि सल-जलयहं सभावाहं॥

18 तेण हिसरं अच्छह। होइ पुण्णिमाहंदु जहस्व, सयल-कला-भरियउ जण-मणाणंदो व्व। तहे पुण्णिमायंदो वि कलंक- 18

प्रिनं कि इसिओं अहिसारियाण मण-दुमिओं व। सज्जणो पुण अकलंको सव्व-जण-दिहि-करो व्व। अवि मुणालु जहस्व, खंबिजंतो वि
अक्खुहिय-णेह-तंतु सुसीयलो व, तहेव मुणालु वि ईसि-कंड्ल-सहाउ जल-संसग्गि विद्वार । सज्जणु पुणु महुरसहावु

21 वियह-विद्वारसो व्व। हूं, विसागओं जहस्व, सहाबुण्णठ अणवरय-पयह-दाण-पसरो व्व। तहे दिसागओं वि मय- 21
वियारण घेष्यह, दाण-समप् व्य सामायंत-वर्णणो होइ। सज्जणु पुणि अजाय-मय-पसरु देंतहो व्य वियसह वयण-कमलु।
होउ मुत्ताहारु जहस्व, सहाव-विमलो बहु-गुण-सारो व्व। तहेव मुत्ताहारो वि छिहु-सय-णिरंतरो वण-विहुउ व्व। सज्जणो

24 पुण अच्छिहु-गुण-पसरो णायरउ व्व। कि बहुणा, समुहो जहसओ, गंभीर-सहाओ महत्यो व्व। तहेव समुहो वि 24

उक्कित्या-सय-पउरो णिश्व-कलयलाराबुव्वेविय-पास-जणो व्व दुग्गय-कुडुंबहो जि अणुहरइ। सज्जणु पुण मंथर-सहाओ महुमहुर-वयण-परितोसिय-जणवउ व्व ति। अधि य।

<sup>1 &</sup>gt; J हिब्बह P जिसकाह नि , P सहेण, J तहे, J हिह्मुचणरिद्धिमहळ असिउं ण, P वा हमं नुगरिद्धिमहलं पःसिउ न, P विंतप 2) उ तनखरं, उ खद्ध एहं, Р от. आयहो, उ कि एमहन्न Р किए महन्न, उ जायस्त्रित्र ए जाएसए, ए दोसाखरलादुं च - 3) Р जइसमी, Pom. गइ, उ व for हव, उ तहे भुजंगमी दि P मुपंगी वि. 4) P छिदाड मगार्ट, उ सन्वर्ड, P पोदेगं व कमई, म्मद्र सय जे छिद्द कुणइ ।, म्थद्धो, गर्वfor ब्व, मस्तिहुं, म्जइसओ (in ग्रुट looks like ओ). 5 > म रिसिओ, ग्र जीअनंतकरी वि P जीयंतहरी ब्य, P मुहरु for महुरं, P व for च, P रसायण, P वयं मुहे जे कहुयउं, प्रकटुअउ मंतर्जवः 6 > P बिडियर वि निसंघडति, P हो for हूं, P om. नुजन्नइ, P सालो for खलु, P om. जिन, P जहसभी, P सिणहो, उ न for य, उ तह ललो, Pow. वि, म वरत. 7) P पीडिजंती, मणेही, मव for य, P एमुहि for पस्हि, महअरु P इयरो, मधर P धर्य, P एक प्यमुक्तभोहो, J जाण इ जे, P जो एसु. 8 > Jom. सब्बहा, P खुटो, P जङसभो, P परद्रणि ज्जो, P "फुड, J गद्ध for खुडू, J मण्डली, उ ब for ब्ब. 9) १ अण्णहेव कस्तह, उ विचार, उ विचार, १ अंगमरिख उ, उ भरि अख उ. 10) उ पत्तिवासु, १ गुयणा for एयं, र भणन्तस्स, र भुअंगेण, P वि (for व) खल्लोण 11) र °जाअहो, P जेण नरायहो, P जि for जिन, P 2nd line thus: ह ण अभिगरण पिन्छए गंतुं हुं तीरह । 12) P न for ण. 13) P कीरड, J णिनद्धी P निवंधी, P माणी, J णाही ॥ छ ॥ 14) ग्रहोन्ति मुअण क्रिय, ग्राह्माण भाअण, Pनिव°, P त्याणाईः 15 ) ग्रेक्टअ P चेय, ग्र°बद्धे, P °मभिमउत्तो, P सोव्य, Р कहसओ (in गउ and ओ look alike), Р बह्सओ. 16) Р °ण्यु ग्ल, गतहे. 17) म मणस, म्सब्बर्गा, गपुणु, Р जे for जिन, J सहावहं P समावाहिं. 18 > JP होउ, J "मायंदु P माहंदी जब्मयल, P हरिओ for भरियउ, J adds जगाण जण", J om. ब्य, P तहेय पु , P भारदी 19 ) P अहिसारियाजणदूसिउन्य, P जहसभी 20 ) J हियनरतंतु सुसीतली, P ब्य for ब, उत्तहे, P ईसकंदुलसहावो, उ बहिश्रो व P बह्बिउ ब्व, P सज्जणो पुण, P "सहावो 21) उ विथह, उरसो व, P हु, उ सहाउण्णओ P सहाबुक्र उ, उन for ब्व. 22) उनिशारेण, उन for ब्व, P सुज्जणो पुण, उन for ब्व, उनिश्रसह. 23) P होइ, P हारो, P सओ, P गुणसीरो, J a for इव, J तहे, J om. सय, JP निरंतरों, J व for इव. 24) P अच्छिद्गुणपयरो णोर्यं, उन हिंदिन व्यक्ति, उसमुद्द, Pसहाबो, उन for व्य, उतहे. 25 > उँलिआ, उणिच्चु P निवा, Pँ बुवैदिपयास जाणो, उन for ब्व, P कुटुंबहो, P om. जि, P सज्जणो, J पुणिणमथिर. 26 > J om. ब्व.

1 सरको पियंवनो दिस्तणमे चाई गुणण्णुमो सुहवो । मह जीविएण वि चिरं सुयणो बिय जियद कोयिम ॥ भहवा । 1
गुण-साथरिम सुयणे गुणाण अंतं ण चेव पेच्छामि । रमणाई रयण-दीवे उचेद को जणो तरह ॥

३ एथं च उण ण कोह दुजाणो, उप्पेक्सह सज्जलं च केवलयं । तहे जिसुणेंतु महरय ति ।

§ १३) श्रात्थ दव-मेरु-णाहिं कुळ-सेळारं समुद्द-णेमिछं । जंबुदीवं दीवं छोए चकं व णिक्सिसं ॥ श्राव य । तस्सेच दाहिणदे बहुए कुळ-पच्चए विकंषेठं । वेयद्वेण विरिद्धं सासय-वासं भरहवासं ॥

6 वेयह-दाहिणेणं गंगा-सिंध्य अञ्चयारिम । श्रांत्य बहु-मज्झ-देसे मिज्ञम-देसे ति सुपसिद्धो ॥ सो य देसे बहु-धण-धण्ण-समिद्धि-गव्यिव-पामर-जणे, पामर-जण-बह्यावाणय-गीध-मणहरो, मणहर-गीय-रव-सुकंठिय-सिहिउलो, सिहिउल-केया-रवाबद्ध-हरुबोलुव्भिजमाण-कंदल-णिहाझो, कंदल-णिहाय-गुंजंत-भिमर-भमरडलो, ममरठल9 भिमर-संकार-राव-वित्तत्य-हरिणउलो, हरिणउल-पलायंत-पिक्क कल्लम-कणिस कथ-तार-रवो, तार-रव-संकिउहीण-कीर-पंत्या- 9
भिषाय-दलमाण-तामरसो तामरस-केसरूब्लिलय-बहल-तिंगिच्छि-पिंजरिजंत-कल्लम-गोवियणो, गोविषण-महुर-गीय-रव-रसा-विष्णमाण-पहिययणो, पहिययण-लडह-परिहास-हारि-हसिज्जमाण-तरुणियणो, तरुणियणाबद्ध-रास-मंबली-साल-वस-बलिर12 वलय-कलयलाराबुदीबिजंत-मयण-मणोहरो ति । श्राव य ।

बहु-जाइ-समाइण्णो महुरो अत्थावगाद-जइ-जुत्तो । देसाण मज्झदेसो कहाणुर्वघो व्य सुकइ-कश्रो ॥

\$18) तस्स देसस्स मज्य-भाए तूसह-खय-काल-भय-पुंजियं पुण्णुप्पत्ति-सूसमेक बीयं पिव, बहु-जण-संवाह-मिलिय
15 हला-हलाराबुप्पाय-खुहिय-समुद्द-सह-गंभीर-सुख्यमाण-पिटरवं, गुंग-भवण-सिल-करंबिजंत-किरणाबद्ध-धवल-धयवदुद्धुच्वमाण-संखुद
15 हला-हलाराबुप्पाय-खुहिय-समुद्द-सह-गंभीर-सुख्यमाण-पिटरवं, गुंग-भवण-सिल-करंबिजंत-किरणाबद्ध-धवल-धयवदुद्धुच्वमाण-संखुद
16 हला-हलाराबुप्पाय-खुहिय-समुद्द-सह-गंभीर-सुख्यमाण-पिटरवं, गुंग-भवण-सिल-करंबिजंत-किरणाबद्ध-धुर-चाव-रम्म-णहपंल,

18 तिवय-तवणिज-पुंजुज्जल-ललिय-विलासियण-संखरंत-विज्जु-लयं तार-सुत्ताहलुद्ध-पस्तंत-किरण-वारि-धारा-णियरं णव-पाटस- 18

समयं पिव सद्ध-जण-मणहरं सुख्वए णयरं। जं च महापुरिस-रायाभिसेय-समय-समागम-वासवाभिसेय-समर्णतर-संपत्त
णिलिण-पत्त-णिक्खित्त-वारि-बावड-कर-पुरिस-मिहुण-पल्हिखय-चलण-जुयलाभिसेय-दंसण-सहरिस-हरि-भिणय-साहु-विणीय
21 पुरिस-विणयंकिया विणीया णाम णुयद्धिति ।

\$१५) सा पुण कहसिय । समुद्दं पित्र गंभीरा महा-रयण-मिरया य, सुर-गिरी विय यिरा कंचणमया य, सुतर्ण पित्र सासया बहु-बुत्तंता य, सग्गं पित्र रम्मा सुर-अवण-णिरंतरा य, पुहुई विय विश्विण्णा बहु-जण-सय-संकुळा य, पायाळं 24 पित्र सुगुत्ता रयण-पदीतुजोहया य ति । अति य ।

वद-मणि-भवण-किरणुच्छलंत-विमल् जल-हीरण-भएण । घडिको जीए विहिणा पायारो सेउ-बंधो व्य ॥
जन्य य विवणि-मग्गेसु वीहीभो वियह-कामुय-लीलाभा विवय कुंकुम-कप्परागर-मयणाभिवास-परवास-विच्छडाभो ।
य काभो वि पुण वेला-वण-राईभो इव एला-लवंग-ककोल्य-रासि-गाठिभणामा । भण्णा पुण इव्भ-कुमारिया इव मुसाहल- 27
सुवण्ण-रयणुजलाभो । भण्णा छुंछहुभो हुँव पर-पुरिस-दूसर्ग वित्थारियायंब-कसण-धवल-दीहर-जेस-जुयलामो । भण्णा
प्रलयण-गोद्वि-मंडली इव बहु-विह-पर-वसण-भरियाभो । तहा भण्णामो उण खोर-मंडलिमो इच संणिहिय-विद्यामो

<sup>1 &</sup>gt; P °वड, उदिक्खण्णायवाई, उसुहशी, उसिय जिअड, उलोअंमि P लोयंमि, उअविय for अहवा 2 > उप रिमि, उ मुअणो, JP न, J चेय, P पेक्स्लामि, P उच्चेयं. 3 > P एत्थ पुण, J उन्नेक्खह, J केवला, P तह, P निमुणंतु, JP ति 🛚 🐯 👢 🔸 🕨 णाही, P नेमिल, P सकं, P om. अवि यः 5 > P बहुविहकुल, P अ for वि P त्रेय हुनगवि . 6 > 3 वारंभि, र मज्झदेसी, P य for मु. 🛮 👣 प्रभूत for बहु, उ गविवअ १ गहियः 🖁 🖒 २ ° उलासमयकेया, १ -निहाओ, १ -निहाय, १ उर for उल. 😕 🗘 १ उद्दरि. 10> P पक्लाभियायरलण, अ गोवियणो गोवित्रण, P रसिख्पि. 11> अ पहिअयणो पहिअयण, P हासिब्ज", अ "जिअणो, उ "णिअणा, ग्रमण्ड" . 12 ) प "हरी व त्ति, P माणहरी . 13 ) P कच्वावंघी, ग्रक्त ।। छ ।। 14 > P काळे, ग्रवंचियं P पुंजिया, P पुण्णपत्ति, म बीअं, म पिया. 15 > P "हलहला, म "युप्पय", P पिडरवा, P संखुद् 16 > P भाया, P नाणामणिनिस्मितिय, म 'विअ, P कराविकात, P 'णावबद्ध, P नहयला. 17 > P om. महा, J घडिअ, J has a danda after 'प्पहा, P बद्धा for बंद्रे Ј करअल, P ताडियसुरवरगिर्जात, P निनायाः 18) P "सिणीयण, P लया, J ताल-, P "हलुटुप", P "णघरवारि, P णियरा, P महा for जब. 19 > Jom. सब्ब, P मणोहरा, P सुब्बर, P नयरी, P जा य महारिस, P सेयमणंतर. 20 > Jom. निरुणि of P, P निक्सि, Jom. कर, J पल्हित्थिअ. 21 > P विजीयंकिया, P नाम, P नयरि. 22 > P सिया, P समुद्दो बिय, J गिरि बिश, P च for य. 23) P बुत्तंता च, P निरं, J व for विथ, P विच्छन्ना, J om. सव. 24) J सगुत्ता, P पईबु, J जीइय चि ॥ छ ॥ 25) P लंबण for हीरण, P घडिय व्व जीय, J व्य ॥ छ ॥ 26) J om. य, J विमणि, J बीहिओ विश्रद्धकासुश्र P बीही-बिहय त्ति कामुअ, J विय, P वयणाहिवास, P पडिवासविच्छ्डाओं 27 > P विय for इव, P कंकोलय, P गत्तणाउ, P कुमारियाउ 28 > P विव for इव, P दंसणत्थ for दंसणे, J वित्थारियअवकसण, P रियायं च कसिण, P नेत्त, J जुन P अम्रा 29 ) र मण्ड , P मंदरीओ इय, र विविद्दहुयर for बहु etc., र वाओ ॥ छ ॥, P अम्रा उण, र मण्ड , र सण्मि , P सिन्निहिय-

15

27

1 कच्छउद-णिक्सिस-सरस-णहवयाओ य। अण्णा गाम-जुवईओ इव रीरिय-संख-बलय-काय-मणिय-सोहाओ कच्च्र-वयण- 1 णिम्महंत-पिर्मलाओ य। अण्णा रण-भूमीओ इव सर-सरासणकमसं-चक्क-संकुलाओ मंदलगा-णिचियाओ य। अण्णा मस- 3 मार्यग-घडाउ इव परुंबंत-संख-खामर-घंटा-सोहाओ ससंदूराओ य। अण्णा मरुय-वण-राईओ इव संणिहिय-विविह-ओसहीओ 3 बहु-चंदणाओ य। अण्णा सज्जण-पीईओ इव सिणेह-णिरंतराओ बहु-खज्ञ-पेज-मणोहराओ य। अण्णा मरहट्टिया इव उहाम-हलिही-स्य-पिंजराओ पयड-समुग्गय-पओहर-मणोहराओ य। अण्णा णंदण-भूमिओ इव ससुराओ संणिहिय-महुमासाओ ति।

§ १६) श्रवि य । जं पुहर्डेऍ सुणिजह दीसह जं चिंतियं च हियएण । तं सध्वं चिय छड्भह मगिर्जातं विवणि-मग्गे ॥ जस्य य । जुवर्ड्यण-णिम्मल-सुह-मियंक-जोण्हा-पवाह-पसरेण । घर-त्रावी-कुसुयाई मउलंउं णेय चाएंति ॥

णिम्मल-माणिक्क-सिहा-फुरंत-संकंत-सूर-कंतेहिं । दिय-राहुँ-णिब्बिसेसाहुँ णविर वियसंति कमलाहुं ॥
 जल-जंत-जलहरोत्थय-णहंगणाहोय-बेलविजंता । परमत्थ-पाउसे वि हु ण माणसं जंति घर-हंसा ॥ ॥ प्रिकार कर-ताहिय-सुरव-रवुच्छलंत-पडिस इ-गज्जिउकंटा । गिम्हिम्म वि हलबोर्लेति जल्य मत्ता घर-मऊरा ॥

णेडर-रव-रस-चलिया मरगालगंत-रेहिर। हंसा। जुवईहिँ सिक्खबिजंति जत्य बाल व्व गइ-मग्गे॥ भणिए विलासिणीहिं विलास-भणियम्मि मंजुले वयगे। पिष्ठभणिएहिँ गुणेइ व घर-पंजर-सारिया-सत्यो॥ जत्य य पुरिस्तो एकेक्समो वि मयरबुओ महिलियाण। महिला वि रई रइ-वम्महेहिँ ठाणं विय ण रुद्ध॥

15 इय जं तत्थ ण दीसइ तं णित्थ जयस्मि किंचि अच्छित्यं। जं च कहासु नि सुब्दइ तं संणिहियं तिहें सब्दं॥ अह एको बिय दोसो आउच्छ-णियंत-बाह-महलाइं। दहूया-मुहाइँ पहिया दीणाईँ ण संभरंति जहिँ ॥

\$१७) जल्थ य जणवए ण दीसह खड़ो बिहुली व | दीसह सजणो समिद्धो व, वसण णाणा-विण्णाणे व, उच्छाहो

18 भूगे रणे व, पीई दाणे माणे व, अब्भासो भ्रम्मे भ्रम्मे व ति । जत्थ य दो-मुहुड णवर मुहुंगो वि । खड़ो तिल-वियारो वि । 18

स्वा क्यह-कुसुसुग्गमो वि । फहारो पत्थरो वि । तिक्खओ मंडल्ला वि । अंतो-मिलणो चंदो वि । भ्रमणसीलो

महुपरो वि । पवसह इंसो वि । चित्तलओ बरहिणओ वि । जलु कीलालो वि । भ्रयाणओ बालओ वि । चंचलो वाणरो वि ।

21 परोचपावी जल्लणो वि ति । जत्थ य

रोचयावी जरूणो वि ति । जस्य य पर-कोय-तत्ती-रय णवर दीसंति साहु-भडरय । कर-भगाई णवर दीसंति वर-कोर्रेहिं महदुमई ॥ दंडवाबाई णवरि दीसंति छत्ताण य णबणई । माया-वंचणाई णवरि दीसंति इंदियालिय-जणह ॥

24 विसंवयंति णवर सुविणय-जंपियहं । खंडियहं णविर दीसंति कामिणियणहो अहरहं । दढ-बद्धहं णविर दीसंति कणय-24 संगहेहिं महारयणहं । क्लामोडिय घेष्पंति णवर पणय-कलह-कय-कारिम-कोव-कुविय-कंत-कामिणियणहो अहरहं वियह-कामुणृहिं ति । महवा ।

27 कह विष्णजाइ जा किर तियसेंहिं सक-वयणेण क्रपढम-जिण-णिवास्स्थं णिम्मविया सा श्रउज्ज्ञ ति ॥ §१८) तम्मि य राया

दरियारि-बारण-घडा-कुंभ-त्यल-पहर-दलिय-मुत्ताहलो । मुत्ताहल-गिवह-दलंत-कंत-रय-पूलि-धवल-करवालो ॥

<sup>1 &</sup>gt; P निक्लित, P अन्ना, P रीरीयाः, उवया for वयणः 2 > P निम्मं, P अन्ना, उसरासणक्रमस P सराणक्रमसं, उमण्डं, J णिचिआउ P निचिलाओ, P अन्नाः 3) P निय for इत्, उअ for य, P अन्ना, उ गलश, उ राइड, उ सणिण P सिन्न , P विविहीसं 4) P अन्ना, उपीतीओं इव P पाईती यव, P निरं, उपेम्म for पेजा, P अन्ना, उसरहिंद्वा P सरहिंद्रयाओं 5 > J adds य before पयह, P समुग्ग for समुग्गय, J सणिण P सिक्षे . 7 > J हिअरण JP ॥ छ ॥, P जीप च for जत्थ य. 8) म जुबई अण P जुईयण, P निम्मल, म कुमुआई P नेय चार्यातः 9) P मिम्मल, P संकंतर्विकरमोहि ।, म कन्तेहि ।, म दिअ, P निविव, र णवरं P नवरि, र विअसंति 10 > P णसंगणामीय, P न 11 > JP गिम्हंमि, P जत्त 12 > P नेउर, P सं for रस, P जुयईहि. 13 > J विलाग-, J भणियं पि P वहयंमि, J सारिआ. 14 > J चिअ, P न. 15 > P न, P निर्द्य, JP जर्याम, J ण for वि, JP सण्णि. 16 > P चियं, F नियत्तवाह, P न. 17 > P व्य for व, P व्य for व, वसणु णाणा, Р वसणजाणे विश्वाणे च, उ उच्छाहु. 18) उ पीती, उР माणे च, उ धम्मे । धम्मे च सि ॥ छ ॥, Р धम्मे धम्मे च, P नवर, P तिलवयारोः 19) असूअल P स्अओ, अके अह P केह, P कुसुम<sup>\*</sup>, अफह्म, अतिकवल P तक्ख्यो, अ मण्ड<sup>\*</sup> P मंडलो यि, म सीलु 20) म बरहिणउ P निरहिणो, म बालउ वालउ वि, P किन for वि, म चवलु बी (य)णवो वि for चंचलो etc., P वानरोः 21 ) P व for वि, J ति ॥ छ ॥, J om. यः 22 ) J लोभ, P मत्य ।, P मगई नवर, P करहि, P महादुमहं-23) P दंडवायई नविरि, J adds on the margin इताण...नवर दीसंति, P नवाणहं, P वंचणयं, J नवर P नविरि. 24) J जंपिअइं, उखण्डिअइं, P नवरि, उ °िणाअणहो, P ॰णीणहहो, उणवर P नवरिः 25> P रयणाइं, उ वलयामोडिय घेप्पति, P बडामोडिए, P नवर, P म कारियकोव, J कुविअ, J कामिणिअणहो P कामिणीअणहो . 26 ) J ति ॥ छ ॥, P पहि चि 27) P निवा, P निम्म, P सा बिउ, J त्ति ॥ छ ॥ P ति ॥ छ ॥ 28) P तमि, J om. य. 29) P वार्णावड, P निवह, P भूलिचवलः

in

- 1 करवाल-सिहा-णिजिय-महंत-सामंत-णिवह-णय-चलणो । चलण-ज्रुयल-मणि-विणिष्वय-कंत-महा-मउड-घिटय-सुपीडो ॥ 1 ति । णवरं पुण सित-वंस-संभवो वि हो उण सर्य चेय सो चोरो मुद्ध र-लडह-बिलासिणि-हियय-हरणेहिं, सर्य चेय पर-कल्स-स्नो उ दिश्य-रित्त-सिरी-बलामोडिय-समाक हुणेहिं, सर्य चेय सो वाडो पिडवक्स-णरिंद-वंद्र-वाडणेहिं ति । जो य दोगाल-सीय- 3 संताबियाण वृहणो, ण उण दृहणो । णियय-पणइणि-वयण-कुमुयायराणं मयलंछणो, ण उण मय-लंछणो । विणिज्ञयासेस-पुरिस-क्तेणं बण्मो, ण उण कणंगो । दिर्यारि-महिहर-महावाहिणीणं जलही, ण उण जलही । सुयण-कमलायराणं व तवणो, ण उण तवणो ति । जो य घण समस्रो बंधुयण-क्यंवयाणं, सरयागमो पणइयण-कुमुय-गहणाणं, हेमंतो पिट- व वक्स-कामिणी-कमलिणीणं, तिसिर-समस्रो णिय-कामिणी-कुंद-लइयाणं, सुरहि-मास्रो मित्तयण-काणणाणं, गिम्हायवो रिद्ध-जलासयाणं, कय-जुन्नो णियय-पुरह-मंदले, कलि-कालो वहरि-कारिंद-रजेसुं ति । जण्णं च ।
- 9 सरको महुरो पियंवको चाई वृक्को वृक्किणो व्यालः । सरणागय-वच्छको संविभागी पुग्वाभिभासि सि ॥ 9 संतुहो सक्कत्तेसु , ण उण किसीसु । कुछो गुणेसु , ण उण अत्येसु । गिडो सुहासिएसु , ण उण अक्जेसु । सुसिक्सिको कळासु , ण उण अलिय-चाहु-कवड-वयणेसु । असिक्सिको कडुण-वयणेसु , ण उण पणईयण-संमाणणेसु सि । अहवा । 2 गाहिय-प्रमाह-कलिय व्याप क्रिक्स अच्चणण वियाद-वद्धे । णंत्रण-वणे स्व कत्तो अतो कसमाण व गणाणं ॥ 12
- 2 गहिय-स्ताह-दल्लिम तिमा अचुण्णप् वियड-वच्छे । णंदण-वणे व्य कत्तो अति कुसुमाण व गुणाणं ॥ अह सो णिय-साहस-खाग-मृत-पृतिवार-पणय-सामतो । वच्छत्यल-दढ-वम्मो दढक्रमो णाम णरणाहो ॥
- § १९) तस्स य महुमहेस्स व छच्छी, हरस्स व गोरी, चंदस्स व चंदिमा, प्रावणस्स व मय-लेहा, कोत्धुहस्स व 15 पमा, सुरगिरिस्स व चूला, कप्पतरुणो इव कुसुम-फल-समिद्ध-तरुण-साहिया, पसंसिया जणेणं अवहसिय-सुर-सुंदरी-वंद्र-15 लायण्ण-सोहस्स अंतेउरिया-जणस्स मज्हे एक बिय पिययमा पियंगुसामा णाम संयंवर-परिणीया भारिय ति । अह तीए तस्स पुरंदरस्स व सईए भुंजमाणस्स विसय-सुहे गच्छह कालो, ववंति दियहा व ।
- 18 § २०) बह अण्णीम दिवसे अब्भंतरोवत्थाण-मंडवमुवगयस्स राष्ट्रणे कहवय-मेत्त-मंति-पुरिस-परिवारियस्स पिय-18 पणइणी-सणाह-वाम-पासस्स संकरस्स व सम्ब-जण-संकरस्स एक-पण् बेय समागया पिहुल-णियंब-तडिप्फडण-विसमंदोल-माण-मंडलग्ग-सणाह-वामंस-देसा वेल्लहल-णियय-वाहु-लह्या-क्रोमलावलंबिय-वेत्तल्या पिडहारी। तीय य पिबसिकण क्रोमल21 करयलंगुली-दल-कमल-मडिल-किलियंजिलं उत्तिमंगे काळण गुरू-णियंब-विंब-मंथरं उत्तुंग-गरूय-पक्षोहर-मरोषणामियाए 21 इसि णिमऊण राहणो विमल-कमल-चलण-जुवलयं विण्णत्तं देवस्स । 'देव, एसो सबर-सेणावह-पुत्तो सुसेणो णाम । देवस्स चेय आणाण् तह्या मालव-णरिद-विजयत्थं गत्नो । सो संपर्य एस दारे देवस्स चल्लण-दुस्ल-सुहं पृत्येह ति सोउं देवो क्राव्य पमाणं' ति । तत्रो मंतियण-वयण-णयणावलोयण-पुन्वयं भणियं राहणा 'पिबसड' ति । तत्रो 'जहाणवेसि' ति ससंभम-24 मुट्टिजण तुरिय-पय-णिक्सेवं पहाह्या दुवार-पाली उयसप्पिजण य भणिओ 'अज पिबससु' ति ।
- १२१) तभी पविद्वी सुसंणो । दिद्वी य णरवहणा वच्छरथलाभोय-मंडलग्गाहिषाय-गरुय-वणाबद्ध-दीहर-धवल-सोम27 वण-पद्दभो ति, तियस-णाहो इव पांडरीय-वयणोवसोहिभो, पहिरस-वस-वियंभमाण-वयण-सथब्तेणं साहंतो इव सामिणो 27
  जय-लब्छि सेणावइ-सुभो ति । उवसप्पिजण य पणिमभो णेण राया । राहणा वि 'भासणं भासणं' ति भाइसमाणेण
  पसारिय-दीहर-दाहिण-भुषा-दंब-कोमल-करवलेणं उत्तिमंगे किविज्ञण संमाणिभो । तभो कय-देवी-पणामो भसेस-मंतियण30 कय-जहारुह-विणभो य उवविद्वी भासणे । सुहासणत्यो य हिययदभंतर-वर-मरिय-उष्वरंत-पहरिसामय-णीसंद-विंदु-संदोहं 30
  - 1 > J corrects मणि into मण and adds हर on the margin in a later hand, P विणिग्मविय, P सुवीदी. 2> P संभमो, P होर्ड, P क्सिणी, P णेहिम्, P चेवः 3> J दरियारिङंसि , J वैयाकङ्क , J बीडो for वाढो P सयसेव वाडो ् Jवङ्गणेहि त्ति, Pदोगच्च⊦ 4 > Pपणक्ष्णी- 5 > Pभाएण for रूदेण • 6 > Jono. त्ति, Jबंधुअण Pबंधूयण, Pक्यंबाणे, र सरयगमो, P गहयाणं - 7 > र कामिणि-, र कामिणीणं, P लयाणं - 8 > P किय, र ेसु त्ति - 9 > P दक्खिक्रो, P पुब्बातिभासी वे त्ति 10) P ° ट्वो करु°, P लुद्धा, म सुहासिए, P सुदुक्खिओ 11) P अलिया-, म कवड for कड्ड्य, म पणईणसम्मा°, P संमायण° 12 > P संगाह, P -फलंमि, P तंमि। अबुण्णए, P नंदणवर्ण वः 13 > P द्रक्षम्मो द्रद्रधम्मो र 14) P भहुरसः 15) P पहा, P समिद्धा, J पव for अव . 16) P सोहम्मां, J रियाण-, P एके चिय, P पिया for पिययमा, उ परिणिया, उ तीयः 17 > उ सुद्देहि य, P दिहहा, P om. यः 18 > P अन्नंसि दियहे, P मंडलमु , P पुरिपरि , उ बारयस्स, उ वियप्पिय for पियः 19> P जणपप, उ चेय, उ पिदुण-, उ णियंवयदुष्फि , P विसर्जदोलणः 20) र देसे, P निययनिश्रय, P om. य, P 'सित्तण. 21) P करवंगुली, P मजलललियमंगे, P गरुयनियंब, र गुरुय, P मारावणा . 22) P अव for ईसि, P om. कमल, P जुयलं विकत्तं, P om. देवस्स, J om. देव, P वहणी उत्तो, P द्वसेणे नामा।, P देवपासे चेव. 24) उपमाणो, उom. ति।, P बयणलीलावणोवणा-, Pom. भणियं, P जं आण<sup>°</sup>. 25) <sup>ў</sup> भमुट्टि°, र पयणुक्लेवं P निक्ले°, र दुआर°, राग्न उअस°, P अञ्जलतः 26 र र १९ रथलोभयसमण्ड°, P नगुरुयः 27 र P दियस, P विससमाण, P विक्रोणं, P विय for इव. 28) P वहओ तो सि, P 000. य, P रायणो वि, J आसणिह आई. 29) । 'रिया दीहं दा', । भुअदण्ड, । करेणं, । सम्मा' । समा , । देवि - 30 > । om. कय, । व for य, । उपविही, P या for यू, P om. घर, P भरिजन्त, J णिसंद-

- 1 पिव मुंचमाणेणं जिन्न-धवल-विलोल-पम्हल-चलंत-णवण-जुवलेणं पलोइजण राष्ट्रणा 'कुमार, कुसलं' ति पुष्किनो । सिवणयं 1 पणिमजण उत्तिमंगेण 'देवस्स चलण-जुयल-दंखणेणं संपयं खेमं' ति संखतं कुमारेण ।
- 3 § २२) पुन्छिओ राष्ट्रणा 'मालव-णारिदेण सह सुम्हाणं को बुसंतो' ति । भणियं सुसेणेण । 'जयउ देवो । इको 3 देव-समाएसेणं तिहें चेय दिवसे दित्य-महा-करि-तुरय-रह-णर-सय-सहस्सुच्छलंत-कल्यकाराव-संघह-घुटुमाण-णहयलं गुरु-भर-दलंत-महियलं जण-सय-संवाह-रुभमाण-दिसावहं उदंड-पोडरीय-संकुलं संपत्तं देवस्स संतियं बलं । जुन्सं च समावतं । 6 तओ देव, सर-सय-णिरंतरं खग्गगा-सणखणा-सह-बहिरिय-दिस्नुवृतं दलमाण-संणाह-च्छ्रणच्छ्रणा-संघहुहेंत-जलण-जाला- 6 कराल-भीसणं संपल्पं महाजुदं । ताव य देव, अम्ह-बलेणं विवहतं असयं णिवहत-चित्रये पहंत-कुंजरं रहंत-जोहयं खलंत-बासयं पुरंत-कोतयं सरंत-सर-वरं दलंत-रह-वरं भग्गं रिउ-बलं ति । तओ वेष्पंति सार-भंडारयाहं सेणिएहिं । ताणं च मज्झे 9 एक्को बालो अवाल-चरिक्षो पंच-वरिस-मेत्तो तस्स राहणो पुत्तो ससतीए जुन्ममाणो गहिको अम्हेहिं । तओ देव, एस सो 0 दुवारं पाविको अम्हेहिं 'ति । राहणा भणियं 'कृष्य सो, पवेसेसु तं' । 'जहाणयेसु' ति भणमाणो णिग्गओ, पविट्टो य तं घेतुं भणियं च 'देव, एस सो' ति ।
- 12 § २३) कुमारो वि भविस्स-महा-गंधगओ विय भदीण-विमणेहिं दिट्टि-वाएहिं पलोएंनो संयलमत्थाण-मंदलं उवगओ 12 राइणो स्वयासं । तश्रो राइणा पसरंतंतर-सिणेह-णिब्भर-हियएण पसारिओभय-दीहर-भुया-दंडिहें गेण्हिऊण भत्तणो उच्छंने भिवेसिओ, भवगृदो व एसो । भणियं च णरवइणा 'भहो वज्ज-किंग-हियओ से जणओ जो इमस्स वि विरहे जियइ' ति । 15 देवीए वि पुत्त-णेहेणमवलोइऊण भणियं 'घण्णा सा ज्यई जीए एस पुत्तओ, दारुणा य सा जायस्स विरहम्म संघीरए 15 भत्ताणयं' ति । मंतीहिं भणियं 'देव, किं कुणउ, एरिसो एस विहि-परिणामो, तुह पुण्ण-विलसियं च एयं । भवि य । कस्स वि होंति ण होंति व अहोंति होंति व कस्स वि पुणो वि । एयाओं संप्याओ पुण्ण-वसेणं जणवयम्मि ॥

<sup>1&</sup>gt; P °णेण निद्ध°, P पम्टलं-, P नयण जुयलेणं, P सविणय पण उत्तिः 2> P has जुयल twice. 4> P °एसेण, P चिव वियहे, P सहसुः, P कुट्रमाण. 5> J संवाह, P कलुमाणिदिसीः, P देवसत्तियं, P जुदं. 6> P दरलः, P सल्लाह, P च्ल्ल्णसंः. 7> J देवम्हवलेण, J om. विवर्डेतछत्तयं, P बलितविषयं. 8> P रिपु-, P भंडायाराइं, J ताणिएहिं for सेणिएहिं. 9> P चरिंड, P सस्तिः. 10> P पिथेशे, J °हि ति, P पवेसगु, P °वेस त्ति, J अ for य which P om. 11> J णियं व for भणियं च. 12> P गंधराओ, J विअ P विव, P om. दिट्टिवाएहि, P पलीयंतो, P उवागओं. 13> J om. तओ, J राइणा पि, P °रंतसिणेह, P गिन्हिः. 14> P च राइणा, J किल्णों से. 15> P देवीय, J जीय, P सा जा इमरस, P तं धीरेष्ट for संधीरप. 16> P गंतीहि, P विहसियं. 17> P ह for वि, J वि for व, P अह हांति व करस वी पुणो हुंति।, P प्रभः 18> P °वली, J नत्तिहः. 19> J वाहा-, P -पवाहाः, P °लोवियं, P वयणं, P तरलजलरंपव्वाः. 20> J तओ बालस्स अहो कि, P जुयलयं, P पह for पयह. 21> P देविय, P पलोद्धिओं बाहुः, P निवाओं for वाओ, P ततो, P अदियं. 22> P अद्धंति, P वणा. य. 23> P नयणीह. 24> P -पमुहा, J om. मह. 25> J वि भणिअं, J -पितिवः. 26> P °मरिप ति, J त्ति ता इमिणा. 27> P तहा तंमि समय ण याणीयह कत्य, J देवी वा कं P देवी य वा, P अवत्थंतरं अणुहवंति. 28> P पुच्छामि, P om. य, J ताय for पुत्त, P साइमहं, J om. महं, J एयन्तए, P कृव्वह त्ति, P इसि. 29> P महुयर, P तारिसयस्स, P om. एयस्स. 30> P -गणस्स उत्संग, P महुणा, P om. मे, P भंति for रुंबि.

Jan T 1 कर्ण' ति । तजो राहणा विम्हयाबद्ध-रस-पसर-खिप्पमाण-हिचएण मणियं । 'बहो, बारूस्स बहिमाणो, बहो सावहंभर्सणं, 1 महो वयण-विण्णासो, महो फुढक्खरालावत्तणं, महो कजाकज-वियारणं ति ।(सम्बहा विम्हावणीयं एयं, जं इमाए वि भव-**३ त्थाए एरिस्ते बुद्धि-वित्थरो वयण-विण्णासो य' ति भणमा**णेण राइणा पछोइयाई मंति-वयणाई)। तभो मंतीहिं मणियं । 3 'देव, को एत्य विम्हको । जहा गुंजाहरू-फरू-प्यमाणो वि जरूणो दहण-सहावो, सिद्ध्य-प्रमाणो वि वहर-विसेसो गुरू-सहावो, तहा एए वि महावंस-कुळ-प्पसूया रायउत्ता सत्त-पोरुस-माण-प्यमाण-प्यभूय-गुणेहिं संबिद्धय-सरीरा एव होति । ७ क्षण्णं च देव, ण एए पयइ-पुरिसा, देवत्तण-चुया सावसेस-सुह-कम्मा एत्य जायंति' ति । तओ राइणा भणियं 'एवं ७ चिय एयं, ण एत्थ संदेहो' ति ।

🖔 २६) मणिओ य साणुणयं कुमारो राइणा 'पुत्त महिंदकुमार, मा एवं चिंतेसु जहा अहं तुम्हाणं सन्त् । जं सर्च था 9 आसि ण उण संपर्य । जत्तो बेय तुमं अम्हाण गेहे समागओ, तओ चेन तुह दंसणे मित्तं सो राया संबुत्तो । तुमं च मम 9 पुत्तो सि । ता एवं जाणिकण मा कुणसु बढिइं, मुंचसु पडिवैम्खे-बुंदिं, बिभरमसु एत्थ अप्पणो गेहे। अवि य जहा सन्दं सुंदरं होहिइ तहा करेमि' सि भणिऊण परिहिओ से सयमेव राइणा रयण-कंटओ, दिण्णूं च करे करेणं तंबीछं।
12 'पसाओ' सि भणिऊण गहियं, समित्पओ य देव-गुरुणो। भणिओ य मंतिणो 'एस तए एवं उन्यूरियेओ जहा ण कुरुहरं 12
हम् राया जासणाओ, कय-दियह-वाचारस्य य जहकंतो सो दियहो ।

🖔 २७) अह अण्णम्मि दियहे बाहिरोवस्थाण-मंडवमुवगयस्स दरिय-महा-णरिंद-वंद्र-मंडली-परिगयस्स णरवङ्गो 15 सुर-गिरिस्स व कुल-सेल-मज्झ-गयस्स,क्षागया धोय-धवल-दुगुह्न-जुवलय-णियंसणा मंगल-गीवा-सुत्तमेत्ताहरण-रेहिरा ह्रालिय-मुणाल-धवलुजल-केस-कलाविया सरय-समय-ससि-दोसिणा-पवाह-पूर-पच्वाल-धवला इव *छण-*राई सुमंगला णाम राइणो *एन्सि* 18 अतिउर-महत्तरि त्ति । दिट्टा य राइणा पोढ-रायहंसी विय छल्टिय-गइ-मग्गा । भागंत्ण य ताए सविणयं उवरिम-वत्यदंत- 18 ठइय-वयणाए वर-रयण-कोडलालंकिए विविद्द-सत्यत्थ-वित्थर-सयण्णे दाहिण-कण्णे कि पि साहियं । साहिऊण णिक्संता । उद्यत तओ राया वि किंचि विभाविज्ञमाण-हिययब्भंतर-वियंभंत-वियुप्पणा-सुण्ण-णयण-जुयलो खणं अच्छिकण विसिज्जियासेस- नि था णरिंद-लोओ समुद्रिओ आसणाओ, पयहो पियंगुसामाए वास-भवणं ।

 $\S$  २८) चिंतियं च णरवरूणा 'भहो इमं सुमंगलाए साहियं जहा किर भज देवीए पियंगुसामाए सुबहुं पि रूण्ण-माणाए अलंकारो विय ण गहिओ आहार-वित्थरो, अमाणो विय अवलंबिओ चिंता-भारो, परिमलिय-पत्त-लेक्खं पिव विच्छायं 24 वयण-कमलयं, माणसं पिव दुक्खं अंगीकयं <u>मोणयं</u> ति । किं पुण देवीपूर कोव-कारणं हवेज्ञ' ति । अहवा सयं चेव चिंतीमे । 24 प्र 'महिलाणं पंचिहें कारणेहिं कोवो संजायह । तं जहा । पणय-वलणेणं, गोत्त-खलणेणं, भविणीय-परियणेणं, परिवस्स-कलहर्णणं, सासु-वियत्थणेणं ति । तत्थ ताव पणय-क्खलणं ण संभाविजङ् ति । जेण मह जीवियस्स वि एस खेय सामिणी, 27 मुच्छउ ता धणस्स ति । अह गोत्त-खरूणं, तं पि ण । जेण इमीए चेय गोत्तेण सयलमंतेउरिया-जणमहं सदेमि ति । अह अ परियणो, सो वि कहिंचि मम वयण-खंडणं कुणइ, ण उण देवीए ति । पहिवक्ख-करूहो वि ण संभाविज्ञइ । जेण सब्वो चेय मम भारियायणो देवयं पिव दंवी मण्णइ त्ति, तं पि णश्थि । सेसं सासू-भंडणं, तं पि दूराओ चेव णश्थि । जेण भम्ह 30 जगणी महाराङ्गो अण्णारुहिय देवी-भूय ति ता किं पुण इमं हवेज'। चिंतयंतो संपत्तो देवीपु वास-भवणं, ण उण 30

<sup>1 🗦</sup> P रायणा वयणिव 🔭 🗗 ००० रस, P वस for पसर, J -क्सिप्प 🦫 🙎 🕨 विज्ञासत्तर्ण, J रालवत्तर्ण, P वणीयमेयं, P इमाप व उबस्थारिप एरिसी बुद्धी- 3> 3 om. य, P पुली , P तती. 4> P om. हल, P हथप . 5> उ प्पस्ता। रायपुत्ता । सेंग्रे पोरुसे । माणप्पभूतीहैं सह संबङ्किय, P चैव for एव, गहों ति ति । 6 > गom. ण, गञ्जुआ एव, P सुभ- 8 > P ता for पुत्त, P अम्हं, J तुम्हाण, JP सत्तु. 9) J जाउ चैव तुम्हं अम्हाणं, P मित्तत्तं, P संवुत्तं । 10) P अदेदं, P पिंडवज्ज-, अहिर , Jom. एत्थ, मोहं for मेहे, Jom. अवियः 11> P सव्वतुं, महोहि त्ति, मकरीहामी, मराइणा वयणे-, उकरें करेण Pकरं क°. 12 > Pom. त्ति, Pom. य, [मणिओ ]added by Ed., Pजह णं. 13 > Pहवड, उर्किचि- 14 > उथ after आसणाओ, Pown. य, Pown. सी. 15 > Pनुरिंदचंद्र. 16 > उर्tora, Pदुगूल, Pown. जुबलय. 17 > P om. समय, P पच्छालण- 18 > J महंतेडर महंतारिअस्ति।, P om. य. 19 > ठइय in J looks like a later correction, P द्वारा, P "णाप व नर, J कोण्डला" P कुंडला". 20 > P कि for नि, J om. नि", J विअंशन omitted by P, P "पणसुन्न". 21 > P समुबद्धिओ. 22 > उ इसं सम मु", P अत्त for रूज्या. 23 > उथमाणो विअ P मोणो चिय, P om. परि, P तेलं 24) प्र कयंमाण ति । ता कि, प्र कां नि ।, प्र om. चेव. 25) प्रसंजायह ति । P जायह ।, P क्खलणेण, P अस्तरु , P 'णीयं 26 > J सासिव , J अन्तरुणं P जलणं, P 'वियह, P om. वि, P हेव or ब्वेव. 27 > P ता वण्णरस, P णो for ण, ग्रइमीय, ग्रअहवा for अह. 28 > ग्रकहिब सस, P देवीउ, P खलणंपि for कलहो वि, गै विकाइ ति P संभावीयइ. 29 > P om. चेय, J om. देवी, P om. ति, J om. तंति गरिय, P नरिय सर्स, P दूरओ, P जेणम्ह. 30 > P राहणा, P अणुरुंभिय, P एयं for हमं, P देवीवास, P तओ ण for ण उण-

ELSO YET

1 दिहा देवी । पुब्छिया एका विलासिणी 'कत्थ देवि' ति । तीए ससंभमं भणियं 'देव कोवहरयं पविह' ति । गमो कोव- 1 दर्य । दिहा व णेण देवी उम्मूलिया इव यक-कमुलिणी, मोडिया इव वण-कथा, उन्सुडिया इव कुसुम-मंजरी । पेक्कमाणे परम् 3 उवगमो से समीवं । तभो पहंसुय-मस्रबंत-णिमिय्णिसह्येकोमल-करयला गुरु-वण-जहण-भरुव्वहण-लेय्-णीसास-णीसहा ३ द स्रितं सणियं मलस्रायमाणी भवसुद्वियां नासणामो । दिण्णं च राइणो णिययं चेय नासणं ति । उवविहो राषा देवी थ ।

- § १९) तजो भणियं च राहणा 'पिए पिए अकोवणे, कीस एयं अकारणे चेय सरय-समयासार-वारि-धारा-ह्यं पिव

  | 6 प्तहार्थं कोमल-वाहु-छह्या-मुणाल-णालालीणं समुख्वहास वयण-कमल्यं ति । कीस एयं अणवरय-बाह-जळ-पवाह-णयण- ह

  प्रिणाल-णाल-वसु-पंच्वालियं पिव थणवर्टं समुख्वहास । णाहं किंचि अवराह-ट्राणमण्यणो संगरामि ति । ता परित्य पिए, साह किं तुक्रम ण संमाणिओ बंधुयणो, किं वा ण पूर्वओ गुरुयणो, किं ण महिओ सुर-संघो, किं वा ण संतोसिओ पणइ
  १ वरगो, अह्वाविणीओ परियणो, अह्वा पिवकूलो सवत्ती-सत्यो ति । सन्वहा किं ण पहुर्णेह मेण भिवास्म प पियथमाए, १ जेण कोवमवलंबिऊण दियासि ति । अह्वा को वा वियह-दाता-कोहि-कराल-मीम-भासुरं कयंत-वयण-मज्झे पविसिऊण इंच्छह । अह्वा णहि णहि, जेण तुमं कोविया तस्स सुवण्णद्ध-सहस्सं देमि । जेण कोवायंब-णयण-जुवलं सयवत्त-संपत्ता
  12 हरित्त-सिरी-सोहियं किंचि णिवोल्लियाहर-दर-पुरंत-दंत-किरण-केसरालं कजल-सामक-बिल्समाण-सुमया-लया-भमर-रिक्नोल्ट- 12

  रेहिरं चारु-णयण-कोस-बाह-जल-महु-बिंदु-णीसंदिरं अउम्ब-कमलं पिव बादिट-उच्चयं मम दंसयंतेण अवकरेंतेणावि उचक्यं तेण।
  - 15 § ३०) तम्रो इसि-वियसिय-विहस्माणाहुर उदंतर-फुरंत-वंत-किरण-सोहियं पहिसक्षण संख्तं देवीए । 'देव, तृह पसा- 15 एण सद्यं मे मिल्य किंतु णवर सयल-भरा-मंग्रक-णिरंद-वंद्र-मंग्रकी-मउग्र-मणि-णिहसण-मसणिय-चलण-ज्यलस्स वि महा-राष्ट्रणो पिय-पणहणी होकण इमिणा क्रकेण विस्रिमो, जं जारिसो एस तीए घण्णाए कीए वि जुयईए पिय-पुत्तभो सिणेह- 18 भायणं महिंदकुमारो तारिसो मम मंद-भागाए तह्यं पि णाहेण णिर्थ । इमं च भावयंतीए जत्ताणयस्स उवरिं णिष्वेभो, 18 तुह उवरिं मम कोवो संजाओ' ति । तभो राह्णा हियएण पहिसक्ण चितियं। 'महो पेच्छह मिववेहणो महिलायणस्स असंबद्ध-पळविषाई। महवा,
- १ १ एरिसं चेव अल्या-मिलयासंबद्ध-प्यकाविएहिं । हीरंति हिययाई कामिणीहिं कामुग्यणस्स' ति ॥
   चिंतयंतेण भिणयं 'देवि, जं एयं तुह कोव-कारणं, एत्थ को उवाओ । देग्वायत्तमेयं, ण एत्थ पुरिसयारस्स अवसरो, अण्यस्स वा । भण्णह य ।
  - 24 अत्थो विजा पुरिसत्तणाइँ अण्णाईँ गुण-सहस्साई । देव्यायत्ते कजे सच्वाईँ जणस्स बिहदंति ॥ 24 ता पूर्व वृवत्थिए कीस अकारणे कोवमवर्छवसि'। टमजिस्यते
  - § ३१) तमो भणियं देवीए 'णाह, णाहमकजे कृषिया, अबि य कके श्विय । जेण पेच्छह सयल-धरा-मंहलब्भंतरे १७ जोय-जोयणी-सिद्ध-तंत-मंत-सेबियस्स महाकालस्स व तुज्य देव-देवा वि आणं पिडच्छंति, तह बि तुह ण एरिसी चिंता १० संपज्जह । किं जह महाराओ उज्जमं च काऊण किंपि देवयं आराहिऊण वरं पत्थेह, ता कहं मम मणोरहो ण संपज्जह ति । ता पसीय मम मंद-भागिणीए, कीरउ पसाओ 'ति भणमाणी णिविषया से चल्लण-जुवलए राहणो । जिवहमाणी चेव अवलं-20 श्विमा दीहरोभय-बाहु-इंडेहिं पीणेसु भुवा-सिहरेसु । तभो वण-गएण व कर-पब्भार-कल्या मुणालिण व्य उक्खिविऊण ३०

<sup>1&</sup>gt; P पुच्छिया य, P चेढिया for विलासिणी, J भणियं ति, P पविट्ठेत्ति. 2> P om. श्रल, P इव चलयणया, P "हियाड. 3> J om. से, P "स्एयंडं", P करलया, J om. घण, P -क्तेय, P णीसास twice. 4> P "णियमल", J णियं, P om. चेय, P om. ति. 5> J om. च, J कोवणे. 6> P -नालालीलं, P कयण, J "यन्ति ।, P -ण्यवाहप्पवाह. 7> P -प्पणाल, P नालयसरपच्चां", P "वहमुच्वं", P "रावि त्ति. 8> J तुभ ण P तुह न, J "अणो P जणो for यणो in both places, JP किष्ण, P सुरं, P ता for वा, P पणय- 9> P आउण for अहवां", P अह प ", P सवत्ति, J किष्ण P किं वा ण, P om. य. 10> P om. ति, P नियड, P "मज्जः 11> J सुवण्णहुः, J कोवासंयंवण " P "यंचण", P जुयलं, P स्वपत्तः 12> J सिरि, J हरहर P हरंत for हर, P om. दर, P विमलस ", P नुमयालिया, JP रिच्छोलः 13> P कोवसवाह, P निसं", P पुच्वं for उच्चयं, J अपकरेंते " P अवकारेंते " 15> विहसिय, J "उट्टंतरः 16> P किंतु एकं नवर, J मण्डव, P नारिंदचंद्र, J "हसणा-17> P विह्येजण, J तीअ, P कीअ, P जुवईपिय, पियय- 18> J "दयकु", P तय व for तह्यं पि, P णाहे णित्यि ति ।, P om. च. 19> P जवरि, J om. मम, J संजाओ P जाज, P अविवेगिणोः 20> P om. अहवाः 21> P "याहि कामिणीहि कामुअजणस्स य त्ति for the whole stanza: एरिसं...ति ॥ 22> P चितियं", J जं तय प्यं, J om. तुह, P कोव ओवा", P देवायं " 24> J अत्यल marginal addition of missing words, P "सत्तणं च अलाइं 26> P om. णाह, P पेच्छ, P "कंतरः 27> J जोयणी P जोयणो, P वि न तुहः 28> P महाराज, P om. च, P om. वरं 29> P पसिय, P माहणीय, J णिअडिआ, P निवडिया, P om. से, P जुवयलेः 30> J टणडेहि P दंबिहें, P अयासिह", P करिक्यात P उक्खुविं"

1 आरोबिया वामन्मि उरुयन्मि । तओ ससअसस-सडबंप-कजावणय-वयण-कमला भणिया राहणा । 'पिए, जं तुमं भणिस 1 तं मए अवस्तं कायम्वं । तेण बिसुंच विसावं, मा कुणसु मुद्धिः, णिडमच्छेहि सोगं, परिहरसु संतावं, मजसु जहिच्छियं, अभीरता रेक्ट्र रं ३ भुजसु भोयणं ति ।

\S ३२) सञ्बद्दा जह वि पिए,

<u>णिसियासि-छेय-चारा-गर्छत-रुहिर-छब-छिमिछिमार्वतं । तिणयण-पुरस्रो ह्रणिऊण जियय-मंसं भुय-प्ऋलिहा ॥</u> तह वि तिस्छ-णिविडय-महिसोविर-णिमिय-चारु-चळणाए । कचाइणीएँ पुरको सीसेण वार्छ पि दाऊण ॥ जइ वि दर-दर्ह-माणुस-पहरिस-थस-किलिकिलंत-वेयाले । गतुं महा-मसाणे विकेडणं महामंसं ॥ इउझंत-बहरू-परिमळ-फुरंत-सिर-सयळ-मिसिमिसार्यतं । घरिकण गुग्गुर्लं सुयणु जङ्क वि साहेमि भत्तीए ॥ णियय-बहु-रुहिर-विच्छड्ड-तप्यणा तुट्ट-भूय-सुर-संघं । भाराहिउं फुढं चिय रोहं जह माइ-सत्थं पि ॥ इय सुयणु तुज्जा कजे परथेऊणं पुरंदरं जह वि । तह वि मए कायम्यो तुज्जां पिय-पुत्तओ एक्को' ॥ इय णरवङ्गा भगियं सोऊणं हरिस-णिष्मरा देवी । भगिढं 'महा-पसाभो' ति गिवबिया चळण-जुवलम्मि ॥

🖇 ३३) तओ समुद्विक्षो राया आसणाओ देवी थ । कच-मजाण-भोयणा य संवुत्ता । जरवङ्गा वि भाइट्टा मंतिणो 12 'सिम्धमागच्छह' ति । माएसाणंतरं मागया उवइद्वा उवविद्वा जहारुहेसु मासणेसु सुहासणत्या य । मणिया य राहणा 'भो हो सर-गुरु-पमुद्दा मंतिणो, अज एरिसो एरिसो य बुत्ततो' । देवीए कोव-कारणं अत्तणो पहुजारुद्दणं सम्बं साहियं । 'तओ 16 एयम्मि एरिसे बुत्तंते किं करणीयं ति मंतिऊण साहह तुब्भे किं कीरउ' ति । तभो मंतीहिं भणियं 'देव, 15

तण-मेत्तं पिव कजं गिरि-वर-सरिसं असत्तिमंताणं । होइ गिरी वि तण-समो अहिओय-सकक्क्से पुरिसे ॥ तेण देव, जं तए चिंतियं

तं कुविय-क्यंतेण वि हु अण्णहा णेय तीरए काउं। कुविको वि जंबुओ कुणइ किं व मण तस्स केसरिणो ॥ भण्णह य देव,

जाव य ण देंति हिययं पुरिसा कजाईँ ताव विहडंति । अह दिण्णं चिय हिययं गुरूं पि कर्ज परिसमत्तं ॥ 21 तओ देव, जं तए चिंतियं तं तह बेय । सुंदरो एस एरिसो देवस्स अज्यवसाओ । जेण भणियं किर रिसीहिं छोय-सरथेस 21 'अउत्तस्स गईं णित्य' ति । अण्णं च देव, सम्बाईं किर कजाई पिइ-पिंड-पाणिय-पयाणाईणि विणा पुत्तेण ण संपदंति पुरि-साणं । तहा महा-मंदर-सिहरोयरि-परूढ-तुंग-महावंसो विय उम्मृलियासेस-तरु-तमाल-साल-मालेण प्रजय-कालुग्वाय-24 मारुएण विय रिवुचणेण राय-वंसी बहू हिं णाणुण्णामण-वियत्थणाहिं उम्मूलिजह्, जह् ण पुत्ती दृढ-मूल-बंघण-सरिसी हवह 24 ति। भण्णह्य।

जस्त किर णिथ पुत्तो विज्ञा-विश्वम-भणस्स पुरिसस्स । सो तह कुसुम-पसिद्धो फरू-रहिनो पायनो चेव ॥ 27 ता देव, सुंदरो एस देवस्स परक्कमो, फिंतु फिंचि विण्णवेमि देवं। चिट्ठंतु एए सिससेहर-सामि-महामास-विक्रय-कवायणी-अर 🗘 समाराहण-प्यमुहा पाण-संसय-कारिणो उवाया । अध्य देवस्स महाराय-वंस-प्यस्या पुग्व-पुरिस-संगेज्झा रायसिरी भगवई निन् कुल-देवया । तं समाराहिउं पुत्त-वरं पत्थेसु'ति । तओ राइणा भणियं 'साहु, हो विमल-बुद्धि साहु, सुंदरं संलत्तं ति । ३० जेण सण्जङ् 30

<sup>1 &</sup>gt; P वामर्थमि, J सेउक्कंप. 2 > J अवस्स, P विवं ति 1, P अधिशं, J णिक्सत्येहि P निक्सच्छेहिं, P सोयं, P जहिच्छं. 4 > P पिए जइ वि· 5 > उ - च्छेय, P - च्छिमिच्छिमायंतं, उ वैंत, उ पुरओ।, P कण हुयासणं नियमासं, उ भांसं (१), P भुयपालिया। 6 > P निवाहिय, J णियय 7 > J वेयाली 8 > P फुट्टंत, J -सिहर-, P -सिमिसिमायंतं, P सुयलणु, P वि वामंमि भित्तीए 9 > P नियबाहु, J विच्छडंत , P हियं, P माणसत्थं 10 ) J कए। for कजे 11 ) P जुयलंमि 12 ) P भोयणी, P om. य, P "बुत्तो ! 13 > " "गच्छं ति ।, P om. उवस्ट्वा, P सहास" . 14 > P भी for हो, P -प्यमुहा, P -अज्जरि एरिसो बु", P पहण्णारु Pom. सब्दं. 15) som. तुब्भे, P देवा. 16) P gives here the verse जाव...परिसमत्तं instead of तणमेत्तं... पुरिसे, P 'चिवन्नाणं, J होति थि', P व for बि, P तणसोमो, J सहिउब्बस P अहिओगस, P पुरिसोः 17 > P तओ for तेण. 18) Pom. हु, J अणहा, J जंबुओ किं कुणइ कि व भणह, P च for ब, Jom. तस्स P तंसि. 20) Phas here the verse तणमेत्तं.....पृश्सि ॥ instead of जान.....परिसमत्तं ॥, P य नादंति, P ताई वि. 21 > P एसी, P om. एरिसी, J ैरसज्झवसाओ, P सत्येसु जहा अ°. 22 > J देव किर सन्वाइं कज्जाइं, J पिति - P पिई, J डंति त्ति पुरि ° 23 > J सिहरोअरोअरिपडमतुंग, P ैरोयरप°, J वि for विय, P तमालमाल, P पेलय-, J कालप्पय 24 > J रिवुअणेण P रिवुजणेणा, P नामुन्नामण, P वियङ्कुणाहि, P om ण, J गूढ for मूल. 26 > P समिद्धो for पसिद्धो, P पावयं चैव. 27 > P तेण for देव, P सुंदरो देवस्स यस पर , उ एससिसिर (some corretion seen), P सामिहामंस, उ विकाय कचाइणि 28 > P मारुहण, J, om. व्यसुहा, J भगवह. 29 > F राहिय, P मणिओयं, J om. साहु ( second ).

27

1 युध्व-पुरिसाणुचरियं जं कम्ममाणिद्धं हुबह छोष्ट्र । पुरोण वि कायखं तं चित्र एसो जणे णियमो ॥ भूभिक्षेत्र । अण्णे च सयख-तेलोक गरिंद-वंद-पत्थणिक-दरिसणाए भगवईए रायसिरीए दंसणं पि दुखहं, अच्छुह ता वरो चि । दंसणेण अ वेप तीए सन्वं सुंदरं होहि' ति भणिकण समुद्धिको राया महासणाओं मंतियणो थ ।

\$ ३४) अह अण्णाम्म पूल-णक्खल-जुले भूय-दियहे असेस-तिय-चउक चकर-सिंघाडग-सिंवाणं खंद-हंद-गोविंद-चंदतियसिंद-गंइंद-णाइंदारविंदणाहाणं तहा जक्ख-रक्खस-भूय-पिसाय-किंणर-किंपुरिस-महोरगाईंणं देवाणं बांछं दाऊण

8 तहा चरग-परिवायय-मिक्खभोय-णिगांय-सुक-ताबसाईंणं दाउं जहारुहं भत्त-पाण-णियंसणाईंयं, तहा दुगाय-दुक्खिय-पंथ- 8
कप्पियादीणं मणोरहे पूरिऊणं, तहा सुणय-सउण-का्युल-प्यमुहे पुण्ण-मुहे काऊण, आयंत-सुइ-भूओ भोय-धवल-दुगुल्लयणियंसणो सिय-चंदण-सुमण-मालाहरो पासद्विय-परियणोधिरय-कुसुम-बलि-पुरल्ख-णिहाओ पविद्वो राया देवहरयं। तत्थ य प्रार्थ9 जहारिहं पूइऊण देवे देवीओ य, तओ विरह्ओ मणि-कोद्दिमयले चंदण-गोरीयणा-दोब्बंकर-गोर-सिद्धत्य-सिथ्यक्खय- १

सिय-कुसुमोवयार-णिरंतरो परम-पवित्तिहं कुसुमेहिं सत्थरो सि। तओ पेसियासेस-परियणो राया जिसणो कुस-सत्थरे,
जिसमिऊज य कमल-मउल-कोमलेहिं अणवरय-महाधणु-जंत-समायङ्गण-किंगक-किंगिण्हिं करेहिं अंजिलं काऊण इमे

12 शुइ-कुल्यं पिटउमारन्तो।

§ ३५) 'जय महुमह-वच्छत्थल-हारंदोलिर-ल्लंत-दुल्लिए। जय कोत्थुह-रयण-विसद्दमाण-फुड-किरण-विच्छुरिए॥ जय बीरोय-महोवहि-तरंग-रंगत-धवल-तणु-वसणे। जय कमलायर-महुयर-रणंत-कल-कणिर-कृंचिल्ले॥ जय खगगग-णिवासिणि णरणाह-सहस्स-वच्छ-दुल्लिए। जय कोमल-कर-पंकय-गंधायिष्ट्य-मॅमत-भमरउले॥ 15 देवि णिसुणेसु वयणं कमला लच्छी सिरी हिरी कित्ती। तं चिय रिस्ती णेष्वाणी णिष्युइ-संपया तं सि॥ ता दायब्वं मह दंसणं ति अब्भंतरे ति-रत्तस्स। अहवा पडिच्छियच्वं सीसं मह मंडलगाओं। ॥

18 सि भणिद्धण य अवणउत्तिमंगेणं कभो से पणामो । काऊण य णिवण्णो कुस-सत्थरे, टिभो य रायसिरीए चेय गुण-गहण-18 वावड-हियभो एकमहोरत्तं दुइयं जाव तइयं पि । तइय-दियहे य राइणा अदिण्ण-दंसणामरिस-वस-विलसमाण-कसिण-कुडिल-भुमया-लएणं आवद-भिउडि-भंगुर-भीम-वयणेणं लिय-विलासिणी-कमल-दल-कोमल-करयलालिहण-दुल्लिओ 21 कविल्ओ दीहर-कसिण-कुडिल-कंत-कोतल-कलावो, गहियं च पउर-वहरि-करि-कुंभ-मुत्ताहलुइल्लं दाहिण-हत्थेण लगा-रयणं। 21 भणियं च 'कि बहुणा

जर् सग्गे पायाले भहवा खीरोयहिग्मि कमल-वणे । देवि पडिच्छसु एवं मह सीसं मंडकग्गाओं ॥

24 सि मणिकण समुक्ररितिओं णियय-संधराभोए पहारो । ताव य हा-हा-रव-सङ्-गि॰मणं काउं थेमिओ से दाहिणो भुयादंडो । 24 उष्णामिय-वयणेण णियच्छियं राङ्णा, जाव पेच्छइ

वयण-मियंकोहामिय-केमलं कमल-सरिष्ट-सुर्पिजर-थणयं । थणय-भरेण सुणामिय-मञ्ज्ञां मञ्ज्ञा-सुराय-सुपिहुल-णियंबं ॥ पिहुल-णियंब-समंधर-ऊरं ऊरु-भरेण सुसोहिय-गमणं।

गमण-विराविय-णंडर-कड्यं णेडर-कड्य-सुसोहिय-चलणं ॥ ति । अबि य ।

27

30

√ 80 ) भसलालि-सुदृष्ठ-दलबोल-वाउलिजंत-केसरुपीले । कमलिम्म पेसियर्थिङ लच्छी भह पेच्छइ णरिंदो ॥ दृष्टुण य अवणउत्तर्मगेण कभो से पणामो ।

- 1 § ३६) भणियं च रायलच्छीए 'भो भो णरिंद, भणेय-पश्चित्तस्त्व-संत्णुहुल्ण-पउर-रिउ-सुंदरी-वंद्व-वेहच्य-दाण-दक्तं 1 कीस एयं तए सम्म-स्थणं जयसिरि-कोमल-भुय-ल्यालिंगण-फरिस-सुद्द-दुष्ठलिए णिय-संधराभोए भायासिज्ञद्द । तजो णर- 3 वहणा भणियं 'देवि, जेण तिरत्तं मम णिरसणस्त तद्द वि दंसणं ण देसि' ति । तजो ईसि-वियसिय-सिय-दसण-किरण- 3 विभिजंताहर-रायं भणियं रायसिरीए 'अदो महाराय द्ववम्म, तिरत्तेणं विय एस एरिसो तवस्सी असद्दणो संवुत्तो'। भणियं च राहणा 'देवि,
- मण्णइ हु तण-समाणं पि परिभवं मेरु-मंदर-सरिच्छं। को बि जणो माण-जणो अवरो अवरो खिय वराओ'॥
  तओ मणियं रायलच्छीए 'सम्बहा भणसु मए किं कर्ज़' ति। राष्ट्रणा भणियं 'देवि,

सन्त-कलागम-णिलको रज-धुरा-धरण-घोरिको धवलो । जिय-कुल-माणक्खंमो दिज्ञउ मह पुत्तको एको'॥

१ तको सपरिहासं सिरीए संलत्तं । 'महाराय, किं कोइ मम समिपको तए पुत्तको जेणेवं मं परथेसि'। भणियं च राइणा 'ज १

समिपको, जियवं चेय देसु' ति । लच्छीए भणियं 'कुको मे पुत्तको' ति । तको राइणा ईसि हसिऊण मणियं

'देवि, भरह-सगर-माहब-णल-णहुस-मंधाइ-दिलीम-प्यमुह-सन्त-धरा-मंडल-पत्थिव-सत्थ-बित्थय-वच्छत्थलामोय-पहंक-सुह
रिकेश-सोबिरीए तह एको वि पुत्तो जिथ्थ' ति । संलत्तं सिरीए 'महाराय, कको परिहासो ।

रूपण जो अणंगो दांणे धणको रणिम सुरणाहो । पिहु-वच्छो मह वयणेण तुज्झ एको सुन्नो होउ' ॥ ति भणिऊण अदंसणं गया देवी ।

- 15 ्र ३७) णरवई वि लद्ध-रायितरी-वर-प्यसाओं जिगाओं देवहरयाओं । तओ ण्हाय-सुद्द-भूओं महिळण सुर-संबं, पण-15 मिळण गुरुयणं, दिक्खिऊण विष्पयणं, संमाणिऊण पण्ड्यणं, सुमरिऊण परियणं, कं पि पणामेणं, कं पि पूयाए, कं पि विण- एणं, कं पि माणेणं, कं पि दाणेणं, कं पि समालिंगणेणं, कं पि वायाए, कं पि दिट्टीए, सब्वं पहरिस-जिब्भरं सुमुहं काऊण 18 जिस्पणों भोयण-मंडवं । तत्थ जहाभिरुइयं च भोयणं भोत्तृण आयंत-सुद्द-भूओं जिगाओं अब्भंतरोवत्थाण-मंडवं । तत्थ 18 जिस्पणों मोतिणों । समागया कय-पणामा य उवविद्वा आसणेसुं । साहिओं य जहावत्तो सबलों सिरीए समुद्धावों । तभो भणियं मंतीहिं 'देव, साहियं चेय अम्हेहिं, जहा
  - 21 जावय ण देंति हिययं पुरिसा कजाईँ ताव विहर्डति । मह दिण्णं चिय हिययं गुरुं पि कर्ज परिसमसं ॥ 21 तं सन्वहा होउ जं रायसिरीए संस्रसं' ति ।
  - \$ २८) तओ समुद्विओ राया । गओ पियंगुसामाण मंदिरं । दिट्टा य देवी णियम-परिदुब्बलंगी । अब्भुट्टिऊण दिण्णं 24 आसणं, उवविट्टो राया । साहियं च राइणा सिरि-वर-प्ययाणं । तओ पहरिस-णिब्भराण भणियं च देवीण 'महापसाओ' ति । 24 तओ समाहट्टं वद्धावणयं । जाओ य णयरे महूसवो । एवंबिह-खज्ज-पेज्ज-मणोहरो छणमओ विय बोलीणो सो दियहो । तावय,

कुंकुम-रसारुणंगो अह कथ्य वि पत्थिओ त्ति णाउं जे । संझा-दूई राईपुँ पेसिया सूर-मृग्गेणं ॥ प्रिकें

णिषं पसारिय-करो सूरो अणुराय-णिष्भरा संझा । इय चिंतिऊण राई अणुमृग्गेणेव संपत्ता ॥ जिक्कें

था

संझापुँ समासर्त्त रत्तं दहुण कमळ-वण-णाइं । वहड् गुरू-मच्छरेण व सामायंतं मुहं रयणी ॥

पष्णक्य-विरूथ-दंसण-गुरू-कोवायाव-जाय-संतावे । दीसंति सेय-विंदु ब्व तारया रयणि-देहिम्म ॥

<sup>1&</sup>gt; P निद्दुहुला, P नंदुलेह्न्व. 2> P जयसिरी, P जुय for भुय, J फरस, P om. सुइ, P नियकंषरा. 3> P लेणं, P om. मम, P तहा वि, P विहसियदसण. 4> P विहिन्जांता, P om. राय, P दृढधंम तिरत्तेरणं चिय परिसो तं सि असइणो जाओ। 6> P य for हु, P तणय-, P जीवियं for परिम्नवं, P मंदिर. 7> P देवि मुणमु सन्व. 8> P -धारिओ, P मद पोत्तओ. 9> P कोवि, P तओ for तप, J ममं for मं. 10> P चेव, P पुत्तिज, P विहसिकण. 11> J महिव for माहब, J मंघाई P मंघाय, P दिलीपपमुह. 12> P सेजो-, P तु for तुइ, P om. त्ति, P हासो। अहवा. 13> P इत्वेण, P दाणेण धणजरंमि, P वच्छ मज्य व, J होहि. 15> P सिरि-. 16> P कि for के (throughout). 17> J om. के (P कि) पि दाणेणं. 17> P निक्मत्सपुद्धं काळणं. 18> P ह्व जं जहा कहंच मुत्तूण भीयण, J सुमूई. 19> J तत्थ वाहराविता, P य आसीणा आसणेसु!, J साहियं च जहावित्तं, P om. सयलो, P सिरिए, J सहमुहावो. 20> P om. देव, P चेहि for चेय. 21> P नंदेति, P विय for चिय. 22> P सा for तं, J om. ति. 23> P समुविद्धओ. 25> P च्छणमओ विवय. 26> J सार्यणंगो P रसार्यणंगे, P अकृत्यव प, P माउं for लाउं, P पिसिया स्रिन. 27> P राई इयमग्गेणं व. 28> J संशासमोसरंतं, J मुई for मुई. 29> J -विह्य-, P यास जावसंतावा.

农

उत्तार-तारयाण् बिलुलिय-तम-णियर-किसण-केसीण् । चंद-कर-अवल-दसणं शाईण् समच्छरं हिसयं ॥ पुच्व-दिसाण् सहीय व दिण्णा णव-चंद-चंदण-णिढाली । रबि-बिरह-जलण-संतावियम्मि वयणम्मि स्यणीण् ॥

सित्यर-पंडर-देहा कोसिय-हुंकार-राव-णित्यामा । वह झिजिडं पयत्ता रृष्ण राई विणा रिवणा ॥ २ व बरुणारुण-पीडिंदें आमृंबिर-तारयं सुरय-हुीणं । दट्गण पुष्व-संशं राई रोसेण व बिलीणा ॥ शृशी इय राई-रिब-संझा-तिण्हं पि हु पेच्छिडं ईमं चरियं । पल्हाध-दुद्ध-धवलं वह हसियं दियह-रूच्छीए ॥

६ १३९) तभो एयम्म एरिसे भवसरे घोव-घवल-परच्छाइए सुवित्थिण्णे पहुंके पसुत्ता दुःइ-घवल-जल-तरल-कहोलः । माला-पन्नालिए चीरोय-सायरुच्छंगे न्व रूच्छी पियंगुसामा देवी सुविणं पेच्छइ । तं च केरिसं ।

जोण्हा-पवाह-णीरोरू-पूर-पसरंत-भरिय-दिसियकं । पेच्छड् कुमुयाणंदं सवलं पि कलंक-परिहीणं ॥ सह बहुळ-परिमलायिबुयालि-इलबोल-णिब्भर-दिसाए । कुबलयमालाएँ दढं अवगृढं चंदिमा-णाहं ॥

तमो जावय इमं पेच्छह् तावय पह्य-पद्ध-पह्य-पिट्य-संखुद्ध-विउद्ध-मंदिरुआण-वावी-कर्लहंस-कंठ-करुयलाराव-रिवर्णत-सिविसेस-सुइ-सुहेणं पिट्टबुद्धा देवी। पाहाउथ-मंगल-त्र-रवेणं पिट्टबुद्धिकाळण थ णियय-भावाणुसिरिस-सुमिण-दंसण-रस18 वस-पहिरिसुच्छलंत-रोमंच-कंचुन्वहण-पहाए देवीए आगंत्ण विणओणय-उसमंगाए साहियं महाराहणो जहा-दिहं महा-12 सुविणयं ति। तभो राया वि हियय-द्विय-संवयंत-देवी-वर-प्पसाभो अमय-महासमुद्दे विय मजमाणो इमं भणिउमाढसो। 'पिए, जो सो रायसिरीए भयवईए तुद्द दिण्णो पुत्त-वरो सो अज णूणं तुद्द उदरत्थो जाभो' ति। तभो देवीए संकर्त्त। 15 'महाराय, देवयाणं अणुगाहेणं छच्छीए वर-प्पसाएणं ग्रहाणं साणुकूलसणेणं गुरुयण-आसीसाए तुद्द य प्पभावेणं एवं चेय 16 एयं इच्छियं मए पिट्टिच्छियं मए अणुमयं मए प्रसाभो महं' ति भणमाणी णिवडिया राहणो चल्ण-जुयलए ति।

\$ ४०) तको राया कयावस्सय-करणीको महिजण सुर-संवं दिक्खिजण य दिक्खिणिज्ञे पृह्जण पूर्यणिज्ञे संमाणिजण
18 संमाणिज्ञे वंदिज्ञण वंदणिजे णिक्तो बाहिरोवत्थाण-भूमिं, णिसण्णो तिवय-तवणिज्ञ-रयण-विणिम्मविण महिरहे सीहासणे। 18
बासीणस्स य बागया सुर-गुरु-सिरसा मंतिणो, उचिवद्वा कण्ण-णादिस्स व महाणादिं।, पणमंति दुग्गह्य-सिरसा महावीरा,
उग्गाहेंति आज-सत्थं धण्णेतरि-समा महावेजा, सिथकारेंति चउवयण-समा महावंभणा, सुहासणत्था वास-महिरिस-समा
21 महाकहणो, विण्णवेंति छम्मुह-समा महासेणावहणो, पविसंति सुक्क-सिरसा महापुरोहिया। णिय-कम्म-वावहाको बवहिनय-21
सुर-सुंवरी-वंद्र-कायण्णाको वारविकासिणीको सि । केपृत्थ पायय-पादया, केहृत्थ सक्कय-पादया, अण्णे अवन्नंस-जाणिणो,
अण्णे भारह-सत्थ-पत्तद्वा, अण्णे विसाहिल-मय-णिउणा, अण्णे इस्सन्थ-सत्थ-पादया, अण्णे चित्तयम्म-कुसला, 24
अण्णे ह्य-लक्कण-जाणिणो, अण्णे गय-लक्कणण्णू, अण्णे मंतिणो, अण्णे धाउ-वाह्णो, अण्णे जोहसिणो, अण्णे उण सउणसत्थ-पादया, अण्णे सुविणय-विद्याणया, अण्णे णेमितिय सि । अवि य ।

27 सा मिल्य कला तं मिथ्य कोउथं तं च मिथ्य विम्माणे। जं हो तत्थ म दीसङ् मिलिए अत्थामिया-मञ्झे ॥

§ ४१) तओ तम्म प्रिसे वासव-सभा-संणिहे मिलिए महत्याणि-मंदले भणियं राइणा । 'भो भो मंतिणो, भज प्रिसो प्रिसो य सुविणो देवीए दिहो पिन्छम-जामे, ता एयस्स किं पुण फर्लं ति । तओ भणियं सुविण-सत्थ-पाइएहिं । 30 'देव, एयं सुविणय-सत्येसु पिटजाइ जहा किर महा-पुरिस-जणणीओ सांस-स्र-वसह-सीह-गय-प्यमुहे सुमिणे पेच्छेति, 30

<sup>1 &</sup>gt; P विद्धिलिसय-, उ चंद्र P थंद, P -रंसण. 2 > P सहियं व, P चिर for रवि. 3 > P पंड्रा, P णिच्छामा. 4 > P पाणिहिं आयंचिर, उ संझा P संज्ञं, P रोसेण वोलीणो. 5 > P उ for g, P -इच्छीए [= इत्यीप?]. 6 > P पोइ-, P पढवच्छाइइए, P सुविच्छिणण र 7 > P सुमिणं. 8 > P -वीरोह, P स्वयणं पि. 9 > P अइ for अह, P अवऊढं. 10 > P जाव इमं, J om. पहच, P विद्युसुद्धमंदिरुजाणो वालि- 11 > P पहाओ य ।, P क्सरस. 12 > P कंचउच्वहणरोहाए, P गंतूण विण्यावणउत्तमंगाण. 13 > J हियमट्टियमहासंवयंत वर , P पसाउ ति, P मज्जमाणा, J भणिउं समाहती. 14 > P भगवईए, P अजुत्तणं, P उअर्त्थो, P संकृति. 15 > P अणुग्गहो णं लच्छीय वरप्यहाणेणं महणाणं साणु , P गुरूणं आ , J चेव · 16 > P में for मए, J पसाओ ति महं, J om. राहणो, J जुवलत्ति. 17 > J om. य, P दब्बलिणिजो, P पूर्णां को . 18 > P भूमी, P तिविणिच्छो-, P विणम्मविह महिर . 19 > P निरंदसमा महा , P महा for महावीरा. 20 > P आउसत्यं, P वंभणो. J महारिसि, P om. समा. 22 > J वंद्रं P विंद्र, J -णीयणणाओ, P केइय पाइय, P om. के इत्थ सहस्यपादया, P अवभंस. 23 > P भरह, P ईसत्थक्षपादया, J om. मण्णे फरावेडुउवज्ञाया. 24 > J कय for बाण, P भिविजा. 25 > P गयहक्वलणं अक्रे, J om. उण. 26 > P -बाढ्या अक्रे सुविणसत्थ-, J बीणया for विया , P निरंत्य. 27 > P हो जत्थ, P अत्थाणमञ्ज्ञांमि. 28 > P सिक्रि, P मंहवे. 29 > J om. य, P देवीए पच्छिमजामे दिद्दो, J पुण इलन्ति, J पुमिण, J om. सत्थ. 30 > P सुमिणसत्थे.

ा तेण एयस्स प्रिसस्स सयल-चंद-दंसणस्य महापुरिस-जग्मं साहेंति' ति । राह्णा भणियं 'दंबीए पुत्त-जग्म-फलं सिरीए । चेव साहियं भगवर्हेए । जो पुण सो ससी कुवलयमालाए अवगूढ़ों ते किंचि पुच्छिमो'। तओ भणियं सुमिण-सत्थ-पाढण्हिं उ'दव, तेण एसा वि तृह दुह्या ध्या भविस्सह्' ति । तओ देव-गुरुणा भणियं 'देव, जुजह एयं, जह कुवलयमाला उ केवला चेय दीसेज मिण्णा चंदाओं, ता होज हमं। एसा पुण तं चेय मियंकं अवगूहिऊण टिया, तेण एसा का वि एयस्स राय-पुत्तस्स पुष्व-जग्म-णह-पडिबद्धा कुवलयमाला विय सब्ब-जण-मणोहरा पिययमा होहि ति । तीण चेय 6 समालिंगिओं एस दिट्टो' ति । भणियं च राह्णा 'एयं संभाविज्ञह्'। तओ टिया किंचि कालं विविह-णरिंद-केसरि- 6 कला-कलाव-सत्थ-विण्णाण-विज्ञा-कहासुं । समुट्टिओं राया कथ-दियह-बावारो कथ-राह-वावारो य अच्छिउं पयत्तो । विवास कर्य-

१ ४२) अह देवी तं चेय दिषहं घेतृण लायण्ण-जल-प्यविद्ध्या इव कमलिणी अहिययरं रेहिउं पयत्ता । १ अणुदियह-पवद्वमाण-कला-कलाब-कलंक-परिहीणा विष चंदिमा-णाह-रहा सन्ध-जण-मणोहरा जाया । तहा परिवृह्वमाण-दाण- १ द्या-दिक्लण्ण-विज्ञा-विण्णाण-विणय-णाणाभिमाणा सुसंमया गुरुयणस्स, पिययमा राह्णो, सुपसाया परियणस्स, बहुमया सवत्ति-सत्थस्स, दाण-परा बंधु-वग्गस्स, सुमुहा पउर-जणस्स, अणुकूला साहुयणस्स, विणीया तवस्सीणं, साणुकंपा १४ सन्ध-पाणि-गणस्स जाव गढमं समुन्वहह ति ।

बह तीएँ डोहलो सुंदरीएँ जाको कमेण चित्तम्मि । जो जं मग्गह तं चिय सब्वं जङ्ग दिजाए तस्स ॥ संपुर्ण-दोहला सा पण्ड्यणब्भहिय-दिण्ण-धण-सारा । लख्-रङ्-प्यसरा वि हु सुपुरिस-गर्भ्य समुख्वहङ् ॥

15 श्रेश) सब्बहा महा-पुरिस-गब्भमुब्बहिउमाहता। कहं।
श्रेतो-णिहित्त-सुपुरिस-मुणाल-धवलुच्छलंत-जस-णिवहो। धवलेह व तीएँ पुढं गब्भ-भरापंडु-गंडयले॥
मंदर-गिरि-वर-गरुयं तमुब्बहंतीय भार-खिण्णाए। अलसायंति अलंबिय-मुणाल-मउयाहँ अंगाई॥
तुंगं समुब्भडयरं तीय वहंतीय अप्पणो गब्भं। सामायंति मुहाई जिणस-गहियाण व थणाण॥
शाप्रमाण-गब्भा अणुदियहं जह पवडुए देवी। तह सरय-जलय-माल ब्व रेहए पुण्णयंदेण॥
शह देल-थवणं पि कयं संमाणिजंत-गुरुयणं रम्मं। णिह्यर-विलासिणीयण-जण-णिवहुद्दाम-पूरंतं॥
शह तिहि-करणिम्म सुहे णक्खते सुंदरिम लग्गिम। होरासुडु-मुहासुं उन्न-ध्याणिम गह-चक्के॥
21 वियसंत-पंकय-मुहो कुवलय-कलिया-दुरंत-णयण-जुओ। सरय-सिरीए सरो इव जाओ रुहरो वर-कुमारो॥

\$ ४४) बह तिम जाय-मेत्ते हरिस-भरिजंत-वयण-कम्माठाणं । अतिउर-विरूपाणं के बावारा पर्यहेति ॥

24 'हला हला पडमे, विरण्सु मरगय-मणि-मित्ति-रथलुच्छलंत-किसण-किरण-पिड प्फलंत-बहलंभयार-पत्थार-रेहिरे मणि-पईवय-24

पणिहाण् । पियसिंह पुरंदरदत्ते, सर्य चेव किं ण पिडयगासि सयल-भवण-मित्ति-संकंत-कंत-चित्तयम्म-संकुलाओ पोण्णिमायंद
रिक्रोलि-रेहिराओ मंगल-दप्पण-मालाओ ति । हला हला जयसिरि, किं ण विरण्सि सरय-समय-सिस-दोसिणा-मज्होहा
रिक्रोलि-रेहिराओ मंगल-दप्पण-मालाओ ति । हला हला जयसिरि, किं ण विरण्सि सरय-समय-सिस-दोसिणा-मजहोहा
र विर्ण्य महाणील-कोट्टिम-तलेसु णिलणी-दलेसु भवल-मुणालिया-णिबहे व्व भूइ-रक्खा-परिहरंतण् । पियसिंह २७

सिप्त, हंसउल-पक्खावली-पम्ह-मज्ञइयं किं ता ण गेण्हास चामरं । वयंसि सिद्धत्थिण्, गोर-सिद्धत्थ-करंबियाओ दे विरण्सु

अहिणवक्खय-णंदावत्त-सथवत्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहिष्ठण्, रिउ-सुहड-करि-वियड-कुंभयड-पाडण-पढुं गेण्हसु बालयस्स

30 देवीण् य इमं रक्खा-मंडलगंगं ति ।

<sup>1 &</sup>gt; प्रतेणेयरस, P व for चंद्र, J om. दंसणस्स, P साइद्द, J om. ति, J राइणो, J जस्महलं. 2 > P अगवतीए, P अवऊ हो P किंपि, P गुविमणयपसंक्ष. 3 > प्रदेवत्तणं P देवत्तण, P तुद्द दश्या, J जुज्जए. 4 > प्रदिसंज्ञ, P एसा उण, P चेयं, प्र मियंक्ष P मियंका, J द्विरां 5 > P - उत्तरस, P मणहरा, P होहिद्द ति, J writes ति twice, P चेव. 6 > P om. एस, P संभारिज्ञद्द, P कंपि for किंचि. 7 > P कहासु, P राईवावारों 8 > P चेव, P अह्यवर. 9 > प्ररिय हुमाण. 11 > प्रस्थरस य द्वाण, P वरा for परा, P समुद्दा, प्रसाधुअणस्स. 12 > प्रपणिअणस्स, J om. ति. 13 > P दोहलो, J सुंदरीय. 14 > P संपत्तदों, अस्य , P - पसरा, P सपुरिस. 15 > प्र नहा for महा, प्र कह. 16 > प्र जहा (for जस) corrected as मह, प्र तीय, प्र वृं वृंद्वगण्डअले P पंडगंडयरे।. 17 > P om. थ, प्र प्रज्ञाद P समज्यादं. 18 > P अत्तणो, P भूनिय for कणिस. 19 > P आकरमाण, P हे देवी, P जलह- 20 > P फलहुवणं व कथं सामाणिज्ञंत. 21 > P सुहो, P भगांमि, P होरासुद्धसुहासुं उद्यारणांमि गहसत्त्वे. 22 > P - फुरेत, P कहिरो अह कुं, J has three letters after कुमारो ॥ which look like the Nos. व and ३ with छ in the middle. 23 > P बहु for के, P पवृद्दि. 24 > प्र व्यल्वतित्र, प्र मणिमाईवय. 25 > P निवद्दे, प्र पुरंदरयत्ते, प्र - भुअण, P कंति-, प्र चित्तयम्मस्स संकुला. 26 > P रंछोलि, P जयसिरी, प्र सिणामकहोहामियमाहप्प । 27 > P - लएमु for तलेसु, प्र om. णलिणीदलेसु, प्र मणिल्या इन्व, प्र मूर्ड. 28 > प्र सीए, P मकवं, P किन्न for कि ता ण, प्र सुरंदहा for दे, प्र has a marginal note in a later hand: किन विरुपिस रचलापुट्टलियाओ। पाठांतरं 29 > प्र खण्णदाचता, प्र om. स्यवस्त, P विवारण for वियह, P पुद्र विरुण पुट्ट विराप पुट्ट विरुण पुट्ट विराप किनापुट्ट विराप विराप किंपा विराप विराप विराप विराप विराप विराप विराप विराप विराप विद्र हिंदा विरुण विराप विराप

12

18

🖔 ४५) इय जा विलासिणियणो पडिहारीए णिउंजुए ठाणे । वद्धाविया सरहसं उद्घावह ता गरिंदस्स ॥ 🛛 🖚 हं ।

रहसुद्दाम-विसंदुख-गमणं गमण-खलंत-सुणेउर-चळणं । चलण-चलंतुत्तावल-हिययं हियउत्तावल-फुरिय-णियंवं ॥

. मियं ही -एक्ट्री फुरिय-णियंब-सुवजिर-रसणं रसण-विलग्ग-पभोहर-सिचयं । दिला सिचय-पडंत-सुरुजिर-वयणं वयण-मियंकुजोइय-भवणं ॥ ति । भवि य ।

वितथय-णियंब-गुरु-भार-मंथरुव्वहण-खेय-सुदिया वि । उद्धावह णरवहणो विरूपा वद्धाविया एका ॥ ताव य सा संपत्ता णरवङ्गो वास-भवणं । भणियं च णाए 'देव, पियं पियं णिवेएमि सामिणो, सुहं-सुहेणं वो देवी संपयं कमारं पस्य' ति । ताव य राइणो पियंवइया-वयण-परितोस-रस-वस-रोमंच-कंचुओन्वइण-समूससंत-भुयासु सविसेसं गाह-9 हुए वि समोयारिजण सर्य चेव विलएइ पियंव**ह्**याए कडय-कंडय-कुंडलाइए आहरण-णिहाए । समाइट्टं च राइणा वदावणयं । 9 मापुसाणंतरं च,

पवण-पह्य-भीसणुष्वेल्ल-संचल्ल-मच्छ-च्छडाचाय-मिजंत-गंभीर-घीरुच्छलंताणुसहाभिपूरंत-रुरेयंत-संखुद्ध-कीलाल-णाहाणुबोसं समुद्धाइयं तूर-सर्दु [तहा] । 12

पवर-विलय-हत्थ-पम्मुक-गंधु दु रुद्धु व्यमाणुलसंतेण कप्पूर-पूरुच्छलंतेण करथूरिया-रेणु-राएण संख्णा-सूरं दिसा-मंडलं तक्खणं चेय तं रेहिरं राष्ट्रणो संदिरं ।

मय-रस-वस-घुन्मिरं णवमाणाण पीण-श्यणाभोग-घोलंत-हाराण सुर्दत-मुत्तावली-तार-मुत्ता-गलंतेक-बिंदु ब्व लायण्णयं 15 15 णश्वमाणाण विक्लिप्पए कामिणीण तहा ।

सरहस-विखया-चलंतावंडतेहिँ माणिक-सारंतराणेउ रहिं तहा तार-तारं रणेतिहैं कंची-कलावेहिँ ता किंकिणी-ताल-माला-पराव -- भारतकर्वा / गान रवारुद्ध-गंधव्य-पूरंत-सई दिसा-मंडलं ॥ अति य । 18 णवत-विलासिणि-सोहणयं मल्हंत-सुखुज्जय-हासणयं । गिजंत-सुसुंदर-मणहरयं इय जायं तं बुद्धावणयं ॥ 👸 নাম

ु ४६) तावय खग्गग्ग-धारा-जलण-जालावली-होमियाइं णीसेस-ढड्ढाइं वइरि∕वैस-सुहुमंकुराइं ति । तेण णिथ 21 बंधणं । तह वि विमुकाई पंजर-सुय-सारिया-सउण-सत्थाई । दिर्जात भय-जलोयलिय बहल-परिमलायि धालि-गुंजत-कोव-21 १/दं गुलेगुलेंताओ वियरंत-महामायंग-मंडलीओ । पणामिजंति सजल-जलय-गंभीर-सई हेसा-स्वहं हसंतीओ इव दरिय-वर-तुरय-वंदुर-मालाओ । उवणिज्ञंति महासामंताणं गुरु-चक्क-जेमी-घणघणाराव-बहिरिय-दिसिवहाओ हारि-रहवर-णियर-पत्थारीओ । 24 समस्पिपजीत सेवयाणं महापिडहारेहिं गाम-णयर-खेड-कब्बंड-पट्टणाणं पत्तखाओं स्ति । अवि य । 📄 🗸 📆 📆 🚓 🚓 24

स्रो णिथ्य जस्स दिज्ञह् लक्खं ऊणं च दिज्ञप् णय । तह णरवङ्गा दिण्णं जह गेण्हंत श्चिय ण जाया ॥ तह वि दिज्ञंति महामणि-णिहाए, विक्खिप्पिज्ञंति थोर-मुत्ताहले, अवमण्णिज्ञंति तुगुह्यय-जुवलए, उज्झिर्ज्ञात रह्रय-कवलए, 27 फालिजंति कोमले णेत्त-पट्टपु, णियंसिजंति चित्त-पडिणिहापु, पश्चिविजंति सुवण्ण-चारिमे, पसाहिजंति कडय-कोंडले, 27 **व्यवह**िश्चर्जान कणय-करुयोय-थाल-संकरे, कणच्छिजान वाम-सोयणर्दत-कडच्छिएहिं दीणार-णाणा-रूवय-करंबय-कयारुक्केर सि। अविय।

30

30 तं पत्थि जं प दिज्ञह पूर्णमभावो प छब्भए जं च । प य दिज्जह प य छब्भह एकं चिय पवर दुव्वयणं ॥ णबह णायर-लोओ हीरह उवरिह्यं सहरिसाहिं। अण्णोण्ण-बद्ध-रायं रायंगणयम्मि विलयाहिं॥

<sup>1 &</sup>gt; म विकासिणी अणो P विकासिणी य लेणो, P पहिहारी निजंजए हाणे, P उहावइ ता, म ाळा कहं 2 > P "सुद्धाम P नरण 3 > ग हियञ्चत्ता° 4 > P सरुज्जिर 5 > P °कुज्जोविय - 6 > P बद्धातइ र 7 > P य संपत्ता स नर°, ग पियं only once, Pcm. वी. 8) उपम् अत्तत्ति, उराक्षणा, उ "तोसवसरसरी", म भुयासविसे पमादक्ष वि समोआयरि" 9) उ विलक्ष J om. कडयकंठयकुंडलाइए, P निवहाए. 11) P भीसण्णृतेक्कसंचसमच्छुत्थडा, P भिज्जतर्भगीरवीर्क. 13)J विलया-, J प्यमुक P-पमुक, J माणहा भंतेण, J om. बत्थूरियारेणुराएणः 14 > P रेहिरे राइणाः 15 > J मयवसरस, P नव्यमाणेण, P भोयघोळतः 16) । विक्लिपहः 17) P वहन्ना for चलना, Pसारंतरं, । किकिणि, Pतालाः 19) P-सुसंदरमणुहरयंः 20) P लग्गयधारा-, P-भोमियाइं, P-इदाइं, P कुराइ वि । 21) P तहा वि विमुक्कइं पंजरि-, P जलोआलिय, P कोवगुणेताउ बिय मत्तमहाः 22) । जल्या-, P सुद्दंसार्वहसंतीओः 23) P उवणिञ्जंतः 24) P पडिदारिष्टिं गामानयरः 25) P जहा, J गेण्हते. 26) P विक्लिप्ति, P कंबलयः 27) J कोमल, P नेत्तवहृष् तिर्यासकंति, P चित्तवि , P सुवण्णंवारिमेः 28) P कणयकणाहायथालसकारे, उ ° रुक्केरोत्ति P -क्कयारुक्केवंतिः 30) P जिज्जइ, उ °मभावे, उ एक्कचिय, P नवरिः

7g G

🖇 ४७) जावय एस बुर्ततो तावय राष्ट्रणा सङ्गाविको सिद्धस्थ-संवच्छरिको । बाएसाणंतरं च समागको धवल-जुवलय- 🛚 1 णिवंसणो वंदिय-सिद्धत्थ-रोयणा-रहिर-मुद्द-मियंको हरियाल-हरिय-(हरियाले फुडं दुब्वंकुरं)पवित्तत्तमंगो । भागत्ण य उण्णा-3 मिय-दाहिण-करयलेणे संश्यिकारिको राया, वदाविको पुत्त-जम्मब्भुद्रएणं। उवविट्ठी य परियणीवणीए आसणे ति। तको अ भणियं राहणा 'भो भो महासंवच्छर, साह कुमारस्स जम्म-णक्खत्तस्स गहाणं दिट्टि' ति। संवच्छरेण भणियं 'देव, जहाणवेसि ति, णिसुणेसु संवच्छरो एस आणंदो, उदू सरय-समओ, मासो कत्तिओ, तिही विजया, वारो बुहस्स, णक्खतं हत्थो, 6 रासी कण्णो, सुकम्मो जोगो, सोम-गाह-णिरिन्खियं लग्गं, उत्त-हाण-हिया सब्वे वि गहा। उट्ट-मुहा होरा, एक्कारस-ठाण-हिया 6 सुह्यरा पाव-गह्य ति । अवि य । गह-रासि-गुजिम्म सुहे जाओ एयम्मि एरिसे जेण । होइ कुमारो चकी चकि-समो वा य राय' ति ॥

🖇 ४८) आह णरवहणा भणियं 'आहो महासंवच्छर, काओ रासीओ के वा रासि-गुण त्ति, जं भणिस प्रिसे रासि- 🤋 गुणिम्म जाओ कुमारो' सि । भणियं संवच्छरेणं 'देव, रासीओ तं जहा । मेसो विसो मिहुणो कक्कडो सिंघो कण्णो तुलो विच्छिको धणू मगरो कुंभो मीणो ति । एयाओ रासीओ, संपयं एयासु जायस्स गुणे पुरिसस्स महिलाए वा णिसामेह । 12 12 मेसस्स ता वदंते ।

णिच्चं जो रोग-भागी णरवद्द-सयणे पूहको चक्खु-लोलो, धम्मत्ये उज्जमंतो सहियण-वलिको ऊरु-जंघो कयण्णू । सूरो जो चंद-करमे पुणरवि मुउस्रो वल्लहो कामिणीणं, जेट्टो सो भाउयाणं जल-णिचय-महा-भीरुस्रो मेस-जाओ ॥ अट्टारस-पणुवीसो चुक्को सो कह वि मरइ सय-वरिसो । अंगार-चोइसीए कित्तिय तह अट्ट-रत्तिम ॥ १ ॥ 15 भोगी अत्थस्स दार्या पिहुल-गल-महा-गंड-वासो सुमित्तो, दक्खो सच्चो सुई जो सललिय-गमणो दुह-पुत्तो कलत्तो । तेथंसी भिच्च-जुत्तो पर-जुवइ-महाराग-रत्तो गुरूणं, गंडे लंधे व्व चिण्हं कुजण-जण-पिओ कंठ-रोगी विसम्मि ॥ चुको चुउप्पयाओ पणुवीसो मरह सो सयं पत्तो । मग्गसिर-पहर-संसे बुह-रोहिणि पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ २ ॥ 18 मिट्रण्णु चक्खु-लोलो पढिवयण-सहो मेहुणासत्त-चित्तो, कारुण्णो कण्ण-वाही जण-णयण-हरो मज्झिमो कित्ति-भागी। र्गाधब्वं णष्ट-जुत्तो जुवह-जण-कए भट्ट-छाओ धणहो, गोरो जो दीहरंगो गुण-सय-कलिओ मेहुणे रासि-जाओ ॥ जह किर जलस्स चुक्कह सोलस-वरिसो मरेज्ज सो ऽसीती । पोसे मिगसिर-वारे बुहम्मि जलगे जले वा वि ॥ ३ ॥ 21 रोगी सीसे सुबुद्धी धण-कणग-जुओ कज्ज-सारो कयण्णू , सूरो धम्मेण जुत्तो विबुह-गुरु-जणे मत्तिमंतो किसंगो । जो बालो हुक्ख-भागी पवसण-मणसो भिषा-कजेहिँ जुत्तो, खिप्पं-कोवी सधम्मो उदय-ससि-समो मित्तवंतो चडत्ये ॥ A 1 24 जह कह वि वीसभो सो चुकह प्रेजिंग्स जियह सो उसीती । पोसे मिगसिर-सुके राईए अड़-जामिम ॥ ४ ॥ 24 मार्ग-माणी सुखंनी गुरुयण-विणओ मज्ज-मास-प्यिओ य, देसादेसं भमंतो वसण-परिगओ सीय-भीरू किवालु । व्विष्पं-कोबी सुपुत्तो जणिय-जण-पिश्रो पायडो सन्वलोए, सिंघे जाश्रो मणूस्रो सुर-गिरि-सरिस्रो णाण-विज्जाण पुज्जो ॥ जह जीवह पैचासो मरह वसंते सएण वरिसाणं । णक्खत्तम्मि मघासुं सणिच्छरे पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ ५ ॥ 27 धिमादो बुडु-भावे धण-कणग-जुओ सुब्व-लोयस्स इहीं, गंधव्वे कव्व णहे वसण-परिगओ कामिणी-चित्त-चोरो । Fall दाया दक्खों कवी जो पमय-जण-कए छीय-भंसेण जुत्तो, इहो दवाण पुज्जो पवस्ण-मणसो कृण्ण-जाओ मणूसी ॥ सत्थ-जलाणं चुक्को तीसङ् वरिस्रो जिएज्ज सो ऽसीती । मूलेणं वङ्गसाहे बुह-चित्ता-पुण्ण-खेत्तस्मि ॥ ६ ॥ 30

तओ देव, परिस-गुण-जुत्तो रायउत्तो । एसो ण केणह पाव-महेण णिरिक्सिओ, तेण जहा-भणियं रासि-गुण-विश्यरं पावह । जेण सुद्द-गुण-णिरिक्खिओ तेण अच्चंत-सुद्द-फलोदओ भवद्द्र' ति ।

<sup>1)</sup> P om. सिद्धत्थ, J om. च, J आगओ P समागतो, P धोयधवरूंसुय- for धवरू etc. 2) J वंदिया, P सिद्धरोवणा, ा हरिताल हरिआले फुडं दुव्वंकुरं। अविचुत्त<sup>°</sup> P हरियालहरियहरियालिया फुडं कुरु पवित्तत्त<sup>°</sup>, P एन्नामियः 3 > 1 °वणिएः 4 > P जहाणवसे ति 5 > P संवत्सरो, P उज, P कत्तिगोत्तिही, P बुद्धवारो for बुहस्स 6 > J सुक्रम्मो, P निर्विखयं, P सन्वगहा, P-द्वाण. 7 > P-अगह ति. 8 > व क्हीममो जहा राय, P महाराय for राय. 10 > P संवत्सरेण. 11 > P विंच्छिओ, P त्ति । अवि य । पसी उ रासीओ 12 > P जा for ता. 13 > P धम्मस्थि, उ सहिणयविक्रओ P म टेणव विक्रओ. 14 > उ कम्मो, P जो for सो. 15) गाछ॥ १॥१॥. 16) श्लद्ध for दुट्ट. 17) श्रतेजस्सी, श्रजुयह, ग्रकणणे खाँद्धे व for गंडे etc., P विध for न्विण्हं. 19 > P मिहुण्णो, मेहुणासचु-, P नयणधरो. 20 > मकूए for जुत्तो, P मह-, JP च्छाओ. 21 ) P जम्मस्स, JP सो सीतो (अवग्रह is put here because J puts it once below), P मियसिर. 22) P कणय-, P मत्तिवंती 23) P निश्चं for खिणं, P सुधम्मी 24) P किर जन्मसा for तह वि वीसओ सी, P पडमेस्स, P सो सीति ।, P पत्ती for पोसे. 25 > । मांस, P परिगती. 26 > P सिंही जाओ, P गिरिसुर-, P नामपेज्ञण for णाणविज्ञाण. 27 > । वसति।सतेण. 29) प्रदक्षेकविज्जो, प्रच्छायकांसेण, P मणुस्सी. 30) प्रजएज सोडसीती (note uses अवग्रह here) P सोसीई, म नेसाहे, P नुष्ट्रचिताः 31) म गुणो for गुणजुत्तो, म om. रायवत्तो, P निरक्खिरओ, म य for जहा, म रासी-32) P निरिक्तिओ, P इवर्ज for भवह.

15

18

§ ४९) भिणयं च राइणा 'बह केण एस एरिसो गुण-वित्थरो भिणको' ति । भिणयं च संवच्छरिएण 'देव, ब्रासि 1 किर को वि सन्वण्णू भगवं दिम्ब-णाणी, तेण एयं सुसिस्साणं साहियं तेहि वि अण्णेसि ताव, जाव वंगाल-रिसिणो । संपयं 3 तेहिं एयं भिणयं । तेण एयं वंगाल-जायगं भण्णइ' ति । भणियं च राइणा 'सुंदरं एयं, ता सेसं पि उदाहरणं णिसुणेमि' 3 ति । संवच्छरेण भणियं 'देव णिसुणेसु ।

भत्थाणे रोसमंतो फुड-वियह-वज्ञो सोख-दुक्खाण भागी, पत्तट्टो जो वणिउजे णिय-घर-महिला सूर-चित्तो विरागी।
देवाणं भत्तिमंतो चिर-सुहिय-महा-मित्त-वच्छक्ष-जुत्तो, णिच्च-क्खंती-पवासो चल-णयण-धणो बाल-भावे तुलस्म ॥
कुङ्गाईणं चुक्को वीसइ-विरसे मरेउज सो सीती। जेट्टे सिव-खेत्तिम्म य अणुराहंगार-दियहस्मि ॥ ७ ॥
कूरो जो पिंगलच्छो पर-घर-मणसो साहसा साहियत्थो, सूरो माणेण जुत्तो सयण-जणवए णिटुरो चोर-चित्तो।
बालो जो विष्प-पुत्तो जणणि-परिजणे दुट्ट-चित्तो मणूसो, भागी अत्यस्स जुत्तो पुणरवि विहलो विच्छिए होइ जाओ ॥
अट्टारस-पणुतीसो जइ चुक्कइ चोर-सत्य-सप्पाणं। जेट्टिम्म सिवे खेते अगारे सत्तरो मरह ॥ ८ ॥

भूरो जो बुद्धि-जुत्तो जण-णयण-हरो सत्तवंतो य सच्चो, सिप्पी णेउण्णवंतो घण-रयण-घरो सुंदरा तस्स भजा।

माणी चारित्त-जुत्तो सललिय-वयणो छिट्ट-पाओ विहण्णू, तेयस्सी थूल-देहो णिय-कुल-महणो होइ जाओ घुण्मि ॥

पढमट्टारस-दिवसे चुको सो सत्तसत्तरो मरइ। सवणे सावण-मासे अणसणण्णं मरइ सुक्के ॥ ९॥

सीयाल दंसणीओ जण-जणणि-पिओ दास-भूओ पियाणं, चाई जो पुत्तवंतो पर-विसय-सुही पंडिओ दीह-जीवी।

15 मण्णे कोऊहलो जो पर-महिल-रभो लंखिओ गुज्झ-भागे, गेजेसुं जुत्त-चित्तो बहु-सयण-घणो काम-चिधिमा जाओ ॥ वीसइ-विरसो चुको सत्तरि-विरसो मरेज सूलेणं । भइवयिमा य मासे सयमिस-णक्खतें सणि-दियहे ॥ १०॥ दाया दिट्टीऍ लोलो गय-सुरय-सणो थइ-दिट्टी कयग्घो, आलस्सो अल्थ-भागी करयल-चवलो माण-विजाहि जुत्तो ।

पुण्णो साल्रा-कुच्छी पर-जण-धणदो णिडभझो णिब-कालं, कुंमे जाओ मणूमो झि पिति-जणणी-विक्किण सत्तिवंतो ॥ सो चुक्को वन्याओ अट्टारसओ जिएज चुलसीति । रेवह अस्सिणिमासे आह्य-दिणे जले जाह ॥ ११॥ सूरो गंभीर-चेट्टो अहपदु-वयणो सज्जणां पहाणो, पण्णा-बुद्धी-पहाणो चल-चवल-गई कोव-जुद्ध-प्पहाणो ।

21 गढ़वेणं जो पहाणो इयर-जणवयं सेवण णेय चाई, मीणे जाओ मणूसो भवह सुह-करो बंधु-वग्गस्स णिखं ॥ १२ ॥ 21 देव, एए गुणा थिरा, भाउ-पमाणं पुण काल-भेण्णं जं सुयं ति भणियं। तं तिण्णि पह्णाइं, दुवे पह्ले, एक पह्लं, पुष्व-कोडीओ, पुष्व-किस्साइं, वास-कोडीओ, वास-लक्खाइं सहस्साइं सयाइं वा। णियय-कालाणुभावाओ जं जहा भणियाइं तं तहा 24 भवंति। तओ देव, एरिसं एयं वंगाल-रिसी-णिहिट्टं। जह रासी ब्लिओ रासी-सामी-गहो तहेव, सब्वं सखं। अह एए ण 24 बलिया कूरगाइ-णिरिक्खिया य होंति, ता किंचि सखं किंचि मिच्छं' ति।

\$40) तभी भणियं राहणा 'एवमेयं ण एत्थ संदेहो'ति । 'ता वीसमसु संपर्य' ति श्राइट्टं च राइणा संवच्छरस्स
27 सत्त-सहस्तं रूवयाणं । समुद्रिभो राया कय-मजणो उविविद्ठो भावाणय-भूमी । सिजया से विविद्द-कुसुम-वण्ण-विरयणा 27
21 भावाणय-भूमी, सिजयाई च अहिणव-कुंट्रोट्ट-रेणु-रंजियाई महु-विसेसाई, दिण्णाई च कप्पूर-रेणु-परिसप्पंत-धवलाई भासव- स्वित्रेस्ताई, पिजांति भिट्टणव-जाई-कुसुम-सुरहि-परिमलायिक स्वाराख-रूपरणेताओ णिव्भर-रसमुक्केटियाओ सुराओ
30 ति । पाजण य जिह्नेक संलीणो भोयणत्थाणि-मंडवं । तत्थ जहाभिरुद्धं भोत्तृण भोयणं उवगओ अत्थाण-मंडवं ति । एवं 30

<sup>1 &</sup>gt; J पुण for एस, P संवत्सरेण, J om. देव. 2 > J कोइ, J भगवान् P भयवं, P सुसीसाणं, P साहितेण अश्वींस, P वंगालं. 3 > P om. एयं, P वंगाल एयं जायंगं भन्नई ति, J om. ति, P सिसं, J उद्दाहं. 4 > J om. ति, P संवत्सरेण. 5 > P अत्थोणं, P पुड्वयणवनो, J रओ for वओ, P सोग-, P जो सविजो. 6 > P भत्तिवंतो, P सुहिद-, P निश्चसंती. 7 > P कुट्टीरीणं, P वीसितवित्मो, J सीतो P सीओ, J स for य, P अणुरायंगाए, J गारा- 8 > J कुरोजो, P om. घर, J मातिमत्यो. 9 > P निय for परि, P मणुस्सो, P जुत्तो for पुत्तो. P विविद्धए. 10 > J अट्टारपं, P जेट्टीम व सिवखेते. 11 > P कुजणजणियो. 12 > J छिद्द (हु?) पातो, P पावो, P होति जाओ धणुमि. 13 > P वियहे, J मरति, P सुको. 14 > P कुजणजणियो, J चाइतो पुत्तं, P परवसय. 15 > P मछे कोकहले, J कोत्हलो, P मार्व for मार्ग J बहुजणसुषणो होई मगरिमा, P कामविषेमि. 16 > P वीसति, P सत्तिरिवासो, J णक्खत्त P तक्खते, P दियहो. 17 > J दिट्टीय लोलो, P -णसणो चट्टिदी. 18 > P घणओ, P मणुस्सो, J जणणो णिक्खित्रो सत्त्वंतो. 19 > P घम्माओ for वग्धाओ, P रेवति, P वित्त जले जाई. 20 > P स्ती, J गंभीरकोट्टो, P अतिपडपवणो सेज्वं. 21 > JP सेवते, P मणुस्सो, P सुह्यरो. 22 > P एते, J धिता for थिरा, F सतंति for मुंब ति, P दुखे for दुवे, J दुवे पहं पुन्वं. 23 > P om. वासकोहीओ, J सहस्सा सवाई, P ते for जं. 24 > P भवणं ति, P om. एवं वंगालरिसी, P रासिचिलओ रासीसानीसगदो, J तदेव P ता देव, P ते for दर. 25 > J कृरगह, P निरक्खिया, J om. य. 26 > P तओ राइणा गणियं, P om. एवमेयं. 27 > J सयसहस्सं, P विरयणी. 28 > P om. च, J परिअप्पंत P घरपंत, P आस्विसेसाई पिजाइ. 29 > P कुमयसुरहिपरिं, J om. हया P क्या, J रणुरुं, J णिक्सरंकिशियाओं. 30 > P पाऊणवं, P अल्डीणो for संलीणो, J भोअणत्थाणमण्डवं ति एवं च P मैडवंमि.

च विविह-खज-येज-दाण-विण्णाण-परियणालाव-कहासुं महक्कंतो सो दियहो । एएणं चेय कमेणं सेस-दिवसा वि ताव जाव 1 संपुण्णो बारसो दियहो । तत्थ राहणा सदाविया वास-महारिसि-समा महा-बंभणा । मंपूर्ऊण भणियं राहणा 'एयस्स
 बालस्स किं णामं कीरउ'ित । तेहिं भणियं 'जं चेय महाराहणो रोयइ'ित । भणियं राहणा 'जइ एवं ता णिसामेह 3 दियाइणो ।

कुवलयमाला चंदो दोण्णि बि दिट्टाईँ जेण सुमिणिम्म । णामं पि होउ तम्हा कुवलयचंदो कुमारस्स ॥ जेण य सिरीऍ दिण्णो गुरू-साहस-तोसियाऍ रहुसेणं । सिरिदको क्ति य तम्हा णामं बिह्यं पि से होउ ॥'

ुं५१) एवं च कथ-णामधेको पंच-धाई-परिविखत्तो अणेय-णरवइ-विकथा-सहस्स-धवल-लोयण-माला-कुमुय-वण-संड मुद्धर-मियंकको विय विद्विउं पयत्तो । अवि य ।

9 दृत्थाहित्यं घेप्पह् पिज्जह् णयणेहिँ बसह् हिययिमा । अमयमहको व्य विदेशो एसो पूर्ण प्यावह्णा ॥ 9

अहं छिर्यवस्तर-महुरं जं जं कुमरस्स णीह् वयणाशो । सुकह्-मणियं व छोए तं तं चिय जाह वित्थारं ॥ किं बहुणा, चंकमिएहिं तह पुछह्एहिँ हसिएहिँ तस्स छिरुएहिँ । चरिएहिँ राय-छोशो गयं पि काछं ण छक्खेह् ॥

अ्रिं अणुवियह-बहुमाणो छायण्णोयर-समुद्द-णीसंदो । अह-कछो व्य मियंको अह जाशो अह-वरिसो सो ॥ 12

अणुत्यह-बहुमाणा कायण्णायर-समुह-णासदा । भट्ट-कला व्व ामयका भह जाभा भट्ट-वारसा सा ॥
आह तिहि-करणिम सुहे णक्खते सुंदरिम कमाम्मि । सिय-वंदण-वासहरो लेहायरियस्स उवणीओ ॥
जत्थ ण दीसइ सूरो ण य चंदो णेय परियणो सयलो । तिम्म पण्सिम्म कयं विज्ञा-वरयं कुमारस्स ॥
लेहायरिय-सहाओ तिम्म कुमारो कलाण गहणट्टा । बारस वरिसाईँ ठिओ भदीसमाणो गुरुयणेणं ॥
आह बारसिम्म वरिसे गहिय-कलो सयल-सत्थ-णिम्माओ । उक्कंठियस्स पिउणो णीहरिको देव-वरयाओ ॥

तो कय-मजणोवयारो घोव-घवल-हंसग्रह्म-<u>णियंसणो सिय-चंदण-चिषय-सरीरो सुपसत्य-सुमण-माला-घरो णियय-वेस-सरिस-</u>
18 पसाहण-प्पसाहिय-गुरु-जण-मग्गालम्गो बागओ पिउणो चलण-जुयल-समीवं कुमारो । उयसप्पिजण य गरुय-सिणेह-णिब्स- 18 रुक्कंट-प्रमाण-हियय-भर-गरुहण्ण विय कक्षो से राइणो पणामो । तओ राइणा वि असरिस-णेह-चिर-विरह-वियं<u>ममाण-बाह-जल-णिब्सर-णयण-जुवलप्णं पसारिय-दाहिण-बाहु-दं</u>डेण संलत्तं 'उचज्ज्ञाय, किं अभिगओ कला-कलाओ कुमारेण ण व'
21 ति । भणियं च उवज्ज्ञाएण 'देव, फुढं भणिमो, ण गहिओ कला-कलावो कुमारेणं' ति । तओ राइणा गुरु-वज्ज-पहार- 21 णिहउहलिय-कुंभन्थलेण विय दिसा-कुंजरेण आउद्विय-थोर-दीहर-करेण भणियं 'कीस ण गहिओ' । उवज्ज्ञाएण भणियं 'देव, मा विसायं गेण्ह, साहिमो जहा ण गहिओ' ।

१५२) 'आसि किर एत्थ पढम-पिथ्यो कय-धम्माहम्म-ववत्थायारो भयवं पयावर्ष् । तेण किर भरह-णिरंद-प्पमुहस्स १६ णियय-पुत्त-सयस्स साहिओ एस कला-कलावो । तेहिं वि महा-मईहिं गिहिओ । तओ तेहि वि अण्णोण्ण-णियय-पुत्त-णृत्त्याणं । एवं च देव, कमेण णरणाह-सहस्तेसु रायपुत्त-सएसु राय-कुमारिया-णिवहेसु य महामईसु संचरमाणो पारंपरेण एस कला१७ कलावो एयं कालंतरमुवागओ । तओ अणुदियहं हाणीए कालस्स ण कोइ तारिसो कला-कलाव-ग्रहण-धारण-समध्यो एत्थ १७ पुहर्इ-मंडले अत्थि ति । तओ देव, असरणेण पुर्लुण-कुल-वंस-णाहेण दुस्सील-महिला-सध्येण विय कला-कलावेणं चेव संपयं सयंवरं गिहिओ कुमारो ति । तेण णाह, भणिमो ण ग्राह्मो कुमारेणं कला-कलावे' ति । तओ सविसेस-जाय-पहरिसेण १० ग्राह्मो कुमारो राष्ट्रणा, ठविओ य उच्छंगे, उवऊढो य णेह-णिब्भरं, चुंबिओ उत्तिमंगे, पुर्विछओ य 'पुत्त कुमार, कुसलं ३० तह सरीरस्स' । तभो सविणय-पणउत्तमंगेण 'देवस्स चलण-दंसणेणं संपयं कुसलं' ति संलत्तं कुमारेणं ति । भणियं च राह्णा 'उवज्याय, काओ पुण कलाओ ग्रह्माओ कुमारेणं' ति । उवज्याएण भणियं 'देव, णिसुणिजंतु । तं जहा ।

<sup>1 &</sup>gt; P दिवसी पतेणं चेव, P सेसदियहा. 2 > P महरिसि, P महावंतणा, P भणिया. 3 > P चेव सं महा°, J एयं for एवं 5 > P कुवलयमाला वंदी कुमारस्स for the entire verse कुवलयमाला etc., J नामंमि. 6 > P जेणे य सिरीय, P रहसेणा, सिरिपुत्ती वि य, P बीयं for बिह्यं. 7 > P किय for कय, P धार, P आणेशनरवर्षः 9 > P हत्थाहत्थाहत्थं, P आमहम , P पयावरणो. 10 > P वयणीओ, P च for a, P वित्थरमुवेह for जाह वित्थारं. 11 > J चंक्सिएहिं P वक्सि . 12 > P वहमाणो लायण्णोदर. 13 > J वासधरोः 14 > परियणे स्थणे, P विज्ञाहरहं. 15 > P वासाइं for वरिसाइं, J ट्विओ, P असीसमाणो. 16 > P वारसमे, P कला. 17 > P धोयधवल, P गिल्मिण, J सुपसत्थो, P समणमालाहरो, J णियपवेस, P सरियस . 18 > J पसाहणसमाहियगुरूणमग्गा , J om. जुयल, J कुमारो त्ति उवस , P om. य, P गुरुय, J णिव्मरकंठ P निव्मरकंठा. 19 > P हिययभगयण त्ति य . 20 > P संलत्तमम्, P गहिओ for अभिगओ, J कुमारेण त्ति य । 21 > J कलाओ, P पहरनिहल्यिकुम . 22 > J रेण विय आउट्टियं, P om. थेर, P दीह for दीहर, P कीस न कहिओ. 23 > J जह for जहा, J गहिआओ. 24 > J परियओ P पदमस्थिते, P धमम for हम्म, J हम्मधवत्थारो, P पमुहस्स तिययस्स साहिओ. 25 > P तेहिं मित्तिमाहामहगहिओ, P तेहिं मि अन्नाणनियय. 26 > P नरनाह ससोग्ररायउत्त, P महामइसु, J परंपरेण, J एक for एस. 27 > J एवं for एयं J मुवगओ, P न कोह, P धारणा . 28 > P दुसील, P कलावे य संपर्य . 30 > J om. उवरू व . 31 > J पणतुत्त , P सविणसंपणामिओ उत्तिमंगेण, P कुमारेण ति . 32 > P उण for पुण, J णिसुणेक्ज तुमं for णिसुणिक्जंतु.

6

9

15

- भालेक्स णृहं जोइसं च गणियं गुणा य रयणाणं । वागरणं वेय-सुईं गंघव्वं गंध-जुती य ॥ संसं जोगो वारिस-गुणा य होरा य हेउ-सर्थं च । छंदं वित्ति-णिरुत्तं सुमिणय-सर्थं सउण-जाणं ॥ अभाउजाणं तुरयाणं सक्सणं सक्सणं च हस्थीणं । वर्श्वं वद्या सेंड्रं गुहागयं इंदजालं च ॥
- दंत-कयं तंब-कयं लेप्पय-कम्माहँ चेय विणिक्षोगो । कब्वं पत्त-च्छेजं फुछ-विही ब्राह्य-कम्मं च ॥ धाउच्वाको अक्खाह्या य तंताहँ पुष्क-सयही य । अक्खर-समय-णिघंटो रामायण-भारहाहं च ॥ कालायस-कम्मं सेक्क-णिण्णको तह सुवण्ण-कम्मं च । चित्त-कला-जुत्तीको जूर्य जंत-प्पक्षोगो य ॥ वाणिकं मालाइत्तर्णं च खारो य वत्थ-कम्मं च । आलंकारिय-कम्मं उयणिसयं पण्णपुर-तंतं ॥ वर्षे सदवे णादय-जोगा कहा-णिवंधं फुढं धणुक्वेको । देसीको स्व-सत्यं बारुह्यं लोग-वत्ता य ॥ बोसोवणि तालुम्बाडणी य मायाको मूल-कम्मं च । लावय-कुकुड-जुद्धं स्वणासण-संविहाणाई ॥

काले दाणं दक्किलण्णया य मउयक्तणं महुरया य । बाहक्तरिं कलाओ वसंति समयं कुमारिम ॥'

हुपञ्) तक्षो भणियं राइणा 'उवज्झाय, एताणं कलाणं मज्झे कयरा पुण कला विसेसओ रायउत्तेण गहिया परिणया 12 वा, कहिं वा श्रहिओ अब्भासो' ति । भणियं च उवज्झाएण 'देव,

जं जं दावेह करूं हेलाएँ कह वि मंथरं राय-सुन्नो । णज्जह् तिहैं तियं महिययरं एस णिम्मानो ॥ तह वि सोहरग-पढम-इंथं सयल-कला-कामिणीण मण-दृह्यं । सुपुरिस-सहाव-सुल्हं दक्षिणणं सिक्खियं पढमं ॥ तमो देव, णियय-कुल-माण-पिसुणं गुरु-कुल-दासस्स पायुद्धं कजं । लच्छीएँ महावासं दुह्यं विणयं भदुह्यं से ॥ प्रमृत्यः जाणह् काले दाउं जाणह् महुरत्तणं मुख्या य । एकं णविर ण-याणह् वेसं पि हु मिण्यं भणिउं ॥ द्विम सन्द-कला-पत्तद्वे एको दोसो णीरंद-कुमरिम । पणह्यण-भमित्ताण य दाउं पि ण-याणए पिट्टें ॥'

18 ताव य राहणा 'सुंदरं सुंदरं' ति भणमाणेण जलहर-प्लय-काल-वियलंत-कुवलय-दल-लिलय-लायण्णा वियारिया रायउत्त-18
देहिम्म दिट्टी। दिट्टो य अणवरय-वेणु-वायणोगा-लगात-लंकुणा-लंकिओ महासेल-सिहर होतो विय तुंगो वामो और्स-सिहरो ति । पर्यत्त तहा अणुदियह-बाहु-जुद्ध-जोगा समय-भुया-समण्योहण-किण-केण-केण-केणियं दिट्टं लच्छीय मंदिरं पिव वच्छयलं, तहा अणवरय21 अणुकंत-कहुणा-किलण-गुण-वाय-कक्सं वामं भुया-फिलहं, दाहिणं पि विविह-असिभेण-अविसेस-बंभण-जोगालिक्खमाण-21
किणेकियं पेच्छह ति।तहा अणवरय-मुरय-ताडण-तरिलयाओ दीह-किल्णाओ पुँलएइ औगुलीओ ति। अणेय-णह-करणंगहार-हाय-गृह चल्ला-केण-कोमलाहं सेसयाहं पि से पलोएइ अगयाहं । सिंगार-वीर-बीहच्छ-करण-हास-रस-स्वयाहं णयणाणि वि से
24 णिज्ञाह्याहं, अणेय-सत्थय-वित्यर-हेकदाहरण-जुत्ति-सावट्टंभं वयणुयं ति। अवि य।

दीसंति कला कोसल-जोग्गा संजणिय-लंकणं पयदं । पेच्छई मुणाल-मउयं रायंगं मह कुमारस्स ॥

§ ५४) दट्टण य णेह-णिब्सरं च भणियं राइणा 'कुमार पुत्त, तुह चिर-विभोग-दुब्बलंगी जणणी तुह दंसणासा27 बिमुज्यंत-संधारिय-हियया दंढं संतप्पइ। ता पेच्छसु तं गंत्णं' ति। एवं च भणिय-मेत्ते राइणा 'जहाणबेसि' ति भणमाणो 27
समुद्रिको राइणो उच्छंगाको, पयहो जणणीए भवणं। ताव य पहावियाको बब्बर-वावण-सुज्जा-वडिभयाको देवीए
वद्यावियाको ति। ताव य कमेण संपत्तो जणणीए भवणं। दिट्टा य णेण जणणी। नीए वि चिर-विक्षोग-दंसणाणंद-बाह-भर80 पप्यच्छीए दिट्टो। संमुहं उयसप्पिकण य णिविधको से राय-तणको जणणीए चल्लण-जुयलए। तीए वि अवयासिको सुह- 80
सिणेह-णिब्सर-हिययाए, परिउंविको उत्तमंगे, कयाई सेस-कोउयाई। उयारिकण य पलोहिको से पाय-मूले दिह-फल-

<sup>1 &</sup>gt; P चूर्ट्र for णर्ट, P om. च, P वायरणं वेयसुती. 2 > P यंखजोगी विरसणगुणा, P वित्ती, P समणसत्थं. 3 > J आउजाणं द्वरअञ्चलणं, P वत्थुवङ्काखंडुं. 4 > J दंतजालं दंतकयं P दंतकम्मं तंवकम्मं, J क्यं लेप्पयं लेप्पयक , J च्छेज्जं अस्स (ल्ली) कम्मं च फुळ्ळिक्टिं भाउव्वायं, P फुळ्ळिंचिं कि. 5 > P अक्खाइयाइं तं , P पुष्फुसली, J पय for समय. 6 > P सुवक्रकरणं च, J - पशोगो P प्पओगा. 7 > J अळ्ळ for वत्थ, P कारियं-, J पळ्या for पण्णयर. 8 > J णागर for णाख्य, P नाडयजोगो कहानिउदं, J लोअवत्ता P लोगजुत्ता. 9 > J ओसोवर्णा तालुघाढणी, P तालुग्घाढणा य पासाओ, P कुक्कट. 10 > P वाहत्तरी. 11 > P om. पताणं, J om. पुण, P रायपुत्तेण. 12 > P च for वा, P अव्वामो. 13 > P हेलाय विकह व, P नेज्जर. 14 > P तदो for तओ. 15 > P नियकुलकम्माण, P लच्छीय, J महावामं, J अइदुइंखं. 16 > P मडझरत्त्रणं समय , P नवर न जाणह, P विसि पि, P अप्पिउं. 17 > J पत्तिहो, J पणिईयण P पण्डं पणिमत्ताण, P दाउं चिय नयण प्रवृद्धि. 18 > P om. ति, J लायणण. 19 > P वायणल्यगंतलंळ्या, P वासो for वामो. 20 > J जुक्झजोगो, P समञ्जया समप्कोडणंकेण, J मंदिरयं, J वच्छल्यं. 21 > P किंतुणा, P म्खायं, J वाममुआदिलंहं, P मुयप्कलिहं, J असिधेणुं अविसेसं, P पत्रेस for अविसेस. 22 > J तदा for तहा, P मुखताढण, J बल्लिं तरिल्याओ, P दीहर for दीह, J किंदिणीओ, P पुलहर, P नहकरणमहाबद्दावरलक्खण. 23 > P पि सेसयाईं से, J पुलप्र, P अंगाइ, P बीभत्स, P स्इयाईं, P वि सेस निज्जा . 24 > P सत्थरत्य-, J जुत्तीवयणं अत्ति, J om. अवि य. 25 > P - मुदं पायां अंगं कुता . 26 > P नेय for लेह, J जिक्सरं भणियं च, P विरह्वविङलिं for चिरविओग. 27 > P एवं मिणियमेत्तो. 28 > P ताविय, P वामणयखुजा. 29 > P विशोय. 30 > P अरह्वणुयच्छीप, J पर्पुयच्छीप, P समुहं, P om. य, P वियवयासिया, J अर्द for सुह. 31 > P परिचुंदिओ उत्तिमंगे, J से for सेस, P om. य, J फुळ्क्ख्य.

उसम अहन

27

30

अवस्त्रय-णियरो । तनो कयासेस-मंगलो परिसेस-माइ-जणस्स जद्दारिहोवयार-कय-विणय-पणामो णिवेसिको जणणीए णिय- 1 उच्छंते । भणिको य 'पुत्त, दढ-वजा-सिल्डिंका-णिम्मिवियं पित तुह हिययं सुपुरिस-सद्दाव-सिरिसं, ता दीहाउओ द्दोहि' । 'माऊणं 3 सईणं रिसीणं गाईणं देवाणं वंभणाणं च पमावेणं पिउणो य अणुहरसु' ति भणिऊणं अहिणंदिओ माइ-जणेणं तु ।

§ ५५) ताव य समागको पिंदहारो णरवहणो सयासाको । कागंत्ण य पायवहणुट्टिएणं विण्णलं महा-पिंदहारेण 'कुमार, तुमं राया आणवेह जहा किर संगाम-समय-धावण-वहण-खळण-खळण-पिंद्रत्य-जोग्गाणिमित्तं थोवं-थोवेसुं चेय भोते । हिर्यहेसुं णाणा-तुरंगमा आवाहिजंति, ता कुमारो वि आगच्छउ, जेण समं चेव वाहियाळीए णिगच्छामो' ति । तको 'जं कि आणवेह ताको'ति भणमाणेण पेसिया कुवळय-दळ-दीहरा दिट्टी जणणीए वयण-कमळिम्म । तको भणियं च से जणणीए । 'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिज्ञो, उवागको राहणो सयासं । भणियं च राहणा । (भी भो महासवह, उयुद्ववेह तुरंगे । तत्थ गरूळवाहणं देसु महिंदकुमारहो, रायहंसं समप्पेह वोष्परायहो, रायसुयं १ सूरसेणहो, ससं पुणं देवरायहो, भंगुरं रणसाहसहो, हूणं सीलाइचहो, चचळं चारुदत्तहो, चवळं बिलरायहो, पवणं च भीमहो, सेसे सेसाणं उवट्ववेह तुरए रायउत्ताणं, महं पि पवणावत्तं तुरंगमं देसु ति । अवि य

12 कणयमय-घडिय-खिलिणं रयण-विणिम्मिविय-चारु-पहाणं। तुरियं तुरंगमं देह कुमारस्स उयहिकहोलं॥' 12 ताव य आएसाणंतरं उवट्टविशो कुमारस्स तुरंगमो। जो व केरिसशो। वाउ-सिरिसशो, गमणेक्क-दिण्ण-माणसो। मणु-जहसशो, खण-संपत्त-तूर-देसंतरो। जुवह-सहायु-जहसशो, अइणिरह-चंचलो। खल-संगह-जहसशो, अत्थिरो। चोरु-जहसशो, 15 णिबुव्यिगो ति। अवि य (खलु-णारिद-जहसण) णिबुत्थक्षेण कण्ण-जुवलुहुएणं, पिप्पल-किसल्य-समेण चलबलंतेण सिर- 15 चमरेण, महामुरुक्खु-जहसियए खमस्तियए गीवए, परिहव-कुविय-महामुणि-जहसएण फुरुफुरंतेण णासउदेण, महादहु. जहसएण गंभीरावत्त-मंहिएण उरत्यलेण, विमुणि-मग्गु-जहसएण माणप्पमाण-जुत्तेण मुहंण सुपुरिस-बुद्धि-जहसियए 18 थिर-विसालए पट्टियए, वेस-महिल-पेम्म-समेण अणवट्टिएण चलण-चउक्केण। अवि य -अश-माण्डि । अवि य अश-माण्डि । वि जलहि-तरंग व्य चलं विजलया-विलसियं व दुल्डकं। गजिय-हसा-रावं अह तुर्य पेच्छए पुरशो ॥

्र ५६) दहण य तुरंगमं भणियं राइणा 'कुमार, किं तए णजाए तुरय-छक्खणं'। ताहे भणियं कुमारेणं 'गुरु-चलण-21 सुस्सूसा-फलं किंचि णजाइ' ति । भणियं च राइणा 'कइवय तुरयाणं जाईबो ति, 'किं वा माणं, किं वा लक्खणं, बह 21 अवलक्खणं' ति । कुमारेण भणियं 'देव, णिसुणेसु । तुरयाणं ताव बहारस जाईबो । तं जहा । माला हायणा कल्या खसा कक्कसा टंका टंकणा सारीरा सहजाणा हूणा सेंधवा चिक्तचला चंचला पारा पारावया हंसा हंसगमणा वत्थव्यय ति 24 एतियाओ चेव जाईबो । एयाणं जं पुण वोह्याहा क्याहा सेराहाइणो तं वण्ण-लंखण-विसेसेण भण्णइ । अवि य ।

तियाओं चेव जाईश्री । एयाण ज पुण विद्वाहा कयाहा सराहाईणी त वण्ण-लक्षण-विस्तरण भण्णई । भवि य । भासस्स पुण पमार्ण पुरिसंगुल-णिग्मियं तु जं भणियं । उक्किट्टवयस्स पुरा रिसीहिँ किर लक्खणण्णूहिं ॥ बत्तीस अंगुलाई मुहं णिढालं तु होइ तेरसयं । तस्स सिरं केसं तो य होइ भट्टट विच्छिण्णं ॥ चडवीस अंगुलाई उरो हयस्स भणिओ पमार्गणं । असीति से उस्सेहो परिहं पुण तिउणियं बेंति ॥ तओ देव,

एयप्पमाण-जुत्ता जे तुरया होंति सन्ब-जाईया । ते राईणं रज्ञं करेंति ठाहं तु इयरस्स ॥ अण्णं च । १४४२ रंघे उत्तरंधिम य भावत्ता णूण होंति चत्तारि । दो य पमाण-णिडाले उरे सिरे होंति दो दो य ॥ 30 दस णियमेणं पुर तुरयाणं देव होंति भावत्ता । एत्तो ऊणहिया वा सुद्दासुद्द-करा विणिदिहा ॥

1 > र परिसमागयस्स जगरस जहारिहोवयारा-, P जणसीए उत्संगे. 2 > र वज्जले for वज्ज, P हियवयं सपुरिस, र दीहाउयं होइः 3 > P सतीणं, र माइजणेण । तावः 4 > P ैरो त्ति नरं°, र णरवहसयां° 5 > P om. तुमं, P महाराया for राया, rom. वहण, Jom. चरुण, P चचरुण परिहत्य, P थीयथोएसुं, बिश्य for चेयः 6> P वाहयारीए, P तहाओ जहाणवेर. 7) उ वैक्ति ताओ क्ति, उ णित्रेसिया for पेसिया, Pom दल. 8) उ जहाणतेइ तहा, उ वनगओ, Pराइणा सगासं-अवहुर्वेह तुरंगमे, P रायहंम, J om. रायमुर्यः 10 > प्रसेक्ष for ससं, P रणसाइसहूण, प्रसिलाँ, P चारुयत्तहो, P om. च. 11) मसेमो सेसाण उवहृतेहा, P पवणवेतुं. 12) P खलणं, P भमं तु देय कुमरस्स य उअहि . 13) म उवहिओ, P जो नाव सो केरिसी बाओ जइसओ. 14) महाउ, Pom. अइ, Pसंगी for संगइ, Pअविरचीरी. 15) Pom. अविय, र जहसेणा P जहसपण, P निश्चत्यद्वरणं, P जुनलङ<sup>°</sup>, P किसलजहसप्एणं सीसेण चलचलं<sup>°</sup>, P om. सिरचमरेण 16 > P महामुरुनसुरुनसुरुन सिआप समंत्रमंतीए गीवाए, J जहसिए, P पुरुप्रेतेण, P महरहो 17) P विवणि, P जुत्तेण अंगेण सु पुरिस°, P जहसियाए थिरविलासीए पट्टीए. 18) P महिला, P वेसं for पेम्म, P चलक्रएण. 19) P चं for ब्व, P हसाराव, ु दुरिओ for पुरओ. 20 > P नज्जह किंचि तुरंगलक्खणं। तओ भणियं, Jom. चलण. 21 > P सुरसुसाराहणफलं, P कह for कहनय, P om. ति, P om. ना before लक्त्वणं, P om. अह. 22) P च ति for ति, P सुणेसु, J तुरियाणं, P अद्वारसु-, J साला for माला, P भाइला कलाया for हायणा etc. 23) P साहजाणा, P सैंधवा, P जित्ता , P पेरा पेरावत्ता. 24) Pom. एति, P वत्तलंभणं, J मणंति for भण्णह. 25) J सुण for पुण, P शुणनिम्मयं, P कर for किर. 26) P तेरसया, P स for य. 27 > P ऊरो, P य for प', P अस्सीति, J om. से, P om. तओ देव. 28 > J प्यपम्माण, P जाईओ, 29 ) P व for य, I has a marginal note प्रपान उपरितनोष्ठ: possibly for the word आवता, I उरं. 30 ) I एते, P आवत्तो, र अहिया वा P कणहिया य बसुहा-

1 पेटिंग्स लोयणाण य सज्झे घोणाएँ जस्स शावतो । स्सइ श्रवस्स सामी श्रकारणे बंधु-वागो य ॥

शुर्य-णयण-मज्ज्ञयारे शावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सामी घोडय-पालो य तस्स मत्तं ण श्रजेह ॥

श्राप्त पास-रूग्मो शावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सो सामियं च णिहणइ स्रालय-प्यिष्ट ण संदेहो ॥

जाणूसु जस्स दोसु वि शावत्ता दो फुडा तुरंगस्स । स्रालय-पिड्ण्ण णिहणइ सो मत्तारं रण-मुहिंग्म ॥

कण्णेसु जस्स दोसु वि सिप्पीओ होंति तह णुलोमाओ । सो सामियस्स मिहलं दूमेइ ण एत्य संदेहो ॥

तत्ते त्व, एते श्रसुइ-रूक्स्सणा, संपयं सुह-रूक्स्सणेमे णिसामेहि ति ।

संघाडएसु जह तिण्णिसु दिया रोमया णिडारूग्मि । जण्णेहिँ तस्स पहु दिस्सणेहिँ णिसं जयह सामी ॥

उवरंघाणं उवरिं शावतो जस्स होइ तुरयस्स । बहेइ कोद्वयारं घणं च पहणो ण संदेहो ॥

श्राहसु जस्स दोसु वि शावत्ता दो फुडा तुरंगस्स । मंडेइ सामियं भूसणेहिँ सो मेहली तुरओ ॥'

्र ५७) जाव य एयं एत्तियं आस-रूक्सणं उदाहरइ कुमारो कुवलयचंदो ताव राष्ट्रणा भणियं। 'कुमार, पुणो वि सत्था सुणिहामो' ति भणमाणो आरूढो पवणावत्ते तुरंगमे राया। कुमारो वि तिम्म चेव समुद्दकल्लोले बलग्गो तुरंगमे। 12 सेसा वि महा-सामंता केइत्थ तुरंगमेसुं, केइत्थ रहवरेसुं, केइत्थ गयवरेसुं, के एत्य बेसरेसुं, अण्णे करहेसुं, अवरे णरेसुं, 12 नुनकी अवरे जुंपाणेसुं, अवरे जंगएसुं, अण्णे झोलियासुं ति। अवि य।

इय-गय-रह-जोहेहिँ य बहु-जाण-सहस्स-बाहणाइण्णं । रायंगणं विरायइ ठंदं पि हु मडह-संचारं ॥ अत्यादान्त्री सेंद

15 तभी उद्दंड-पुंडरीय-सोहिओ चलंत-सिय-चारु-चामरागय-इंस-सणाही हर-हार-संख-फेण-धवल-णियंसण-सलिल-समोत्थओ 15 सरब-समय-सरवरो विय पयहो राया गंतुं। तस्स मग्गाणुलग्गो कुमार-कुवलयचंदो वि। तम्मि पयहे सेसं पि उद्धाइयं बलं। क्कि जिल्ले जिल्ले जिल्ले क्यां केरिक क्यां कि कि जिल्ले क्यां केरिक क्यां केरिक क्यां केरिक क्यां केरिक केरि

) तुंग-महागय-सेलं चलमाण-महातुरंग-पविण्लं । णजह उप्पायिम व पुरवीए मंडलं चलियं ॥

तओ फुरंत-खगायं चलंत-कुंजरिखयं । सुतुंग-चारु-चिंधयं फुढं तुरंगमिख्यं ॥ व्यक् सुतेय-छत्त-संकुलं खलंत-संदणिखयं । तुढंत-हार-कंठयं पहावियं ति तं बलं ॥ जानको मोसरह देह पंथं भह रे केह णिहुरो सि मा तुर् । कुव्पिहिइ मज्झ राया देह पसाएण मगां मे ॥

शीषुत्ता स्टब्स 21

जा-जाहि त्र पसरसु पयट वहाहि अह करी पत्तो । उच्छलिय-कलयल-रवं मगालग्गं बलं चिलयं ॥ १४ तभो एवं च रह-गय-गर-तुरय-सहस्स-संकुलं कमेण पत्तो राय-मगां। ताव य महाणई-पूरो विय उत्थरिउं पयत्तो महा-राय- 24 मगा-रच्छाभो ति ।

भद्द णयरीष् कलयलो परियद्वइ जिय समुद्द-णिग्बोसो । कुवलयर्चद-कुमारे चंदग्गि व णीहरंतिमा ॥ णीहरइ किर कुमारो जो जत्तो सुणइ केवलं वयणं । सो तत्तो श्विय धावइ जहुज्जयं गो-गहे व्व जणो ॥ भड्कोडय-रहस-भरंत-हियय-परियलिय-लज्ज-भय-पसरो । भह धाइ दंसण-मणो णायर-कुल-बालिया-सत्थो ॥

27

30

ताव य कुमारो संपत्तो धवलट्टालय-सय-सोहियं णयरी-मज्झुदेसं रायंगणाश्रो ति ।

५ ५८) ताव य को बुत्तंतो णायरिया-जणस्स विद्वितं पयत्तो ।
एका णियंब-गरुई गंतुं ण चएइ दार-दंसिमा । सहियायणस्स रुस्सइ पढमं चिय दार-पत्तस्स ॥
अण्णा भावंति चिय गरुय-थणाहार-भोय-सुढियंगी । णीससइ चिय णवरं पिययम-गुरु-विरद्द-तविय व्व ॥

<sup>1 &</sup>gt; प्रसुवाता P होई आवत्तो।, P आकरणे 2 > P सुययाणे मज्ययाए, P तो जस्स होई तु, P बालो for पालो, J संजंई P अर्जेति 3 > प्रसामाय P णाईए पासग्गो, P तो जस्स होई तु, P तो for सो, P om. च, P निहणए. 4 > प्र-विद्यल. 5 > P वि सिष्पिओ होति आणुलो, P दूसेई. 6 > P मुहलक्खणा मेति निसामें ति. 7 > P सिंघाड, प्रवित्ता, P ता जाण for जण्णेहिं, प्रवह for पहु, P जयित. 8 > प्रवस्तां, P आवत्ता, P होति, P बढ्ढुई कोट्टायारं, P पृष्णो. 9 > P यस्स, प्रदुत्तां, P मुंखों हीं, P मुस्लाहिं, प्रतुत्तां, P तुर्गों 10 > P प्रयं च एत्तियं, P जआहरई कुमार, P पृणो बीसत्था. 11 > P समारूढो for आह्दों, P य for चेव. 12 > P om. केश्र्य रहवरें मुं, प्र om. केश्र्य ग्यवरें के पत्य वेसरें मुं. 13 > P होलियास ति. 14 > P वाहणाई में P वियादः 15 > P पुंडिया, P चामररायहंस, प्रसम्त्यओं 16 > प्रतिम पयद्दों, P सेसं पसेसं पि. 17 > P निह्य, P om. णराणं, प्रवेगसराणं वेगसरा. 18 > P य for भीया णिययः, P हिंख for हत्था. 19 > P उप्पायं पिव पुहईए. 20 > P ख्यगग्ययं, प्र om. चलंतकुंजरिख्यं. 21 > प्रविणिद्धयं P से gap, प्रदृतं P उद्दंत, प्रदात्तियं ते बलं ति P चलित for बलंति. 22 > P कुष्पिही. 23 > प्रत्ते for रवं, प्रतओ (on the margin) for बलं 24 > P संपत्तं for पत्तो, प्र महाणाई से. 25 > P मगण्डाज. 26 > P कुमारो. 27 > P जुत्तो for जत्तो. 28 > P रहमरंति, प्रद्य for अह. 29 > P स्वलसाहिं नयरिमग्युदेसं. 30 > P बिहुं उपयद्दो. 31 > P न पद्धा नियंवगर्यी तुंगं न, P रहमरंति, प्र प्र for अह. 29 > P स्वलसाहिं नयरिमग्युदेसं. 30 > P बिहुं उपयद्दो. 31 > P न पद्धा नियंवगर्यी तुंगं न, P रहमरंति, प्र प्र for अह. 29 > P स्वलसाहिं नयरिमग्युदेसं. 30 > P बिहुं उपयद्दो. 31 > P न पद्धा नियंवगर्यी तुंगं न, P रहमरंति, प्र प्र for अह. 29 > P स्वलसाहिं मं व्यरिमग्युदेसं. 30 > P बिहुं उपयद्दों. 31 > P न पद्धा नियंवगर्यी तुंगं न, P रहमरंति, P ध्रावंत, P ध्राभायओय.

एका रुजाए घरं साविज्ञह् को उएण दारहं। अदिलिह् व्य बाखा गयागएहिं जण-समक्षे ॥ भण्णा गुरूण पुरको हियएण चेय णिग्गया बाहिं। छेप्पमङ्य न्व जाया मणिया वि ण जंपए किंचि ॥ गुरुयण-वंचण-तुरियं रच्छा-मुह-पुरुयणे य तिल्लाकं । एकाए णयण-जुयलं सुत्ताहुर्त्व घोलेह ॥ > १४। ता गमण-रय-खुर्डिय-हारा धणवट्ट-लुढंत-मोसिय-पर्यारा । भण्णा विभुवमाणी घावड् कायण्ण-बिंदु व्य ॥ पसरिय-गर्हेष् गलिया चलणालग्ना रसंत-मणि-रसणा। मा मा भगणिय-क्रजे कीय वि सहिय स्व दारेह् ॥ वियलिय-कहि-सुत्तय-चलण-देस-परिखलिय-गमण-मिगाला। करिणि व्य सहह अण्णा कणय-महा-संकर्ल-बुह्या॥ मुन्नीया इय जा त्रंति दढं णायर-कुल-बालियाओ हियएणं । ता मयरि-राय-मग्गं संपत्तो कुवलयमियंको ॥ ताव य का वि रच्छा-मुहस्मि संठिया, का वि दार-देसख्ए, का वि गवक्खएसुं, अण्णा मालएसुं, अण्णा चौंपालएसुं, 9 अण्णा रायंगणेसुं, अण्णा णिजूहएसुं, अण्णा नेह्यासुं, अण्णा कओलवालीसुं, अण्णा दम्मिव-तलेसुं, अण्णा भवण-सिहरेसुं, 9 अण्णा धयरगेसुं ति । अवि य । अनीत्वर नियतन ये इद्यात जसो पसरइ दिही णजह पुर-सुंदरीण वयणेहिं । उप्पाउग्गम-सिस-बिंब-संकुलं दीसए भुयणं ॥ 🦯 🗝 🖓 12 तओ के उण आखावा सुव्विडं पयत्ता। 'हला हला, किं णोहेसि इमेणं दिसा-करि-कुंभ-विव्भमेणं ममं पनोहर-भारेणं'। 12 疏 'सहि, दे आमुंच सुपट्टि-देसिम तहुविय-सिहंडि-कलाव-सच्छई केस-आरं'। 'अह सुर्थिए, मण्यं वालेसु कणय-कवाड- अरूप संपुड-वियडं णियंबयडं । पसीय दें ता अतरं, किं तुह चेय एक्कीए कोड्यं' । 'अइ अहुन्दें, उक्खुवियाए हारलयाए दारुणे ार्छ। हा मोडियाई कणय-तल-बत्ताई'। 'मह वज्र मे मुसुमृरियं कुंडलं'। 'दा मवडिय-णिविचणे, जियउ कुमारो । भलजिए, 15 स्त्रिमेस थण-उत्त्रिकं' ति । 'भेगा स्त्रिमेस थण-उत्तरिकं' ति । 'भेगा स्त्रिमेस थण-उत्तरिकं' ति । संजमेसु थण-उत्तरिजं' ति। भह सो एसो बिय पुरको मग्गेण होइ सो बेय। कत्थ व ण एस पत्तो णूणं एसो बिय कुमारो ॥ इय जा मृहिला-लोओ जंपइ अवरोप्परं तु तुरमाणो । ता सिरिदत्तो पत्तो जुवईणं दिद्वि-देसिन्म ॥ ताब य, 18 एकम्मि अंगयाओ सलोणए तम्मि दीह-धवलाओ । सरियाओ सायरम्मि व समयं पिडयाओ दिट्टीओ ॥ 🖔 ५९) तभो करिसार्हि उण दिट्टीहिं पुलइओ कुमार-कुवलयचंदो जुवईयणेणं । णिइय-सुरय-समागम-राई-परिजग्गणा-किलंताहिं । वियसंत-पाडलापाडलाहीँ काणं पि सवियारं ॥ 11/1/21 दृइयाणुराय-पसरिय-गंडूसासव-मण्ण मत्ताहिं। रसुप्पल-दल-रत्ताहिं पुलहुओ काण वि विलक्षं ॥ पिययम-विदिण्ण-वास्य-खंडण-संताव-गार्रुय-बाहीहिं। पउम-दलायंबिर-तंबिराहिँ काणं पि दीणाहिं॥ साहीण-दइय-संगम-विचार-विगलंत-सामलंगीहिं के णीलुप्पल-मालाहिँ व रूलियं विख्याण काणं पि ॥ 24 🚙 🕍 : इंसि-पसरंत-कोउय-मयण-रसासाय-घुम्ममाणाहिं । णव-वियसिय-चंदुज्जय-दल-मालाहिँ व काणं पि ॥ 🕡 📆 रहस-वलंतु व्येह्निर-धवल-विलोलाहिँ पम्हलिल्लाहिं । णव-वियसिय-कुंद-समप्पभाहिँ सामाण जुबईणं ॥ *्र २१* दिश्चिंदिलियाण पुणो पर्सारयमासण्ण-कोउह्ह्याहिं । कसणोयय-तारय-सच्छहाहिँ ताबिच्छ-सरिसाहिं ॥ 27 एवं च णाणा-विह-वण्ण-कुसुम-विसेस-विणिम्मविय-मालावलीहिं व भगवं अइट्टउब्बो विव विरूध-विरूविय-रूवो भोमालिओ विप्राचित्रं स दिद्धि-मालाहिं कुमारो । भवि य । 34.5 2 M. A. णीलुप्पल-मालियाहिँ कमल-दलेहिँ संगेहयं वियसिय-सिय-कुसुमएहिँ भहिणव-पाडल-सोहयं। 30 रसुप्पल-णिवहएहिँ तह कुंद-कुसुम-सोहयं अश्वियओ णयणएहिँ कुसुमेहिँ व सो मैयणओ ॥ र्अगम्मि सो पएसो णिथ कुमारस्य बाल-मेत्तो वि । भुमुया-धणु-प्यमुक्का णयण-सरा जम्मि णो पढिया ॥ 🥍 33 तओ कुमार-कुवलयचंदं उद्दिसिय किं माणिडं पयत्तो जुबह्-जणो । एकाए भणियं 'हला हला, रूबेण **णजह अ**णंगो कुमारो । 33 भण्णाए भणियं 'मा बिलव मुद्धे,

10 ... 1 C.991-

<sup>1&</sup>gt; P लजाइ, P दारंत for दार छं. 2> P गुरुयण, P चेव. 3> P पुलयणेण तिच्छिहा, P नमणजलं. 4> J(ग) मिणिरयण, P रइ for रय, J वट्ट-, P लुठंन, P लावण्ण. 6> P विद्देखिय, P विल्यतुरियगमणिहा, P करणि, P कणयमयं संखलं. 8> P मुदं संठिया, P दारमदेसद्धंतएसुं, P आल्यसुं. 9> P रायासण्णेसु, P कवोल्ववासीसुं, P अमियपलेसुं for हम्मिय, P om. अण्णा before भवण-. 10> P ध्यगण्यसु ति. 11> J सुर for पुर, P दीसद मुवणं. 12> P om. तओ, J विभवेणं, P om. ममं. 13> J देयासुं च, P पट्टदंसिम, P सुधिए, P कवालसंपुंड नियंबयंडं. 14> P तादं for दे ता, P णयं for चेय, P उन्वविद्या हारलया दारुणो मोहियाई कणयवत्ताई. 15> P वजा में, P हा हा यविद्या. 16> J संजमसु थणुत्तरिज्यं ति. 17> P चेयं for खेय. 18> P om. तु, P तुर्यमाणो, J जुवईयण. 19> P धवलो. 20> J पुण पुलद्दओं दिट्ठीहिं, J वेणेण । अबि य 1. 21> P परिजिगणा किलंतीहिं, J कोवं for काणं. 22> P मयण for मएण, J कोवि व for काणं वि. 23> P विद्तत्तः, J संहण, J सिलियवासाहिं, J काहिं for काणं. 24> P निलयंतसामलत्ताहिं, J विलयाहिं काहिं पि 1. 25> P वियक्तियन्त्रस्ताहिं, J काहिं for काणं. 26> P पम्हलीलाहिं, J समप्पहािं. 27> J दिलिदियण, P पमरियमासंतु कोजयहिलाहिं, P कसिणोअहतरेय, P तािवच्छ. 28> P अदिहुणुक्वो, P विश्वविवस्त्रोः 30> J णिलुपलमालीआहिं, P विद्रासिय, P सुप्रपृद्धि. 32> P य देसी for परसी, J नम्मुका, 33> P जुवईयुणी, J मए कीए भणियं. 34> P लव for विजव.

होज अणंगो जइ पहरह दीण-जुबइ-सत्थग्मि । एसो पुष्प बहरि-गइंद-दंत-मुसुमूरणं कुणइ' ॥ अण्णेकाए भणियं 'सिंह, पेन्छ पेन्छ णजह बन्छत्यलाभोगेण णारायणो' सि । अण्णाए भणियं । 'सहि होज फुडं णारायणो सि जइ <u>गबरू-कजरू-सवण्णो । एसो पुण तविय-सुवण्ण-सच्छ</u>हो <u>बिहुडए</u> तेण ॥' Ħ अण्जेक्काणु भणियं 'कंतीणु जजह हुसा, पुण्जिमायंदो' सि । अण्जाणु भणियं । 'हूँ हूँ घडह मिथंको सामलि जह झिजह जह य मय-कर्लकेलो । एसो उण सयक-कर्लक-विज्ञानो सहह संपुण्णो ॥' ६ भण्णेकाए भणियं 'सत्तीप् पुरंदरी य णजहु'। भण्णेकाए भणियं। 'भो ए पुरंदरो बिय जह भन्छि-सहस्स-संकुलो होज । एसो उण कक्सड-विलय-पीण-दढ-सल्लिय-सरीरो ॥' अण्जेकाए भणियं 'अंगेहिं तिणयणो णज्जह्'। अण्णेकाए भणियं 'हस्रा हस्रा, मा एवं भलियं पस्रवह । होज हरेण समाणो जह जुवई-घडिय-हीण-वामदो । एसो उण सोहइ सयल-पुण्ण-चउरंस-संठाणो ॥' भण्जेकाए भणियं 'सिंह, णजाइ दित्तीए सूरो' ति । भण्णाए भणियं । 'सिंह सबं चिय सूरो चंडो जह होज तविय-भुवणयलो । एसो उण जण-मण-णयण-दिहियरो भमयमङ्भो व्व ॥' 12 बण्णापु भणियं 'इसा इला, णजह मुद्धत्त्रणेण सामिकुमारो'। बण्णापु भणियं । 12 'सर्ष होज कुमारो जह ता बहु-संब-संघिषय-देहो । रूषाणुरूष-रूबो एसो उण कक्कसो सहह ॥' with इय किंचि-मेत्त-घिको देवाण वि कह वि जाव मुद्धाहिं। विहिब्जिइ ता बहु-सिक्खियाहिँ जुवईहिँ सिरिणिलको ॥' 🖇 ६०) ताव य कुमार-कुवरूयचंद-रूब-जोब्वण-बिलास-लायण्ण-हय-हिययाओ किं किं काडमाढसाओ णायर-तरूण- 16 जुवाणीको ति । भाजा विशेष एका वायइ बीणं भवरा वन्बीसयं मणं छिवइ । भण्णा गायह महुरं भण्णा गाहुक्षियं पढह ॥ देइ मुरवम्मि पहरं भण्णा उण तिसरियं छिवइ । वंसं वायइ भण्णा छिवइ मंउंदं पुणो तहा भण्णा ॥ 🟋 🗥 18 उद्यं भासइ मण्णा सद्दावइ सहियणं रूणरुणेह् । हा द ति हसइ मण्णा कोइल-रहियं कुणइ मण्णा ॥ जइ णाम कह वि एसो सदं सोऊण कुवलय-दलच्छो । सहसा विलोल-पम्हल-कलियाईँ णिएइ अच्छीणि ॥ 21 तओ कुमार कुवलयचंदस्स वि जत्तो वियरइ दिही मंथर-धवला मियंक-लेह न्व । भृष्वो वियसंति तिहं जुवईयण-णयण-कुमुयाई ॥ तमो कुमार-कुबलयबंद-पुलङ्गाभो कं भवत्थं उवगयाभो णायरियामो ति । अंगाइँ वर्लति समूससंति तह णीससंति दीहाई । रूजंति हसंति पुणो दसणहिँ दसंति अहराई ॥ 24 दंसेंति णियंबयडं विलियं पुलएंति ईसि वेवंति । अत्यक्क-कण्ण-कंडूयणाह्ँ पसरंति अण्णाओ ॥ X STR **भार्लिंगयंति सिह्यं बार्ल तह चुंबयंति भण्णाओ** । देसेंति णाहि-देसं सेयं गेण्हेति अवराओ ॥ इय जा सुदिरय-जणो मयण-महा-मोह-मोहियाहियओ । ताव कमेण कुमारो वोलीणो राय-मग्गाओ ॥ ति । कमेणं संपत्तो विमणि-मरगं अणेय-दिसा-देस-वणिय-णाणानिह-पणिय-पसारयाबद्ध-कोलाहरूं । तं पि वोलेऊण पत्तो वेगेणं चेव वाहियालिं। अवि य । विषय-वर्ग सखिलय-भास-प्पसरं समुजुयं णिर्व्विलीय-परिसुई । दीई सजण-मेसि व्व बाहियालि पलोएइ ॥ दट्टण य वाहियालि भरियं एक्कम्मि पदसे सयल-बलं । णीहिरिको पवणावत्त-तुरंगमारूढो राया, समुद्द-कल्लोल-तुरयारूढो \$100 TO PART TIME कुमारो य । ताव य अश्वादित व्हादि समुच्छलंति वृगोति तह णिमजिति । पलय-पवणोवहि-समे महि-लंघण-पश्चले तुरए ॥ 33 तमो णाऊण तूरमाणे तुरंगमे पमुक्तो राइणा कुमारेण य । णवरि य कह पहाइउं पयला । पवणो व्य तुरिय-गमणो सरो व्य दढ-घणुय-जंत-पम्मुको । धावइ पवणावत्तो तं जिणइ समुहकहोलो ॥ 36 तं तारिसं दट्टण उद्धाइयं बलम्मि क्लयलं। 36

<sup>1 &</sup>gt; P होज्जांगो, P उण. 2 > P om. पेच्छ पेच्छ णजह, P सहिच्छत्यनाभोएण नजह णारा . 3 > P गवलस्स वस्रो. 4) P पुण्णिमाइंदो. 5) P जय अमय, P स्रयलं 6) Jom. य. 7) P होज्जा. 8) P नज्जित्त, P पलवह अलियं. 9) प्रश्नुवद, P एसो पुण. 10) P om. सहि, णज्जह दित्तीए etc. to सामिकुमारी। अण्णाए भणियं।. 11) प्रदीक्षियरी, 14) Pom. वि after देवाणं. 15) P कुवलय नंदो, Pom. इय, Pom. one किं. 16) P जुवई इत्ति. 17) J वायई J अण्णा for अवरा 18) P मुर्र्यम, P अण्णाउ तिसरियं, P छिवइ मुद्धा ।, P om. तहा 19) P सद्तिह, P रूणरूणेति, J हा, 20) P निमेश. 22) P रेह for लेह, J जुवहयण. 25) P दंसेश, J निअंबत डं, P दुलाएंति, J अत्थक्षण्डकण्डुअणाई, P कडुयाइं पकरेंति, P अवरात्री for अण्णाओ. 26 > J अण्णाओ for अवराओ. 27 > P जाव सुंदरियणी, J om. मोह J मोहिय . 28 > P विवणि, P अन्ने य, P विणया-, P पणय, J वोलेकणा, P वेएण, J om. चेव. 30 > P अक्लिय आसपसरं 31 > Pom. य, P वाहयार्लि, J धारिअं, P प्रसे, P सवलंबणनीह , P कहोलयास्त्हो . 33 > J पश्चर. 34> Pom. णाऊण, P तुरमाणो, P पहाइयं पयत्तोः 35> J तिरिय for तुरिय, JP पमुद्धोः 36> Jom. कलयलं

15

18

अय जय जयह कुमारी कुबळ्यचंदी समुद्दक्क्षोले । कष्कि-सहोर्दर-तुरए बारूढो तियसणाहो व्य ॥

§६१) जाथय जय-जय-सह-गिर्ध्भणं जजो उह्नवह तायय पेष्छंताणं तक्खणं समुप्पहंभो तमाल-दल-सामलं अग्रयणयलं तुरंगमो ।

भावह उप्पद्दश्रों बिय उप्पद्दश्रों एस सम्बर्ध तुरको । एसेस एस वृष्टद् दीसह अद्देसणं जानो ॥ इय भागिरस्स पुरको जगस्स उच्छिय-बह्छ-बोरुस्स । अन्यिको तुरएणं देवेण व तक्खणं कुमरो ॥

6 अह णह-रुंघण-तुरिओ उदावह दक्खिणं दिसा-आगं। पट्टि-णिवेसिय-चक्की गरुको इव तक्खणं तुरश्रो ॥ धार्वतस्स य तुरियं अणुधार्वति व्य महियर्छ रुक्खा । दीसंति य धरणिधरा ओमंथिय-महाय-सरिच्छा ॥ निष्टेर पुरिसा पिपीलिया इव णयराई ता ण णयर-सरिसाई । दीसंति य धरणियर्छ सराय-अहाय-मेत्राओ ॥ निर्मेर्ट प्रिकेरिया । अस्मिन्द प्रक

पूछा 9 दीसंति दीहराओ धवलाओ तुंस-वंक-बिलयाओ । वासुइ-णिम्मोर्य पिव महा-णईओ कुमारेण ॥ तुं तुं च हीरमाणेण चितियं कुमार-कुवलपचंदण ।

'अब्बो जह ता तुरको कीस इमो णहयलम्म उप्पड्को । अह होज कोइ देवो कीस ण तुरयत्तर्ण भुयह ॥

12 ता जाव णो समुदं पावह एसो रएण हरि-रूवो । असिचेणु-पहर-विहलो जाणिज्ञ ताव को एसो ॥

जह सर्व चिय तुरको पहार-वियलो पढेज महि-पीठे । अह होज को वि अण्णो पहओ पयढेज णिय-रूवं ॥'

एवं च परिचितिऊण कुमारेण समुक्खया जम-जीह-संणिहा खुरिया । णिवेसिओ य से णिइयं कुष्कि-पएसे पहरो

15 कुमारेण । तनो

णिवहंत-रुहिर-णिवहो लुलंत-सिरि-चामरो सिढिल-देहो। गयणयलाभौ तुरंगो जिवहह मुच्छा-णिमीलियच्छो॥ भोवंतरेण जं चिय ण पावए महियलं सरीरेण। ता पासिम्म कुमारो मच्च स्व तेण से पिष्टभो॥ तुरंभो वि णीसहंगो धरणियलं पाविकण पहरंतो। मुसुमृरियंगमंगो समुक्तिभो णियय-जीएण॥

तओं तं च तारिसं उजिल्लय-जीवियं पिव तुरंगमं पेष्णिकण चिंतियं कुमारेण।

'अब्बो विम्हयणीयं जह ता तुरको कहं च णह-गमणो । अहवा ण एस तुरको कीस विवण्णो पहारेण ॥'

31 §६२) तभो जाव एवं विम्हय-खित्त-हियभो चिंतिउं पयत्तो, ताव य णव-पाडस-सजळ-जलय-सइ-गंभीर-घीरोरिह्न-21 महुरो समुद्धाइओ अदीसमाणस्स कस्स वि सहो। 'भो भो, णिम्मल-सिल-वंस-विभूतण कुमार-कुवलयचंद, णिसुणेसु मह वयर्ण। जान्यूनि

24 गंतव्यं ते अज वि गाउय-मेतं च दिन्त्यण-दिसाए। तत्य तए दृष्टचं अहटु-पुत्यं च तं कि पि॥'

हमं च सोऊण चिंतियं कुमार-कुवलयचंदेण। 'अहो, कहं पुण एस को वि णामं गोतं च वियाणह महं ति। अहवा कोइ एस देव्वो अस्वी इह-दिओ विय सन्धं वियाणह। दिव्य-णाणिणो किर देवा मवंति' ति। भणियं च इमिणा 'पुरश्नो ते 27 गंतव्यं। तत्थ तए कि पि अदिट्ट-पुव्यं दृष्ट्यं' ति। ता कि पुण तं अदिट्ट-पुव्ययं होहि ति। वे दिन्त्यण-दिसाहुत्तो चेय 27 वश्वाम। 'अलंबणीय-वयणा किर देवा रित्तिणो य हों।ति' ति चिंतियं च तेण। पुल्ह्या णेण चउरो वि दिन्ति-विदिती-विभागा, जाव पेच्छइ अणेय-गिरि-पायव-व्रष्टी-ल्या-पुविल्य-गुम्म-दूसंचारं महा-विझाइविं ति। जा व कहित्या। पंडय-30 सेण्ण-जहित्या, अजुणालंकिया सुभीम व्य। रण-भूमि-जहित्या, सर-स्थ-णिरंतरा स्थग-णिचिय व्य। णिसायरि-जहित्या, अभिसण-निवारावा द्य-मिस-महलंगा व। तिरि-जहित्या, महागईद-सणाहा दिव्य-पउमासण व्य। जिणिद-आण-जहित्या, महच्यय-दूसंचारा सावय-स्थ-सेविय व्य। परमेसरत्थाणि-मंदिल-जहित्या, रायसुयाहिट्टिया अणेय-सामंत व्य। अमहाणयरि-जहित्या, तुंग-सालालंकिय सप्पागार-तिहर-दुलंब व्य। महा-मसाण-भूमि-जहित्या, मय-सय-संकुला जलंत- 33

<sup>1)</sup> P कलोलो. P सहीयर. 2) P जाव जयासह. 4) P वच्च for धावइ J चेय for एस. 5) P मामिरस्स, P इल for बहल, P om. a. 6) P उउद्घावइ, P भायं, P गरुटो. 7) P वि for य तुं, J मिल्छ्य but मंथिय is written on the margin. 8) P पिबीलिया, J यव for इव, J णरयाई (corrected as तयराई on the margin) P तयणाई, J सराय (इं?) 11) P नहयलं समुप्पद्यओ, J कोवि. P दिन्वो for देवो. 12) P नएण for रएण, J विअलो. 13) P विहलो, P वीढे, P कोइ. 14) P जमह for जम, P विवेसिओ सो निह्यं, P पहारो. 16) J ललंत सिअचां, J गयणाओ. 17) P थोयंतरेण इक्षिय २. P मन्छु, JP त्रेण. 18) P वी for वि, P पहहरतो. 19) P जीयं, P om. पिव, P om. चितियं. 20) J ताओ for ता, J om. तुरओ. 21) P एव, P repeats पयत्तो. 22) P अदीणमां, P om. कस्स, P सहा, P वीस for वंस, P निमुणे महत्वयणं. 24) P तरशु तए, P अदिटु. 25) J कुमारेण for कुमार, P एवं for एस, J कोवि for कोइ. 26) P अरूई कहिंदुओ हुवे सन्वं, P एवंविहा for देवा. 27) J om. तए, P पुन्वं for एक्व्यं, J ति होहिति त्ति, P दहिम्बणा for दे eto. P विय for चेय. 28) P अलंबणिय, P देवया for देवा, P य हवंति, P om. जेण, P om. वि, P दिसीविभाया. 29) P पेन्छह किंग पायवाणेय, P om. गिरिपायव, P गुहिल्गुंमदुस्सेनारा, P विज्ञाडिव ति, P om. कहिंस्या. 30) J सेण्णो, J अज्जुण्णालंकियन मुभीमं च P अज्जुणोलं, P सिरनिरंतर, J णिचिशं च P निच्चय व्य. 31) P सिवारावदवदमसिमइलंगव्य, JP सणाह, JP पजमासणं च 32) J दूसंचारय P दुस्सेचारा, P सा साविया सिवयं वा, J सेवियं च, J सागंतं च 33) P हेसागारसीहदुशंघ च, J संजुलं च P संजुल.

1 घोराणल ब्व । लंकाउरि-जइसिया, पवय-वंद्र-भक्रंत-महासाल-पलास-संकुळ ब्व सि । अबि य कहिंसि मस-मायंग- 1 भजामाण-चंदण-वण-णिम्महंत-सुरहि-परिमला, कहिंचि धोर-नग्ध-चवेडा-धाय-णिह्य-वण-महिस-रुहिरारुणा, कहिंचि दरिय-3 हरि-णहर-पहर-करि-सिर-णीहरंत-तार-युत्तावयर-णिरंतर-रेहिरा, कहिंचि पक्क-महा-कोल-दाढाभिघाय-घा**इजंत-मत्त-वण-** 3 महिसा, कहिंचि मत्त-महा-महिस-गुञ्जंत-गवल-संबद्ध-सइ-भीसणा, कहिंचि पुर्लिद-सुंदरी-वंद्द-सुमुक्षीयमाण-गुंजाहला, कहिंचि दव-इज्यमाण-वेण-वण-फुडिय-फुड-मुत्ताइलुजला, कहिंचि किराय-णिवहाणुइम्मीण-मूर्य-कुला, कहिंचि प्रयु-रि 6 वंद-संचरत-बुकार-राव-भीसणा, किहाचि खर-फरूस-बीरि-विराव-राविया, किहाचि उदंड-तड्डविय-सिहंडि-कलाव-रेहिरा, ह कहिंचि मह-मत्त-मुइय-अभिर-अमर-अंकार-राव-मणहरा, किंचि फल-समिद्धि-मुइय-कीर-किलिकिलेंत-सइ-सुंदरा, किहिंचि বাজ-मेत्त-मुज्यंत-हम्ममाण-चमर-चामिर-गणा, कहिंचि उद्दाम-संचरंत-वण-तुरंग-हेसा-रब-गव्भिणा, कहिंचि किराय-दिंभ-9 हम्ममाण-महु-भामरा, कहिंचि किंगर-मिहुण-संगीय-महुर-गीयायण्णण-रस-बसागय-मिलंत-णिश्चल-ट्रिय-गय-गवय-मयुडल 9 त्ति। अविय। सळलिय-वण-किंकिराया तहा सछई-वेणु-हिंताळ-ताळाउळा साळ-सजज्जुणा-णिब-बब्बूळ-बोरी-क्यंबंब-जंबू-महापाडळा-सोग-पुष्णाग-णागाउछा । 12 12 कुसुम-भर-विभग्ग-फुल्लाहिँ सालाहिँ सत्तच्छयामोय-मर्जन-णाणा-विहंगेहिँ सारंग-वंदेहिँ कोलाहलुदाम-संकार-णिदाय-माणेहिँ ता चामरी-सेरि-सत्थेहिँ रम्माउला । पसरिय-सिरिचंदणामोय-लुद्धालि-मंकार-रावाणुबज्मंत-दृष्युद्धुरं सीह-सावेहिँ हम्मंत-मायंग-कुंभत्यलुच्छल्ल-मुत्ताहलुग्<u>याय</u>- 15 15 पेरंत-गुजत-तारेहिँ सा रेहिरा। सवर-णियर-सह-गहरूभ-पूरंत-बोक्कार-बीहच्छ-सारंग-धावंत-वेयाणिलुद्ध्य-फुलिल-साहीण-साहा-विलम्गावंतेहिँ फुलेहिँसा सीहिंग, सि । अवि य । 18 18 बहु-सावय-सेविय-भीसणयं बहु-रुक्ल-सहस्स-समाउलयं । बहु-सेल्ल-णई-सय-दुग्गमयं इय पेच्छइ तं कुमरो वणयं ॥ ति § ६३) तं च तारिसं पेच्छंतो महा-मीसणं वणतरं कुमारो कुवलयचंदो मसंभंतो मेयवह-किसोरको इव जाव थोवंतरं 21 Mr. Add खेडंति वग्ध-वसहे मुहुए कीछंति केसरि-गईदे । मय-दीविए वि समयं विहरंति असंकिय-पयारे ॥ पेच्छइ य तुरय-महिसे सिंगग्गुह्मिहण-सुह-णिमीलच्छे । कोल-वराहे राहे अवरोप्पर-र्काल-कय-हरिसं ॥ हरि-सरहे कीलंते पेच्छइ रिण्णं-दुरेह-मजारे । अहि-संगुसे य समयं कोसिय-काए य रुक्खमो ॥ 24अण्जोण्ण-विरुद्धाईँ वि इय राय-सुन्नो समं पलोएइ । वीसंभ-णिब्भर-रसे सयले वण-सावए तत्य ॥ तनो एवं च प्रिसं बुसंतं पुलोइऊण चिंतियं कुमार-कुवलयचंदेण । 'भग्दो, किं पि विम्हावणीयं एयं ति । जेण अण्णोण्ण-विरुद्धाइँ वि जाइँ पढिजंति सयस्र-सत्थेसु । इह ताइँ चिय रह-संगयाइँ एवं तु अच्छरियं ॥ ता केण उण कारणेण इसं एरिसं ति । अहवा चिंतेमि ताव । हूं , होइ विरुद्धाण वि उप्पाय-काले पेस्मं, पेस्म-परवसाण कलहो त्ति । अहवा ण होइ एसो उप्पाओ, जेण सिणिइ-स्सरा अवरोप्परं केलि-मुइया संत-दिसिट्टागेसु चिट्टंति, उप्पायए पुण 30 दित्त-सरा दित्त-ट्टाण-ट्टिया य अणवरयं सुइ-निरसं करयरेंति सडण-सावय-गणा । एए पुण एवं ति । तेण जाणिमो ण 30 उप्पाओं ति । ता किं पुण इमं होजा । अहवा जाणियं मए । कोइ एत्य महारिसी महप्पा संणिहिको परिवसइ । तस्स भगवओ उवसम-प्यभावेण विरुद्धाणं पि पेम्मं अवरोप्परं सउण-सावुयाणं जायह्'ति । एवं च चिंतयंतो कुमार-कुवलयचंदो 33 जाव वश्चइ थोवंतरं ताव 83

भइ-णिद्ध-बहरू-पत्तरू-णीलुम्बेष्ठंत-किसरूय-सणाई । पेच्छइ कुवरूयचंदो महावडं जरूय-बंदं व ॥

<sup>1 )</sup> उन for बन, P संदु for बंद, J संकुछं च 2 > P सुर्शि, J हह for धाय, J om. णिह्य. 3 > P नियर for णिरंतर, P om. मत्त. 4 > P गुंजाफला. 5 > P घेणुधण for वेणुवण, P किह किराय, P णुगम्ममाणस्यलला. 6 > J चिरिविराय, J तहृिव, P तहिवयट. 7 > P om. भिर, J दल for फल, P किलिगिलंत. 8 > P तुरंगमिह सारव. 9 > P द्वियाय. 11 > P नव for वण, JP किकिराय, P माजला for तालालला, P सज्जला, P वन्मूलया-, P कवंक न्यूयहवास्थासीयपुण्णायनायालला. 13 > P विहग, J फुलेहिं, P नवंत for मज्जत, P शंकाराणिहायमणिहहो. 14 > P सार्रि for सेरि. 15 > P नुज्यंतदुष्पुदरं, J मुत्ताहलुष्पाय, P सुत्ताफलुग्यायाफेरंतकुज्जतारिहें च सा. 16 > J om तारेहिं सा. 17 > P बोकाहिं बीभच्छ, J बेताणिलुहू म, J बलीलया for फुलिछ, P विवग्गावर्डं , P om. फुलेहिं, J सु for सा. 18 > P om. अवि य. 19 > P सहस्मल समा , J om. ति. 20 > P कुमारकुव , P मयमवर्ह किसोरोडविजह जाव. 22 > P खेलंति, P मुश्या, P मेयदीवपहिं समय, P पयारो. 23 > P तुरियमहिसो, P केहणा, P वराहराहे 24 > P कीलंतो, J दुरेय P दुरेहि, P मंगुसेहि, P om. य. 25 > J व for वि, P रायमुयमुवं पलो . 26 > J पयं for पवं, P पुलक्कण, P इमं ति । तेण for एवं etc. 27 > J कह for ए. 28 > P हुं. 29 > P एरिसो for एसो, J जेण ण, P जेणासनिद्ध , P हुणे महप्पा, P om. कुं चिहंति, उत्पायप to एत्य महारिसी. 32 > J मगवतो, J सवण for सलण, P जाय चि, J एयं for एवं, P विवित्यंतो. 34 > P निद्धता, P नीलवेलंत, J चेह ब्व P चंदं व.

वद्ध-जडा-पब्भारं संवत-कस्नाव-संविधा-कलियं । पवण-वस-धरधरंतं तावस-धेरं व वद-स्वसं ॥ 1 बहु-दिय-कय-कोकाहरू-साह-पसाहा-फुरंत-सोहिर्छ । बंगाणं व णियच्छड् पढमं कप्पाण पारोई ॥ अत्र ते च पेच्छिकण तं चेव दिसं चलिको ति मचलिय-चलंत-छोयणो राय-तणको । 🖔 ६४ ) ता वितियं च 'महो हमो वद-पायवो रमणीओ मम णयण-मणहरो, ता एयं चेय पेच्छामो'। चिंतयंतो संपत्तो वड-पायव-पारोह-समीवं, जाव पेच्छइ तव-णियम-सोसियंगं तहा वि तेएण पजलंतं च । धम्मं व सरूवेणं रूविं पिव उवसमं साहुं ॥ अबि य भावांसे पिव रूच्छीए, वरं पिव सिरीए, ठाणं पिव कंतीए, भायरं पिव गुणाणं, खाणि पिव खंतीए, मंदिरं पिव बुद्धीए, आययणं पिव सोम्मयाए, णिकेयं पिव सरूवयाए, हम्मियं पिव दक्षिणणयाए, घरं पिव तव-सिरीए ति । किं बहुणा, मय-वंकत्तण-रहिए अउब्द-चंदे ब्द तम्मि दिट्टम्मि । चंद-मणियाण व जलं पञ्चरङ् जियाण कम्म-रयं ॥ जावय कुवरुयचंदो णिज्यायह तं मुर्णि पुरुद्यंगो । ताव बिद्द्यं पि पेच्छइ दिव्वायारं महा-पुरिसं ॥ णिव्वण्णेइ य णं सो तं पुरिसं वाम-पासमल्लीणं । चंदाइरेय-सोम्मं कंतिलं दियह-णाहं व ॥ चलणंगुलि-णिम्मल-णह-मऊह-पसरंत-पिहरूय-प्यसरो । जस्स मियंको णूणं जानो लजाएँ रमणियरो ॥ 12 लिखिजणप-जिम्मल-जिक्लंक-सोहेण चलण-जुयलेज । कुम्मो वि जिजिओ जूण जेज वयणं पि गुप्पेह् ॥ दीहर-थोर-सुकोमल-जंघा-जुबलेण णिजिओ वस्सं । सोबह करिणो वि करो दीहर-सुंकार-सिसपृष्टिं ॥ अत्यन्त शन्द- धानीन अइकक्कस-पीण-सुवद्विएण ओहामिको णियंबेण । वण-वासं पिबवण्णो इमस्स णूणं मयवई वि ॥ 👍 🥫 15 m भइपीण-पिहुल-कक्कड-कणय-सिलाभोय-रुइर-वच्छेण । एयस्स विणिजिको हामिएण सामो हरी जाको ॥ इ.च ने कर्ग पिहु-दीह-णयण-वंतं फुरंत-दिय-किरण-केसर-सणाहं । दहुण इमस्स मुहं छजाएँ व मडिएयं कमलं ॥ अइणिद्ध-किसण-क्रेंचिय-मणहर-सोहेण केस-भारेण । णूणं विणिजिया इव गयणे भमरा विरुटित ॥ 13 इय जं जं किंचि वणे सुंदर-रूवं जणिम सयलिम । अक्खिविडणं तं चिय सो श्विय णूणं विणिम्मविओ ॥ एवं च चिंतयंतेण कुमार-कुवलयंचंदेण मुणिगो दाहिण-पासे वियारिया कुवलय-दल-सामला दिट्टी । जाव य 21 भावलिय-दीह-लेगूल-रेहिरं तणुय-मज्झ-रमणिकं । उत्तुय-केसर-भारं सह सीहं पेच्छए तह्यं ॥ तक्खण-गईद-विइविय-कुंभ-णक्खमा-रूमा-मुत्ताहं । भासुर-सुह-कुहरंतर-रुठंत-तणु-दीह-जीहार्छ ॥ भीसण-कराल-सिय-दंत-कंति-करवत्त-कत्तिय-गईदं । णह-कुलिस-घाय-प्रबल-प्रव्हृत्यिय-मत्त-वण-महिसं ॥ इय पेच्छइ स्रो सीहं कराल-क्यणं सहाव-मीसणयं । तह वि पसंत-मुह-मणं रिसिणो चलण-प्पहावेण ॥ 24§६५) तओ तं च दहुण चिंतियं रायउत्तेण। अही धन्मो अत्थो कामो इमिणा रूवेण किं च होजाउ । अहवा तिण्ह वि सारं लोयाण इमं समुद्धरियं ॥ 27 <sup>27</sup> ता जारिसं पुण लक्खेमि एवं तं जं भणियं केण**इ देव्वेण जहा ।** गंतब्वं ते भज्ञ वि गाउय-मेत्तं च दक्षिण-दिसाए । तत्थ तुषु दहुष्वं अदिह-पुच्वं व तं किं पि ॥ एत्थ य एस को वि महरिसी, दोण्ह वि णार्रं व-महेदाण मञ्जाहिको तव-तेएण दिप्पमाणो साहंतो विय 30 अत्तर्णो मुर्गिदत्तर्ण दीसइ । सुब्बइ य संख्येसु जहा किर देवा महारिसिणो य दिब्ब-णाणिणो होति । ता इमं 30 सयल-तेलोक्-वंदिय-वंदणिजं वंदिय-चलण-बुवलं गंत्ण पुच्छिमो अत्तणो अस्सावहरणं । केणाहं अवहरिओ, केण वा कारणेणं, को वा एस तुरंगमो ति चितयंतो संपत्तो पिहुल-सिलावष्ट-संठियस्स महामुणिणो सथासं । आयरिको य सजल-जलय-

<sup>23</sup> गंभीर-सह-संका-उ**डूंड-तंडविय-सिहंडिणा घीर-महूरेणं सरेणं** साहुणा 'भो भो ससि-वंस-सुहयंद-तिक्रय कुमार-कुवलयचंद, <sub>33</sub>

<sup>1)</sup> म जुलाव, P बरंत. 2) म कल for कय, P सीहा for साहपमाहा, J न्यसाहा, P मेहलं, P पारोब्वं. 3) में चेय, J तियविलय for ित्त अविलय. 4) P om. ता, J ज्यणमणोरहो, P चितंयतो. 6) P धम्मं ह्वसह्वेण ह्वं पिव चडसमं साहू | 7) P हुणं, P आयरयं, P खाणी विय, J कित्तीय for खंतीय, P मंदरं. 8) P णिक्कवणं पिवः 9) P मयं, P रिह्यं. 10) म ताव वितियं P ताव य विहयं, P om. पि. 11) P सोमं. 12) म जह P मयूर. 13) म णिक्वज for णिम्मल, P कम्मो वि णिक्वज्तण, P मुत्तेह. 14) P व्य for वि, P रिसपित्तं. 15) P मुवंकिएण. 16) म अहपितुलपीणकक्षः, P सिलालोय, P वत्वेण, P विज्ञिओ हामणाय. 17) P न्यत्त, P लज्जाय मजं. 18) म विकंति P विहंति. 19) P पसी for सो, P नूण निम्मविओ. 20) P चितियं तेण, P वंदेणक for दल, P om. य. 21) P नंगूल, म तण्य, म जहुआ P अहुय, P सीहं अह inter. 22) म मुत्तेहं, P जुलंत. 23) P वित्यं for कित्तिय, P कुलिय-, P पम्हत्थिय. 24) P पसंतमणहर्र रिसिणा, P न्यमविण. 26) म कहारिस, P आहंति होज्जाण, P तिणा, P सारो, P किरि : 27) P एतं for एवं तं. 28) P महारिस, P आहंति, P सहिंति विश्वतां तो, J om. संपत्तो, P आयासिओ, P om. य, P किरि, P मिलिसे होज्जाण कहं. 32) P om. ति, P चितियं तो, J om. संपत्तो, P आयासिओ, P om. य, P om. जल. 33) P उदंलद्विय, J सिहिण्डणा P विहंडिणा, P जुवल्य for कुमार.

27

30

83

80

ा सागयं तुह, आगच्छमु' ति । तओ जाम-गोत्त-कित्तण-संमाविय-णाणाइसएण रोमंच-कंतुब्बहण-रेहिरंगेण विजय-पणएण 1 पणिमयं णेण सयख-संसार-सहाव-युणिणो महामुणिणो चल्लण-जुबल्लं ति । भगवया वि सयल-भव-भय-हारिणा सिद्धि-3 सुद्द-कारिणा कंभिओ धम्मलाद्द-महारयणेणं ति । तेण वि दिग्ब-पुरिसेण पसारिओ ससंभमं सुर-पायव-किसलय-कोमलो माणि<del>द्य-</del> 3 कडयाभरण-रेहिरो दाहिणो करयलो । तभो राय-युण्णावि पसारिय-भुय-करयलेण गहियं से ससंभमं करयलं, ईसि विणउत्तमंगेण कन्नो से पणामो । मयबङ्गा वि दरिय-मत्त-महावण-करि-वियड-गंडवरू-गर्लिय-मय-जलोक्कृणा-णिम्महंत-बहरू-6 केसर-जडा-कडप्पेण उरवेस्नमाण-दीह-जंगूरुणं पसंत-कण्ण-जुयलेणं ईसि-मउलियब्स्टिणा अणुमण्णिको राय-तणको । कुमारेण ६ वि हरिस-वियसमाणापु स्हर्जंतंतर-सिगेहापु पुरुइओ जिद्ध-अवलापु दिहीपु । उवविहो य णाइदूरे मुणिणो चलण-जुवलय-संसिए 'बंदमणि-सिलायले ति । सुहासणत्यो य भणिषो भगवया 'कुमार, तए चिंतियं, पुच्छामि ण एयं मुर्णि जहा कणाई 9 अवहरिओ, किं वा कारणं, को वा एस तुरंगमो ति । एयं च तुह सब्बं चेय सवित्थरं साहेमो, अवहिएण होयब्वं' ति । 9 भणियं च सविणयं कुमारेण । 'भयवं, अइगरुओ बेय पसाओ जं गुरुणा मह हियइन्छियं साहिजाइ' ति भणिजण कर-यहंगुली-गह-रयण-किरण-जाला-संवलियंत-कयंजली ठिको रायउसो । भगवं पि अविलंबिओ अचवलो वियार-रहिओ अणुब्भडाडोवो । अह साहिउं पयत्तो भव्वाणं हियय-णिब्ववणं ॥ 12 🖇 ६६ ) संसारम्मि अणंते जीवा तं णत्थि जं ण पार्वेति । णारय-तिरिय-णरामर-भवेसु सिद्धि अपार्वेता ॥ जस्स विभोए सुंदर जीयं ण धरेंति मोह-मूढ-मणा । तं चेय पुणो जीवा देसं दहं पि ण चयंति ॥ कह-कह वि मृद-हियएण विद्विभो जो मणोरह-सएहिं। तं चिय जीवा पच्छा ते विय ख्रयर व्व छिंदंति ॥ 15 जो जीविएण णिश्वं णियएण वि रक्सिको सससीए । तं चिय ते श्विय मूढा खग्ग-पहारेहिँ दारेंति ॥ जेणं चिय कोमल-करपलेहिँ संवाहियाईँ अंगाईं । सो श्विय मृतो फालह अब्बो करवस-जंतेहिं ॥ Fe 18 आसा-विण्डिय-तण्हालुएहिँ पिय-पुत्तको ति जो गणिको । संसारासार-रहट्ट-भामिश्रो सो भवे सत्त् ॥ 18 पीयं थणय-च्छीरं जाणं मृदेण बाल-भावस्मि । विसमे भव-कंतारे ताणं चिय लोहियं पीयं ॥ जो चलण-पणामेहिं भत्तीएँ थुओ गुरु ति काऊणं । णिइय-पाय-प्पदरेहि चुण्णिओ सो विय वराओ ॥ जस्स य मरणे रुव्वह् बाह-भरंतोत्थएहि णयणेहि । कीरइ मय-करणिजं पुणो वि तस्सेय मंसेहिं ॥ 21 21 भति बहु-माण-जुनेल पूर्या जा जलेल जलिल सि । संजाय-मयण-मोहेल रमिया एस महिल ति ॥ पुत्तो वि य होइ पई पई वि सो पुत्तनो पुणो होइ। जाया वि होइ माया माया वि य होइ से जाया ॥

इय कुमार, किं वा भण्णड । 27 सर-पवणाइद्धं विसमं पत्तं परिभमइ गिरि-णिउंजम्मि । इय पाव-पवण-परिहृद्धिः

त्र सर-पवणाइत्तं विसमं पर्त परिभमइ गिरि-णिउंजिम्म । इय पात्र-पवण-परिहृहिको वि जीवो परिब्रममइ ॥ तेण कुमार, इमं भावेयव्वं ।

होइ पिया पुण दासो मिरंड दासो वि से पुणो जणनो । भाया वि होइ सन् सन् वि सहोयरो होइ ॥

मिक्को वि होइ सामी सामी मरिकण इवइ से भिक्को । संसार्रीम्म असारे एस गई होइ जीवाणं ॥

ण य कस्स वि को वि पिया ण य माया णेय पुत्त-दाराई । ण य मित्तं ण य सत्त् ण बंधवो सामि-भिक्को वा ॥ णिययाणुभाव-सिरेसं सुहमसुहं जं कयं पुरा कम्मं । तं वेदंति श्रहुण्णा जीवा एएण मोहेण ॥ बद्धंति तत्थ वि पुणो तेसिं चिय कारणेण मृद-मणा । भव-सय-सहस्स-ओर्ज पार्व पावाए बुद्धीए ॥ शहवा । जह बालुयाए बाला पुलिणे कीलंति श्रलिय-कय-घरया । श्रलिय-वियप्पिय-माया-पिय-पुत्त-परंपरा-मृद्धा ॥ कलई करेंति ते श्रिय मुंजंति पुणो घराघरिं जंति । बाल व्य जाण बाला जीवा संसार-पुलिणिम्म ॥

<sup>1&</sup>gt; P कंचउन्बहण, P विणयपण े 2> P जुवलयं, J सय for भय. 3> P धम्मलाभिओ for लंभिओ, P धम्मलाभ. 4> P कडयाहरण, P पसारिउभय. 5> P विणिमिउत्त , P महवयणा, P om. गंड. 6> P जडाजडरपेण, P दीहरलंगुलेणं पसमंत, P अणुमओ, P कुमारेणा. 7> J हरी वियसमाण सह , P पुलोहओ, J om. धवलाए, P दिहुए। उयविदिहो, P मुणिणा, P जुयलस . 8> J has a marginal note: समीवे—पा. on the word सिसए, P सिलायलए ति, P अयवया. 9> P om. ति, P एयं वा तुरंगमाहरण। पेरंवलंत कयंजली for एयं च तुह सब्वं etc. to संविलयंतकयंजली. 10> J चेए for बेय. 11> P रायपुत्ती, J adds something like अगवं पि in later hand. 12> P अवलंबिओ, P साहियं, P निव्वहणं. 13> P पावंति, P अपावंता. 14> P जायं for जीयं. 15> P om. two lines: तं लिय जीवा to रिवेखओ ससत्तीए. 16> P चिय जीवा मुद्धा. 17> P om. three lines from य कोमल to गणिओ सं. 20> P चलयण-, P पहारेहिं. 21> P क्थएण वयणेण. 22> P जणणजणिण, P मिहल for महिल. 23> P सो for विय, P होई, P से for सो, P विय से पुणो जाया. 24> P पुण दोसो. 25> P सो अवे for हवह से, J om. संसारिय to जीवाणं। 27> P पुणणाइंडं, J वसमं, P परिहिद्धिओ. 28> P हमं संमावे . 29> J सत्तं. 30> P वेयंती अन्न जीवा. 31> P वंथंति. 32> P बाले, J अणियकयघरए, J पिद for पिय. 33> P अंजित, P धिरं धिरं जीते, J बालो व्य.

21

24

27

30

1 तथा कुमार कुवलयर्चद, एयम्मि एरिसे बसारे संसार-वासे पुण कोह-माण-माया-लोह-मोह-मृद-माणसेहिं भन्हेहिं चेय जं 1 समणुन्यं तं तुमं तुरंगावहरण-पेरंतं एगमणो साहिजंतं णिसामेहि सि ।

- ह ६७) अस्थि बहु-जण्णवाद-जूय-संकुलो अणवरय-होम-धूम-धूसर-गयर्गगणो महिसि-वंद्र-सय-संचरंत-किसण-च्छवी ३ गो-सहस्स-वियरंत-धवलायंबिर-पेरंतो णील-तण-घण-सास-संपया-पम्हलो लोयण-जुयर्ल पिव पुहर्ड्ड-महिलाए वच्छो णाम जगवमो । जस्थ य
- 6 पवण-पदक्षिर-पुंडु-छु-पत्त-सिलिसिलिय-सद्-विसत्थं । पसरद् रण्णुदेसं मय-जूदं पुण्ण-तरलच्छं ॥ पुण्ण-तरलच्छ-दंसण-जिय-दद्या-संभरंत-जयण-जुओ । अच्छद् लेप्प-मओ विय सुण्ण-मणो जत्य पहिययणो ॥ पहिययण-दीण-पुलयण-विम्हय-रस-पम्दुसंत-कायब्वो । अच्छद् पामरि-सत्थो चळ-जिब्रक्ट-धरिय-णयण-जुओ ॥
- १ शिवल-णयण-जुवं चिय कुवलय-संकाएं जस्य बहिलेइ । अगिगय-केयइ-गंघा पुणो पुणो भमर-रिंछोली ॥ महुयर-रिंछोलि-मिलंत-ममर-रुणुरुणिय-सह-जिण्णा । मयणेण जुवाण-जणो डक्कंडुलंय रुणुरुणेइ ॥ इय किंचि-मेत्त-कारण-परंपरुप्पण्ण-कज्ज-रिंछोली । जिम्म ण समप्पइ चिय विम्हय-रस-गिम्भणा णवरं ॥
- ाद र्वा १८ जत्थ य पिसुणिजंति सालि-नृण-महास्रलेहिं कलम-रिद्धीओ, साहिजंति सुर-भवण-महवेहिं जणस्स धन्म-सीलत्तणाहं, सीसंति १२ उच्छिट्ठाणिट्ट-मल्लपृहिं गाम-महा-भे(जाहं, उप्पालिजंति उद्ध-भुय-दंद-जुवल-सिरेसेहिं केवल-जंतवापृहिं उच्छुवण-साम-गाओ, लंधिजंति महा-समुद्द-सञ्चमेहिं तलाय-बंधिहं जणवय-विह्वहं पि, सूद्द्वंति जत्थ पिष्पया-महवासत्तायारेहिं दाण१५ वहत्तणाहं, वज्रारेजंति सर-महुर-फल्स-महाधंटा-सदेहिं गोहण-सिमिदीओ ति । जहिं च दिय-वर-संहिपाइं दीसंति कमल- १६ किसरहं विलासिणीयण-भहर्यं व, राय-हंस-परिगयाओ दीसंति महत्थाण-महत्रीओ दीहियाओ व, कीलंति राय-सुया पंजरेसु रायंगणे व, दीसंति चक्कवायाई सरिया-पुलिणेसु रहवरेसुं व, सेवंति सावया महारण्णाइं जिण-भवणहं व ति । भवि य ।

  - 24 हिम्मय-तलेसु जिम्म य मिण-कोट्टिम-विष्कुरंत-पिश्विं । पिश्विसिह-जायासंका सहसा ण णिलेंति सिहिणो वि ॥ हय केत्तियं व भिणमो जं जं चिय तत्थ दीसए जबरं । अण्ण-जयरीज तं चिय जीसामण्णं हवह सन्वं ॥ जत्थ य फरिहाओं वि णिथ जाउ ज विमल-जल-भिरयो । विमल-जलईँ जे जिथ जाईँ ज सरस-तामरस-विद्वृत्तियहं ॥ 27 सरस-तामरसइं जे जिथ जाईँ ज इंस-कुल-चंचु-चुण्जियइं । इंसउलईँ जे जिथ जाईँ ज जीलुप्पल-दल-भूतियइं ॥ जीलुप्पलईँ जे जिथ जाईँ ज भिमर-भमरउल-चुंबियइं । भमरउलई जे जिथ जाईँ ज कुसुम-रेणु-पिंजरियइं ॥
  - जलहि-जलोयरम्मि रहेज व महु-महणस्स वल्लहा । श्रद्धव तिकृद-सेल-सिहरोयरि लंका-णयरिया इमा ॥ श्रद्धव पुरंदरस्स भलया इव रयण-सुवण्ण-भूसिया । इय सा श्रमरएहिँ पुलक्जह विम्हियएहिँ णयरिया ॥
    - §६९) तं च तारिसं महाणयिं पिय-पणइणि पिव परिशुंजइ पुरंदरदत्तो णाम राया । तुंग-कुळ-सेळ-सिद्दरे जो पणई-सउणयाण विस्सामो । जद्द-चिंतिय-दिण्ण-फळो दद-मूलो कप्प-रुक्खो व्व ॥

कुसुमईँ जे गरिथ जाईँ ण गिम्महंत-बहल-मयरंद-परिमलाई ति । भवि य ।

पणईषयण सउण , P वीसम्मो ।, P जय for जह, P मूढो for मूलो.

1) P संसारे 2) P तुरंगमापहरण, J णिसाहेमि. 3) P जन्नवाडु ब्युआसंकुलो. 4) P वियलंत, J धवलायंपिर P धवलायंचिर, J बहलो for प्रम्हलो, J जुनलं, P पुहर्द्द, J वच्छा P वच्छा. 5) J om. य. 6) J पुण्णुच्छु, P सिलिसिय, P पहसर, P चुन्न for पुण्ण, P सुन्नजणो. 8) P पुल्वय-, J पामरी. 10) P महरवर, J भिर, P उक्कटुलयं रुणरुणेइ, 12) P तत्थ for जत्य, P तण for तृण (a line is added here on the margin), P सीलत्तणहं. 13) P महेहिं सि गाम, P भोजाई, P चप्पालिकांति उद्द-, P कंबल for केनल, P उत्थुर्यणसमिगाओ संघिकांति. 14) P om. पि, J सुणिजांति, P तत्थ for जत्थ, P मंहन्नसप्पायारेहितो पावहत्तणहं. 15) P वयरिजांति, P धंट-, P जिंह विद्यख्त एवंदियख्त एवंदियख्त एवंदियख्त एवंदियख्त एवंदियख्त एवंदियख्त एवंदियख्त एवंदियख्त पायंगणेर्सु. 16) P विलासिणी अहरहं, J om. व, P परिगयओ, P महस्थाणि, P दीहिअउन्न, J य for न, P सुद्ध पंजरोयरेन रायंगणेर्सु. 17) P चक्कवाह्यदं, P पुल्णीसु, P सावयमहारन्नहं, J om. अनि य. 18) J सोहन्न, P सुद्धं च for व वहह. 19) J कोसंबि, P भवणे. 20) P सिहण- 21) J दरिहा for फरिहा. 22) J धवलाए, P पहाया- 23) P सारियतो, P उयलहंति. 24) P हंमियबलेसु. 25) P हीसए, P नीसमण्यं वहह. 26) J जत्य च फरिहन, J भरियाओ, P विभूसियहं. 27) P नवहंसन्नल, J चुण्णिआइं, P इंसन्डलयं, J om. ण, P दल्द्रसियहं. 28) P ममर for मिर, P नव for ण. 29) P बुमुमयं, P परिमल्यं. 30) P कि होज for रेहेज, J तिज्व. 31) P रवण for रयण, P पुल्हज, J विम्हयपण णयं. 32) P पीयपणहणी, J om. णाम. 33) P

1 जो आकि द्विय-करवाल-किरण-जालावली-करालो रिउ-पणहणीहिं जलको सुदुस्सहो पिय-विश्वोयिमा, दिरय-पुरंदर-करि-कुंभ- 1 विश्वमा-स्थण-कलसोविर मुणाल-माउय-बाहा-लया-संदाणिको जियय-कामिणि-जजेज, पण्डक्ख-मंतु-दंसण-कथ-कोय-पसायण- 3 खलणालगो माणिसिणीहिं, जिब-पयत्तिय-दाण-पसारिय-करो पण्ड्रंयणेजं, सब्भाव-जेह-पिरहास-सहत्थ-ताल-हिसरो मित्त- 8 मंडलेजं, सब्ब-पसाय-सुमुहो भिन्ध-वर्गेण, सविषय-भित्त-पण्डो गुरुयणेज। तस्सेय गुण-सायर-परिपयत्त-केय-सुविध-पसुत्तेहिं सुविजंतरेसु वि एरिसो एरिसो य दीसह ति। जस्स य अत्ताणं पिव मंतियजो, मंतियजो इव सहिययजो, सहिययणे विय 6 महिलायजो, महिलायजो विय विकासिणियजो, विलासिणियजो इव परियजो, परियजो विय णरिंद-लोबो, णरिंद-लोबो ६ इव सुर-सत्थो, सुर-सत्थो इव जस्स सब्ब-गनो गुण-सागरो, गुण-सागरो इव जस-प्यभावो ति।

श्रह एको श्रिय दोसो तिम्म णिरदिम्म गुण-समिद्धिमा । जं सुह-पायब-मूले जिण-वयणे णिख पिडवत्ती ॥ १ तस्स य राइणो पारंपर-पुष्व-पुरिस-कमागओ महामंती । चउिवहाए महाबुद्धीए समालिंगिय-माणसो सुरू-गुरुणो इव गुरू १ सब्ब-मंति-सामंत-दिण्ण-महामंति-जय-सहो बासवो णाम महामंती । तं च सो राया देवयं पिव, गुरुं पिव, पियरं पिव, मित्तं पिव, बंधुं पिव, णिद्धं पिव मण्णह् ति । अवि य

12 विजा-विण्णाण-गुणाहियाइ-दाणाइ-भूसणुक्केरे । चूडामणि ब्व मण्णाइ एकं चिय णवर सम्मतं ॥ 12 जिण-वयण-बाहिरं सो पडिवजाइ कास-कुसुम-छहुययरं । मण्णाइ सम्मिहिट्टिं मंदर-भाराओं गरुययरं ॥ तस्स य राहणों तेण मंतिणा किंचि बुढीए किंचि दाणेणं किंचि विक्रमेणं किंचि सामेणं किंचि मेएणं किंचि विण्णाणणं किंचि 15 दक्षिणणेणं किंचि अवयारेणं किंचि महुरत्तेणणं सन्वं पुष्टइ-मंडलं पसाहियं पालयंतो चिट्टइ ति । 15

\$ 90 ) तओ तस्स महामंतिणों वासवस्स अण्णामा दियहे कयावस्सय-करणीयस्स ण्हाय-सुई भूदस्स अरहंताणं भगवंतांणं तेलोक्क-वंधूणं पूया-णिमित्तं देवहरयं पिवसमाणस्स दुवार-देसिम ताव णाणा-विह-कुसुम-पिरमलायिश्वयालि-माला18 गुंजंत-मणहरणं विधावलंबिणा पुष्फ-करंडएणं समागओ बाहिरुज्ञाण-पालओ थावरो णामं ति । आगंत्ण य तेण चलण-पणाम18 गुंजंत-मणहरणं विधावलंबिणा पुष्फ-करंडपं 'देव, वद्धाविज्ञासि, सयल-सुरासुर-णर-किंणर-रमणीय-मणोहरो कुसमबाण-पिय-बंधवो संपत्तो वसंत-समओं ति भणमाणेण महु-मय-मत्त-भीमर-भमर-रिक्कोलि-पंखावली-पवण-पिक्खिप्यमाणुद्धुय-रय-णियरा समिष्पया
21 महामंतिणों सहयार-कुसुम-मंजिर ति । अण्णं च 'देव, समावासिओ तिम्म चेह्य-उज्जाण बहु-सीस-गण-पियारो धम्मणंदणों 21 आयरिओ' ति । तं च सोद्धण मंतिणा अमिरस-वस-विल्समाण-भुमया-लण्णं आबद्ध-भिउडि-भीम-मासुर-वयणेणं 'हा अणज्ञ' कि भणमाणेणं अच्छोडिया स चिय विसट्टत-मयरंद-विंदु-णीसंदिर-सहयार-कुसुम-मंजिरी, णिवडिया य सेय-लओवरि कय24 रेणु-लंखणा । भणियं च मंतिणा 'रे रे दुरायार, असयण्णाणिब्ववेय मच्च थावरय, बद्धावेसि मं पढमं, पहाणं सायरं च 24 वसंते साहिस, भगवंतं पुण धम्मणंदणे पच्छा अप्यहाणं अणायरेण साहिस । कथ वसंतो, कथ वा भगवं धम्मणंदणों । जो सुरभि-कुसुम-मयरंद-लुद्ध-संकार-मणहर-रवेण । भमरावलीहि हियगं मयणिग-सगिदभणं कुणह ॥

27 सगवं पुण नं विय सयण-जलण-जालावली-तिविज्ञंतं । णिव्यवह् णवरि हियथं जिण-वयण-सुहानिय-जलेणं ॥ संसार-महाकंतार-केसरी जो जणह रे रायं । सृढ वसंतो कत्य व कत्य व भगवं जिय-कसाओ ॥ ता गच्छ, एयस्स अत्तणो दुबुद्धि-विलसियस्स जं भुंजसु फल्यं' नि । 'रे रे को एत्य दुवारे' । पिडहारेण भणियं 'जिय देव' । 30 मंतिणा भणियं । 'द्वावेसु इसस्स चम्म-रुक्चस्म दीणाराणं अद्ध-लक्षं, जेण पुणो वि एरिसं ण कुणह्' नि भणमाणो 30 महामंती घेत्तृण तं चय सहयार-मंजरिं आरूढो तुरंगमे, पत्थिओ य राय-पुरंदरदत्तस्स भवणं, कज्ञत्थिणा-जण-सय-सहस्सेहिं अणिणजमाणो ताव गभो जाव राहणो सीह-दुवारं। तत्य य अवहण्णो तुरंगाओ । पहुट्टो य जत्यच्छह पुरंदरदत्तो । उत्सर्ण्यकण य 'कुस्म-र्य-पिंजरंगी महुयर-भंकार-महुर-जंपिछा । दृह ध्व तुन्हा गोंदी माहव-लच्छीए पेसविया ॥'

1) । किरिडे for रिउ, P out. जड में मुदुरमही वियविभीयस्ति (which is added in I on the margin perhaps later). 2) प्रथायरसोवरि, P बाहालियाः 4) P समुहो, P परिवर्यतक्खेयः 5) P omits one दरिसो, P repeats जस्स, J मुहिययणो इव. 6) J इव for बिय throughout, P विलासिणिजणो (in both the places). 7) प्र स् (in both the places), P सन्वंगओ, Pom. गुगलागरी, P जलपन्मारी. 8) P विय for चिय. for महा, 10) P मंतिसामंतिसामंत, P om. "मंति, P जं for तं, P गुरुयणं for गुरुं, P adds सहोयरं पिन before मितं 11) Pom. बंधुं पिव, Pom. ति. 12) P पुकेरो, P नवरि. 13) P दिद्वी, P गुरुय . 14) Pom. यः 15) प्रदक्तिवणेणं, P छ for त्तिः 16) P om. महा, P ण्हाइमुईभूयस्सः 17) प्रभयवं , P जाव for 18) P पुष्प, P वालभो, P पुष्प. 19) P om. गर. 20) P महुमत्त्रयमेत्त, J om. भिनर, P रिछोलीपन्यावली. 21) P तिनासिओ, P चेव for चेह्य, P सरस for सीमगण, P "नंदणी नाम. 22) P वियसमाण, J भुमलयालपण. P भिउडिंभगभीमभासुयर्गणं 23) P विसदृमयरंद बिदुनीसंदिरा, P सेअलिओ for सेयल्डवरि 24) P अस्विण्ण, J पढमं for मं. 25 > P साहेमि for साइसि, P अगवं, P अप्पहाणेणं अणायणेणं अणा . 26 > P सुरहि, J वलीहिययं, 27) P तविजंति, P नयर for णवरि. 28) म भयवं. 29) P एयरस बुद्धी, P om. जं, P फलं for फलयं ति, Jom. दुवारे. 30 > Jom. मंतिणा भणियं, J दवापसु, P सुरुक्खरस केआरणे अद्ध, Jom. वि. 31 > P वेत्तंचेय, म मंजरी, उ तुरंगमो, P om. य, P राष्ट्रणो पुरंदरयत्तस्सः 32) P om. य, P तुरंगमाओ, P पविद्वी, P om. य, P जत्थच्छप राया पुरंदरयत्तो उयसप्पिकण या । 33) P दूब्ब, P तुज्झ गंदी.

24

27

। एवं भणमाणेण राहणो समप्पिया सहयार-क्रसुम-मंजरी। राहणा वि सहिरसं गहिया। भणियं च। 'अहो
सन्ध-जिय-सोक्ख-जणभो वम्मह-पिय-वंधवो उक-राया। महुयर-जुबइ-मणहरो अन्वो किं माहवो पत्तो॥'

अभिग्यं च मंतिणा 'जहाणवेसि देव, एह वसामो बाहिरुज्ञाण-काणं। तथ्य गत्ण पुरुष्मो जिह्न्छं बाल-माहव-लिख' ति। व

राया वि 'एवं होउ' ति भणमाणो समुद्विको, आस्त्वो य एकं वारुआसजं करिणि। अगेय-जण-सय-सहस्स-संवाह-संकुलं
कालेंतो राय-मग्गं संपत्तो वेगेणं तं चेय काणणं। तं च करिसं।

8 सहिरस-णरवह्-चिर-दिण्ण-दंसण-पसाय-गारवण्यवियं । उज्ञाण-सिरीपुँ समं सहसा हिययं व असित्यं ॥ 6 अवि य णश्चंत पिव पवणुव्वेल्ल-कोमल-लया-भुयाहिं, गायंतं पिय णाणा-विहंग-कलयल-रवेहिं, जयजयावंतं पिव मत्त-कोह्ला-राव-कंठ-कृतिपृहिं, तर्ज्ञतं पिव विलयमाण-चूण्क-कलिया-तर्ज्ञणीहिं, सहावेतं पिव रत्तासोय-किसलय-दलगा-हत्थपृहिं, 9 पणमंतं पिव पवण-पहय-विणमंत-सिहर-महासालुत्तमंगोहिं, हसंतं पिव णव-वियसिय-कुसुमदृहासेहिं, रुपंतं पिव बंधण-सुदिय- १ णिवडंत-कुसुमंसु-धाराहिं, पढंतं पिव सुय-सारिया-फुडक्खरालाबुलावेहिं, धूमायंतं पिव पवणुद्धय-कुसुम-रेणु-रय-णिवहेहिं, पज्ञलंतं पिव लक्खा-रस-राय-सिलिपिलंत-मुद्ध-णव-पल्लवेहिं, उक्कंठियं पिव महु-मत्त-माहवी-मयरंदामोय-मुद्धय-रुणरुणंत-12 महु-मत्त-महुयर-जुयाणहिं ति । अवि य ।

उमाह हसह णग्रह रूपइ धूमाह जलइ तह पढह । उम्मत्तओ व्व दिही णस्वरूणा काणणाभीकी ॥

\$ 09 ) तं च तारिसं पेच्छमाणो जरवई पविद्वी चेय उजाले। वियारिया च जेल समंतको कुवरूष-दरू-दीहरा 15 दिद्वी, जाव माहवि-मंदविस्म परिमुक्तइ, धावह बउल-रुक्खए, रत्तासीययस्मि आरोहह, सजाह चूय-सिहरए, दीहर-15 तालयस्मि आरोहह, विज्ञह सिंदुवारए, णिवडह चंदणस्मि, वीसमह खणे एला-वणुलए।

इय णस्वद्दणो दिट्टी णाणा-विह-दुम-सहस्स-गहणिम । वियरह अप्पिडफिलिया महु-मत्ता महुयराण पंति व्व ॥ 18 पेच्छड् य णव-कुसुम-रेणु-बहल-भयरंद-चंद-णीसंद-विंदु-संदोह-लुद्ध-मुद्धागयालि-हलबोल-वाउलिजंत-उप्फुलु-फुलु-सोहिणो 18 साहिणो । तं च पेच्छमाणण भणियं वासव-महासंतिणा । 'देव दरिमारि-सुंदरी-वंद्र-वेहच्ब-दाणक-वीर, पेच्छ पेच्छ, एए महुयरा णाणावर्थतराविडया महु-पाणासव-रस-वसणा विणिडिया । अवि य ।

उय माहबीय कुसुमे पुणरुत्तं महुयरो समितियह । भहवा कारण-वसया पुरिसा वंकं पि सेवंति ॥

पत्त-विणिगृहिषं पि हु भमरो भित्रयह कुज्जय-पसूर्य । दुज्जण-णिवहोत्यह्या णर्जात गुणेहिँ सप्पुरिसा ॥

चपय-कित्यं मयरंद-विजयं महुयरो समितियह । आसा-वंबी होहि ति णाम भण कत्य णो हरह ॥

अवस्ति कुम्म संसं कंड को समुद्र सुनुरुष्टे । किस्किक-स्पाप विकासप्पाप्ति स्पाप्ताप्ति ।

ध्य धवलक-कुसुम-संसं हुंदं णो सुयइ महुयर-जुवाणो । विमलक-गुणा वि गुणण्णुणृहिँ णूणं ण सुंचिति ॥ अलीणं पि महुयि पवणुक्वेल्लत-दल-हथं कुणइ । अहव असीण अद्गणिहयम्मि भण कित्तयं एयं ॥ चूय-कलियाण भमरो पवणाइदाइ कीरण विमुहो । णूणं संद्रण-सीलो जुवईण ण वलहो होइ ॥

मोत्तृण पियंगु-लबं भमरा धार्वित बउल-गहणसु । अहवा वियलिय-सारं मिलण श्विय णविर मुंचिति ॥ भम रे भम रे अइभमिर-भमर-भमरीण सुरय-रस-लुक्षो । इय पणय-कोव-भणिरी भमरी भमरं समिलयह ॥ एवं साहेमाणो णरवहणो वासवो महामंती । महुर्यार-भमर-विलसियं लोव-सहावं च बहु-मग्गं ॥

30 पूर्व च परिभममाणणं तिम्म काणणे महामितिणा वियारिया सुद्दमत्थ-इंसणा समंतओ दिट्टी । चिंतियं च वासवेणं । 'सन्वं 30 इमं परिन्भमियं पित्र काणणं, ण य भगवं सो धम्मणंदणो दीसह, जे हियए परिट्टविय एस मए इहाणओ राया । ता किहीं पुण सो भगवं जंगमो कप्प-पायवो भविस्सह । किं वा सुत्तत्थ-पोरिसिं करिय अण्णत्थ अहकंतो होहिइ ति । ता ण 33 सुंदरं कयं भगवया ।

1) प्र ति for एवं. 2) P सब्बज्जिय, प्र कराया for उकराया, P जुयह. 3) P देव जहाणवेति एहि, प्र हज्जाणे, P जहिर्यए. 4) P एकं चारुपम्जियं करिणीं, P om. सहस्स. 5) P वेएणं, P चेव. 6) P दंसणा, प्र सिरीय समयं, 7) प्र पवणुनेलं P पवणुनेलं, P लयाहिं, P कलरिबंहिं, P कोहलाकलाकलाराव. 8) P न्योविएहिं त जंतं, P सहावंतं, P हत्येहिं, 9) P न्यामंत, प्र इवाणपि ति, प्र पित बद्धणः 10) प्र कुनुमंत्रुपहिं, प्र सूप-, P ह्याविएहिं. 11) प्र सिलिसेलेंत, P मास for मत्त. 12) P जुवाणपि ति, प्र om. ति. 14) P तरवई तंपि चिय पविद्वी उ, P om. य, P दिह्या, P गहणयंपि, P अप्याहवमंद्रचं ति, प्र आगेहहः 16) प्र विज्ञह for खिजाइ, P वीस्त खर्ण एलावण्णुह्यः 17) P दिद्विया, P गहणयंपि, P अप्याहिणिलेशयाः 18) प्र om. णवकुत्रुम etc. to विणिष्टिया। अवि य उ, P मयरिंदचंरनीसंद्राः, P बल्बोलवाउलिजंति उपसङ्गे, P कुल्याहिणों सोहिणोः 19) P पिच्छमाणेण, P मंतिणोः 20) P महुराः 21) P पुणारुत्तं, P समुद्धियः 23) P नाम तण किंच तो, प्र मर्द्द for हरहः 24) प्र कुंदं तो, प्र जुशाणों, P गुणा वि twice. 25) P वि महुयरि, P पवणुवेहिंत, P अमोए इय णिदयंपि. 26) प्र महुअरो for भमरो, प्र कंटण P स्टुण, प्र चेव for होइ. 27) P मलिणि, प्र णवर मुचंति 28) P सुर्यस्परलोलो । 29) प्र वासओ, P लोय- 30) प्र om. च, प्र परिवनमाणेण P परिकनममा , प्र मुहमसत्य , P दंसमणा, P सन्वनिं अपरे परिवास किंव, प्र om. पिव, P काणेणं, P परिद्वावियाः 32) P मुत्तत्त्व्यपोसिसी, P होहि त्ति, P ण य सुंदरयं

1 कण्णाणं अमय-रसं दाऊण य दंसणं अदेंतेणं । दावेऊणं वर-णिहिं मण्णे उप्पाहिया अच्छी ॥

अहवा जाणियं मए । एत्थ तण-वच्छ-गुम्म-वछी-छचा-संताणे सुपुष्फ-फल-कोमल-दल-किसलयंकुर-सणाहे बहु-कीडापर्यग-पियीलिया-कुंशु-तस-थावर-जंतु-संकुले भगवंताणं साधूणं ण कप्पइ आवासिउं जे । ता तिम्म सन्वावाय-विरिह्ए ३
फासुए देसे सिंदूर-कोहिम-तले सिस्स-गण-पिरवारो होहिइ भगवं ति विंतयंतेण भणिओ महामंतिणा णरवई । 'देव, जो सो
तए कुमार-समए सिंदूर-कोहिमासण्णे सहत्थारोविओ असोय-पायवो सो ण-याणियइ किं कुसुमिओ ण व' ति । राइणा
अभिणयं । 'सुंदरं संलत्ते, पयष्ट तिर्हे चेव, वचामो' ति भणमाणेण गहियं करं करेण वासवस्स । गंतुं जे पयत्तो णरवई ६
सिंदूर-कोहिमयलं, जाव य धोवंतरमुवगओ ताव पेच्छइ साहुणो ।

## १ं ७२ ) ते य केरिसे।

धम्म-महोवहि-सरिसं कम्म-महासेल-कटिण-कुलिसत्थे । स्रंति-गुण-सार-गरुए उत्रसग्ग-सहे तरु-समाणे ॥ 9 पंच-महब्बय-फल्ल-भार-रेहिरे गुत्ति-कुसुम-चेंचइए । सीठंग-पत्त-कलिए कप्पतरू-रयण-सारिच्छे ॥ जीवाजीव-विहाणं कजाकजा-फल-विरयणा-सारं । साधूण समायारं नायारं के वि झार्यात ॥ 12 स-समय-पर-समयाणं सृहज्जइ जेण समय-सन्भावं । सृतयडं सूयगडं अण्णे रिसिणो अणुगुणेति ॥ 12 भण्णेत्य सुट्टिया संजमस्मि णिसुर्गेति के वि ठाणंगं । भण्णे पढंति घण्णा समवायं सम्ब-विज्ञाणं ॥ संसार-भाव-मुणिको मुणिको अक्के वियाह-पक्कती । अमय-रस-मीसियं पिव वयके श्विय कवर घारेंति ॥ 15 णाया-घम्म-कहाओ कहेंति अण्गे उवासग-दसाओ । अंतगड-दसा अवरे अणुत्तर-दसा अणुगुणेति ॥ 15 जाणय-पुच्छं पुच्छइ गणहारी साहए निलोय-गुरू । फुड पण्हा-वागरणं पर्दात पण्हाइ-वागरणं ॥ वित्थरिय-सयल-तिह्यण-पसत्थ-सत्थत्थ-अत्थ-सत्थाहं । समय-सय-दिट्टिवायं क वि कयत्था अहिर्जाति ॥ जीवाणं पण्णवणं पण्णवणं पण्णवंति पण्णवया । सुरिय-पण्णति चिय गुणंति तह चंद-पण्णति ॥ 18 18 भण्णाइ य गणहर-भासियाईँ सामण्ण-क्विलि-क्याई । पश्चिय-सर्यबुद्धिहैं विरइयाईँ गुणेनि महरिसिणो ॥ कत्थइ पंचावयवं दसह चिय साहणं परूर्वेति । पचक्खणुमाण-पमाण-चउक्कयं च अण्य वियारेति ॥ भव-जलहि-जाणवत्तं पेम्म-महाराय-णियल-णिइलणं । कम्मट्ट-गंटि-वर्जं अण्णे धम्मं परिकहेर्ति ॥ 2121 मोहंघयार-रविणो पर-वाय-कुरंग-दरिय-ऋसरिणो । णय-सय-खर-णहरिछे भण्ये अह वाइणो तत्थ ॥ लोयालोग-पयासं दूरंतर-सण्ह-बन्ध-पज्जोयं । कवलि-सुत्त-णिबद्धं णिमित्तमण्णे वियारंति ॥ णाणा-जीउपत्ती-सुवण्ण-मणि-रयण-घाउ-संजोयं । जार्णान जणिय-जोणी जोणीणं पाहुई अण्म ॥ 24 21 भद्वि-सय-पंजरा इव तव-सोसिय-चम्म-मेत्त-पडिबद्धा । भाबद्ध-किडिगिडि-स्वा पेच्छड् य तवस्मिणो अण्गे ॥ ळिलय-वयणस्य-सारं सब्वालंकार-णिव्वडिय-सोहं । अमय-प्पवाह-महुरं अण्य कर्वं विहंतित ॥ 27

7 बहु-तंत-मंत-विज्ञा-वियाणया सिद्ध-जोय-जोइसिया । अच्छंति अणुगुणेंता अवरे सिहंत-साराह्ं ॥ मण-वयण-काय-गुत्ता णिरुद्ध-णोसास-णिब्बरूच्छीया । जिण-वयणे झायंता अण्ये पडिमा-नाया मुणिणो ॥ अवि य कहिंचि पडिमा-गया, कहिंचि णियम-द्रिया, कहिंचि वीरासण-द्रिया, कहिंचि उक्कट्रयासण-द्रिया, कहिंचि गोर

अबि य कहिंचि पडिमा-गया, किहंचि णियम-द्विया, किहंचि बीरासण-द्विया, किहंचि उकुडुथासण-द्विया, किहंचि गोदोह-30 संटिया, किहंचि पडमासण-द्विय ति । अबि य ।

इय पेच्छइ सो राया सञ्झाय-रणु तवस्सिणो धीरे । णित्थिण्ण-भव-समुद्दे हंदेण जिणिद-पोएणं ॥

्र ७३ ) ताणं च मञ्झे सन्वाणं चेय णक्खत्ताणं पिव पुण्णिमार्यदो, रयणाणं पिव कोत्थुओं कंनीए, सुराणं पिव 33 पुरंदरों सत्तीए, तरूणं पिव कप्पपायवों सफलत्तंणणं, सन्वहा सन्व-गुणहिं समालिंगिओं चउ-णाणी भगवं भूय-भविस्स-83

9

12

27

30

33

! भव्ब-वियाणको विद्वो णरवहणा घरमणंदणो णास क्षायरिको । दृदुण य पुष्कियं णरवहणा 'भो भो वासव, कं उण हमे 1 प्रिसे पुरिसे'। भणियं च बासवेणं 'एए सयल-तेलोक-वंदिय-वंदणिक-चलण-जुयले महाणुभावे महाणाणिणो मोक्ख-मगा-3 मुणिणो भगवंते साहुणो इमें 'ति । भणियं च राहणा 'एसो उण को राया इव सिस्सिरीओ इमाणं मज्झ-गओ दीसह' ति । 3 भणियं च मंतिणा 'देव, एसो णं होइ राया देसिओ । कहं । संसाराडवीए जर-मरण-रोगायर-मल-दोगाश्व-महा-वण-गहण मूढ-सोग्गइ-दिसि-विभागाणं णिद्दय-कुतित्य-तित्थाहिव-पानोवएस-कुमग्ग-पत्थियाणं कंदुग्धुसिय महा-णयर-पंथ-देसिओ भव्व-6 जीव-पहियाणं भगवं धम्मणंदणो णाम भायरिको ति । ता देव, देवाणं पि वंदणीय-चरुण-जुयलो हमो, ता उव- ६ सिव्यक्रण वंदिमो, किंचि धम्माहम्मं पुच्छिमो' ति । 'एवं होउ'ति भगमाणो राया पुरंदरदत्तो वासवस्य करयलालग्गो चेय गंतुं पयत्तो । गुरुणो सयासं उर्वगंत्ण य मंतिणा कय-कोमछ-करयङ-कमछ-मङलेण भणियं ।

जय तुंग-महा-कम्मट्ट-सेल-मुसुमूरणिम वज-सम । जय संसार-महोवहि-सुघिश्य-वर-जाणवत्त-सारिच्छ ॥ जय दुज्जय णिज्जिय-काम-बाण खंतीय धरणि-सम-रूव । जय घोर-परीसह-सेण्ण-रुद्ध-णिद्ररूण-जय-सह ॥ जय भविय-कुमुय-वण-गहण-बोहणे पुण्ण-बंद-सम-सोह । जय अण्णाण-महातम-पणासणे सूर-सारिच्छ ॥ देव सरणं तुमं चिय तं णाहो बंधवो तुमं चेव । जो सन्व-सोक्ख-मूळं जिण-वयणं देसि सत्ताणं ॥

ति भणमाणो तिउण-पयाहिणं करेऊणं णिवडिओ से भगवओ चलण-जुवलयं वासवो ति राया वि पुरंदरदत्तो । दरिसण-मेतेणं चिय जण-मणहर-वयण-सोम्म-सुद्द-रूव । सङ्-वंदिय-बहुयण-चलण-कमल तुज्झं णमो बीर ॥ त्ति

15 अणिए, भगवया वि धम्मणंद्रणेणं सयल-संसार-दुक्ख-क्खय-कारिणा लंभिओ धम्मलाह-महारयणेणं ति ।

15 🖟 ७४ ) भणियं च भगवया 'सागयं तुम्हाणं, उवविसह' त्ति । तओ 'जहाणवेह' त्ति भणमाणो पणउत्तमंगो भगवओ णाइदृरे तस्मि चेय पोमराय-मणि-सरिसुह्ससंत-किरण-जाले सिंदृर-कोष्टिमयले णिसण्णो राया। वासवो वि अणु-18 जाणाविर्ड भगवंत तिहें चेय उवविद्धो । एयम्मि समये अण्णे वि समागया णरवर-चट्ट-पंथि-कप्पडियाइणो भगवंते 18 णमोक्कारिऊण उवविद्वा सुहासणन्था य । गुरुणा वि जाणमाणेणावि सयल-तिहुयण-जण-मणोगयं पि सुह-दुक्लं तह वि लोय-समायारो ति काऊणं पुच्छियं सरीर-सुह-वद्दमाणि-बुत्तंतं । विणय-पणय-उत्तमंगेहिं भणियं 'भगवं, भज कुसलं तुम्ह 21 चलण-दंसणेणं ति । चिंतियं च राइणा । 'इमस्स भगवओ मुर्णिदस्स असामण्णं रूर्वे, अणण्ण-सरिसं लायण्णं, असमा हि 21 कित्ती, असाहारणा दित्ती, असमा सिरी, सविसेसं दक्खिण्णं, उद्दामं तारुण्णं, महंता विज्ञा, अहियं विण्णाणं, साइसयं णाणं । सन्वहा सन्व-गुण-समालिंगण-सफल-संपत्त-मणुय-जम्मस्य वि किं वेरगा-कारणं समुप्पण्णं, जेण इमं एरिसं एगंत-दुक्खं 24 पन्वजं पवण्णो ति । ता किं पुच्छामो, अहवा ण इमस्स एत्तियस्स जणस्स मज्ज्ञे अत्ताणं गाम-कूडं पिव हिचएणं हसावेस्सं 24 ति चितर्यतो गुरुणा भणिओ ।

'एत्थ्र णरणाह णवरं चउगइ-संसार सायर घोरे । वेरग्ग-कारणं चिय सुरुहं परमाथ-रूवेणं । र्ज जं जयम्मि मण्णइ सुह-रूवं राय-मोहिओ लोओ । ते तं सयलं दुक्खं भणित परिणाय-परमस्था ॥ निण्हा-छुहा-किर्रुता विसय-सुहासाय-मोहिया जीवा । जं चिय करेंति पार्व तं चिय णाणीण वेरमं। ॥ जेण पेच्छ, भो भो णरणाह,

जे होंति णिरणुकंपा वाहा तह कूर-कम्म-वाउरिया । केवट्टा सोणहिया महु-घाया गाम-घाया य ॥ णरवइ-सेणावइणो गाम-महाणयर-सत्थ-घाया य । आहेडिया य अण्णे जे विय मासासिणो रोदा ॥ देंति वणस्मि दवरिगं खर्णति पुहड़ें जरूं पि बंधति । धाउं धर्मति जे चिय वणस्सई जे य छिंदंति ॥ भण्णे वि महारंभा पंचेदिय-जीव-धाइणो मृता । विउल-परिग्गह-जुत्ता खुत्ता बहु-पाव-पंकिम्म ॥

<sup>1 )</sup> म आयरिओ त्ति, P इमे केरिसा पुरिसा 2 > P om. च, P एए तियलोकं सपलं वंदिय, P सोमाइ for मोनख 3 > म मञ्झे गओ. 4> Pom. णं होर राया देसिओ। कहं।, P संसाराडईए, उ रोगरयमल. 5> उ दिसी, P निद्ध्य, P तित्थाहिवोवएस, उ कडुज्झुमियमहा P कंडुजुथं सिवमहा 6> P पयाहिणं for पहियाणं, P वंदणिय, उताओ अवसन्पिकण, P उरसन्पिकण वंदामी. 7) १ केंचि धम्माधम्मं, उ एवं ति होउ, १ पुरंदत्तो, १ करयळ्णमोः 8) १ मंतिणिः 9) उ समा १ समं, १ महोयहि, Fom. वत्तः 10 > ए खंतीयं, म रूवा ए रूवं, म सेणः 11 > ए समसोहे, मसारिच्छाः 12 > ए वि तं for the second तुमं. 13 > P तिउणं, J वासओ, P om. त्तिः 14 > P इंसण for द्रिसण, P मृयणसोग, J सुहस्त्वे, J सई P सयः 15 > P om. वि, Pधम्मलाभ, Pom. ति. 16> P उवविसनु, P जहाणवेनु, P पणयउत्तिमंगो. 17> P नारइ दूरंमि चेत्र, P सरमृहसंत, P जाले को हिमसिंदूरमयले नीसण्णोः 18) P चेव, P नरवईचट्टवंथ, P भगवंतं 19) Jom. वि after गुरुणा, P om. जण 20) P पुच्छिओ, P बहुमाणी, J पणमुत्त . 21) P नरवहणा for राहणा, P असामन्नरूवं, JP अण्णण्ण-, Pom. सिरसं, P om. हि. 22) उ हि कन्ती (?), P असाधारणा, उ अविसेसं, उ कारुण्यं for तारुण्यं, उ विष्णाणं ति, उ om. साइसयं पाणं P साइसणं नाणं 23> J समार्लिंगणं, P दुरुत्तरं for दुवसं. 24> P om. त्ति, P पुच्छिमो, P एयस्सय एत्तियमज्झे अत्ताणयं गानउडं, J हसएरसं 26 > P सागरे. 28 > P तण्हा, P नाणेण. 29 > P विच्छा. 30 > P कीवट्टा सोणिहया. 31) P नरवर-, P गंसासिणोः 32) P दहन्गी for दबरिंग, P खणं च पु°, P च for पि, P जे विय वणस्सर्यः 33) P च for बि, P मूला

| 1    | बहु-काहा बहु-छाहा माइखा माण-माह-पाडबदा । जिंदण-गरहण-गरहण भारतयम-पारहाण ॥                                                   |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | एए करेंति करमं मह कुळ-णीइ सि णिच्छिय-मईया । अवरे भणेति विसी अम्हाण कया प्यावहणा ॥                                          |      |
| 3    | भवरे वि व्वय-रहिया भवरे धम्मो सि तं चिय पवण्णा । अवरे अवरं दाएंति मूहयं चेय मूद-मणा ॥                                      | 8    |
|      | जीविय-हेर्ड एवं करेंति अम्हाण होहिद्द सुहं ति । ण य जाणेति वराया दुक्खमसाहारणं णिरए ॥                                      |      |
|      | पिय-पुत्त-भाइ-भइणी-माया-भजाण जा-कए कुणइ। ते वि तडे बिय ण्हाया भुंजइ एकक्षक्षो दुक्खं॥                                      |      |
| 6    | गुरु-वेयण-दुक्खसो पुरभो श्विय सयल-बंधु-वग्गस्स । मरिकण जाइ णरयं गरुएणं पाव-कम्मेणं ॥                                       | ŧ    |
|      | \S ७५) केरिसा ते पुण णरया । अवि य ।                                                                                        |      |
|      | णक्खत्त-सूर-रहिया घोरा घोरंधयार-दुप्पेच्छा । अङ्उण्हा अङ्सीया सत्तसु पुढवीसु बहु-रूवा ॥                                    |      |
| 9 ₹  | हिंचि मेअ-मज-वस-प्केप्फसाउला । किंहिच रत्त-पित्त-पूर-पसरंत-णिण्णया । किंहिच मास-खेल-पूय-पूरिया । किंही                     | वे 0 |
|      | जि-तुंड-पक्लिसंकुला । कर्हिचि कुंभीपाय-प <mark>श्च</mark> त-जेतुया । कर्हिचि संचरंत-वायसाउला । कर्हिचि घोर-सीह-सुणय-संकुला |      |
|      | हिंचि चलमाण-चेचु-कंक-मीसणा । किंहिचे णिवडंत-सत्थवाह-संकुला । किंहिचे कडूमाण-तंब-तउय-ताविया । किंहिं                        |      |
| 12 q | अमाण-पाणि-दुग्गंथ-गंध-गविभणा । कहिंचि करवत्त-जंत-फालिज्जमाण-जंतुया । कहिंचि णिवडंत-घोर-कसिण-पत्यरा                         | 1 12 |
|      | हिंचि णरयवालायद्विय-छुट्ममाण-जलण-जालालुक्लिय-दुक्ख-सद-सय-संकुल त्ति । अवि य ।                                              |      |
|      | जं जं जयम्मि दुक्खं दुक्ख-हाणं च किंचि पुरिसाणं । तं तं भणंति णरयं जं णरयं तत्थ किं भणिमो ॥                                |      |
| 15   | अह तिम भणिय-पुरवे पत्ता सत्ता खणेण दुक्खता । पहमंति णिक्खुदेसुं संकड-कुडिलेसु दुक्खेण ॥                                    | 15   |
|      | जह किर भवगे मित्तीय होइ घडियालयं मडह-दारं। णरयम्मि तह चिय णिक्खुडाईँ वीरेण भणियाई ॥                                        |      |
|      | मुत्त-जलु-जलु-सलोहिय-पूय-वसा-वश्व-खेल-बीहच्छा । दुइंसण-बीहणया चिलीणया होंति दुग्गंधा ॥                                     |      |
| 18   | बह तेसु णिक्खुडेसुं गेण्हइ अंतोसुहत्त-मेत्रेण। कालेण कम्म-वसओ देहं दुक्खाण आवासं॥                                          | 18   |
|      | अइभीम-कासिण-देहो अच्छी-कर-कण्ण-णासिया-रहिओ । होइ णपुंसग-रूवो अलक्कियक्को कह वि किंचि ॥                                     |      |
|      | जह जह पूरह और तह तह से णिक्खुडे ण माएइ। जह जह ण माइ अंगे तह तह वियणाउरो होइ॥                                               |      |
| 21   | कह कह वि वेयणत्तो चल-चलणब्लेख्यं करेमाणो । मह लंबिउं पयत्तो कुङ्गुकुडिच्छाभा तुच्छाक्षो ॥                                  | 21   |
|      | ता दिहो परमाहम्मिएहिँ अण्लेहिँ णरय-पालेहिं। धार्वति ते वि नुहा कलयल-यदं करेमाणा ॥                                          |      |
|      | मारेह लेह छिंदह कडूह फालेह भिंदह सरेहिं। गेण्हह गेण्हह पुर्य पार्व पासेहिं पाण्सुं॥                                        |      |
| 24   | एवं भणमाण ऋय एके कुंतेहिँ तत्थ भिंदंति । अवरे सरेहिँ एत्तो अवरे छिंदंति खग्गेहिं ॥                                         | 24   |
|      | एवं विलुप्पमाणो कड्विजंतो वि काल-पासेहिं। णिवडंतो वज-सिलायलम्मि सय-सिक्करो जाङ्॥                                           |      |
|      | णिवडंतो चिय अण्णे लोह-विणिम्मविय-तिक्ख-सूलासु । भिजाइ अवरो णिवडइ धस त्ति घोराणले पाओ ॥                                     |      |
| 27   | णिवडिय-मेत्तं एकं सहसा छिदंति तिक्ख-खगोहिं। अवरे मरेहिँ तह पुण अवरे कोतेहिँ भिर्जात ॥                                      | 27   |
|      | मुसुमूरेंनि य अण्णे वजेणं के बि तत्थ चूरेंनि । के बि णिसुंभंति दढं गय-पत्थर-छउड-घाएहिं ॥                                   |      |
|      | जंतसु के वि पीलंति के वि पोएंति तिक्ख-सूलामु । कर-कर-कर त्ति छिंदंनि के वि करवत्त-जंतेहिं ॥                                |      |
| 30   | छमछमछमस्स अण्णे कुंभीपागेसु णवर पश्चंति । चडचडचडस्स अण्णे उक्कतिर्ज्ञति विलवंता ॥                                          | 30   |
|      | 🖇 ७६) एवं च कीरमाणा हा हा विलवंति गरुय-दुक्खता । कह कह वि बुडवुडेंता सणियं एवं पग्रंपंति ॥                                 |      |
|      | पसियह पसियह सामिय दुक्खसो विण्णवेमि जा किं चि । किं व मण् अवरखं साहह किं वा कयं पावं ॥                                     |      |
| 33   | दाऊण सिरे पहरं भह ते जंपंति णिट्टर-सरेण । रे रे ण-यणह मुद्धी एस वराओ समुज्जुओ ॥                                            | 33   |

1 > P नयण for णियम. 2 > J कुल्णीति ति, P मईय. 3 > P om. अगरे वि व्ययरिया, J वि वय-, P धम्मं ति, P दाणं ति for दाएंति. 4 > P हेऊ, J एथं, P तम्हान for अम्हाण, P नएए. 5 > P जे for जा. 6 > P गुरुएणं पुन्व-. 7 > P उल ते for ते पुण. 8 > P उस सीया for अहसीया. 9 > P वसापुण्कमां , J मं प (?) खेल. 10 > P कुंभ for कुंभी. 11 > P कि वि अलमाणनं नुकंक, J वि जोवंदा P निवदंत, J तउमय. 12 > J पटि for पाणि, P इहंध, P om. गंध. 13 > J ण्रयवालों यंथियखुक्ममाण, P छत्तमाण for खुक्ममाण, P स्व for सह. 15 > P निकडें संकल. 16 > P मदहवारं नयरंमि तह क्षिय निकुदाई वीरेहिं. 17 > P om. वक्च. 18 > P निक्कडें सुं. 19 > P om. कण्ण, P नपुंमय. 20 > P निक्कडें ण, J मायाह. 21 > P वेथिलों वलवहतेंछयं, P अब for अह., P कुच्छाओं for नुच्छाओं. 22 > P अह रोइ for अणोहिं, P निरय for णरय, P पावंति ते य तुट्टा. 23 > P छिंरह for भिंदह, P एं ने for एयं, P पाडेंसु for पाएसुं. 24 > P भणमाणे, P एकेंस्तेहिं, P adds सरे before सोहिं, P om. एत्तो. 25 > P य for वि, P जायह. 26 > P अन्नो गंठा अण्णे, P पावो for पाओ. 27 > P भेत्ती एक्नो, P om. तह पुण, P भिंदीत. 28 > P अवरे for अण्णे, P पूरंति for छमस्स, P कुंभीपारस नयिर, P तरिसंता for विल्वंता. 31 > P विल्वेंति गुहय. 33 > P अनरे for अह ते, P सरेहिं, JP याणह for यणह (emended). J समुज्जओं P समुज्जुओं P स्व कि विल्वेंति गुरु प कुंपिता कि विल्वेंति गुरु प विल्वेंति प कुंपित कि विल्वेंति गुरु प विल्वेंति गुरु प विल्वेंति प विल्वेंति प विल्वेंति गुरु प विल्वेंति प विल्वेंति गुरु प विल्वेंति प विल

| 1  | जीवे मारेसि तुमं जहया रे पाव णिदको होउं। तहया ण पुष्क्रिस जिय कस्स मए किंचि अवरहं ॥               | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | मंसं खाइसि जङ्या जीवाणं चडचडस्स फालेउं। तङ्या ण पुच्छसि चिय कस्स मए किंचि अवरहं ॥                 |    |
| 8  | अलियं जंपसि जद्दया रे पावय पावएण हियएणं। तद्दया मुद्ध ण-याणसि भणसि भए किं कयं पावं॥               | 3  |
|    | गेण्हिस अदिण्णयं चिय जहूया रे मृढ णिम्बिणो होउं। तहूया ण पुच्छिसि चिय कस्स कयं किं व अवरद्धं॥     |    |
|    | परदार-मोहिय-मणो जद्या रे रमिस अण्ण-जुबईहिं। तद्या मृढ ण-याणिस मणिस मण् किं कवं पावं॥              |    |
| 6  | गेण्हिस परिगाहं रे जङ्गा असराल-लोह-पिडबद्धो । तङ्गा मूढ ण-याणिस भणिस मए किं कयं पार्व ॥           | 6  |
|    | रे रे खेलिस जइया रक्तो आहेडयं सराय-मणो । तह्या मृढ ण-याणिस एकस्स कए बहुं चुक्को ॥                 |    |
|    | भारुप्पाछ-पसत्तो सुयणे पीडेसि रे तुमं जहवा । तह्या मृढ ण-याणसि एकस्स कए बहुं चुको ॥               |    |
| 9  | णिय-जाइ-मओम्मत्तो णिंदसि रे सेसयं जणं जहया । तहया मूढ ण-याणसि एकस्स कए बहुं चुक्को ॥              | 9  |
|    | रोद्दाणुबद्ध-चित्तो मारेमि इमं ति परिणभो जङ्गा । तह्या जाणिस सब्वं संपद्द मुद्धो तुमं जाओ ॥       |    |
|    | मोत्तृण हरि-हराई जहया तं भणिस को व सञ्वण्णू। तह्या सञ्वं जाणिस एष्टिं रे मुद्धभो जाओ ॥            |    |
| 12 | वय-विहाण-विउत्तो जङ्गा तं भणसि णिध सो धम्मो । तङ्गा सन्वं जाणसि प्रणिंह रे भयाणओ जाभो ॥           | 12 |
|    | पावारंभ-णियत्ते णिंदसि ते साहुणो तुमं जहया । तहया तं चिय जाणसि भण्णो पुण भयणओ सन्वो ॥             |    |
|    | ण य संति के वि देवा ण य धम्मं मृढ जंपसे जद्दया। तद्दया चिंतेसि तुमं मं मोत्तं ण-यणणु अण्णो॥       |    |
| 15 | मारेह पसुं दारेह महिसयं णिथ पाव-संबंधो । तड्या चिंतेसि तुमं मं मोत्तं ण-वणणु भण्णो ॥              | 15 |
|    | इय भणमाणेहिं चिय फाडेउं चडयदस्स सम्बंगो । विक्खिपंति बलीओ मासम्मि सरुहिर-माँसाओ ॥                 |    |
|    | सो वि बहु-पाव-वसओ छिण्णो खइरं व खंडखंडेहिं । संगलइ गलिय-देहो पारय-रस-सरिस-परिणामो ॥               |    |
| 18 | हा ह ति विलवमाणो छुदभइ जलणम्मि जलिय-जालोले । खर-जलण-ताव-तत्ते सामिय तिसिन्ने। ति वाहरद्द ॥        | 18 |
|    | अह ते वि णरय-पाला भागे भागे जलं नि जंपंता । भाणेंति तंब-तउयं कढमाण-फुर्लिग-दुप्पेच्छं ॥           |    |
|    | भह तम्मि दिण्ण-मेत्ते गुरु-दाह-जलंत-गलय-जीहालो । अलमलमलं ति सामिय णट्टा णट्टा हु मे तण्हा ॥       |    |
| 21 | अह ने वि णिरणुकंपा मास-रस्ते वह्नहो ति जंपंता । अक्कमिऊणं गलए संडास-विडंबिओट्टाणं ॥               | 21 |
|    | धगधगधर्गेत-घोरं गलियं गलयम्मि इंति ते लोहं । तेण य विलिजमाणा धार्वेत दिसादिसी तत्तो ॥             |    |
|    | म्बर-जलण-गलिय-तउ-तंब-पूरियं तंब-ताबिय-तडिल्लं । वेयरणिं णाम णई मण्णंता सीयल-जलोहं ॥               |    |
| 24 | धावंति तत्थ धाविर-मग्गालगंत- <del>घोर-जम-पुरिसा । हण णिहण भिंद छिंदह मारे मारे सि भणमा</del> णा ॥ | 24 |
|    | भह येयरणी पत्ता झस ति झंपाउ देंति धावंता । तम्मि बिलीणा लीणा पुणो वि देहं णिबर्द्धति ॥            |    |
|    | नो तम्मि हीरमाणा डउझंना कलुणयं विलवमाणा । कह कह वि समुत्तिण्णा परिसडिय-लुलंत-सन्वंगा ॥            |    |
| 27 | भह जलण-ताव-तिवयं पेच्छंति कलंब-वालुया-पुलिणं । सिसिरं ति मण्णमाणा धावंता कह वि पेच्छंति ॥         | 27 |
|    | तन्थ वि पउछिजंता उब्वत्त-परत्तयं करेमाणा । उज्ज्ञंति सिमिसिमेंता रेणूए चम्म-खंड व्व ॥             |    |
|    | भसि-चक्क-सत्ति-तोमर-पत्तल-दल-सिलिसिलेंत-सद्दालं । छायं ति मण्गमाणा असिपत्त-बणस्मि धार्वति ॥       |    |
| 30 | जाव य धार्वति तर्हि सहसा उद्घाहमो महावामो । सर-सक्कर-वेय-पहार-पत्थरुग्चाय-वोमीसो ॥                | 30 |
|    | भह खर-मारुय-पहुंब भारी-पत्त-वर्ण चलंत-साहालं । मुंचह सत्थ-प्ययरं भिंदंति आंगमेगाई ॥               |    |
|    | छिण्ण-कर-चरण-जुयला दो-भाइजंत-सिर-कवालिल्ला । केंात-विणिभिण्ण-पोट्टा दीह-रूलंतंत-पटभारा ॥          |    |
| 33 | गुरु-डाह-डज्झमाणा पेच्छंति तमाल-सामलं जलवं । किर णिव्ववेह एसो सीयल-जल-सीय-रोहेण ॥                 | 33 |
|    |                                                                                                   |    |

<sup>1 &</sup>gt; P रह for रे, P has some additional lines after अबर्द्ध like this: गेण्हिम अदिश्वयं चिय जह ना रे मूढ निग्वणो होतं। तहया न पुच्छिस श्रिय करस मए किंचि पार्द्ध ॥ 2 > J om. the gāthā: मंसं etc., P कालिउं 3 > P om. ten lines from नहया मुद्ध etc. to पीढेसि रे तुमं जहया. 9 > J जाहमयम्मत्तो, P संजर्ण for सेसयं. 10 > P मारेसि. 11 > J हरिहराइं, J अयाणभी for मुद्धओ. 13 > P अयाणओ. 14 > P धम्मो, P तहया for जहया, P मम for मं, P न याणए. 15 > J ण आणण P न याणए. 16 > P अडचडरस, P मंसामि for मासम्मि, J मांसाओ P मीसाउ. 17 > P य द्व for बहु, P खहरो ब्व. 18 > P जालउले, P तत्तो. 19 > P आणह आणह जलं, P जंपंति, J आणंति तत्तंत्रं नंबं कढ . 20 > JP पलंत for जलंत (emended), P जीहाला, P सामिय सामिय न्हाउ मे. 21 > P तह for अह, P मणमाणा for जंपंता, P देती for गलए, P बिडिंबि . 22 > P गल्यं, J गलियंमि, J ते सित लोहं, P से लोहं, P तेण वि विभिन्नमाणा, P दिमादिमिं. 23 > P निवह for तंब, P किंडिल for ती, J ललंत for जुलंत. 28 > P सिमिसिगंता रेणूए मंसखंड ना. 29 > P धावंत. 30 > P पावंति for धावंति, P सरसा, P उद्धावई, J पहार, P वामीसो. 31 > P पयारं छिंदंति. 32 > P ललंतं च गुरुमारा. 33 > P सीयजल.

जाव असि-चक्र-तोमर-पूरे पूय-वसा-रुहिर-मुत्त विच्छिङ्के । अग्गिगाला-मुम्मुर-णिवहे अह वरिसए जलभो ॥ 1 तह तेण ते परदा वेयालिय-पन्नए गुहाहुत्ता । धार्वात धावमाणा दीणा सेह्रोहिँ हम्मंता ॥ पत्ता वि तत्थ केई गुरु-वज-सिलाभिघाय-दलियंगा । पविसंति गुहाएँ मुहं बितियं णरयं व घोर-तमं ॥ 8 🖇 ७७) श्रद्द परुय-काल-जलहर-गज्जिय-गुरु-राव-दूसहं सदं । सोऊण परं भीया पडिवह-हुत्तं परुार्यति ॥ तत्थ वि पत्नायमाणा भीम-गुहा-कडय-भित्ति-भाएहिं । मुसुमूरियंगभंगा पीसंते सालि-पिट्टं व ॥ कहकह वि तत्थ चुक्का णाऊणं एस पुष्य-वेरि ति । वेउन्त्रिय-सीह-सियाल-सुणय-सउणेहिँ घेप्यंति ॥ 0 तेहिँ वि ते खर्जता औछ-वियंछं खरं च विरसंता। कहकह वि किंचि-सेसा वज-कुडंगं भह पविट्ठा ॥ भह ते वियण-परद्धा सण-मेत्तं ते वि तत्य चिंतिति । हा हा मही अकर्ज मूढेहिँ कयं तमंधेहिं ॥ तद्दको चिय मह कहियं णरए किर एरिसीओ वियणाओ । ण य सहहामि मूढो एण्डि अणुहोमि पश्चक्यं ॥ 9 हा हा अणिको तह्या मा मा मारेसु जीव-संघाए । ण य विरमामि अहण्णो विसयामिस-मोहिओ संतो ॥ मा मा जंपसु अलियं एवं साहूण उवह्मंताणं । को व ण जंपह अलियं भणामि एयं विमूब-मणो ॥ साहंति मज्ज्ञ गुरुणो पर-दन्वं णेय घेष्पए किंचि । एवमहं पडिभणिमो सहोयरो कत्थ मे दन्वं ॥ 12 साहंति साहुणो मे पर-लोय-विरुद्धयं पर-कलत्तं । हा हा तत्थ कहंतो पर-लोओ केरिसो होइ ॥ जह जे भजंति गुरूजो परिग्राहो जेय कीरए गुरुक्षो । ता कीस भजामि वहं ज सरइ अम्हं विजा इमिणा ॥ 15 जह णे भणित साधू मा हु करे एतियं महारंभं। ता कीस अहं भणिमो कह जियउ कुडंबयं मज्झ ॥ संपद्द तं कत्थ गयं रे जीव कुडंबयं पियं तुज्या । जस्स कए अर्णादयहं एरिस-दुक्खं कयं पावं ॥ तह्या भंगति गुरुणो मा एए णिहण संबर-कुरंगे । पढिभणिमो मूढप्पा फल-साग-सरिच्छया एए ॥ इय चिंतेंति तिहं चिय खण-मेत्तं के वि पत्त-सम्मत्ता । गुरु-दुक्ख-समोच्छइया अवरे एयं ण चाएंति ॥ 18 **अह ताण तक्खणं चिय उ**द्धावइ वण-दवो धमधमेंतो । पवणाइंड्-कुडंगो दहिउं चिय तं समाढतो ॥ बहु तथ्य डज्झमाणा दूमह-जालोलि-संबलिय-गत्ता । सत्ता वि सउम्मत्ता भर्मति णरयम्मि दुक्खत्ता ॥ अवि य । सर-केंति-समागम-भीसणए दुसहाणल-जाल-समाउलए । रुहिरारुण-पूय-वसा-कलिए संयर्थ परिहिंदद् सो णरए ॥ 21 इय दुक्ल-परंपर-दूसहरू लग-मेत्त ग पावइ सइ सुहरू । कय-दुक्तय-कम्म-विमोहियया भम रे सुह-विज्ञययं जियया ॥ सम्बन्धोवं कारूं दस-वास-सहस्साईँ पढमए णरए । सन्व-यहुं तेत्तीसं सागर-णामाण सत्तमए ॥ एयं च एरिसं भो दिद्वं वर-णाण-दंसण-घरेहिं। तं पि णरणाह अण्णे अलियं एयं पर्यपंति ॥ 24 24 \S ७८) अण्ले भंगति मुढा सम्मो णरक्षो व्य दे.ण भे दिहो । अवरे भंगति णरक्षो वियडू-परिकप्पिको एसो ॥ जे बिय जाणंति इमं णरयं ते चेय तत्थ वर्चति । अम्हे ण-याणिमो बिय ण विचमो के वि जंपंति ॥ अण्णाणं अण्णाणं ण-याणिमो को वि एस णरओ ति । अवर भर्णात अवरा जं होही तं सहीहामो ॥ 27 27 संसार-णगर-कयवर-सूयर-सरिसाण णत्थि उब्वेओ । किं कोइ डोंब-डिंभो पडहय-सहस्स उत्तसह ॥ अणुदियहम्मि सुणेता अवरे गेण्हंति णो भयं घिट्टा । भेरी-कुलीय पारावय व्य भेरीऍ सद्देणं ॥ णरय-गइ-णाम-कम्मं अवरे बंधंति णेय जाणंति । ता ओदिमंति मूदा अवरे जस्मोवरिं रोसो ॥ 30 अवरे चिंतेंति इमं कर्छ विरमामि अज विरमामि । ताव मरंति अउण्णा रहिया ववसाय-सारेणं ॥ दे विरम विरम विरमसु पावारंभाको दोग्गइ-पहाजो । इय विलवंताणं चिय साहूणं जींत णरयभ्मि ॥ ता णरणाह सयण्णो जो वा जाणाइ पुण्ण-पावाइं। जो जाणह सुंदर-मंगुलाइँ भावेइ सो एयं ॥ 33 णरए जेरइयाणं जं दुक्खं होइ पचमाणाणं । अरहा तं साहेज व कत्तो अम्हारिसा मुक्खा ॥

<sup>1 &</sup>gt; उ कुंत for तोमर, P पूर for पूय, P om. मुत्त, P अधिगाला, P नियरे for णियहे. 3 > P गुहाभिमुई वायंतरयं च घोर. 4 > उभीता P सीया. 5 > P अंगवंगी, उ पिस्संते, P सालियंडं. 6 > P अयणिई for सउणिहें. 7 > P तहं मि ते खाजंता अच्छिविअच्छक्त्यारं, P वाजकुटंगेन पटमंति ॥ वाजकुटंग्नियिद्धा खणमेत्तं तत्य किचि चितेति ।. 8 > P अहा for अहो, उ धम्मेहें for मंघेहें. 9 > P तत्तो for तत्त्रों. 10 > P संचायं, उ विस्ताविस, P संते. 11 > P मूढं for प्यं. 12 > P om. ° ए किचि, P सहो अरं. 13 > P om. पर, P भणामो for कहंतो. 14 > P नो for णे, P परिमाओ, उ मरुओ, P तरह for सरह. 15 > P णो for ले, P साहु साहुकारे, P जियह. 17 > P सायरसिच्छ्या एते. 18 > P वितेति, P गुरुदत्तसमो पतेच्छ , P चायंति. 19 > P उच्चावह. 20 > P भाणो, P संगल्तिंगा, P निर्यंभि. 21 > उ हीसण्य P भीसणाय, उ पूअसमा P पूइवसा. 22 > P पाविय, P भिगरे, P विजय जं. 23 > P त्थोयं, P सहस्ताई में. 24 > उ परिसो, P दिद्धि, P नारनाह, P एयं ति लेपेनि. 25 > उ वियदपरियपिओ. 26 > P वृच्चते. 27 > P होहि त्ति तं. 28 > P नयर, P repeats कयवर, P उच्चेवो, P के वि for कोइ, P पटिह्यसहस्त्रचिवयइ. 29 > उ दहा for धिहा, P कुलाय पारावह च्य भीरीय सद्धेण. 30 > उ गई, P ता for ताओ, उ अहसंति P उद्दितु, उ जरसोवरी P जरसावरिं. 31 > P वितंति हमो, P थिरमामि सन्त्रयसंक्रेया।, P वत्तारियसारेण. 32 > P om. विरम. 33 > उ जे वा जाणंति, P जो जीणह, P सो एवं. 34 > P जु for जं, P मुक्का.

| 1       | 🖇 ७९) कह-कह वि भाउयंते उष्वट्टो किंचि-मेत्त-कम्म-मलो । पहसङ् तिरिक्ख-जोणि मणुओ वा जो इमं कुणह् ॥                                                                                      | 1   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | तव-भंग-सील-भंग काम-रई-राग-लोह-कूडतं । कूड-तुल-कूड-माणं कूडं टंकं च जो कुणइ ॥                                                                                                          |     |
| 3       | पसु-महिस-दास-पेसा जे य किलिस्संति दुक्ख-तण्हत्ता । पर-लोय-णिरावेक्खा लोयं खाएंति दुस्सीला ॥                                                                                           | 3   |
|         | एए सब्वे मरिउं अकय-तवा जंति तिरिय-जोणिम्म । तिरियाणुपुब्वि-रज्जू-कद्विजंता बह्छ व्व ॥                                                                                                 |     |
|         | तस्य तस-थावरते संपुण्णापुण्ण-थूरू-सुहुमत्ते । त्रियर्छेदिय-पंचेदिय-जोणी-मेए बहु-बियप्पे ॥                                                                                             |     |
| 6       | जल-जलणाणिल-भूमी-वणस्सई चेय थावरे पंच । विय-तिय-चउ-५ंचेदिय-भेए य जंगमे जाण ॥                                                                                                           | 6   |
|         | दुवय-चउप्पय-भेया अपयापय-संकुला चउ-वियप्पा । पसु-पश्चि-सिगिसिव-भमर-महुयराई बहु-वियप्पा ॥                                                                                               |     |
|         | जल-थल-उभय-चरा वि य गयण-चराई य होंति बहु-भेया । णरणाह किंचि सोक्लं इमाण सन्वं पुणो तुक्लं ॥                                                                                            |     |
| 9       | खोड्डण-खणण-विदारण-जलण-तह-द्वमण-बंध-मोहेहिं। अवरोप्पर-सत्थेहि य थावर-जीवाण तं दुक्खं॥                                                                                                  | 9   |
|         | छिर्जात वणस्सङ्गो वंक-कुहाडेहिँ गिह्य-जगेगं । लुब्बंति ओसहीओ <u>जोव्व</u> ण-पत्ता दुहत्ता य ॥                                                                                         |     |
|         | छुङ्भंति कढयढंते उयण् जीवा उ बीय-जोणिम्मि । मुसुमूरिजांति तहा अवरे जंत-प्पओगेणं ॥                                                                                                     |     |
| 12      | णिइय-समत्थ-दढ-बाहु-दंड-पश्चिद्ध-असि-कुहाडेहिं। णरणाह तरुयरत्ते बहुसो पल्हत्थिओ रण्णे ॥                                                                                                | 12  |
|         | खर-पवण-वेय-पश्विद्ध-गरुय-साला-णमंत-भारेण । भग्गो वणस्मि बहुसो कडयड-सद्दं करेमाणो ॥                                                                                                    |     |
|         | पज्जलिय-जलण-जाला-कराल-डाझंत-पत्त-पटभारो । तडतडतडस्स डड्डो णरवह बहुसो वण-दवेण ॥                                                                                                        |     |
| 15      | कत्थइ वजासणिणा कन्यइ उम्मूलिओ जल-रएगं । वण-करि-करेण कत्थइ भग्गो णरणाह रुक्खते ॥                                                                                                       | 15  |
|         | ६८०) गंतूणमचाणुंतो लोलंतो कटिण-धरणिवट्टम्मि । कत्थइ टस ति खङ्ओ दुईदियत्तम्मि पक्खीहिं ॥                                                                                               |     |
|         | खर-णर-करह-पस्हि य रह-सयइ-तुरंग-कटिण-पाएहिं। दिट्ठि-विहूणो तेइंदियएसु बहुसो णिसुहो हं॥                                                                                                 |     |
| 18      | उरग-भुयंगम-कुक्कुइ-सिहि-सउण-सपृहिँ असण-कज्जम्मि । विलवंतो श्विय खड्ओ सहसाहुत्तो भय-विसण्णो ॥                                                                                          | 18  |
|         | खर-दिणयर-कर-संत <sub>।व-सोसिए</sub> तणुय-विरय-जंबाल । मच्छत्तणम्मि बहुसो कायल-सउगेहिँ खड्ओ हं ॥                                                                                       |     |
|         | बहुमो गलेण विहो जाल-परहो तरंग-आइहो । जलयर-सपृहिँ खहो बहो पावेण कम्मेण ॥                                                                                                               |     |
| 21      | मयर-खर-णहर-दाविय-निक्खग्ग-कराळ-दंत-करवते । कत्थइ विसमावते पत्तो णिय-कम्म-संतत्तो ॥                                                                                                    | 21  |
|         | कत्थइ अहि त्ति दहं मारे-मारह पाव-पुरिसंहिं । खर-पत्थर-पहरेहिं णिहओ अकयावराही वि ॥                                                                                                     |     |
|         | कत्थइ मिहीहिँ खड्नो कत्थह णउलहिँ खंड-खंड-कमो । भोसिह-गदाहदो बदो मंतेहिँ उरयत्ते ॥                                                                                                     |     |
| 24      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                 | 24  |
|         | ाणुहर-वग्ध-चवडा-फुड-णहर-बिदारिश मेशा रण्या माहसत्तर्णाम्म कत्यहं गुरु-दूसह-मार-दुक्खता ॥<br>हरि-खर-णहर-विदारिय-कुंभत्यल-संगलंत-रुहिरोहो । पडिओ वणिम कत्यहं पुक्खि-बलुत्तो सउणपुर्हि ॥ |     |
|         | गुरु-गहिर-पंक-खुत्तो सरवर-मञ्झान्म दिणयर-परहो । ताव तहिँ चिय सुक्को तावस-यरो ड्व जुण्ण-राओ ॥                                                                                          | , , |
| :<br>27 | कत्थइ वारी-बड़ो बड़ो घण-लोह-संकल-सप्हीं । तिक्खंकुस-वेलु-पहार-तज्जणं विसहियं बहुसो ॥                                                                                                  | 27  |
|         | भइभारारोहण-णिसुिटयस्स रण्णे बइल्ल-रूबस्स । जीय-सणाहस्स वि कोल्हुएहिँ मासं महं खद्दयं ॥                                                                                                |     |
|         |                                                                                                                                                                                       |     |
|         |                                                                                                                                                                                       |     |
| 30      | कत्थह् णंगळ-जुत्तो सयड-धुरा-धरण-जूरण-पयत्तो । तोत्तय-पहर-परहो पडिजण ठिको तहि चेय ॥                                                                                                    | 30  |
|         | डहणंकण-बंधण-ताइणाई वह-छेज-णत्थणाई च । पसु-जम्मसुवगण्णं णरवइ बहुमो वि सहियाई ॥                                                                                                         |     |
|         | हरिणत्तणिम तक्ख्य वियायई-मय-तर्ग पमोत्तूणं । सावय-सहस्स-पउर वणिम विवलाइयं बहुसी ॥                                                                                                     |     |
| 53      | कत्थद्द य जाय-मेत्तो मुद्धत्तणएण जणि-परिहीणो । दढ-कोडंडायड्विय-बाणं वाहं समल्लीणो ॥                                                                                                   | 33  |
|         |                                                                                                                                                                                       |     |

<sup>1&</sup>gt; P कह व आउणंते, P पहस्ति, P जोणी, J जं for जो, P कुणए. 2> P कामरती, P कुहुंतं. 3> J जे कि लिस्संति P जोई किलेसेड, P निग्पेक्खा, P खायंति. 4> J निश्यागपुन्तिरजा. 5> P थावरत्तो ते पुत्रापुत्त. 6> P तेय for चेय, J विद्य, P भेएणं for भेए य. 7> P दुष्पय, J अपयापद, P सिरीसव मगराम दुयरबहु विह्वियप्पा । 8> P गयणचरा चेय. 9> P खोहण, P वियारणजालणतह धमण. 10> P स्साहणो कुदा डिघाएण निह्य, P लुं वीत, P वि for य. 11> P कहक देंते उदए जीवा तु बीय. 12> J पविद्ध, P सिथ for असि. 13> P पविद्ध, P साला निमंत मावेग. 14> P दहु । 15> J रयेणं, P करकरेण. 16> P वायंतो, P वस त्य for टस त्ति, J विद्दियं तिमा. 17> P रह्स . 18> P om. भुवंगम, P विवलाइत्तो खहओ. 19> J विअर for विरय, P जंबोले, P काहल. 21> P दारिय for दाविय. 23> P ओस हिं गंधा हो। P उपरत्तेः 24> P वियारिओ, P सार for भार. 25> J कर for खर, P वियारिय, P पत्यव तुत्तो. 26> P गुरुपण . 27> P कत्यद वीरावंधो, P तिक्खुंकु सावलपहार, P विसहिउं पयसो. 28> P मयं for महं. 29> J असिक ग for सुसिकण. 30> P नंगल हु जुत्तो, P चेव for चेय. 31> P तहा for वह. 32> P हिर्त्तणंमि, J विआयमयतण्णयं, P मयतण्यं, P विवला इओ. 33> P om. य, P कोयंहा, P बाणवाहं.

| 1             | गयस्य दिण्ण-कृष्णा कृष्यष्ट् णिहुआ सर्ण तिक्खण । कृष्यद्द प्रकायमाणा ।मण्णा सक्छ-प्यहाराह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               | कत्यह घावंतो चित्र पडिओ विसमिन्स गिरि-वर-झसुन्मि । कत्यह वण-दव-जाकावलीहिँ ढड्डी णिरुच्छाहो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| . 8           | णो जिल्मएण चिण्णं तणं पि जो चेय पाणियं पीयं। ज य जिल्मएण सुत्तं जरजाह मयत्तजमिम मए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  |
|               | सस-संबर-महिस-पसुत्तगम्मि पुरिसेहिँ मंस-छोहेण । मंसं बहुसो खड्यं फालेउं अगमंगाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|               | सर-सत्ति-सेल्ल-सन्वल-णिह्य-णिक्स्ति-सर-पहाराहिं । बहुसी अरण्ण-मज्झे जीएण णिएण वि विमुक्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 6             | सुय-सारिय-सडणते छात्रय-तितिर-मयूर-समयम्मि । पंजरय-पास-मद्द्यं बहुसो मे बंधणं पत्तं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  |
| ,             | तण्हा-छुद्दा-किलेतेहिँ णवर वृच्चं पि वं फियं बहुसो । जो उण णिवसङ् गब्से भाहारो तस्स तं चेय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 11,           | कजाकमं बहुसो गम्मागम्मं अयाणमाणण । णरवइ भक्खाभक्खं परिहरियं णो भमंतेण ॥ अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9             | दुक्लं जं णारयाणं बहु-विविद्द-महा-घोर-रूत्रं महंतं, होज्जा तं तारिसं भो तिरिय-गर्-गयाणं पि कसिं चि दुक्लं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
|               | छेजे बंधे य घाए जर-मरण-महावाहि-सोगुह्याणं, णिचं संसार-वासे कह-कह वि सुहं साह मञ्झं जियाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|               | अंतोमुहुत्त-मेत्तं तिरियत्तं को वि एत्य पावेह् । अण्णो दुह-सय-कलिओ कालमणेतं पि वोलेह् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 12            | तिरियत्त्रणाउ मुक्को कहं पि णिच्खुब्भए मणुय-जम्मे । मणुओ व्य होइ मणुओ कम्माइ इमाइ जो कुणइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 |
| 62900         | 🖔 ८१) ण य हिंसनो जियाणं ण य विरइं कुणइ मोह-मूढ-मणो । पयइ-मिउ-महवो जो पयइ-विणीमो दयाल. य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|               | तणु-कोह-माण-माया जीया विरमैति जे कसाएसु । मूढ-तब-णियाणहिँ य जे होंति य पाव-परिणामा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 15            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
| 1             | सीउण्ह-खुप्पिवासाइए हिँ अवसस्स णिज्जराए उ । तिरियाण य मणुयत्तं केसि पि अकाम-वसयाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 18- 12 6 ct + | दारिद्देण वि गहिया धणिय-परद्धा तहा सया थद्धा । सणियाणे पिङक्रणे मरंति जलले जल वा वि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 18            | जे पर-तत्ति-णियत्ता णवि थद्धा णेय दोस-गहण-परा । ण महारंभ-परिग्गहण-इंभया णेय जे चोरा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
|               | ण य वंचया ण छुद्धा सुद्धा सुद्धा जणे ण दुस्सीला। मरिक्रण होति एए मणुया सुकुले सिमिंद्धे य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|               | जे उण करेंति कम्मं णरय-तिरिक्खसणस्य जे जोग्गं । पच्छा विरमंति तिहें कुच्छिय-मणुया पुणो होति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 21            | मणुयाउनं भिबंह युव्चिं पच्छा करेंति जे पात्रं । ते णरय-तिरिक्ख-समा पुरिसा पुरिसन्ध-परिहीणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 |
|               | णरणाह इसे पुरिसा तिरिया वा एय-कम्म-संजुत्ता । देवा जेरहया वा मरिउं मणुयत्तणे जंति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|               | जायंति कस्म-भूमीसु अहम-भूमीसु के वि जायंति । आरिय-जणिम एके मच्छा अवरे पुणा होति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 24            | The second section of the second section and the second section sectio | 24 |
|               | होंबिलय-लउस-बोक्स-भिल्ल-पुलिंदंध-कोत्थ-भररूया । कोंचा य दीण-चंचुय-मालव-दविला कुडक्खा य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|               | किकय-किराय-हयमुह-गयमुह-खर-तुरय-मेंढगमुहा य । हयकण्णा गयकण्णा अण्णे य अणारिया बह्वे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 27            | पावा पर्यंड-चंडा अणारिया णिग्घिणा णिरासंसा । धम्मो ति अक्खराई णित्र ते सुविण वि जाणंति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 |
|               | एए परिंद भणिया अपने ति भणारिया जिणवेरिहें । मंदर-सिरेसं दुक्तं इसाण सोक्तं तण-समाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|               | चंडाल-भिल-डोंबा मोयरिया चेय मच्छ-बंधा य । धम्मत्य-काम-रहिया सुद्द-हीणा ते वि मेच्छ व्व ॥ 🕜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 30            | § ८२) मारिय-कुले वि जाया अंत्रा बहिरा य होंति ललाया । रुखा भजंगम श्विय पंगुलया चलण-परिहीणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 |
|               | धणमंतं दहुणं दूरं दूमेंनि दुक्लिया ज य । रूविं च मंद-रूवा दुहिया सुहियं च दहुणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|               | णरणाह पुरिस-भावं महिला-भावं च के वि वश्वति । मोहिगि-सिमिसिमेंता णवुंसयने च पावेति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 33            | दीहाउया य अप्पाउया य आरोग्ग-सोक्ख-भागी व । सुभगा व दूभगा वि य अवरे अयसाई पाविति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |

<sup>1 &</sup>gt; उ दिण्णयण्णो, P कत्थह धाययमाणोः 2 > P णह for वर, P दङ्कोः 3 > उ णिश्चण्ण for जिन्मण्णः 4 > P मांस लोमेण, P मांसं 5 ) उ ध्यहारेहि, P म जे जीए नीएण 6 > P सउगतों, उ पानाईयं, उ में for मे, उ पत्ती 7 > P माम for णवर, P भिवख्यं for वंक्तिंय, P जो पुण, P मत्तो for गड्ने. 9> P गमाणं for गयाणं. 10> P महाबोहिसोगड्ड्याणं. 12> P तिरियत्तणओं लुक्को, उक्किं पि, P पि नच्छुक्सए, P अणुउ for मणुओ P om. होइ. 13 > उ विरई, P न विरई, उ पयश्मि मह्दो, P निउ for मिड. 14) J अह for तणु, J लोहेण कथा वि for जीया, J णियाणहि. 15) P साहुमयं, P रंडायर-दुष्मगा दु . 16 > P वासाहयाउ अवसरस, मिव for य. 17 > मव for वि, P इद्घा for थद्धा. 18 > म परिगाहडेभया. 19 > P सुकुले सुमिद्धेः 20 > P जो पुणः 21 > J मणु भाउभं, P पुच्छी पुच्छा करैंतिः 23 > J अकम्म for अहमः 24 > उ सय for सक, P खसखोसिया, P चेव. 25) P डोंनय, J बोब्रास P बोब्रास्स, J पुलिप अंध, P पुलिद् च्वकों नभमर रूपा, P य बीण, P कुलक्खा 26 > P किक्शकराथ, P इयमुद्दा गयमुद्दा, JP तुर्या 27 > P दंदा for चंदा 28 > P मंदिर 29 > P मेअ for चेय. 30 > J होति कलाय P हो ललाया, J रुलायरामिचय, P कला for रुला. 31 > J दूमेर, J रूवं for रुवि. 32 > P मोहपि मिसिमिसंता, उवसंति for पार्वेति. 33> Per for य in the first two places.

खुजा य पंगुष्ठा वामणा य अवरे य होंनि हीणंगा । मूया बहिरा अधा कई वाहीहिँ अभिभूया ।। 1 संजोय-विष्यओगं सुह-दुक्खाइं च बहु-पगाराई । बहुसो णरघर जन्मण-मरणाणि बहुणि पार्वति ॥ एयं चिय पजात्तं गरवर वेरमा-कारणं पढमं । जं असुद्दम्मि वसिजाइ गव-मासे गव्म-वासिम्म ॥ 3 असुइ-मल-मुत्त-पढरे छिवाचिया-मास-पेसि-समयम्मि । बहुसो अहं विलीणो उवरे बिय पाव-कम्मेहिं ॥ बहुसी प्रवृत्यवृहुगु-ग्यवहुगुणं च गव्भ-संभूओ । खर-खार-मूक्-डही गलिओ रुहिरं व णिक्संती ॥ अण्णो गढभ-गओ बिय जणणीएँ मयाएँ जीवमाणो वि । बज्झह चडप्फडंतो दुसह बिय जलण-जालाहिं ॥ 6 अवरो संपुण्णंगो कह वि विवण्णो तहिं सकय-पुण्णो । परिछेद्यंगमंगो कड्रिजह जणणि-जोणीए ॥ कह-कह वि विणिक्खंतो अंतो-संतोस-सासमुञ्झंतो । बुक्णो सत्थ विवक्णो बहुसो रुक्णो अकय-पुरुणो ॥ 🗥 🖰 जायंतेण मण् विय अणंतसो गरुय-वेयणायला । जीया जणजी णिहणं वलवलुव्वेलिर-ससला ॥ 8 कत्थह य जाय-मेत्रो पंसुिक समणी-कुमारियाहिं च । चत्रो जीवंतो चिय फरिहा-रच्छा-मसाणसु ॥ तत्थ वि विरसंतो स्थिय खड्डओ बहु-साण-कोल्ह्याईहिं। थण्यं स अलममाणो कत्थव्व सुसिओ तहिं चेय ॥ कत्थइ जायंती चिय गहिओ बाुलग्गहेण राहेण । तत्थ मुन्नो रुयमाणी माऊए रोयमाणीए ॥ 12 कत्थइ कुमार-भावं परिवण्णो पुण्ण-लक्खणावयवो । सयण-सय-दिण्ण-दुक्खो विहिणा जम्मंतरं णीओ ॥ कय-दार-संगहो हं बहुसो बहु-सयण-मणहरो पुरिव । दुग्गय-मणोरहो इव सय-हुत्तं मच्नणा णीओ ॥ जुदईयण-मणहरणो बहुसो दढ-पीण-सरुलिय-सरीरो । सिद्धत्य-कंदली विय टस त्ति भग्गो कयंतेण ॥ 15 पर-दार-चोरियाइसु गहिओ रायावराह-कज्जेण । छेयण-लंखण-ताडण-इहणंकण-मारणं पत्ती ॥ बहु-रह्य-चीर-मालो उच्छिट्टाणिट्ट-खप्पर-करग्गो । कथ-डिंभ-कछयलो हं बहुसो उम्मत्तओ भिमो ॥ पूर्णि स्वर् सनुया-मोत्थय पहराहओ वि टीणत्तणं अमंत्रेतो । सम्बं क्षिक्तिक्षेत्रके । दुविभक्त-रक्त-खद्दए जणस्मि णरणाह से सुहत्तेण । लाइयं माणुस-मंसं जण-सय-परिणिदियं बहुसी ॥ 18 खरुया-मेल्थय पहराहओ वि दीणत्तणं अमुंचंतो । सरणं अविंदमाणो जणस्स पापसु पिडओ हं ॥ कत्थइ महिलत्तपण् दूसह-दोहग्ग-सोय-तिवयाए । दालिह-कलह-तिवयाएं तीएँ रुण्णं धव-मणाए ॥ वेहब्ब-तृमियाण् दूसह-पड्-णहमसहमाणीण् । उर-पोट्ट-पिट्टगेणं णिरत्थयं तं कयं बहुसो ॥ 21 पिययम-विलीय-दंसण-इंसा-वस-रोस-मोहिय-मणाए । णरणाह भए अप्पा झस ति अयडिम्म पिन्सत्तो ॥ दुस्मीलत्तण चिंधं पाव-फलं कुसुम-पह्नबुढभेयं । णासाहर-कण्णाणं छेयं तह भेयणं सहियं ॥ त्रियम-सवत्ती-मंतावियाएँ पहणा अलीह-गणियाए । णरणाह मए अप्पा विलंबिओ दीण-वयणाए ॥ बहुली व परिगयाणु सिसिर जर-कंथ-उत्थय-तणुणु । दुग्गय-घरिणीणु मणु बहुस्रो तण-सत्थर सुहुर्य ॥ विसयं विसमावते हुलिर-कह्नोल-वीइ-पडरिम्म । तिमि-मयर-मच्छ-ऋच्छव-भमंत-भीमे समुद्दिम ॥ एयाणि य अण्णाणि य णरवर मणुयत्तणिम दुक्खाई । पत्ताई अणेताई विसमे संसार-कंतारे ॥ 27 27 मिर-दुह-जर-वाहि-भगंदराभिभूएहिँ दुक्ख-कलिएहिं। सास-जलोदर-भरिसा-ळ्या-विष्फोड-फोडेहिं॥ णिटभच्छण-अवमाणण-तज्जण-दुष्वयण-बंध-घापृहिं । फेडण-फाडण-फोडण-घोरूण-घण-घंसणाहिं च ॥ साणप्तोडण-तोडण-संकोयण-डहण-झाडणाहिं च । सुलारोवण-बंधण-महण-करि-चमढणाहिं च ॥ 30 सीस-च्छेयण-भेयण-संबण-तृष्टिवडण-तच्छणाहिं च । सहक्त्त्रणु-बोड्ण-जरूणाविल-बहण-वियणाहिं ॥ णरवह णरय-सरिच्छं बहुसो मणुयत्तणे वि णे टुक्लं । सहियं दूसहणिजं जम्मण मरणारहदृग्मि ॥ अवि य । 🖇 ३) दृसद्ग-पिय-विभोय-संतात्र-जरूण-जालोलि-तावियं । अप्पिय-जण-संगमेण गुरू-वज्जासणिए ज्व ताडियं ॥ 33 33 भइदारिह-सोय-चिंता-गुरु-भार-भरेण भगगयं । भीसण-लास-सास-वाही-सय-वेयण-हुक्ख-पउरयं ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग य मंगुला, ग अद्धा केई, P अहिहूया. 2 > P संजीग-, P ° ओगा मृहुदु°, P पयाराइं, P मरणाणि य पावइ बहूणि 1. 3 > P अनुयंमिव कुळ्ड 4 > P मास्पिति, P उपरे. 5 > P प उत्थवइआगइवयायाणं, P मू-रहुने, P रुहिरुं. 6 > ग जणणीय मयाय P जणणीइ समाइ. 7 > ग उण्णो for पुण्णो, P कहिळाइ. 8 > P संत for सास, P बुख्वो for बुण्णो. 9 > ग वेयणायहो, P च्छुवेछिर. 10 > P कुमारियाणं च, P रच्छा सुसाणे य 1. 11 > P कोल्हुयादीहिं, P चेव. 12 > P तत्थ मओ. 14 > P भणहरो चिय सय°. 15 > P सुळिल्य, P विय दम ति. 16 > P राहावराह, दहणं . 17 > P जणिम्मि P °णाह रे मे. 18 > P उच्चिद्धां . 19 > P खहुवा, P पहणहमें . 20 > P परिपृरियाए for तिवयाए, ग तीय रुण्णं, प्रथित (?) for धव, P रुणं चिक्र विणोउ।. 21 > P परणोहम °, P उरपोद्धिकृणंमिनर °. 22 > P नित्वस्तो for पविखत्तो. 23 > प्रविद्धां किं, ग छेयम छएण में सहियं, P तह भोयणं . 24 > P पहणो. 25 > P बहुलीए परिग्यहियाए, ग कंथरोत्थ्य. 26 > P भीमावचे for विसमावत्ते, P कच्छभममंति. 28 > P जल for जर, P भगंदराहिभू °, P सल for सास, P जलोयरहरिसाल्याहि वि . 29 > P निव्धक्त्रणाव °, ग तह for घण. 30 > P साहणफोडण, P संकोडण, म सकोडणाई P उझोडणाहिं, म चमरणा किंव. 31 > P च्छेदणभेदण, ग तत्थहाणि च, P खळुकृत्तण, P दहण. 32 > P बहुसो व मणु °, P मए for वि णे. 33 > ग जालोल-अतविअयं, P ताविइयं, P वज्ञाअस °, ग ताडिअयं P ताडिअयं. 34 > P गिरि for गुरु, म सोस for सास, P वाहि.

| 1  | णरवर एरिस-दुक्लयँ मणुयत्तणयं पि णाम जीवाण । वीसमउ कत्य हिययं वायस-सरिसं समुद्द-मज्माम्म ॥          | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | एको मुहुत्त-मेत्तं सन्व-शोवं सु भुंजए बाऊ । पहाइँ तिण्णि पुरिसा जियंति उक्रोस-भावेण ॥              |    |
| 3  | तम्हा देवत्तणयं इमेहिँ कम्मेहिँ पावए मणुओ । तिरिओ व्व सम्मिद्दिश सुर-णारइया ण पार्वेति ॥           | 3  |
|    | जल-जलण-तडीवडणं रज्-विस-भक्तंग च काऊणं । कारिसि-बाल-तवाणि य विविहाईँ कुर्गति मूढ-मणा ॥              |    |
|    | सीउण्ड-खुप्पिवासाय सकाम-अकाम-णिजाराण्य । मरिजण होति देवा जइ सुद्धा होति भावेण ॥                    |    |
| 6  | जे उण संणियाण-कडा माया-सिच्छत्त-सल्ल-पडिवण्णा । मरिजण होति तिरिया बहुउझाणम्मि बहुता ॥              | 6  |
|    | तत्थ वि वंतर-देवा भूय-पिसाया य रक्ससा अवरे । ज मणुयाण वि गम्मा किंकर-णर-सरिसया होति ॥              |    |
|    | सम्मत्त-बद्ध-मूला जे उण विरया व देस-विरया वा । पंच-महब्वय-धारी अणुव्वए जे य धारेंति ॥              |    |
| 9  | कम्म-मल-त्रिमुकाणं सिद्धाणं जे कुणंति बंदणयं । पूर्वं अरहंताणं अरहंताणं च पणर्मति ॥                | 9  |
|    | पंचायार-रयाणं आयरियाणं च जे गया सरणं । सुत्तत्थे।ज्ञायाणं उज्ञायाणं च पणमंति ॥                     |    |
|    | सिद्धि-पुरि-साहयाणं संजम-जोएहिँ साहु-करणाणं । पयईए साहूणं साहूणं जे गया सरणं ॥                     |    |
| 12 | ते पुरिस-पोंडरीया देहं चइऊण कलमलावासं । दिय-लोय-विमाणेसुं मणहर-रूवेसु जायंति ॥                     | 12 |
|    | चल-चवल-के।डल-घरा पलंब-वण-माल-रेहिर-सरीरा । वर-रयणाहरण-धरा हवंति दंवा विमाणिम्म ॥                   |    |
|    | ताण वि मा जाण सुहं सवयं णरणाह कामरूवीणं । होइ महंतं दुऋवं देवाण वि दंव-स्रोयम्मि ॥                 |    |
| 15 | जे होंति णाडहुला गोन्ना तह किंकरा य पिंडहारा। भिश्वा भंडा य भोजा अभिओगाणं हमं दुक्खं ॥             | 15 |
| 10 | <b>मइ</b> तिक्ख-कोडि-धारा-फुरंत-जालावली-जलायंतं । तं प्रिस-वजहरं वज हरंते सुरा दहुं ॥              |    |
|    | पच्छायाव-परद्धा हियएण इमाइं णवरि चितेति । हा हा अहो अकजं विसयासा-मोहिएण कयं ॥                      |    |
| 18 | जइ तह्या विरमंतो अविराहिय-संजमो अहं होंतो । इंदो व्व होज इहुई इंद-सरिच्छो व्व सुर-राया ॥           | 18 |
|    | भव्दो संपर्ह एसो किंकर-पुरिसो इमाण हं जाओ । तव-सरिसं होइ फर्ड साहू सर्च उवहसंति ॥                  |    |
|    | सरिसाण य सम्मत्तं सामण्णं सेवियं समं अम्हे । अञ्चवसाय-गुणेणं एयो इंदो अहं भिन्नो ॥                 |    |
| 21 | विसयासा-मोहिय-माणसण रुढे: जिणिद-वयणिम । ण कओ आयर-भावो चुको एयं विसय-सोक्स ॥                        | 21 |
|    | बहु-काल-संचिओ से जो वि कओ संजमो बहु-वियप्पो । सो वि अकारण-कृविपुण णासिओ णवर मृढण ॥                 |    |
|    | लोए पूर्या-हेर्ड दाण-णिमित्तं च जो तत्रो चिण्णो । सो धम्म-सार-रहिको भुस सम्यो एरिमो जाओ ॥          |    |
| 24 | तिंड-जरुण-वारि-मरणे बाल-तवे अजियं च जं धम्मं । तं कास-कृसुम-सरिसं अवहरियं मोह-वापुण ॥              | 21 |
| 27 | स चिय संजम-किरिया तं सीछं भाव-मेत्त-परिहीणं । तं कीड-खइय-हिरिभिथ सच्छदं कह णु णीमारं ॥             | 41 |
|    | विबुह-जण-णिदिएसुं असार-तुच्छेसु असुइ-पउरेसु । खण-भंगुरेसु रज्ञद्द भोएसु विडंबण-समेसु ॥             |    |
| 27 | जीवो उण मणुयने तह्या ण मुणह विसय-मृढ-मणो। जह एयं जाणंतो तं को हियएण चिंतंतो॥                       | 27 |
|    | इय ते किंकर-देवा देवे दहण ने महिङ्गीए । चिंताणल-पर्जालया अंतो-जालाहिँ डज्झेति ॥                    | 21 |
|    | ्रि८४) जे तत्थ महिद्वीया सुरवइ-रारिसा सुरा सुकय-पुण्णा । छम्माय-संस-जीविय-समपु ने दुक्तिवया होति ॥ |    |
|    |                                                                                                    |    |
| 30 | कुसुमं ताण मिलायइ छाया परिमलइ भासणं चलइ । विमणा य वाहणा परियणो य भाणं विलंधेइ ॥                    | 30 |
|    | प्रिस-णिमित्त-पिसुणिय-चवणं णाऊण अत्तणो द्वो । भय-बुण्ण-दाण-वयणो हियएण हमाईँ चिंतेइ ॥               |    |
|    | हा हंस-गहभ-मउए देवंग-समोत्थयम्मि सयणम्मि । उवविज्ञिष होहिइ उप्पत्ती गहभ-वासम्मि ॥                  |    |
| 33 | वियसिय-सयवत्त-समे वयंग दट्टूण नियम-विलयाणं । हा होहिइ दट्टव्वं धुडुक्कियं पिसुण वग्गस्स ॥          | 33 |
|    | तामरस-सरस-कुवलय-मालं वावी-जलम्मि ण्हाऊण । हा कह मजेयब्वं गाम-तलाए असुइयम्मि ॥                      |    |
|    |                                                                                                    |    |

<sup>1 &</sup>gt; ग्र जीवयाण 2 > ग्र मेच्यं, ए त्योयं, ए आउं. 3 > ए नुरनेग्डया न पावंति. 4 > ग्र तवाबि य. 5 > ग्र वामाअसन्तामाणि ए वासाअकामसक्काम, ए हियएणं for भावेण. 6 > ए सहापरिभित्ता । 7 > ए भूया य पिसाय रक्खाः 8 > ए विरियन्व, ए भारंति. 9 > ए विष्यमुक्का जे सिद्धाणं कुं. 10 > ए उवज्ज्ञायाणं. 11 > ए पुरसाधयाणं. 12 > ए पोंहराया, ए ग्र रूपमु. 13 > ए भण for वण. 14 > ए सययं य नरनाह कामरूवाणं, ए लोगंमि. 15 > ए अभिज्याणं. 16 > ए अति-तिक्ख, ए जलयंलंतं. 17 > ए जिनंति, ग्र विस्थाविसमो । 18 > ग्र णिस्संको for विरमंतो, ए महं for अहं. 20 > ग्र सामण्णं. 21 > ग्र भोते. 23 > ए प्याहिउं, ए तुस for भुस. 24 > ए तडिजालानलमरणे. 25 > ग्र हिरियन्छ ए हिरिसंध, ए णु निस्सारं. 27 > ए जीवो पुण, ए मोह for विसय. 28 > ए पज्जलिए, ए उज्जल for अंतो. 29 > ए तो for जे, ए महिड्डिया. 30 > ए परियणा. 31 > ए वर्लणं for ववणं, ग्र भयदीणपुण्णवयणो ए भयचुश्वदीणविमणो. 33 > ए सिय for स्य, ए वियलाणा for विख्याणं, ए थुडुंकियं. 34 > ए मालो वाबी-.

| 1  | मंदार-पारियायय-विथिसिय-णव-कुसुम-गोच्छ-वेचहण् । वसिउं दिव्वामोण् हा कह होहं असुइ-गंधो ॥                        | 1    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | फालिय-मणि-णिम्मबिए जलंत-बेरुलिय-मंडिए भवणे । बसिऊणं वसियब्वं जर-कृदय-कए उडय-वासं ॥                            |      |
| 3  | तेलोक-तुंग-चिंता-दुमे व्य णमिऊण जिणयर एत्थ । णूण मण् णवियव्यं मूढाणं भण्ण-पुरिसाणं ॥                          | 9    |
|    | वित्थय-णियंब-पुलिणे रमिउं हंसो व्व तियस-विलयाण । हा मणुय-लोय-एत्तो होहं महिलो कुमहिलो व्व ॥                   |      |
|    | वर-पोमराय-मरगय-कक्केयण-रयण-रासि-विक्खितो । णूणं किविणो घेच्छं वराडियं धरणिवट्ठाओ ॥                            |      |
| 8  | गंभ्रव्ब-ताल-तंती-संवित्य-मिलंत-महुर-सदेणं । बुज्झंतो होही सो संपद्द खर-णिटुर-सरेहिं ॥                        | 6    |
|    | सुर-सेरूम्मि पयासं जिण-जम्मण-मंगलम्मि वहंते । तं तत्थ णिश्चयं मे तं कण ण सलहियं बहुसी ॥                       |      |
|    | हा दिणयर-कर-परिमास-विवासियंषुरुह-सरिस-मुह-सोहं । सुरगिरि-सिर-मउड-समं कड्या उण जिणवरं दच्छं ॥                  |      |
| 9  | 🛊 दर-दलिय-कुवलउप्पल-विसष्ट-मयरंद-र्विदु-मंदुमियं । थण-जुयलं हो सुर-कामिणीण कह्या पुणो दच्छं ।।                | 9    |
|    | ित्यसिंद-विलासिणि-पणय-कोव-पन्विन्द-कमल-राइलं । पडम-महापडमाइसु दहेसु मह मज्जणं कत्तो ॥                         |      |
|    | तं णवर खुढइ हियए जं नं णंदीसरे जिणिद-महे । तीय महं पेसविया दिट्टी धवलुजल-विलोला ॥                             |      |
| 12 | सुंदरयर-सुर सय-संकुले वि रंगम्मि णसमाणीए । सहि-वयण-णिवेसिय-स्रोयणाऍ तीए चिरं दिट्टो ॥                         | 12   |
|    | समवसरणिम पत्तो विविद्द-विणिम्मविय-भूसणावयवो । सुरलोय-णिमिय-लोयण-धवलुजल-पम्हलं दिहो ॥                          | -    |
|    | हा सुर-गरिंद-गंदण हा पंडय रुद्-भद्द-सालवण । हा वक्खार-महागिरि हिमवंत कहिं सि दट्टव्वो ॥                       |      |
| 15 | हा सीए सीओए कंचण-माण-घडिय-तीर-तरु-गहणे । हा रम्मय धरणीहर फुरंत-माण-कंचण-घराणे ॥                               | 15   |
|    | हा उत्तर-देव-कुरू हा सुर-सरिए सरामि तुह तीर । रयणायर-दीवेसुं तुज्झं मे कीलियं बहुसो ।।                        |      |
|    | इय विरुचंतो श्विय सो धोयत्थोवं गरुंत-कंतिस्त्रो । पवणाहओ ब्च दीवो झित्त ण णाओ किहें पि गक्षो ॥ अवि य ।        |      |
| 19 | एवं पलावेहिँ दुई जजेंनो, पासद्वियाणं पि सुराण णिश्चं । वजासणी-घाय-हश्रो व्व रुक्लो, पुण्णक्लए मञ्च-वसं उयेह । | 1 18 |
|    | दस वास-सहस्साइं जहण्णमाउं सुराण मज्झम्मि । उक्कोसं सन्वट्टे सागर-णामाइँ तेत्तीसं ॥ 🕽                          |      |
|    | ुँ८५) तभो भो भो पुरंदरदत्त महाराय, जं तए चिंतियं 'एयस्स सुणिणो सयल-रूव-जो•वण-विण्णाण-लायण                     | η-   |
| 21 | मंपण्ण सफल-मणुय-जम्मस्य वि किं पुण वेरग्गं, जेण एयं एरिसं एयंत-दुक्खं पब्वजं पवण्णां' ति । ता किं इमं पि पुरि | सं21 |
|    | मंसार-दुक्खं अणुहविऊण अण्णं पि वेरग्ग-कारणं पुच्छिज्ञह ति ।                                                   |      |
|    | णरणाह सब्व-जीवा अणंतस्रो सब्व-जाइ-जोणीसु । जाया भया य बहुसो बहु-कम्म-परंपरा-मृहा ॥                            |      |
| 24 | एयं दुह-सय-जलयर-तरंग-रंगेत-भासुरावत्तं । संसार-सागरं भो णरवर जइ इंच्छसे तरिउं ॥                               | 24   |
|    | भो भो भणामि सन्वे एयं जं साहियं मण् तुञ्ज्ञ । सद्दहमाणहिँ इमो उवण्सो मञ्ज्ञ सोयन्त्रो ॥ अति य ।               |      |
|    | मा मा मारसु जीए मा परिहव सज्जले करेसु दयं। मा होह कोवणा भो खलेसु मेर्ति च मा कुणह ॥                           |      |
| 37 | अिंछ विरमें समु य सच्चे तव-संजमे कुणसु रायं। अदिण्णं मा गेण्हह मा रज्जसु पर-कलत्तिमा ॥                        | 27   |
|    | मा कुणह जाह-गब्वं परिहर दूरेण घण-मयं पावं । मा मज्जसु णाणेणं बहु-माणं कुणह जह-रूवे ॥                          |      |
|    | मा हससु परं दुहियं कुणसु द्यं णिश्वमेव दीणम्मि । पूण्ह गुरुं णिश्वं वंदह तह देवण हट्टे ॥                      |      |
| 30 | संमाणसु परियणं पणइयणं पेसयेसु मा विमुहं । भणुमण्णह मित्तयणं सुपुरिस-मग्गो फुडो एसो ॥                          | 30   |
|    | मा होइ णिरणुकंपा ण वंचया कुणह ताव संतोसं । माण-त्थदा मा होइ णिक्किवा होह दाण-परा ॥                            |      |
|    | मा कस्म वि कुण णिंदं होजसु गुण-गेण्हणुजन्नो णिययं । मा भप्पयं पसंसह जह वि जसं इच्छसे धवरुं ॥                  |      |
| 33 | बहु-मण्णह गुण-रयणे एकं पि कयं सयं विचितेसु । आलवह पढमयं चिय जद्द इच्छह सज्जणे मोत्तिं ॥                       | 33   |
|    | पर-वसणं मा णिंदह णिय-वसणे होह वजा-घडिय व्व । रिद्धीसु होह पणया जह इच्छह अत्तणो रुच्छी ॥                       |      |

<sup>1&</sup>gt; P निवहर, P वसिओ. 2> उत्तहय for उहय. 3> P om. तुंग, P निमयव्यं, P अश्वदेवाणं ॥ 4> उ होहम for होहं. 5> P पउम for पोम, P कंकेयण, P किमिणो वेत्थं वहाणियं. 6> P बोहिस्सं for होही सो. 7> P साहियं for सल्हियं 8> P दाहिणक्ररपि for हा दिणयर कर परि , P सुन्होहं , P om. सिर, P समें से कर थाओ जिणवित्दरथे ॥ 9> P दरि for दर P मिंदु for संदु , P om. हो, P गुरं वरकामि . 10> उद्देश महु गज्जणं. 11> P नरवर for णवर, P महं for महे. 12> P om. मुरसय, P नश्चमाणीओ, P निमेसिय. 13> उ लोयणिम्मय. 14> P नंदण for णिरंट, उ णंदण पंडय तर क्ष्यभूद-सालवणं. 15> उ सीतोदे, P धरणियरा सोहियफुट कंचण. 16> P तुज्झ मए कीलियं. 17> P थोवंथोवं, P चि for पि. 18> P दुं जुर्णेतो, उ वज्जासिणि, P करसो पुणवस्त्रय वसुवसं. 20> P पुरंदरयत्त. 21> P पण्णा for संपण्ण, उ सफल जम्म-मणुयस्स बि, P वेरयं for वेरगां, P एतं for एयं, P एवको ति । तो कि. 22> P अणुभविकणं अन्नमि वे . 24> P तुरंग, for तरंग, P तो for भो. 25> उ सं for जं, उ तुब्धं for तुज्झ, P मज्ज for मज्ज. 26> P मारेमु जिए, P कोहणाहो खलेहिं. 27> P तह for तव, P अणिश्व for अदिण्णं. 28> P माणेणं बहुमायं मा कुणग रू वे for the 2nd line. 29> P परं, उ दयं णिश्व णिश्व दी , P गुरू for गुरूं. 30> उ कुई for कुहो. 31> JP -थढा. 32> उ कस्सह कुण णिहं होज्ज गुण, P वेण्डस जुओ, P शह सि for जद्द वि. 33> P मण्णव for मण्णह, P पि वितेमु for विचितेसु. 34> P लिंड ।

| 1      | अलियह धम्म-सीलं गुणेसु मा मच्छरं कुणह तुब्मे । बहु-सिक्खिए य सेवह जह जाणह सुंदरं लोए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -      | मा इन्हों अवाह जो प्रहरं पश्चिमगढ़ कहव-संविधा वि । जह गेविहरूप इच्छह लाए सुह्यराण-पदाय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 3      | कारोग कि मा भागाव गर्वरं जे महम-वेहर्य वयर्ग । सन्ध भागामि एसा दाहरम पार्थ छायान्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| 3      | धम्मस्मि कुणह बसर्ग राजो सत्येसु णिउण-भणिएसु । पुणरुत्तं च कलासुं ता गणणिजो सुयण-मज्झे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|        | इय णरवह इह लोए एयं चिय णूण होइ कीरंतं । घम्मत्य-काम-मोक्साण साहयं पुरिस-कजाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|        | ता कुणसु आयरं भो पढमं काऊण जं इमं भिणयं । तत्तो सावय-धम्मं करेसु पच्छा समण-धम्मं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6          |
| 6      | मा कृति मुक्त-स्थाल-कृतक मुक्तिओ विमल-णाण-कृतिलो । वश्चिहित्से सिहि-बसही संग्रल-कृतिकाण वाच्छ्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|        | जत्थ ण जरा ण मण् ण वाहिणो णेय सच्व-दुक्खाई । तिहुयण-सोक्खाण परं णवरं पुण अणुवर्म सोक्खं ॥ अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 9      | कंकार हर-पारे जलहि-जल-समे भीमणावस-दक्खे. अवंत-वाहि-पीडा-जर-मरण-ममाबद-दुश्लाइ-चक्क ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9          |
|        | क्रजंनाणं जियाणं हरू-सय-पुत्रे मोह-मुद्याण लाणं, मोत्तं तं कवलं भो जिणवर-वयणं णिरिध हत्थावलंबा ॥' ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|        | ८८६) एरथंतरम्मि क्रहेतरं जाणिकण भावद्ध करयलंजलिणा पुच्छिमा भगवं धम्मणदणा बासव-महामातणा, भाणय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 12 च   | जेज । 'भगवं, जो एस तए अम्ह एवंत-इन्ख-रूवो साहिजो चड-गइ-ळक्खगो संसारो, एयस्स पढम कि जिमित्त, जेज एए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12         |
| जी     | वा एवं परिभमंति' ति । भणियं च गुरुणा धम्मणंदगेण । 'भो भो महामंति, पुरंदरदत्त महाराय, णिसुणेसु, संसार-परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| भा     | प्राप्त्य जं कारणं भणियं तेलोक्क-बंधिहं जिणबेरेहिं नि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 15     | कोहो य माणो य अणिगाहीया, माया य लोहा य पवडूमाणा । चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मुलाई पुणब्भवस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15         |
|        | भण्णाणंचो जीवो पहिवजह जेण विसम-दोग्गई-मग्गे । मृद्रो कजाकते एयाणं पंचमा मोहा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| तत्र   | य कोहो णाम जं केणह अवरेत वा अणवरखे वा मिच्छा-वियप्पेहिं वा भावयंतस्स परस्स उवर्रि बेध-घाय-कस-च्छेय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 18 तज  | नणा-मारणाइ-भावा उववज्रह तस्स कोहो ति णामं । जें। उण अहं एरिसो एरिसो ति तारिसो ति य जाइ-कुल-बल-विज्ञा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18         |
| ধ্বতা  | । इंडिं एसो उण ममाहमो कि एयस्स अहं विसहामि ति जो एरिसो अञ्चवसाओ अहं नि णाम सो माणो ति भण्णह् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| जो     | उण इमेणं पक्षोगेणं इमेण वयण-विण्णामेणं इमेणं वियप्पेणं एयं परं वंचेमि ति, ते च सक्कारणं णिक्कारणं वा, सव्वहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 21 वंच | णा-परिणामी जो एसो सब्ब-संसारे माया माय सि भण्णह । जो उण इमं सुंदरं इमं सुंदरयरं एयं गेण्हामि इमं ठावेमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19         |
| एयं    | रक्खामि ति सन्वहा मुच्छा-परिणामो जो सो लोहो ति भण्णइ । तत्य जो सो कोवा यो चउप्पयारी सन्वण्णूहिं भग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| वंता   | हिं पर्स्वविभो । तं जहा । अर्णताणुबंची, अप्यचन्खाणवरणो, पश्चन्खाणावरणो, मंजलणो चय । तन्थ य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 24     | पच्चय-राई-सरिमो पढमो बीओ उ पुढिव-भेय-समो । बालुय-रहा तइओ होह चउत्था य जल-रेहा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24         |
|        | पष्वय-राइ-सिरच्छो कोवो जम्मे बि जस्स जो हवइ । सो तेण किण्ड-लेखो णरवर णरयं समिछयइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|        | खर-पुढवी-भेय-समो संवच्छर-मेस-कोह-परिणामो । मरिऊण णील-लेमो पुरिसो निरियसणे जाइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|        | All A Collection and Action and A | 27         |
|        | जल-रेहा-सारिच्छा पुरिसा कोहेण तेउ-लेस्याए । मरिऊण पक्ख-मेत्ते भह ते देवत्तणमुर्वेति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|        | माणो वि चउ-वियप्पो जिमेहिँ समयभ्मि णवर पण्णविभो । णामेहि पुन्व-भणिभो जं णाणतं तयं सुणह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|        | ण णमइ सेलर्थमो ईसिं पुण णमइ अध्यिमो थेमो । कह-कह वि दारु घडियो सबसो श्विय होइ वैत्तमनो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> 0 |
|        | सेलत्थंभ-सरिच्छेण णवर मरिऊण वश्वण् णरण् । किंचि पणामेण पुणो अहिय-धंभेण निरिण्सु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|        | दारुय-थंभ-सिरच्डेण होइ मानेण मणुय-जम्मस्मि । देवत्तणस्मि वश्चइ वेत्तलभो णाम सम-मानो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 33     | माया वि चउ-वियप्पा वंस-कुइंगी य मेंढग-विसाणा । धणुओरंप-सरिष्छा ईमि वंकाउ गप्पडिया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b> 3 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

<sup>1 &</sup>gt; P अअजिसहिय for अलियह, P ह for य before सेवह 2 > P जणं for जगे, P पदार्थ. 3 > P व for वि, P तर्वर जं. 5) म नरबर for गरवह, अचिय होड जुण कीरंनं, म साहसं for साहयं. 6) म तो for भी, म जह for जं. 7) म वसई for वसही. 8> P वाहिणा णेय, P तहुयणसोनखाउ परं. 9> P जलहिसममहाभी, P मयाणेक्कनिक्खाई. 10> P ते for तं. 11) Pom. सहंतरं, J भयवं. 12) P एसी for एस, Jom. अस्ह, Pom. एयंसं, P लक्खणं, J एवण for एए. 13) Jom. एयं, P पुरंदरयत्त, P परिभवणस्यः 14) P बंधू for बंधूहि, P om. हि जिजबरेहि etc. to अजबरद्धे वा. 15) उ श्रीकिसहीया 17) P वधवायतज्जणमा. 18) P कोवो for कोहो, P om. ति तारिमो त्ति. 19) म कीस for किं, P om. अहं, म विसहिम P विसहामी, उ परिस अज्झवसाओं सो माणों 20 > P जो पुण, P वयणिश्वासेणं, P एयं परतंत्रिमित्तः 21 > P सा for जो पसी, JP संसारमाया, P इमें न सुंदर्र इमें च न सुंदर्र एयं, P ठावेमि इमें न देगि एयं. 22 ) P लोगो, J om. अगर्वतेष्टि. 23 ) र अप्यचनिवाणो, Pom. तत्थ य. 24) P बिइओ, Jadds 3 later, J पुटबीसेय, J जलरेहो. 25) राई for राइ, P जस्स नी घडर 1. 26) P तिरियत्तर्ण, अ जाई P जायह. 27) P मरिसा माम, P परिणामा, P को उल्लेमा, P मणुवसणे जंति 1. 28) J जलरेहासिरसो उण पुरंसा कोहेण तउ तेउ, Pसारिच्छा कीलंनपणट कोबसम्भावो । मरिकण तेउलेसा पुरिसा देवसणे जंति । 29} P नामेग for णामेहि, अ णाणं तं for णाणत्तं. 30 > P उप for पुण. 31 > P उपो for पुणो. 32 > P दासरथंम, J सममाणे 33) १ मेढंगवसाणा, १ घणअर्वसारिच्छा ईसि च काउ खप्पडिया, उ सारिच्छा ईसी.

33

|    | 2013                                                                                        | 84                  |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 1  | वंस-कुंडगो भहवंक-वित्य-समाभौ भवस्स णस्यिम । जाइ तिरिएसु णवरं मय-सिंग-समाप् लेलाए ॥          | l                   | 1  |
|    | घणुओरंप-सरिच्छो माया-बंधिहैँ होइ मणुयत्तं । होइ अवस्तं देवो ईसी-वंकार्ष् मायाए ॥            |                     |    |
| 3  | 3 लोहो वि चउ-वियप्पो किमि-राओ होइ णीलि-राओ म । कइम-राय-सिरच्छो होइ चउत्थो हलिहि व्य         | r 11                | 3  |
|    | पढमेण होड्ड णरथं बीएण भणंति णवर निरियत्तं । तहएण मणुय-जोणि होड्ड चडरथेण देवत्तं ॥           |                     |    |
|    | कोवो उच्वेयणको पिथ-धंचव-णासणो णस्वरिंद । कोवो संतावयरो सोग्गइ-पह-रूंम भी कोवो ॥             |                     |    |
| 6  | 6 (८७) अवि य कुविओ पुरिसो ण गणेह अत्यं जाणत्यं, ण घरमं णाधरमं, ण करमं जाकरमं, प             | ग जसं णाजसं, ण      | 6  |
|    | किसी णांकिसी, ण कर्ज णाकर्ज, ण भक्षं णाभक्षं, ण गम्मं णागम्मं, ण वर्ष णावदं, ण पेथं णां     | रेयं, ण बर्ल णाबलं, |    |
|    | ण दोग्गई ण सोग्गई, ण सुंदरं णासुंदरं, ण पच्छं णापच्छं ति । भवि य ।                          |                     |    |
| 9  | 9 बुह्यण-सहस्स-पिरणिंदियस्स पयईप् पाव-सीलस्स । कोवस्स ण जंति वसं भगवंते साहुणो तेण ॥        | तेण,                | 9  |
|    | मिच्छा-वियप्प-कृविओ कोव-महापाव-पसर-पिडवडो । मारेइ भायरं भइणियं पि एसो जहा पुरिसो            | u'                  |    |
|    | भणियं च णरवहणा 'भयवं, ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, केरिसो वा, कि वा इमेण कयं' ति । भणि         | धि च गुरुणा।        |    |
| 12 | थ ''जो एस तुज्य वामे दाहिण-पासिम संठिमो मज्य । भगरंजण-गवलाभो गुंजाफल-रत्त-णयण-जुमो          | u                   | 12 |
|    | तिवलि-तरंग-णिडालो-भीमण-भिउडी-कयंत-सारिच्छो । भुमयावलि-भंगिल्लो रोस-फुरंताहरोट्ट-जुओ ।       | ı                   |    |
|    | दढ-कडिण-णिहरंगो बीओ कोवा व एस संपत्तो । एएण कोव-गहिएण जं कयं तं णिसामेहि ॥                  |                     |    |
| 15 |                                                                                             | कांडलं एकं ॥        | 18 |
|    | उत्तत-कणय-महया फरिहा पायार-रुचिर-गुण-सोहा । तम्मि पयासा णग्ररी कंची कंचि व्य पुरुईए ।       |                     |    |
|    | नीए बि य महाजयरीए पुन्वदक्षिलणा-भाग निगाउय-भेत्ते रगडा णाम संणिवेस्रो । सो य केरिसो । विंझा |                     |    |
|    | 8 मत्त-महिस-मंक्स्लो, हर-णिलक्षो जङ्सको उद्दाम वसह-देखंत-रेहिरु, मलय-महागिरि-जङ्सको दीह     |                     | 18 |
|    | णहंगणाभोउ जइसभा पयड-गहवइ-सोहिओ ति । अवि य ।                                                 |                     |    |
|    | धण-धण्ण-सालि-कलिओ जण-सय-वियरंत-काण्णो रम्मो । रगड ति मंणिवेसो गोडल-सय-मिलिय-र               | तेह्रयणी ॥          |    |
|    |                                                                                             | - S                 |    |

21 तिम य जम्म-दलिही बहुलीय-रुयंत-परिगओं चंडो । कलहाबद्ध-कलयलो सुसम्मदेवो ति वसइ दिओं ॥
तस्स य भद्दसम्भो णाम जेट्ठउत्तो । मो य बालत्तो चेय चंडो चवलो असहणो गव्विओ थडो णिटुरो णिटुर-वयणो सञ्चडिभाणं चेय दुर्ज्वास्तो अणवराहिणो अण्मे डिभे य परिताडयंतो परिभमइ । तस्स तारिसस्स दृट्ण सब्भावं पयई व डिभेहिं
24 क्यं णामं चंडलोमो ति गुण-णिष्फण्णं णामं । ता णरणाह, मो उण पूर्मो । इमस्स य गुरुयंणंणं सरिस-गुण-कुल-सील-माण- 24
विहव-विण्णाण-विजाणं बंभण-कुलाणं बालिया बंभण-कण्णया पाणि गाहिया । ते वि तस्सेव कुढुंब-भारं णिक्खिबिऊण मूदलोग-वाया-परंपरा-मृदा तृसह-दालिइ-णिब्वेय-णिब्विण्णा गंगाण् तित्थयत्ता-णिभित्तं विणिगाया माया-पियरो ति । एसो वि
27 चंडमोमो कय-णियय-वित्ती जाव जोब्वणं समारूढो । सा वि णेदिणी इमस्स महिला तारिसे असण-पाण-पावरण-णियंसणा- 27

दिए असंपर्डते विविह-विलास तहा वि जोव्वण-विसदृमाण-लायण्णा रेहिउं पयत्ता । अवि य । भुंजउ ज वा तं वा परिहिज्ञउ जं व तं व मिलिणं वा । आदिरय-लायण्णं तारुण्णं सन्वहा रम्मं ॥ 30 तओ तम्मि तारिसे जोव्वण बदृमाणा सा णंदिणी केरिसा जाया ।

जत्तो जत्तो वियरइतत्तो तत्तो य कसिण-धवलाहिं। अश्चिज्ञह् गाम-जुवाण-णयण-णीलुप्पलालीहिं॥ ६८९) तभो हमो चंडसोमो तं च तारिसं पेच्छमाणो अखंडिय-कुल-सीलाय वि तीय अहियं ईसा-मच्छरं असमुख्वहिउमाहत्तो। भण्णाह् य,

1> १ अद्यंगवित्यओ वन्धाः अवस्म, १ जाति for जाह, १ संग for सिंग, १ मायाए for लेसाए. 2> १ घणउरंव-, ३ मायाबहें इ होइ, १ ईसि. 3> ३ राइ for राय, १ हलिंद व्य. 4> ३ वितिएण for बीएण, १ अवित्त for भणित, १ तहए माणुसजीणी. 5> ३ कोही, १ उब्वेवणओ, ३ इंसओ कोओ. 6> ३ ण अणह्यं १ नाणित्यं, ३ om. लाषम्मं, १ नकामं for ण कर्मं, ३ णाअक्सं १ नोकामं, १ न यसं, ३ णा अकसं १ शोयहं १ ता अकसं १ तोकामं, १ न यसं, ३ णा अकसं १ शोयहं १ ता अकसं १ तोकामं, १ न यसं, ३ णा अकसं १ शोयहं १ ता अकसं १ तोकामं, १ न यसं, ३ णा अकसं १ शोयहं १ ता अकसं १ तोकामं, १ न यसं, ३ णा अकसं १ शोयहं १ ता अकसं १ तोकामं, १ न यसं, ३ णा अकसं १ तो अकसं १ ता अकसं १ ता अकसं १ ता अवसं १ ता अकसं १ ता अवसं १ त

- 1 जे धणिणो होति गरा बेस्सा ते होति गवरि रोराणं। दट्टण सुंदरयरं ईसाए मरंति मंगुलया ॥ णरवर, अहिंको इमाणं अहम-णर-णारीणं ईसा-मच्छरो होइ । अवि य । अत्थाणाभिणिवेसो ईसा तह मच्छरं गुण-समिद्ध । अत्ताणिम पसंसा कुपुरिस-मगो फुडो एसो ॥ तओ एवं णरणाह, तीय उवर्रि ईसं समुब्बहमाणस्स वश्चह कालो । अह धवल-कास-कुसुमो णिम्मल-जल-जलच-रेहिर-तरंगो । सरएण विणिम्मविभो फलिय-मङ्भो म्ब जिय-लोभो ॥ 6 जोण्हा-जलेण पश्चालियाइँ रेहंति भुयण-भायाइ । पलभोब्वेह्निर-भीसण-स्त्रीरोय-जलाविलाई व ॥ दर-लुब्बमाण-कलमा दर-कुसुमिय-सत्तिवण्ण-मयरंदा । दर-वियसमाण-णीमा गामा सरयम्मि रमणिजा ॥ णिष्फण्ण-सन्व-सासा आसा-संतुट्ट-दोग्गय-कुर्डुवा । ढेकंत-वसह-रुद्दरा सरयागम-मुद्दिया पुहर्ई ॥ ९ तओ एयं च एरिसं पुहइं अवलोइऊण परितुट्टा णड-णट्ट-मुह्रिय-चारण-गणा परिभमिउं समाढत्ता । तम्मि य गामे एकं <sup>9</sup> णड-पेडयं गामाणुगामं विहरमाणं संपत्तं। तथ्य पहाण-मयहरो हरयत्तो णाम। तेण तस्स णडस्स पेच्छा दिण्णा, णिमंतियं च णेण सन्वं गामं । तत्थ छेत्त-बद्झ-जुय-जंत-जोत्त-पगाह-गो-महिस-पसु-वावडाण दिवसको क्षणवसरो दृदृण 12 तेण राईए पढम-जामे पस्संते कलयले संठिए गो-वग्गे संजिमए तण्णय-सत्थे पसुत्ते डिंभयणे कय-सयल-घर-वावारा गीय- 12 मुरय-सह-संदाणिया इव णिक्खंतुं पयत्ता सब्व-गामउडा । अवि य । गहिय-दर-रुइर-लीवा अवरे वर्षात मंचिया-हत्था । परिहिय-पाउय-पाया अवरे ढंगा य धेन्ण ॥ ५९०) एसो त्रि चंडसोमो णिय-जाया-रक्खणं करेमाणो । कोऊहलेण णवरं एयं चिंतेउमाढत्तो ॥ 15 'अब्बो जइ णडं पेच्छओ वचामि, तओ एसा मे जाया, कहं बह इमं रक्खामि। ता णडो ण दृह्वो । बह एयं पि णेज, ण जुजाइ तम्मि रंगे बहु-सुंदर-जुवाण-सच-संकुल-णयण-सहस्स-कर्वालयं काउं जे। सो वि मम भाया तिहं चेव तं णडं 18 वहुं गओ ति । ता जं होउ तं होउ । हमीग् सिरिसोमाग् मेणीग् समप्पिऊण वश्वामि णडं दहुं । समप्पिऊण, कोंटिं <sup>18</sup> घेनुण गओ एसी चंडसोमो सो । चिर-णिगाए य तम्मि सिरिमोमाए भणियं 'हला पेदिणि, रमणीओ को वि एसो णिबंड समाढतो, ता किं ण खणं पेच्छामो'। जंदिणीए भणियं 'हला सिरिसोमे, किं ण-याणिस णिययस्य भाउणो चरिय-21 चेट्टियं जेण एवं भणिस । णाहं अत्तर्णो जीएण णिव्विण्णा । तुमं पुण जं जाणिस तं कुणसु' ति भणमाणी ठिया, सिरिसोमा 21 पुण गया तं णां दहणं ति । तस्स य चंदशोमस्स तम्मि रंगे चिरं पेच्छमाणस्स पट्टीण एकं जुवाण-मिहुणगं मंतेउं समादत्तं । भणियं च जुवाणेणं । 'सुदरि सुमिणे दीससि हियए परिवससि घोलमि दिसासु । तह वि हु मणोरहेहिं पश्चक्लं अज दिट्टासि ॥ 24 तुह सोहग्ग-गुणिधण-विद्वय-जलणावली महं कामो । तह कुणसु सुयणु जह सा पसिमजह संगम-जलेण ॥ ' एयं मंतिज्ञमाणं सुयं चंडमोमेण आसण्ण-संठिएणं । दिण्णं च णेण कण्णं । एत्थंतरम्मि पडिभणिओ तीए तरुणीए सो जुवाणो 'बालय जाणामि अहं दक्को चाई पियंत्रओ तं सि । दृढ-मोहिओ क्यण्णू णतरं चंडो पई अम्ह' ॥ \S ९१) एयं च सोऊण चंद्र-सहायण्णणा जाय-संकण चिंतियं चंद्रसोमेणं । 'ण्णं एसा सा दुरायारा मम भारिया । ममं इहागयं जाणिकण इमिणा केण वि विडेण सह मंतयंनी ममं ण पेच्छइ । ता पुणो णिसु गिमि किमेश्य इमाणं णिप्फण्णं
- 30 दुरायाराणं' नि । पडिभणियं च जुवागण । 30

'चंडो सोम्मो व्य पई सुंदरि इंदो जमो व्य जह होइ । अज महं मिलियव्यं घेत्तव्या पुरिस-बज्झा या' ॥

1 > P वेसानों for वेस्सा ते, J inter. णवरि होति, P नवर रोराण, P सुंदरयणं. 2 > P इसाणमहूस, J -लारीणं 3) म अत्थाम अभि°. 4) म एवं for एवं, P वश्चए. 5) म फालियमह्य P फालिइमइड. 6) P प्रजालियाई, P पलश्रोतेश्विर, उ व्व for व. 7) P फलमाणकलमादर कुनुमयसत्तिवण्णे मरंदा, उ णीवा for णीमा. 8) P निष्पन्न, P संनुद्धराणयकुडुंगा । ढेंकतवसदि-, P गहिया for मुहिया. 9) P मुडिय for मुद्धिय, P मासे for गामें 10) अणडनेटथं, P मामवियर्माणं, P तम्म य for तत्थ. 11) अ च से णेण सन्वगामं, P ते य for तत्थ, अ चक्छुज्यूयं P छयछजुय, P om. जोत्त, P महिसि-, P अवसरीर 12) P पसंते, P वावारी. 13) J ईय for इव. 14) P पाना for पाया, ए उ for य. 15 > P चिति 3° 16 > P नड for ण छं, उ कह, P इमं च रक्खामि, P om. ता, उ णेजा- 17 > P -जायाणसयसुकुले, Jom. तर्हि चैवः 18) P संहीर्ज for नं होड, P भागीए for भेणीए, P दहुर्ग for दहुं, Jom. समस्पिकण, उकोंगी P कोंटि 19) Jom. सो, Jom. य, P नंदिणी, उको बिच (य?) एमा P को विउपसो 20) P णश्चित्रमाहत्तो, माउअस्स चरिमचेट्रिअं 21) P जीविएण, J om. पुण, P द्विशे for ठिया. 22) P उण for पुण, P पट्टी एकं ति जुनाणिमहुणयं मंते समादत्तं (J adds ए after पट्टि later and it has some letter, not easily identified, between एकं and जुँ, रसमादतोः 25 > म्बाला for जलणाँ, म्मह्क्समो, म्कुण for कुणमुः 26 > म्परंच, मंतिँ, र आसण्ण-हिएणं. 27) P बालय जणोमि, P मज्झ for अम्ह. 28) Jom. चंडसद्दायण्णणा, P जाया से किंग. 29) P गमिहागयं, P इमिणा य नो केग 30 > Pom. च, P जुयाणेग 31 > P सोमो, JP जसो for जमो, P इह होडज for जइ होइ, radds नो before धेतन्त्रा, Pom. वा.

 $^{21}$ 

24

27

30

1 भिणियं च तरुणीए। 'जह एवं तुह णिच्छ भो ता जाव महं पहें हह कि ए णड-पेच्छ णयं पेच्छ ह ता भहं णिय-गेहं गच्छामि, 1 तथ्य तए मम मग्गालगोणं चेय आगंतव्वं' ति भणितण णिग्गया, घरं गया सा तरुणी। चिंतियं च चंडसोमेणं 'अरे, स्र 3 बिय एसा दुरायारा, जेण भणियं हमीए 'चंडो मह पह' ति । अण्णं च 'इह चेय पेच्छ णए सो कि छि समागओ' ति । अण्णं ति एत्य आहं दिहो ति । ता पेच्छ दुरायारा दुस्तीला महिला, पृष्णं चेय खणेणं एमहंतं आलप्पालं आढतं। ता किं पुण पृथ्य मए कायव्वं' ति । जाव य हमं चिंतेइ चंडशोमा हियण्णं ताव हमं गीययं गीयं गाम-णडीए।

ा जा जसु माणुसु वह्नहर्डें तं जह अण्णु रमेह । जह सो जाणह जीवह व सो तहु प्राण छण्ड ॥

﴿ ९२) एयं च णिसामिजण आयद्ध-तिविल-तरंग-विरह्य-भिउडी-णिडालवहेणं रोस-फुरफुरायमाणाहरेणं अमिरस-वस-विलस्माण-सुवया-छण्णं महाकोव-कृतिपूणं चितियं । 'किंहें मे दुरायारा सा य दूसीला वृद्ध अवस्सं से सीसं गेण्हामि'

शित चितेतो समुद्धिओं, कोंटिं चेत्तृण गंतुं च पयत्तो । महा-कोव-अमधमायमाण-हियओं णियय-घराहुत्तं गंत्ण य बहल- १ तमोच्छह्ण स्वलं भूमि-भागे घर-फिलहस्स पिट्ट-भाणु आयारिय-कोंटी-पहार-सजो अच्छिउं समादतो । हुओ य उक्सेहें पेच्छणणु स्तो तस्स भाया भहणी य घर-फिलहय-दुवारण पित्रसमाणा दिट्टा णणं चंडसोमेणं । दट्टण य अवियारिकण पर
12 लोयं, अगणिकण लोगाववायं, अयाणिकण पुरिस-विसमं, अबुद्धिकण णीई, अवहिश्वकण सुपुरिस-मगं, सब्बहा कोव-विस- 12 वेय-अधिण विय पहुओं कोंकीणु सो भाया भहणी वि सिरिसोमा। ते य दुवे वि णिविलया घरणिवट्टे। 'किर एसो सो पुरिसो, णुसा वि सा मम भारिय' सि 'आ अणज्ञ' ति भणमाणो जाव 'सीसं छिंद्राधि' ति कोंटी आभामिकणं पहाविओं ताव । विय झण सि फिलहणु लग्गा कोंटी । तीय य सहेण बिउद्धा सा कोट्टय-कोणाओं णेदिणी इमस्स भारिया । भणियं ससंभमाणु 15 तीणु 'हा हा दुरायार, किमेयं तणु अज्ञावसियं' ति चाइया ते णियय-बिहणि सि भाया वि' । ते च सोकण ससंभमेण णिक्विया जाव पेच्छह पाडियं तं भहणीयं ति ते थि भाउपं ति । तओ संज्ञय-गरुय-पच्छायावेणं चितियं णेण ।

५ 'हा हो मए अकनं कह णु क्यं पाव-कोव-वसएंग । मिच्छा-वियप्प-किष्पय जाया अलियावराहेणं ॥ हा बाले हा वच्छे हा दिइ-माया-समिष्णि मज्झ । अह भाउणा वि अंते करिसयं संपयं रह्यं ॥' एयं च चिंतिऊर्ग 'हा हतोस्हि' ति भगमाणो मुस्छिओ, पिडे शे घरणि-वट्टे । पंदिणी वि विसण्णा ।

हा मह देयर वल्लह हा बाले मह वयंसि कत्थ गया । हा दह्य मुंच मा मा तुमं वि दिण्णं ममं पार्य ॥ ६९३) खण-मेत्तस्स य लद्ध-सण्णो विलविउं पयत्तो चंडमोमो ।

हा बालयं हा वच्छय कह सि मण् णिग्घिगेण पावेणं। भाउय वच्छल मुद्धो णिवाहभो मूह-हियएणं॥ हा जो किश्यल-बृद्धो बालो खेलाविओ संगहेणं। कह णिह्णण सो बिय छिण्गो सत्थेण फुरमाणो ॥ हा भाउय मह वलह हा भहणी वच्छला पिउ-विणीया। हा माइ-भत्त बालय हा मुद्धय गुण-सयाहण्ण॥ चित्रयस्म निष्ययत्तं मग्गालग्गो जया तुमं पिउणो। पुत्त तुमं एस पिया भणिऊण समिप्यओ मज्म ॥ जणणीण पुण भणिओ ओ अंतालहणो ममं एसो। पुत्त तुमं दृहक्वो जीयाओ बि वल्लहो वस्सं॥ ता एवं मज्झ समिप्यस्स तुह एरिसं मण् रह्यं। पेच्छ पियं पिय-वच्छय कोव-महारक्ख-गहिएणं॥ वीवाहं वच्छाण् कारेंनो संपयं किर अउण्णो। विंतिय-मणोरहाणं अवसाणं केरिसं जायं॥

किर भाउणो विवाह णव-रंगय चीर-बद्ध-चिंघालो । परितुहो णश्चिस्सं अप्पोडण-सह-दुल्लिको ॥ जाव मण् श्विय एयं कुविण्ण व पेच्छ कयं महकम्मे । अण्णहर्य चिंतियं मे घडियं अण्णाण् घडणाण् ॥

1 🕽 Р कई for कहि, ए ल for लह, ए ताब for ता, उ लिश्ज for लिय, ए बच्चामि for गच्छामि. 🛛 2 रूउ उठाल. घर गया, J अवरे for भरे. 3) Рइड पेक्खणए चेय कहिं. 4) Р अहमेत्य for एत्थ अहं, P तो for त्ति । ता, J महिलाए for महिला, J एमहर्न आलपार्ल P महंतं एवं आलपालं, P समादत्ते for आहत्ते. 5) उ inter. मए एत्थ, P गायनडीए. 6) P माणस for माणुसु, P om. मो, P वि for व, J सो looks like सो, P तहो पाण. 7) P एवं च, P तिवली-, P विलदय, JP "वट्टेणे, J फुरुफुरा", P om. चस-8) अधिलस् for विलसमाण, P सुभया, P कोनेण कुविए चितियं च 1, P om. सा, P दुरमीला, P om. से. 9) P om. ति, P चित्तो र कोंकी P कोंद्वी, P om, च, P डियओ आगओ निययपराहुक्तीः 10 > P नमोत्बईए, र भूमिनाए, P फलिहरापट्टिं, र कोंकी for कॉटी, P अजिज उं for अन्जि उं, P उतिखडिए पेन्छणए. 11> P भइणीया घरफरिहय, उ दहुणं अवि<sup>\*</sup>, P परिलोयं. 12> उ कण य प्रिंस, र अवउज्ज्ञिकण य णीई, P णीई, P कोवि विसर्वेथंयण वियः 13) P om. कोंकीए, P पहणी for भइणी, P सिरिसेएमा, P विनिविद्यित, P एम for एसी, P repeats पुरिसी. 14 > J om. आ, J अगुर्ज ति, J कोंकी for कोटी, P आभाविकण 15) Jom. य, P खण for झण, J कोंकी for कोटी, Pom. य, Pom. सा. 16) P किमयं तप अज्जवसियं, J v for ते, ग भइणिए सि, лош भाया वि 17 > Р पाडियं तं भइणिभायरं ति । 18 > Рहा हा मर, ग कयं पेच्छ पाववसरणं। मिच्छावियरिषयं पिय जाया। 19) P पिय for पिइ, P पियं ते for वि अंते, उरिमयं for रहरां. 20) P repeats हा. 21) उर्मुच इमा मा, P दीर्ण मए पार्वः 22) P बिलविडं पलविडं पयत्तोः 23) उहा बाला य, P वच्छा न नाओं निवाडिओ. 24) म् कडियड, म सिगेहेणं, म्फर् for फ़ुर. 25) अधिबिणीए, असाए for साह, म गुणसमाहनः 26) अस्मासम्मोः 27 ) P पुणो for पुण, J एसो for वरसं. 29 ) P पुन्वाहं for बीबाइं, J अवसारणं 30 ) J चिद्धालो, J णबीसं, P उप्फोडण 31 > Jom. क्यं, P पेच्छह पर्ध क्यंतिण। हा अण्णह चितिअं घटाविअं अण्णाप (the page has its ink rubbed very much).

3

6

12

27

30

जह वि पड़ामि समुद्दे गिरि-टं के वा बिसामि पायाले । जरूणे व्य समारुहिमो तहा वि सुद्दी महं णिर्ध ॥ कह गोसे बिय पढ़मं कस्स व हलियस्स जवर वयणमहं । दंसेहामि अहण्णो कय-भइणी-भाइ-णिहणं तो ॥ ता जबरं मह जुसं एयं चिय एत्थ पत्त-कालं तु । एएसिं चेय वियाणलग्नि अप्पा विले हुं जे ॥ इय जाव बिरुविए बिय ता ह्मह-कलुण-सइ-विद्दाणो । जरू-ओदारं दाउं अवर-समुद्दं गओ चंदो ॥ सोऊण रुण्ण-सद्दं महिल्क्तण-थोय-मउय-हियबाए । बाह-जलं-थेवा इव तारा वियलंति रयणीए ॥ ताव य कोवायंबो दुज्जय-पडिवक्त-पडिदय-पयावो । पाडिय-चंडयर-करो उइको सूरो जरवइ व्य ॥

§ ९४) तओ मए इमाए पुण वेलाए णाइतृरमुगाए कमलायर-पिय-बंधवे चक्काय-कामिणी-हियय-हरिसुप्पायए सूरे समाससिया मुख्छाए तओ भणिओ जगणं। 'मा एवं विलवस्, जह वि भया इमे' ति । तह वि पच्छायाव-परहो जलणं १ पविसामि ति कय-णिच्छओ इमो चंडसोमो दीण-विमणो भरण-कय-ववसाओ गुरु-पाव-पहर-परहो इव णिक्कतो गामानो, १ गओ मसाण-भूमि, रह्या य महंती महा-दारुएहिं विया। तत्थ य तिल-धय-कप्पास-कुसुंभ-पब्भार-वोच्छाहिओ पजलिओ जलिओ जलण-जलावली-पब्भारो। एरथंतरम्मि चंडसोमो आबन्द परियरो उद्धाइओ जलियं पियं पविसिदं। ताव य

2 ोण्हह गेण्हह रे रे मा मा वारेह लेह णिवडंत । इय णिसुय-सद-समुद्रं बलिय-जुवाणेहिँ सो घरिमो ॥ भणियं च णेण 'भट्टा भट्टा, किं मण् पाव-कम्मेण जीविण्णं । भवि य ।

धरमत्थ-काम-रहिया बुह्यण-परिणिदिया गुण-विहूणा। ते होंति मय-सरिच्छा जीवंत-मयल्लया पुरिसा।।

15 ता ण कर्ज मह इमिणा पिय-बंधव-णिहण-कल्लुसिएणं बुह्यण-परिणिदिएणं अणप्यणा इव अप्पणाः। भणियं च हल- 15 गोउल-छल-संविह्नपृहिं पिय-पियामह-परंपरागपृकेकासंबल्ध-गंद-वंद-संविद्यय-मणु-वास-वम्मीय-मकंद-महरिसि-भारह-पुराण-गीया-सिलोय-वित्त-पण्णा-सोतिय-पंदिपृहिं 'अन्येत्य पायच्छितं, तं च चरिजण पाय-पिहीणो अच्छसु' ति । भणियं च 18 चंद्रमोमेणं 'भगवंतो भट्टा, जह एवं ता देसु मह पायच्छितं, तेण इमं महापार्य सुज्झह्' ति । ता एकेण भणियं। 'अका- 18 मेन कृतं पापं अकामेनैव शुद्धवित'। अण्णण भणियं असंबद्ध-पलाविणा। 'जिघांसंतं जिघांसीयाम्न तेन ब्रह्महा भवेत्'। अण्णण भणियं। 'कोपेन बन्कृतं पापं कोप प्वापराध्यति'। अण्णण भणियं। 'ब्राह्मणानां निवेद्यात्मा ततः शुद्धां भिव- 21 व्यति'। अण्णण भणियं। 'कञ्चानाशकृतं पापं तत्र दोषो न जायते'।

५९५) एवं पुन्वावर-संबंध-रहियवरोष्पर विरुद्ध-वयणमणुगाहिरेहिं सन्वहा किं कर्य तस्स पार्याच्छत्तं महा बढर-भद्देहिं। सयलं घर-सन्वस्मं भण-भण्ण-वत्थ-पत्त-सयणासण-डंड-भंड-दुपय-चडप्पयाङ्यं वभगाणं दाऊण, हमाइं च घेतुं, जय २४ जिय ति भद्दव अट्टिताइं मिक्लं भमेतो कय-मीस-तुंड-मुंडणो करंका-हत्यो गंगा-दुवार-हेमेत-ललिय-महेम्पर-वीरभद- ४४ सोमेसर-पहास-पुक्तराइसु तिथ्येसु पिंडयं पक्तालयंतो परिभमसु, जेण ते पावं सुज्जाइ ति ।

तं पुण ण-यणंते श्विय जेण महा-पाव-पमर-पिडवहो । मुश्चइ एम फुटं विय अप्पा अप्पेण कारोण ॥
जइ अप्पा पाव-मणो बाहिंजल-धोवणेण किं तस्स । जं कुंभारी सूचा लोहारी किं घर्ष पियउ ॥
सुज्यउ णाम मलं विय णरणाह जलेण जं सरीरिम्म । जं पुण पावं कम्मं तं भण कह सुद्धाए तेण ॥
किंतु पिवत्तं सय-सेवियं इमं मण-विमुद्धि-कार्यं च । एत्तिय-मेन्नेण कभी तथ्य भरो धोय-वर्त्ताए ॥
जं ते तित्यिमा जरुं तं ता भण केनिमं सहावेण । किं पाव-केडण-परी तस्य महावो अह ण व त्ति ॥
जइ पाव-केडण-परी होज सहावेण तो हुवे पक्खा । किं औग-संगमेणं अहवा परिचितियं हरह ॥
जइ अंग-संगमेणं ता एए मयर-मच्छ-चकाई । केविट्य-मच्छंचा पढमं सगरी गया णेता ॥

| अहव परिचितियं चिय कीस इमो दृर-दिक्खणो लोओ। आगच्छइ जेण ण चितिकण सम्म समारुहइ ॥                               | 1                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| अह पावणो ति ण इसो विसिट्ट-बुडीऍ होज परिगहिसो । तत्य वि विसिट्ट-बुडी-परिगहियं होज कूव-जरूं ॥                 |                         |
| अह भणिस होज तं पि हु तिश्ये गमणे णिरस्थयं होज । अह तं ण होज तिस्थं पुण होहिइ एत्थ को हेऊ ॥                  | 3                       |
| जुत्ति-वियारण-जोग्गं तम्हा एयं ण होइ विबुहाण । मृढ-जण-वयण-वित्थर-परंपराए गयं सिद्धी ॥                       |                         |
| जं पुण मयस्स अंगद्वियाईँ खुब्भंति जण्हवी-संलिले । तं तस्स होइ घम्मं एत्थ तुमं केण वेलविभो ॥                 |                         |
| <ul> <li>ता पृथ्य णवर णरवर प्स वराओ अयाणुओ मुद्धो । पाव-परिवेढिओ श्विय भामिज्यह मंद-बुद्धीहिं ॥"</li> </ul> | 8                       |
| एयं च सोऊण सब्वं सच्चंय तं णियय-पुच्च-श्रुत्तंतं, पुणो वि                                                   |                         |
| विणय-रहअंजिळिउडो भित्त-भराजरमाण-सब्भावो । संदेग-ळ.दु-बुद्धी वेरग्गं से समहीणो ॥                             |                         |
| 9 उद्घाइओ भगवओ चलण-जुय-हुत्तं, घेतूण भगवओ चलण-जुयलं करयलेहिं, अवि य,                                        | 8                       |
| संवेत-रु.इ-बुद्दी बाह-जलोयलण-घोय-गुरु चलगो । मुणिणो चलणालमाो अह एयं भणिउमाहत्तो ॥                           |                         |
| 'भयवं जं ते कहियं मह दुश्वरियं इमं अउण्णस्स । अक्लर-मेत्तेण वि तं ण य विद्वडद् तुम्ह भणियाओ ॥               |                         |
| 12 ता जह एयं जाणसि तह णूण त्रियाणसे फुढं तं पि । जेण महं पार्वामणं परिसुज्झइ अकय-पुण्णस्य ॥                 | 12                      |
| ता मह कुणसु पतायं गुरु-पाव-महा-समुद-पिष्टयस्स । पणिवइय-बच्छल श्विय सप्पुरिसा होति दीणिम ॥'                  |                         |
| एवं च पायवडिओ विरुवमाणो गुरुणा भणिओ 'भद्मुद्द, णिसुणेसु मन्झ वयणं । एवं किछ भगवंनेहिं सम्बण्ण               | हिं सञ्ब-               |
| 15 नित्ययरेहिं पण्णवियं परुवियं 'पुन्ति खलु भा कडाणं कम्माणं दुण्पडिकंताणं वयहत्ता मोक्खो, णिथ अवेयहत्त     |                         |
| वा झोसइत्ता' । तेण तुमं कुणमु तवं, गेण्हमु दिश्वं, पडिवजसु सम्मत्तं, णिंदसु दुर्व्वारयं, विरमसु पाणि-वहाओ   | , उउझसु                 |
| परिगाहं, मा भणसु अलियं, णियत्तसु पर-दब्चे, विरमसु कोवे, रजासु संजमे, परिहरसु मायं, मा वितेसु लोहं,          | <b>अवमण्णसु</b>         |
| 18 भहंकारं, होसु विणीओ सि । भवि य ।                                                                         | 18                      |
| एवं चिय कुणमाणो ण हु णवर इमं नि जं कयं पावं । भव-सय-सहस्स-रइयं खोण सब्वं पणासेसि ॥'                         |                         |
| एयं च सोऊण भणियं चंडस्रोमेण 'भयवं, जह दिक्खा-जोग्गो हं, ता महं देसु दिक्खं' ति । गुरुणा वि णाणाइसण्         | गं उबसंत-               |
| 21 खविय-कस्मो जाणिकण पवयण-भणिय-समायारेण दिक्खिओ चंडसोमो क्ति ॥ 😣 ॥                                          | 21                      |
| ५९६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंद्रेणणे ।                                                                 |                         |
| 'माणी मंतावयरो माणो अत्यम्स णासणो भणिओ । माणो परिह्व-मूर्छ पिय-त्रंधव-णासणो माणो ॥                          |                         |
| 24 माणन्य हो पुरिमो ण-याणह अप्पणे णाणप्पणं, ण पित्रं णापित्रं, ण बंधुं णाबंधुं, ण सर्चुं णामचुं, ण मिसं ण   | ग्रितं, ण <sup>24</sup> |
| सज्जणं णासज्जणं, ण सामियं णासामियं, ण भिन्नं णाभिन्नं, ण उत्रयारिणं णाणुवयारिणं, ण पियंत्रयं णापियंत्रयं    | ं, ण पणयं               |
| णापणयं, ति । अति य                                                                                          |                         |
| 27 लहुयत्तणस्य मूर्लं सोग्गइ-पह-णासणं अणश्ययरं । तेणं चिय साहृहिं माणं दृरेण परिहरियं ॥                     | 27                      |
| माण-महा-गह-गहिओ मरमाणो पेच्छणु ण वारेइ। अवि मायरं पियं भारियं पि पुसो जहा पुरिसी ॥'                         |                         |
| भणियं च राइणा 'भयवं, बहु-पुनिस-मंकुळे ण-बाणियों को वि एस पुनिसों' ति । भणियं च धम्मणंदणेण ।                 |                         |
| 30 "जो एस मज्म वामे दाहिण-पायम्मि संठिभो तुज्झ । एक्ण्णामिय-भुमओ विन्थारिय-पिहुल-वच्छयलो ॥                  | 30                      |
| गब्द-भर-मङ्क्षियच्छो परियंकाबद्द-उद्भडाद्वीचो । ताइँनौ धरणियरुँ पुणो पुणो वाम-पाएण ॥                        |                         |
| उत्तत्त-कणय-वण्णो आर्थबिर-दीहरच्छिवत्त-जुओ । रीढा-पेसवियाणु तुमं पि दिट्टीणु णिज्झाइ ॥                      |                         |
| 33 इमिणा रूर्वण इमी माणो व्व समागभी इहं होजा। एएण माण-मृदेण जं क्यं तं णिसामेह ॥                            | 33                      |

<sup>2)</sup> म् वामणी for पावणी, मृ बुद्धीय होडा, उ होऊण for होडा, उत्तरव बिसिट्डा बुद्धी, उ हो उ for होडा (sometime 3 and solok similar). 3) मंगा for तिरथे, उ जिम्ह्यओं, मृ मंग्री for तिरथें 4) मृ मय, मृ has here the verse तितु पवित्तं तियिसिरसेवियं मणविन्धिकरयं च । एतियमेत्तण यभो तरस भरो वो अवंतीए — compare the readings with the verse in s noted above, p. 48, foot-note, 29. 5) पृष्ण एयरम. 6) मृ जा, मृ अयाणओं सुद्धों, मृ परिवेड्डिओ, उ पाव for मंद. 7) उ सचयं मृ सम्भयं, मृ तियमं for जियय, उ om. वि. 8) उ र्ड्यविणय अंडाठीउडी, उ संक्वेयल्ड. 9) मृ जुयलहुत्ती, मृ omits अवि यः 10) उ संवेय, मृ om. धोय, मृ चलणजुयलल्यारे 11) मृ भगवं, मृ तेहि for ते, उ मन्तेण for मेत्तेण. 12) मृ मि for ि. 14) मृ भद मह मह मुणेमु मह वयणं, मृ किए for किल. 15) उ दुष्ट्यंताणं, मृ वेहत्ता 16) उ व for वा, उ जोसहता 17) मृ भणेसु, मृ विरञ्जमु 18) उ अहंकारो 20) मृ भगंन, मृ दिक्खाए जोगो अहं ता महं, मृ om. ति, मृ नाणाइमए उवं 21) मृ सब्द्य 22) उ तु for च before पुणो 23) मृ मृलो, मृ बंधुविणासणो. 24) मृ माणयद्धों, मृ अपयं नाणप्यं, मृ न बंधू नाबंधू, उ ण सत्तू णासत्तू. 25) मृ नाउवयारिणं, मृ पियं for वियं in both places. 27) मृ पणनामणं अणस्यकरं 28) मृ मारियं for मायरं, उ निया for थियं 29) मृ भगवं 30) मृ वेत्त for वत्त, मृ विरञ्जासमियममित्रोवत्यारिय, मृ वत्यवलो 31) उ लेख for ग्रव, मृ उत्तरहाडीवो, मृ -प्राणण 32) मृ वेत्त for वत्त, मृ निज्ञायर्थ 33) उ हर्ष for हमो, मृ समागमो, मृ होज्जा, मृ निसामेहि

1 § ९७) अस्य णर-णारि-बहुलो उववण-वण-पउम-संब-रमणिको । गाउय-मेत्त-ग्गामो गामासण्ण-द्विय-तस्नावो ॥ जो सूसम-पदम-णरिंद्-णियय-सुय-दिण्ण-णाम-चिंधालो । छक्संब-भरह-सारो णाममवंती-जणवभो ति ॥ असो य केरिसो अवंति-जणवभो । जस्य य पहिएहिं परिभममाणेहिं सयले वि देसे दिट्ट एको व दोण्णि व तस्नायहं जाइं अ ण धण-घडिय-कसण-पत्थर-णिबद्ध हं, दोण्णि व तिण्णि व दिट्ट रक्ष इं जाइं ण सरस-साउ-महस्त-पिक-धण-फरूहं, तिण्णि व चयारि व दिट्ट गामहं जाइं ण गणिजंति थोत-वीहिय हं, च्यारि व पंच व दिट्ट देव उल्हं जाईं ण सुंदर-विलासिणी- व यणाबद्ध-संगइ-गीय हं, पंच व छ व दिट्ट विलासिणिओ जाओ ण धरिय-धवलायवत्त-माऊर-छत्त-चामराइंबराओ ति । ६ अवि य ।

बहु-स्यण-णियर-भरिजो वियरंतुहाम-मुह्य-संखउलो । णिम्मल-मुत्ता-पउरो मालव-देसो समुहो व्व ॥ ९ तस्स देसस्य मञ्जा-भाष्

धवलहर-णिम्मलब्भा फुरंत-मणि-विमल-किरण-तारङ्या। सरण् ब्व गयण-लब्छी उज्जेणी रेहिरा णयरी॥
जा य गिम्ह-समण् जल-जंत-जलहर-भरोरिल-णिसुय-सहिरस-उहंड-तङ्कृविय-पायिद्वजंत-घर-सिहंडि-कुल-संकुला फुड-पोमराय12 इंदोवय-रेहिरि ब्व पाउस-सिरि-जहिसय। पाउस-समण् उण फलिह-मणि-विणिम्मविय-घर-सिहरब्भ-धवला विमलिंदणील-12
फुरमाणी हंदीवर-संकुलं व सरय-समय-सिरि-जहिसय। सरय-समण् उण दूसह-रिब-किरण-णियर-संताविय-पज्जलंत-सूरकंतजिण्य-तिब्वायवा आसार-वारि-धारा-धोय-णिम्मल-सिय-किसण-र्यण-किरण-संवित्य-सिरीस-कुसुम-गोच्छ-संकुल ब्व गिम्ह15 समय-सिरिहि अणुहरह ति। जिहें च णयरिहिं जुवइ-जुवाण-जुवलहें ण कीरिति सुद-मंद्रणहं। केण कजेण। सहाव-लायण्ण- 15
पसरंत-चेदिमा-कलुसत्तण-भण्ण। जिहें च कामिणियणेण ण पिजेति विविहासवहं। केण कजेण। सहाव-सुरय-विलासवित्थर-भंग-भण्ण। जिहें च विलासिणीहें विवरीय-रिमिरिहिं ण बज्झेति रणेत-महामणि-मेहल्ज। केण कजेण। सहाव18

अइतुंग-गोउराइं भवणुजाणाईँ सिहर-कितयाइं । एकेक्समाईँ जीए णयरि-सरिच्छाईँ भवणाईं ॥

- १९८) तीए य महाणयरीए उजेणीए पुब्बुत्तरे दिसाभाग-विभाए जोयण-मेत्ते पएसे कृदवंदं णाम गामं अगय-धण-21 धण्ण-समिद्धि-गन्विय-पामर-जणं महाणयर-सरिसं । तत्थ एको पुन्त-राय-वंस-पस्भो कहं पि भागहेज-परिहीणो सयण- 21 संपया-रहिको खेत्तभडो णाम जुण्ण-ठक्कुरो परिवसह । एरिस बिय एसा सुणाल-दल-जल-तरल-चंचला मिर्रा पुरियाणं । अवि य ।
- 24 होऊण होइ कस्स वि ण होइ होऊण कस्सइ णरस्स । पढमं ण होइ होइवि पुण्णंक्स-किंड्या लच्छी ॥ 24 तस्स य पृक्को श्विय पुत्तो वीरभडो णाम णियय-जीयाओ नि बह्नह्यरो । सो नं पुत्तं बेत्तृण उक्कोणियस्स रण्णो ओलिंगाउं पयत्तो । दिण्णं च राइणा ओलिंगमाणस्स तं चेव कूववंद्रं गामं । कालेण य सो खेत्तभडों लगय-रण-सय-मंघट-बहार-बीर27 तरवारि-दारियावयवो जरा-जुण्ण-सर्गरो पिस्सिक्ष्यण असमय्यो तं चेय पुत्तं वीरभडं रायउले समिष्प्रण घरे चेय चिद्विउं 27 पयत्तो । रायउले वि तस्स पृत्तो चेय अच्छिउं पयत्तो । तस्स य से पुत्तस्स सिक्सिडों णाम । मो उण सहावेण थहो माणा अहंकारी रोसणो विह्युम्मत्तो जोव्वण-गव्विओ रूब-माणी विल्लास-महओ पुर्तसाभिमाणी । तस्स य एरिसस्म सब्वेणं चेय 30 उज्जेणणुणं रायउत्त-जणणं सित्तभडो ति अवमण्णिऊण माणभडो ति सं कर्य णामं । नेण णरणाह, मो उण पृत्तो माणभडो । अश्व अवनिव्यासण-इण महाराय-मंद्र हे णिय-णिय-स्थाणेसु समागओ माणभडो । तओ राइणो अर्वानबद्धणस्स क्य-इति-णमोक्कारो णिययासण-ट्राण-पेसियचिछ-जुओ जाव पेच्छइ तिम ठाणे पुलिंद-रायउत्त उवविट्टं । तओ बल्ओ तं 33 चेय दिसं । भणियं च णण 'भो भो पुलिंद, मज्ज संतियं इसं आसण्डाणं, ता उट्टसु नुसं । पुलिंदेण भणियं 'अहं अयाणेतो 33
  - 1 > ए गामीसण्ण, उ तलाओं 2 > उ जा for जो, उ जिद्धालां 3 > ए अवंती-, उ परिभवनां, ए सबले जिय दोस दिष्टुई, 4> ए कसिणपुरुषणिक्वेहवढ्डं, ए दोणिण वि तिर्णि, ए दो for दोरिण, ए दिसुई for दिसुई, ए सरसार, ए सह for घण, उफ्तर्दः - 5 ) १ चत्तारि, उसामाई, उठाम. बार्ट, १००० ण, १सणि बत्त, उच्चयरि, १पंच वि (for व ), उब दिद्वर देवउलहं १ वि देवउलइं न रिट्टईः 6) । "यगवद्धनंगीयई १ संगरंगीयई, १ व छ विणिदिद्विउ विलासिणीजी, १ ध्वयायवत्त, उ सापूर for माऊर. 8) म स्पद for मुख्य, र वयांने for पडते, मनाल्यदेसी. 10) मिल्मालचा 11) में हो for जा या, में सहिरिसह-रिसउदंद, र उद्भंद, १ तेंढविय, र-पोटिजत, रपोगसई शवय १ पोनसयी दूरोड च पाउम. 12 > रव for व (emended), १ जह-सिया, P om. मणि, J घवार्शवमलः 13 > P कुरमार्शादीकरामंकुल, P सिर्ग अवस्था, J सूर for सूर्वतः 14 > J ति॰वायन्व । P तिन्वायव आसारिः, म सकुनं व. 15) म ति for ति, P om. नृह. 16) P कुलुसण, P क्यांमिणीयणेण, P om. ण. 17) P रम-रीहि, P मेजलाओं. 18) P सद्दासायल , म लुकेहि, म om. ति. 19) P गोयराज, P णवर. 20) म तीय य, म om. उजी-णीए, P दिलानार 21) P सिरिन्छं for सिरसं, J प्यसूत्रों, P कोई नि मागधेज, P स्वयन for स्वया. 22) P स्वत्तहडी for खेत्तभटो, र om. पित्रसट, १ एम्सि, १ एस for एसा, १ तरकथव ने नका, र om. सिरी. 24) १ हो उं न होइ, १ करसइ न होइ, J पुण्णुंकुस, P कुट्टिम for कड्डिया. 25) J एको चैय, P पुरिनी for पुत्ती, J om. बीरभटी णाम, P निय for णियय, P धेतुं उजेगयरस. 26) J दिण्मी for दिण्म, P om. य, P मा लक्काजी, P स for म्य. 27) म द्रिया, P ते चेन, म सिन्भडं for बीरभरं, P चेव 28) P राउले, J om. वि, P om. चंय, J om. तरस य से पुत्तरस सत्तिमडी णाम । 29) P विहवुमत्ती, J भवमाणी for रूतमाणी, J मुहजी P मईभी, P पुरिसाहिमाणी, P एरिस्परमा 30 > P om. first सि, P om. तेण. 31 > J om. दियहे, म सहाराहन, P नियानियवद्याणसु, P राहणा अर्वितिवद्धणस्म य कथ- 32) P om. हाण, P पेसियच्छीओं तं जाव, P रायउत्ति, P तओ चिल्यो- 33) P om. चेय, J om इमं, P आसणस्थाणं

30

33

1 इहोद्यबिट्टो, ता खमसु संपर्ध, ण उणो उवविसिस्सं'। तओ अण्येण भणियं 'शहो, एवं परिभवो कीरह वरायस्स'। चिंतियं 1 च माणभडेण 'अहो, हमिणा मह पुछिदेण परिहओं कओ। ताव जीवियं जाव इमाणं परिभवं सहिजाइ ति। अवि य।

3 जाव य अभगा-माणं जीविज्ञष्ट् ताव जीवियं सफलं। परिहव-परिमलिय-पयावस्स भण किं व जीवेणं॥ अण्णं च। 3 ताव य मंदर-गरुओ पुरिसो जा परिहवं ण पावेह्। परिभव-तुलाएँ तुलिओ तणु-तणुय-तणाओं तणुययरो॥' एवं एरिसं चितिज्ञण समुक्खया जम-जीहा-संणिहा खुरिया। ताव य अवियारिज्ञण कज्ञाकः अयाणिज्ञण सुंदरासुंदरं 6 आचितिज्ञण असणो मरणामरणं 'सब्वहा जं होउ तं होउ' ति चितिज्ञणं पहुओ वच्छत्थलाभोष् पुलिंदो इमिणा रायउत्तो ६ ति। अवि य।

ण राणेइ परं ण राणेइ अप्पर्ध ण य होतमहाहोंतं । माणमउम्मत्त-मणो पुरिसो मत्तो करिवरो व्व ॥ ९तं च विणिवाइऊण णिक्खंतो छहुं चेव अस्थाणि-मंडवाओ । ताव य

गेण्हह गेण्हह को वा केण व मारेह छेह रे धाह। उदाइ कछयल-रवी खुहियत्थाणे जरुणिहि व्व॥

§ ९९) एश्यंतरिम एसो माणभडो उद्धाइओ णियय-गामहुत्तं। कयावराहो भुयंगो इव झत्ति संपत्तो णियय-घरं 12 भणिओ य तेण पिया 'बप्पो बप्पो, मए इसं एरिसं बुत्तंतं कयं। एयं च णिसामेउं संपर्यं तुमं पमाणं किमेत्थ कायब्वं' ति। 12 भणियं च वीरभडेणं 'पुत्त, जं कयं तं कयं णाम, किमेश्य भणियब्वं। अति य।

कर्जं जं रहस-कयं पढमं ण णिवारियं पुणो तिमा। ण य जुज्जह् भणिऊणं पच्छा लक्खं पि वोलीणं ॥

15 एत्थ पुण संपयं जुत्तं विदेस-गमणं तयणुप्पवेसो वा। तत्थ तयणुप्पवेसो ण घडह्। ता विदेस-गमणं कायव्वं। अण्णहा 15

णिश्थ जीवियं। ता सिग्वं करेह् सज्जं जाण-वाह्णं'। सिज्जयं च। आरोवियं च णेहिं सयलं सार-अंडोवक्खरं। पिथिया य

णम्मया-कूलं बहु-वंस-कुडंग-रुक्ख-गुम्म-गुविलं। इसो पुण कह्वय-पुरिस-परिकय-परिवारो वारिजंतो वि पिउणा कुलउत्तयाए

18 पुरिसाहिमाण-गहिको तहिं चेव गामे पर-बलस्स थको।

अभ्वो दुहा वि लाहो रणंगणे सूर-वीर-पुरिसाण । जह मरइ अच्छराओ वह जीवइ तो सिरी लहइ ॥ एवं चिंतयंतस्स समागयं पुलिंदस्स संतियं बलं । ताव य,

्रा पुसेस एस गेण्डह मारे-मारेह<sup>े</sup>र दुरायारं । जेणम्ह सामिओ श्विय णिहओ अकयावराहो वि ॥ एयं च भणमाणा समुद्धाइया सब्वे समुख-रिउ-भडा । हमो य आयद्विय-खग्ग-रयणो कह जुम्झिउं समाढत्तो । वेळं उप्पहओ श्विय पायाळयळग्गि पड्सए वेळं । कहया वि धाड् तुरियं चक्काइट्टो व्य परिभमइ ॥

24 \$100) एवं च जुन्ममाणेणं योवावसेसियं तं बठं इमिणा। तह दूसद-पहरंगो-गुरु-क्खय-णीसहो पाडिको तेहिं 24 उच्छुढो य तस्स णियएहिं पुरिसेहिं मिलिको णियय-पिउणो। ते वि पलायमाणा कह कह वि संपत्ता णम्मया-तीर-लग्गं अंगय-वेलुया-गुम्म-गोच्छ-संकुलं वण-महिस-विसाण-भज्जमाण-वह-वढं उद्दाम-वियरंत-पुल्लि-भीसणं एकं पश्चंतिय-गामं। तं 27 चय दुग्गं समस्सइऊणं संटिया ने तत्थ। इमो य माणभडो गुरु-पहर-परुद्धो कह कह वि रूढ-वणो संबुत्तो। तत्थ तारिसे 27 पश्चंते अच्छमाणाणं बोलिको कोइ कालो। ताव य

किंदुय-मुहल-सिलीमुह-दुष्पेच्छो कोइला-कलयलेणं । चूय-गईदारूढो वसंत-राया समलीणो ॥
अर्ल्लाणिम वसंते पव-कुसुमुक्भेय-रइयमंजिल्या । सामंता इव पणया रुक्ला बहु-कुसुम-भारेण ॥
रेह्द किंसुय-गहणं कोइल-कुल-गेजमाण-सदालं । पव-रत्तंसुय-परिहिय-पव-वर-मिरसं वणाभोयं ॥
साहीण-पिययमाणं हरिसुप्फुलाईँ माहव-सिरीण् । पिह्य-घरिणीण णवरं कीरंति मुहाईँ दीणाई ॥
सुन्वइ गामे गामे कय-कलयल-डिंभ-पडिहया-सहो । विविह-रसत्थ-विरह्जो चश्चरि-सहो समुद्वाइ ॥
पिजइ पाणं गिजइ य गीययं बद्ध-कलयलारावं । कीरह मयणारंभो पेसिजइ बल्लेट दुईं ॥

1) P असे हि for अण्णेण, P परिहवी कवरायरस. 2) P om. च, P परिहवी, P ता जीविनं जाव, J परिहवं P परिभवी

3) P परिमलय-, J पयावयस्स, P भण कस्स जीयणं. 4) P मंदरगुक्जो, P परिहव-, P तणुयाउ for तणुयतणाओं. 5) J एयं च परिस, P उकावया for समुकावया, J जमजीइसणिणह, P अवयारिकण, P कुदर जितिकणः 6) P सक्वहा जं होउ ति, P रायपत्ती

8) J अप्पयं णो य जीन्तमहर्गतं, P दांतं for होतं, J माणमण्डम्मत्त P माणं मजम्मत्तः 9) J च णिवाहकण, P रायत्थणे for अत्थाणि. 10) J धावह P धाय, P सुहि भी अत्थाणे. 11) P मी for एसी, P गामाहुत्ती, J च्छअंगो for भुयंगो, P अत्ति for सित्तः 12) P om. य, P णेण for तेम, P बच्चो बटा, P om. एरिसं, P एवं च. 13) J मणिअं for भियवकं. 14) P ज कह वि रहसरक्यं पहनं. 15) P णत्थं पुण, P वि एस for विदेस, P तणुयपवेसो वा. 16) P आहोहियस्यलत्सार, J भंडारवक्तरं 17) J णम्मयाकुलं, P कुचुंग, P om. परिक्षय, P कुणउत्तया पुरिसाभिमाणः 18) म चेय गामे. 19) म लाभो, P रणंगणो धीरवीर, J सिरिं लहह. 20) P नितियंतरस, P पुलिइसंतियं. 21) P om. रे. 22) म चिय for च, P समिरित्तु for समुत्वरिउ, P वि for य, P पयत्तो for समावत्तोः 23) P इव for श्चिय, P पायालहलंम, म चक्काइं वः 24) म om. तं, म प्यरंनी गुरु, P पहरंती खुरणेणं नीसद्दा पार्डिओ तेक्षि उच्चू ते तस्स. 25) P om. पुरिसेहि, P मिलिय- for मिलिओ, P सीरं लगां. 26) म वेसल्या for वेल्ल्या, P नियरंत्त for वियरंत्त, म प्रचित्यागां 27) P दुर्गो, P चे for य after उमो), म पहरपारको, P तारिसो- 29) म हरपेविक्षओंक्ला. 30) P नवकुत्रमुक्तियागां 31) म केसुआवर्ण, P निवस्ताण, P तव-रात्तुलस्परिहेय, P वणाभोण. 32) P सीहीण, म पिययमाणीहिरमुं, म घरिणीय णवरं. 33) P om. क्य. P डिभजणपिंड्या, P विरहेंओ, म सुद्धार. 34) P om. य, P वहाहों

 $\S$ २०२) तओ एयग्मि पुरिसे वसंत-सम्पु तह्वर-साहा-णिबद्ध-दढ-दीह-माला-व**क्क**लय-दोला-हिंदोलमाण-वे**छह**ल-  $^{1}$ विलासिणी-विलास-गिज्ञमाण-मणहरे महु-मास-माहवी-मयरंदामोय-मुइय-मउम्मत्त-महुयर-रुइराराव-मणहर-रुणरुणेत-जुवल-<sup>3</sup> जुवह-जंगे सो माणभडो गाम-जुवाण-वंद-समग्गो अंदोलए अंदोलेउमाढत्तो । भणियं च जुवाण-जंगेण तालं दाऊण 'भो भो 3 गाम-बोद्रहा णिसुणेह एकं वयणं। 'जो जस्स हियय-दइओ णीसंकं भज्ञ तस्स किर गोत्तं । गाएयव्वमवस्सं पृत्य हु सवहो ण अण्णस्स ॥' ६ पडिवण्णं च सब्वेणं चेय गाम-जुवाण-जोग्णं । भणियं च सहस्थ-ताल-हिसरेहिं 'रे रे सम्बं सम्बं सुंदरं सुंदरं च संलत्तं । जो ६ जस्स पिओ तस्स इर अज्ञ गोत्तं गाएयव्वं अंदोल्लयारूढएहिं ण अण्णस्य । अबि य । सोहग्ग-मउम्मत्ता ज बिय जा दूहवाओ महिलाओ । ताण इमाण णवरं सोहग्गं पायंड होइ ॥' 9 एवं च भणिए णियय-पियाणं चेय पुरओ गाइउं पयत्ता हिंदोल्जयारूढा । तओ को वि गोरीयं गायइ, को वि सामलियं, 9 को वि नणुयंगी, को वि णीलुप्पलच्छी, को वि पउम-दलच्छि ति । 💲 १०२) एवं च परिवाडीए समारूढो माणभडो अंदोलए, अक्लितो य अंदोलए जुवाण-जणेण । तओ णियय-12 जायाणु गोरीणु मय-सिलंबच्छीणु पुरओ गाइउं पयत्तो इमं च दुवइ-खंडलयं। 12 परहुष-महुर-सइ-कल-कृविय-सयल-वर्णतरालणु । कुसुमामोय-मुइय-मत्त-भमरउल-रणंत-सणाहणु ॥ बहु-मयरंद-चंद-णीसंदिर-भरिय-दिसा-विभायए । जुबइ-जुवाण-जुवल-हिंदोलिर-गीय-रवाणुरायए ॥ एरिसयम्मि वसंतर्५ जह सा णीलुप्पलिक्कया पम्षै । आर्लिगिजह मुहिय सामा विरहूसुएहिँ अंगेहिं॥ 15 एयं सामाणु गोत्तं गिजमाणं सुणिकणं सा तस्स जाया सरिस-गाम-जुबई-तरुणीहिं जुण्ण-सुरा-पाण-मडम्मत्त-विहलालाव-

्षयं सामापु गोत्तं गिजमाणं सुणिऊणं सा तस्स जाया सरिय-गाम-जुबई-तरुणीहिं जुण्ण-सुरा-पाण-मउम्मत्त-बिहलालाव-जंपिरीहिं काहिं वि हमिश्रा, काहिं वि णोल्लिया, काहिं वि पहचा, काहिं वि णिज्झाइया, काहिं वि णिदिया, काहिं वि तजिया, काहिं वि सणसोहय कि । अणिया य 'हला हला, अस्टे चितमो तज्य जोव्यण-स्वय-लायण्ण-वण्ण-विष्णाण-णाण-विलास-

18 काहिं वि अणुसोइय ति । भणिया य 'हला हला, अम्हे चिंतमो तुज्झ जोव्वण-स्त्य-लायण्य-वण्ण-विण्णाण-णाण-विलास- 18 लास-गुण-विणयक्कित-हियओ एस ते पई अण्णं महिलियं मणसा वि ण पेच्छइ । जाव तुमं गोरी मयचिंछ च उज्झिउं अण्णं कं पि साम-सुंदरं कुवलय-दलचिंछ च गाइउं समाढतो, ता संपयं तुज्झ मिरंड तुज्बइ' ति भणमाणीहिं लोलिजमाणी।

21 ते खेल्लाविउं पयत्ता। इमं च णिसामिऊणं चिंतिउं पयत्ता हियण् णिहित्त-सल्ला चिव तवस्मिणी 'अहाँ इमिणा मम पिययमेणं 21 सिह्ययणस्य वि पुरक्षो ण च्छाया-रक्त्वणं कयं । अहो णिहिक्त्वण्णया, अहो णिल्लावा, अहो णिष्ठाज्ञया, अहो णिष्णाह्या, अहो णिष्पिया- स्या, अहो णिष्भयया, अहो णिष्धिणया, जेण पिडवक्त्व-वण्ण-खल्लण-पिडभेयं कुणमाणण महंतं दुक्तं पाविया। ता 24 महं एवं वियाणिय-सोहगाए ण जुत्तं जीविउं । अवि य ।

पिडविक्ल-गोत्त-कित्तण-बजासणि-पहर-घाय-दलियाए । दोहगा-कृमियाए महिलाए किं घ जीएणं॥ इमं च चिंतिऊण तस्स महिला-बंद्रस्य मञ्जाओ। णिक्लमिउं इच्छइ, ण य से अंतरं पावइ । ताव य

बहु-जुवईयण-कुंकुम-बास-रउद्ध्य-धूलि-सहलंगो । वश्चह् छणिम ण्हाउं अवर-समुद्द्यहं सूरो ॥ जह जह अल्लियह रवी तुरियं तुंगिमिम अत्थ-सिहरिमा । तह तह मग्गालग्गं धावह तम णियर-रिबु-संण्णं ॥ सयल-णिरुद्ध-दिसिवहो पूरिय-कर-पसर-दूसह-पयावो । तिमिरेण णीरेंद्रण व खोण सूरो वि कह खिन्नो ॥ अत्थमिय-सूर-मंडल-सुण्णे णहयल-रणंगणाभोण् । वियरह कजल-सामं रक्खस-वंदं व तम-णिवहं ॥

अध्यामय-सूर-मडल-सुण्ण णहयल-रणगणाभाण् । ावयरह् कज्ञल-साम रक्खस-बह्न व तम-ाणवह् ॥ 30 १९०३) एयम्मि प्रिले भवसरे द्रिउम्मत-दिसा-करि-कस्णि-महामुह्वडे विय प्लेषिण् अध्यारे णिगाया जुबह्-सन्थाओं सा इमस्स महिला । चिंतियं च णाण् । 'कहिं उण इमं दोहगा-कर्जक-दृत्तियं अनाणं वाबाइउं णिब्बुया होहं । 33 महवा जाणियं मण्, इमं वण-संडं, पृथ्य पविसिऊण वाबाइस्मं । भहवा ण पृत्य, जेण सम्बं चेय अज्ञ उज्ञाण-वणेतरालं 33

<sup>1 )</sup> तरुयर, P डोला for दोला. 2) मणहरो, म om. मुख्य, म मुख्यनत, P मुख्यनणुत्त for मजम्मत्त, म ए रहरायमण्, उ रुणुरुपेत. 3> जणी for जले, P अंदोलिए, P भी भी भी. 4> र गामवीदुता. 5> रुडियप्यवस्ती, P समर्थाः 6> रुण्य-डिवण्णं for पाउनण्णं, P जुनाणनणेग, महत्थयाल, P हानिएहि, Join. य. 7) P तरम किर, P om. अज, P भेदोलयार देहि. 8) माओस्मत्ताः 9) मेचेव, अपवत्ता माययक्तो, महिंदोलयासहो कं कोवि गोरियं, अकोई for कोवि, अगायया, मामाहिः 10) J सामलंगि for तणुर्यगी. 11) J om. च, P अक्विचत्तेओ, J वंदोल हैं 12) P जाए for जायाए, P सिलियच्छीए. 13) P व ंतरालीप, P भमरालि for भमर उल, J रणंतमयमणाइण. 14) P मंदं for चंद, P दिसाविशायप, P रवाण्याईए. 15) P जर्या for जह मा, J णिलुप्पश्चिख्या P नीलुप्पलिन्छ्या, J प्यत्रएण P प्यत्त्वाप for प्रसर्वे (emended), JP सुद्धिया, J विरह्मर्शहं अगर्पाहं, P विह्मुर्ग्रहं, 16) P एवं व मा, P om. मा, J मरिसा-, J मसुम्मतं, P पाणमत्तिबृहन्त्रालीवः 17) J कार्ट कि in all places, P कार्टि मि in all places, P om. कार्ट वि पदया, P मिन्सारया, J ow. कार्ट वि णिदिया काहि वि तिज्ञया. 18 > १ अणुसोश्चिय, र अस्हेहि चितेमो, १ तुझ for तुज्ज, १ लावणा विश्वाणेण य वि शससालगुगविणयविसवत्त-हियया अर्फ 19 > १ तुमे गोरि, १ उज्जिय अर्फ्न कि पि समानंदरि 20 > १ पयत्तो for समाहती. १ नोलिज्ञमाणी खेळा . 21) P पश्ता for पथत्ता, P मम विष्ण सिद्यायणस्म पुरकोः 22) P निद्विचन्नया अहो निल्लन्छ्याः 23) J निविचण्ययाः 24) र एयं 26) P निकिन्तियो for विकलिमिड, P निय for व य. 27) र वासरशुष्ठिमङ्कंगों (note the form of आ), P रहद्य. 28 > P निवु for सिवु. 29 > J अयन्त for सयन्त, P महिंदेण, P स्रो कहं. 30 > P सुण्ण for गुण्णे, P र्णगणीहोध, P रक्ष्यसं 31) J om. दरि, P द्रियुमत्त, P महामुख्यदे वि वेबेए अंध", J om. अध्यारे, J ता में before जुवह-. 32) P ह only for इमस्स, P विभितियं, P कर पुण, J दूसिनं, P हत्ताणं for अत्ताणं. 33> P अवि य for अहवा. J om. अजा, P om, उज्जाण-

33

- 1 उववणं पिव बहु-जण-संकुलं । एस्थ मह मणोरहाणं विग्धं उप्पज्जह ति । ता घरे चेय वासहरयं पविसिउं जाव एस एत्थ 1 बहु-जुबईयण-परिवारो ण-याणह ताव अत्ताणयं वावाएमि ।' चिंतयंती आगया गेहं । तत्थागया पुष्टिया सासुयाए 'पुत्ति, 8 कत्थ पहें'। भणियं च तीए । 'एस आगओ चेय मह मग्गालग्गो ति' भणमाणी वासहरयं पविद्वा । तत्थ पविसिज्जण गुरु- 3 दूसह-पिडविक्ख-गोत्त-यज्ञ-पहर-दिलयाए य विरह्ओ उविरिह्मण्ण पासो, णिबदो य कीलए, समारूढा य आसणेसुं, दाजण य अत्तणो गलए पासयं भणियं हमीए ।
- 6 'भो भो सुणेह तुब्भे तुब्भे श्विय लोग-पालया एत्थ । मोत्तूण णियय-दृइयं मगसा वि ण पश्यिओ अण्णो ॥ तुब्भे श्विय भणह फुडं जइ णो पृत्थं मए जुवाणाणं । धवलुब्वेल्लिर-पंभल-णयण-सहस्साईँ खलियाई ॥ मज्यं पुण पेच्छसु बल्लहेण अह एरिसं पि जं रह्यं । पिय-सहि-समृह-मज्ज्ञ-द्वियाए गोत्तं खलंतेण ॥
- 9 ता तस्स गोत्त-खलणुल्लसंत-संताव-जलण-जलियाए । कीरइ इमं अउण्णाएँ साहसं तस्स साहेजा ॥' भणमाणीए चलण-तलाह्यं पिक्खंत भासणं, पूरिओ पासओ, लेखिउं पयत्ता, णिगाया णयणया, णिरुंद णीसासं, वंकीकया गीवा, भायिद्वंय धमणि-जालं, सिलिलियाइं अंगयाइं, णिव्वोलियं मुहं ति । एत्यंतरिम इमो माणभडो तं जुवई-बंदे 12 अपेच्छमाणो जायामंको घरं आगओ । पुन्छिया य णेण माया 'आगया एत्थ तुह यहु' ति । भणियं च तीए 'पुत्त, आगया 12 सोवणयं पिलिट्टा' । गओ इमो सोवणयं जाव पेच्छइ दीखुज्ञोए तं वीणं पिव महुरक्षशलाविणी णिय-उच्छंग-मंग-दुल्ललियं वील-कीलियावलंबिणी । तं च तारिसिं पेच्छिउण समंभमं पहाविओ इमो तत्तोहुत्तं । गंत्ण य गण छर ति हिण्णो पासओ 15 द्धुरियाए । णिवडिया धरणिबट्टो, सित्ता जलेणं, वीहया पोत्तएणं, मंबाहिया हत्थेणं । तओ ईसि णीसिसेयं, पिलट्टाइं 15 अच्छियाईं, चलियं अंगेण, विलयं बाहुल्याहिं, फुरियं हियएणं । तओ जीविय ति णाउण कहकह वि समासत्था ।

\$ 108) भणियं च णेणं।

18 'सुद्दि किं किं केण व किं व वरहं कथा तुमें कुविया। कह वा कण व कत्थ व किं व कयं केण ते होजा।।

18 नेण तप अत्ताणं विलंबयंतीपुँ सुयणु कोत्रेणं। आरोधियं तुलग्गे मज्झ वि जीयं अउण्णस्स ॥'

एवं च भणिया पित्रयमेणं ईसि-समुद्येख्नमाण-मुणाल-कोमल-बाहुलह्याप् ईसि-विषसंत-रत्त-पम्हल-धवल-विलोल-लोय
21 णाप् दहुण पित्रयमं पुणो तक्क्षणं चेय आवन्द-भिउडि-भंगुराष् विरजमाण-लोयणाप् रोस-वस-फुरमाणाधराष् संलत्तं तीप्। 21

'भव्यो अवेहि गिल्लज वच तन्धेव जन्ध सा वसइ। कुवलय-दल-दीहर-लोल-लोयणा साम-सामलंगी॥' इमं च सोऊर्ण भणियं माणभडेणं।

24 'सुंदरि ण-याणिमो श्विय का वि इमा साम-सुंदरी जुवई। कत्थ व दिहा कह्या किहें व केण व ते किहयं॥' 24 इमें च णिमामिऊण रोसाणल-सिमिसिमेत-हिययाणु भणियं तीषु।

'शह रे ण-याणिस विय जीए अंदोलयावलग्गेणं । वियमंत-एम्हलच्छेण अज गोत्तं समणुगीयं ॥' 27 एवं च भणिजण महासुण्णारण्ण-मुणी विय मोणमवलंबिजण ठिय ति । 'शहो मे कुविया एसा, ता किमेत्थ करणीयं । 27 शहवा सुकुविया वि जुवई पायवडणं णाइवत्तइ ति पडामि से पाएसु' चिंतिजण भणियं च णेणं ।

'दं परिय परितय सामिणि कुणसु दयं कीस मे तुमं कुविया । एयं माणस्थ इं सीसं पाएसु ते पडह ॥' 80 ति भणमाणो णिविश्विओं से चरूण-जुवरूए । तओ दुगुणयरं पित्र मोणमवरुंबियं । पुणो वि भणिया णेण ।

'दे सुयणु पित्रय पित्रयसु णराहिवाणं पि जं ण पिणवह्यं । तं पणमह मह सीमं पेच्छसु ता तुज्झ चरूणेसु ॥' तओ तिउणयरं मोणमवर्लियं । पुणो वि भणिया णेण ।

<sup>33</sup> 'दरियोरि-मंडलग्गाहिघाय-सय-जजरं इमं सीसं। मोत्तृण तुज्झ सुंदरि भण कस्स व पणमण् पाण् ॥'

<sup>1 &</sup>gt; P सम for मह, P वास्पारयं. 2 > J जुवईशणपरिभणयाणइ ताव य अत्ता, P परिवाग य ण-, J तथागया, P सास्ए J पुत्तय for पुत्ति. 3 > P चेय महालग्गो ति. 4 > P दिश्या इव विर, J उपिल्लियेण, P खीलए, P om. य in both places. P गले पासं भणियमिमीए. 6 > J जिमुणह for सुणेह, P तुब्भ तुब्भि, J लोअपाल्या, J णिअअदृद्यओं. 7 > P धवलुवेहिरपम्हर्ग्यण. 8 > J विश्रं P पियं (पि नं ed.). 9 > P स्वल्जुलसंताव, J जिव्याए, P कह वि ता for साहसे, J साहे जो. 10 > J पिल्यं, P आसणं, J णिग्याया ण अण्यण्या, P निरुद्धा नीसासो । वित्ताग्या. 11 > P आयद्वियं धिणजालं, J धम्मिजालं सिढिल्याइं, P अंगाइं, J णिब्योलिअं मुदं मि । P निर्वोहिमह ति ।, P जुवश-, J वंदे for वंदे. 12 > P om. य, P वहुय ति, J पुत्तय for पुत्त, 13 > J गओ य इमो, J महुरा-अविणी णिययुक्लंग, P जिल्लंग, 14 > P हील for बील, P तारिसं, P पहाइओ, P तत्ताहुत्तो, J om, लेण, P उद्धाह for छर, P पामाओं. 15 > P वीया पोत्तेणं, P हत्वेहिं । 16 > P अंगोहिं, P वाहुल्डयाहिं. 18 > J केण व, करस व किम्ब अवग्रदं, J कत्थ वा किं, J होज्जा. 19 > J विल्विभेतीए, P विल्वंयतीय गुयण कोवेण. 20 > J om. च, P समुनेल्हाण, P प्यवक्त. 21 > P आबद्धा-, J फुरंतमाणधराए P फुरमाणावमाएहराए, P om. सं उत्तं तीए. 22 > P तत्थ य for तत्थेव, J दीवृक्लोल. 24 > J कत्थ वि दिद्वा, J किं व्व, P कहं व तेणं. 26 > J याणह for याणिस, P समणुगोयं । 27 > P द्विय त्ति, P मम for में. 28 > J जुअई, J णाईवत्त्वत्त त्ति P नाहवत्त्त्य त्ति. 29 > P माणथऊं, P तं for ते 30 > J om. ति, P जुपलए, J तेण for लेण. 31 > P om. मुयणु, P यं for जं, P पणवर.

१९०५) ता एवं भणिया ण किंचि जंपइ। तओ समुद्धाइओ इमस्स माणो महंतो । अहो, एसा एरिसी जेण 1 एवं पि पसाइजामाणी वि ण पणाम-पसार्थ कुणइ। सन्वहा एरिसाओ चेय इमाओ इत्थियाओ होति ति । अवि य।

असण-रत्त-विरत्ताओ खण-रूप्तण-खण-प्रस्नाणाओ य । खण-गुण-गेण्हण-मणसा खण-दोसग्गहण-तिल्लुच्छा ॥ सम्बद्धा चल-चवल-विज्ञ-रुह्याणं पिव दुव्विलिसियं इमाणं । तं वश्वामि णं बाहिं । किमेसा ममं वश्वंतं पेच्छिकण पसज्जद्द ण व' ति विवितिकण पयदो माणभडो, णिक्षंतो वास-घराओ । णीहरंतो य पुच्छिओ पिउणा 'किं पुत्त, ण दिण्णं से पिड-६ वयणं'। णिक्मओ बाहिं गंतुं पयत्तो । तओ चिंतियं इमस्स महिलाए 'अहो, एवं वज्ञ-किष्ठण-हिषया अहं, जेण भत्तुणो तहा ६ पाय-पिडियस्स ण पसण्णा । ता ण सुंदरं कयं मए । अवि य ।

अकय-पसाय-विलक्खें पुणरुत्त-पण।म-सन्बहा-खिवयओ वि। अन्वो मज्य पियछओ ण-याणिमो एस पियओ कि पि॥

9 ता हमस्स चेय मग्गालगा। वद्यामो' ति चिंतिऊण णीहरिया वास-घरयाओ । पुन्छिया य सासुयाए 'पुत्ति, कृष्य चिल्या'। 9
तीए भिणर्यं। 'एसो ते पुत्तो कि पि रहो पिथओ' ति भगमाणी तुरिय-पय-णिक्खेंवं पहाइया। तभो ससंभमा सा वि
थेरी मग्गालगा। चिंतियं च तेण हमस्स पिउणा वीरभडेणं। 'अरे सन्वं चेय कुईंग्रंयं कृष्य हमं पिथ्यं' ति चिंतयंतो

12 मग्गालगा। सो वि वीरभडो। इमो य घण-निमिरोत्थइए कुहिणी-मग्गे वद्यमाणो कह-कह वि लिक्खेओ तीए। बहु-पायव-12
साहा-सहस्मंघग्रारस्स पर्धत-गाम-कृष्यस तदं पत्तो। तत्थ अवलोइयं च णण पिटुओ जाबोवलिक्खेया णियय-जाय ति। तं
च पेच्छिऊण चिंतियमणेण। 'दे पेच्छामि ताव ममोविर केरिसो हमीए सिणेहो' ति चिंतयंतेण समुक्खित्ता एका गाम-कृष्व
15 तड-मंठिया सिला। समुक्खिविऊण य दढ-सुय-जंत-पिबद्धा पिक्खित्ता अपडे। पिक्खिविऊण य लहुं चेय आसण्ण-संठियं 15
तमाल-पायवं सम्हीणो। ताव य आगया से जाया। सिला-सइ-मंजिय-मंकाए अवलोइयं च हमीए तं कृष्यं। जाव दिटुं
विश्यिण-सिला-घाउच्छेतंत-जल-तरल-वेबिर-तरंगं। कृष्यं तं पिव कृष्यं सुन्वंतं पिडसुय-रवेण॥

18 तं च तारिसं दहण पुलह्याई नीए पासाई। ण य दिट्टो हमो तमाल-पायर्वतरिओ । तओ चिंतियं। 'अवस्मं एत्य कृते मह 18 दहण्ण पक्खितो अप्पा होहिइ। ता किमेत्य करणीयं। अहवा

सो मह पसाय-विमुहो अगणिय-परिसेस-जुबाइ-जण-संगो । एत्थ गओ गय-जीवो मज्झ अउण्णाण पेम्मंघो ॥ स्वर्ण परिभूयाओ दोहग्ग-कर्लंक-दुक्ख-नवियाओ । भत्तार-देवयाओ णार्गओ होति लोयम्मि ॥' वितिज्ञण तीए अप्पा पक्लितो ताहिं चेय अयडे । हिट्टा य णिवडमाणी तीए थेरीए । पत्ता ससंभमंता । वितियं तीए 'अहो, णूण मह पुत्तओ एत्थ कूवे पडिओ, तेण एसा बहु णिवडिय ति ।

21 हा हा अही अकल देव्येण इमं कयं णवर होजा। दायेउं णवर णिहिं मण्णे उप्पाहिया अच्छी॥
24 ता जह एवं, मण् वि ता किं जीवमाणीण दूमह-पुत्त-सुण्हा-विओय-जलण-जालावलि-तिवयाएं ति भणिऊण नीए थेरीए पिस्त्रतो अप्पा। तं च दिहं अणुमगालग्गेणं थेर-वीरभडेणं। चिंतियं च णेणं। 'अरे, णूणं मह पुत्तो सुण्हा महिला य 27 णिवडिया। अही आगओ कुलक्त्रजो। ता सब्वहा वहिर-गहंद-दंत-सुसलेसु सुहं हिंदोलियं मण्, उद्भाह-सहस्स-असि 27 घाय-घणिम वि वियारियं, पुणो धणु गुण-जंत-पमुक-मिलीमुह-संकुर्ण रणे। एणिंह एथ्य दृष्ट्-दृह्वेण वसाणिमणं णिस्त्रियं। ता मह ण जुजह एरियो मृष्ट् । तहा वि ण अण्णं करणीयं पेच्छामि' ति चिंतिऊण तेण वि से पिक्षितो अप्पा। एयं च 30 सब्वं दिहं तुत्तंतं इमिणा माणभडेणं। तहा वि माण-महारक्सस-गराहीणणमणिवारियं, ण गणिओ पर लोओ, ण संमरिओ 30 धम्मो, ण सुमरिओ उवयारो, अवहत्यिओ मिणेहो, अवमाणिओ से पेम्म-बंधो, ण क्या गुरु-भत्तां, बीसरियं दिक्खणं, पम्हुद्रा द्या, परिचत्तो विणओं ति । ते मण् जाणिऊण संजाय-पच्छायाओ विलविउं प्यत्तो।

<sup>1)</sup> P एपिं for एवं, प्रजा एक्सि जंग. 2) P कुणह ति सब्बद्धा, P चेव उमाहआं अस्थियाओं, P om. ति. 4) P सब्बद्धा, प्रता for तं, प्रक्तिमें 5) प्रति चिंतिकण, P ग्रन्भमर्याओं for वास्त्राओं, प्र om. य, P पुच्छिकणों कि. 6) P हं for अहं, प्रणा for जंग, प्रता वि पां. 7) प्रमे िए सए. 8) P पण्ठत्त, P सबहु for सब्बहा, P स्वविओ, प्र पिछाओं, P एस अर्थ पिपिथिओं. 9) प्रवासहरयाओं, P सम्पूण, प्रचुत्त for पुत्ति. 10) प्रवि से थेरा. 11) P दिखाओं, प्र कुंबर्य, P om. कथा P पत्थिय ति, प्र om. चिंतवं ने सम्पालग्यों etc. to णियगजाय ति । 13) P पाया for साहा (ed.), P अवलोह जं च णणापिट्टिंगे, P निययजाह ति । 14) P दे पच्छामि, प्र om. हमीए, P जित्तय तेग, प्र एमाम- 15) P संसिया for संदिया, J om य, P मुया for भुय, P पविद्वा for पविद्धा, P adds य before अयहे. 16) P संस्था for संसाए, प्र कृषं। जावय दिहं- 17) P धायजच्छलंत, प्र ने पि कृतस्वचत्त्रयहानुक, P मुख्वंतः 18) प्रतीय, P एत्यं- 19) प्र पिष्टु for पविद्धाते, P हाहिई- 20) प्र गयजीओ, प्र पेम्पद्धो P पेगंधो- 21) P देवयाए. 22) P वितियं for चिंतिकण, P तेर्षि चेव, P दिहों, P तीय येरीय, P सम्पंती चिंतयंती- 23) P सा for एमा- 24) P दक्किण, P दाविक्त णवर निही मण्ण उप्पाष्टिकण अच्छीणि- 25) P एत, P ош. वि, P जल्णजातवियाएउ ति, P oш. वेरीए- 26) P परिक्तिक्ती- 27) P ताव for ता- 28) P जंतु for जंत- प्र जंतमुक्त्रभोक्त, प्र दृष्टण, P बस्णमिणं, P निक्वियमहं- 29) P ता हा for तहा वि- 30) P om. बुत्तंतं, P माणमाणग्रक्त्यसा पराहणिण न निवारियं।, प्र प्रोगो- 31) P उवयारहरों, प्र पेम्माबढो P पेमावंधो- 32) प्र चत्ती विणओं ते य मए जाणि

🖣 १०६) 'हा ताय पुत्त-वष्छल जाएण मए तुमं कहं तविको । मरणं वि मज्य कजे णवरं णीसंसयं पत्तो ॥ घी घी मही भक्जं भायर-संबद्धियस्य मायाए । बुद्धत्तगरिम तीए उचयारी करिसी रहें भी ॥ हा हा जीए भप्पा विरुंबिको मज्य णेह-कलियाए । तीप् वि दहयापु मए सुपुरिस-चरियं समुब्बूढं ॥ 3 बजा-सिर्लिका-घडियं णूण इमं मज्ज्ञ हियबयं विहिणा । जेणेरिसं पि दहं फुटइ सय-सिकरं णय ॥ ता पुण किमेत्य मह करणीयं । कि इमिम्स अयडे असाण पश्चिवामि । अहवा णहि णहि, जलणिम सत्त-हुत्तं जलिम वीसं गिरिमिम सय-हुत्तं । पक्लिते अत्तागे तहा वि सुद्धी महं णिथ ॥ \S १०७) 'ता एथं एत्य जुन्तं कालं। एए मएलए कूवाओं कड्डिजण सकारिकणं मय-करणिजं च काकणं वेरग्ग-मगा।-विश्वजो विस्तवाओ विसयं, णयराओ णयरं, कञ्बदाओ कञ्बद्धं, महंबाओ महंबं, गामाओ गामं, महाओ महं, विहाराओ 🤉 विद्वारं परिभममाणो कहिं पि तारिसं तुलगोणं कं पि गुरुं पेच्छिहामो, जो इमस्स पावस्स दाहिइ सुद्धिं' ति चिंतिऊण तम्हाओ 🐰 चेय ठाणाओं तिरंथ तिरथेण भममाणों सयलं पुरुई-मंडलं परिभमिऊण संपत्तो महुराउरीए । प्रथ एक्सिम भणाह-मंडवे पविद्रो । अवि य तत्य ताव मिलिएहरु कोईाए वलक्स खइयए दीण दुग्गय अंधळय पंगुलय मंदुलय मडहय वामणय 12 छिण्ण-णासय तो**डिय-कण्णय** छिण्णोहुय ति**डिय कप्पडिय देसिय नित्य-यत्तिय लहाराय ध**म्मिय गुग्गुलिय भोया । किं च 12 बहुणा । जो माउ-पिउ-स्ट्रेझुओ सो सो सब्बो वि तस्थ मिलिएुङुओ। ति । ताहुँ च नेत्थु मिलिएुङुयहुँ समाणहुँ एकेकमहा आलावा पयत्ता। 'भो भो कयरहिं तित्थे दं चेवा गयाहं कथरा वाहिया पात्रं वा फिट्टह्' ति । पृक्षेण भणियं । 'अमुका 15 वाणारसी को टिप्हिं, नेण वाणारसीहिं गयहं कोढा फिट्टइ' ति । अण्गेण अणियं। 'हुं हुं कहिओ बुत्ततओ तेण जंपि- 15 पुछउ । किंह कोढं किंहि वाणारिस । मूखत्थाणु भडारउ कोढई जे देह उदालहको लोयहुँ।' अण्णेण भणियं । 'रे रे जह मूलत्थाणु देइजे उदालहुने कोढहं, तो पुणु काहं कज् भप्पाणु कोहियलुड अच्छह ।' अण्मेण भणिय । 'जा ण कोहिएलुड 18 अच्छह ता ण काई कज्ञ, महाकाल-भडारयहं छम्मासे संवण्ण कुणइ जेण मृलहेजे फिट्ट । अण्णेण भणियं। 'काई 18 इमेण, जन्य चिर-परूढु पाबु पिष्टुइ, तं में उहिसह तिरुशं'। अण्णेण भणियं। 'प्रयाग-बद-पिंडयहं चिर-परूढ पाय वि हत्य वि क्तिहैति'। अण्येण भियं। 'पाव पुच्छिय पाय साह्हि'। अण्येण भिणेय । 'खेडू मेझहे, जह पर माइ-पिइ-वह-कयई पि 21 महापावाई गंगा-संगमे ण्हायहं भइरव-भडारय-पडियहं णासंति ।' 🖔 १०८ ) तं च सुर्व इमेण माणभडेल । तं स्रोऊल चिंनियं मणेण । 'बहो सुंदरं इमिणा संस्रतं । ता अहं माइ-पिइ-वह-महापाव-संतत्तो गंगा-संगमे ण्हाइऊण भइरवम्मि अत्ताणयं संजिमो जेण इमस्स महापावस्स सुद्धी होइ' ति चितयंतो 24 महुरा-णयरीओ एस एवं कोसंबी संपत्तो ति । ता 24 णस्वर ण-याणह श्विय एम वराओ हमं पि मृढ-मणो । जं मृढ-वयण-विन्थर-परंपराए भमह लोयं ॥ पंडियस्य गिरियडाओं सो विहड्ड णवर अहि-संघाओं । जे पुण पार्व कम्मे समयं ते जाइ जीवेण ॥ 27 पडण पडियस्स पश्चित पातं परियलड् एत्य को हेऊ । अह भणसि सहावी श्चिय साहसु ता केण स्त्री दिही ॥ 27 पश्चक्षण ण घेष्पइ किं कर्ज जेण यो अमुत्तो ति । पश्चक्षेण विउत्ते ण य अणुमाणं ण उवमाणं ॥ भइ भगनि भागमेर्ग तं पुत्र सञ्चण्यु-मात्रियं होजा । तस्स पमाणं वयमं जह मण्यत्ति तो इमं सुणसु ॥ पडण-पडियस्स धम्मो ण होइ तह मंगुलं भवइ वित्तं । सुद्ध-मगो उग पुरिसो घरे वि कम्मक्खयं कुणइ ॥ 30 तम्हा कुणह विसुद्धं चित्तं तव-णियम-सील-जोएहिं । अंतर-भावेण विणा सब्वं भुस-कुट्टियं एयं ॥'' 🖣 १०९ ) एवं च णिसामिकणं माणभद्दो विउडिकणः माण-बंधं णिवडिओ से भगवभो धम्मणंदणस्स चरुण-जुवन्हए । 33 भणियं च णेण । 'भगवं 33

18

- दुक्ख-सय-णीर-पृरिय-तरंग-संसार-सागरे घोरे । भन्व-जण-जाणवत्तं चलण-जुयं तुज्झ अलीणो ॥ जं पुण एयं कहियं मह वुत्तंतं तए अपुण्णस्स । तं तह सयलं वुत्तं ण एत्य अलियं तण-समं पि ॥ ता तं पासेयसु सुणिवर वर-णाण-महातवेण दिष्यंत । पाव-महापंक-जलोवहिम्मि घारेसु खिष्पंतं ॥' भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेणं। 'सम्मत्तं णाण तत्रो संजम-सहियाईं ताहँ चत्तारि । मोक्ख-पह-पवण्णाणं चत्तारि इमाइं अंगाईं ॥ पिडवजाइ सम्मत्तेणं जं जह गुरु-जणेण उवहर्ह । कजाकजे जाणइ णाण-पईवेण विमलेणं ॥ Ø जं पार्व पुच्च-कयं तर्वेण तायेह तं णिरवसेसं । अण्जं णवं ण वंश्वह संज्ञम-जमिनो सुणी कम्मं ॥ ता सयस-पाव-कलिमल-किलेस-परिवजिओ जिओ सुद्धो । जत्य ण दुक्बं ण सुहं ण वाहिणो जाइ तं सिन्द्रिं ॥'
- इमं च सोऊण भणियं माणभडेणं । 'भगवं, कुणसु मे पसायं इमेहिं सम्मत्त-णाण-तव-संजमेहिं जइ जोग्गो' ति । गुरुणा वि १ णाणाइसण्णं उवसंत-कसाओ जाणिउण पव्वाविओ जिग-वयण-भणिय-विहीए माणभडो ति ॥ 🛞 ॥

🖇 ११० ) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण । 'माया उन्त्रेययरी सज्जण-सत्थम्मि णिंदिया माया । माया पावुष्पत्ती वंक-विवंका भुयंगि न्व ॥

12 माया-परिणाम-परिणओ पुरिस्तो अंघो इव बहिरो विव पंगू इव पसुत्तो विय अयाणओ विय बालो विय उम्मत्तो विय भूय-गहिओ इव सन्वहा माइलो । किं च ।

सज्जण-सरल-समागम-वंचण-परिणाम-तम्मय-मणाण् । मायाण् तेण मुलिलो णरणाह् ण अप्पयं दीन ॥ माया-रक्खिस-गहिओ जस-घण-मित्ताण णासणं कुणइ । जीयं पि तुरुग्गं मिव णरवर एन्पे जहा पुरिसो ॥' भिणयं च णरवङ्णा 'भगवं, ण-याणिमो को वि एस पुरियो, किं वा इमेण कयं' ति । भणियं च धम्मणंद्रेणण गुरुणा ।

"जो एस तुज्झ वामे पच्छा-भायभ्मि संठिओ मज्झ । संकुइय-मडह-देहो मंदो कमण-च्छ्यी पार्वो ॥ जल-बुटबुय-सम-णयणो दिट्टो जो कायरो तए होइ । णिज्याइ य पेच्छंतं बगो व्य जो कुंचिय ग्रांश्री ॥ कम-सज्जो मजारो माया इव एम दीसए जो उ । माया-मोण एएण जं कयं तं णिसामेहि ॥

\S १११ ) अस्थि बहु-गाम-ऋलिओ उज्जाण-वर्णतराल-रमणिजो । आहत्त-महाभोजो भोज-पउग्गीय-गोजयणो ॥ 21 जो य रेहइ णिरंतर-संठिएहिं गामेहिं, गामइं मि रेहंति तुंग-संठिएहिं देव-कुंग्रेहिं, देवउलई मि रेहंति धवल-संटिएहिं तलापृहिं, तलायई मि रहेनि पिहुल-दलेहिं पडमिणी-मंडेहिं, पडमिणि-मंडई मि रहेनि वियमिय-दलेहिं अरविंदिहिं, 24 भरविंदइं पि रेइंति महु-पाण-मत्त-मुइय-महुयर-जुवाणगृहिं ति । 24

इय एकेकम-सोहा-संघडिय-परंपराए रिंक्रोली । जिम्म ण समप्पइ चिय मो कासी णाम देमो ति ॥ तिम्म य णयरी अइ-तुंग-गोउरा कणय-घडिय-वर-भवणा । सुर-भवण-गिरंतर-साल-मोहिया सम्म-णर्यार व्व ॥

- 27 जिहें च गर्यारहिं जगो देयणओं अत्थ-संगह-परो य, कुर्णात बिलासिगीओं मंडणई अमय-वियारई च, ण सिक्खविजीत 27 कुळयण-लज्जियन्वई गुरुयण-भत्तिओ य, सिक्खांवर्जात जुवाणा कला-कलावई चाणक-सत्थई च । भवि य । जा हरिस-पणय-सुरवइ-मउइ-महा-रयण-रह्य-चलणस्य । वस्मा-मुयस्म जस्मे-णयरी वाणारसी णाम ॥
- § ११२ ) तीय य महाणयरीए वाणारसील् पच्छिम-दक्षियंग दिसा-विभाल् सालिग्गामं णाम गामं । तिहं च एको <sub>30</sub> वहरस-जाई परिवसह गेगाहची णाम । तस्मि य गामे अगेय-धण-धण्ण-तहरण्ण-स्ववण्ण-समिद्ध-जमे विस्ते चेय एको जस्म-दरिहो । कुसुमाउह-परिसमसरिस-रूब-पुरिसयो वि सो चेय एको विरूओ । महु-महुर-वयण-गगहिरे वि जणिम सो चेय 33 एको दुष्वयण-विस्ते । सरय-समय-संपुष्ण-मसि-सिरी-स्रांग्स-इंसण-सुहस्स वि जगस्य यो चेय एको उद्येयांगज-इंसणो । 33

<sup>1)</sup> P भवजलिह for भव्यत्रण 2) P अउण्यस्स, P वर्त्त for युर्त. 3) P om. महा, ए जलीयहिअअस्मि, P सुर्व्यते 5) उसंजनसमियाई 6) अभाजना, अधुक्यणेय, अकाजाकारी 8) उस्थलकिलिस, उजीव, उत्तत्थ for जल्म, अधुक्ले for दुक्त. 9 > P भणियं for बगर्न, Jom. में, P नाणसन्त्र, J जोगो, P इ for वि. 10 > J णाणाईसएणं, J पवाबिओ, P माणनटो ति । प्रविजितो माणनट । मणियं 11) म om. च. म om. गुरुणाः 12) उ कव्येपयरी, उ पाबुष्पत्तिः 13) उ अंधो इवा बहिरो विवा पंगू इवा, P बहिरो इव पद्म विय पमुत्ता, P इव for विय thrice, P उम्मत्तओं 14 > P भूयगहिला, P माइल शो । किंचि 16 > P जीर्य च तुल्सामी सरवर 17 > म स्ववं, P इमें for इमेग 18 > म वामी, P कसिणच्छवी 19) P जिद्धों for दिद्धों, P पेच्छंतो, P कुं वियमीको 20) P मायामएग, P निसामेर 21) म भोजनस्यागीय, P गोजन रणो 22) उ गामहिम, P गामाइमि चिय रहिति, उ om. उहाँते, P देव उलेहि देवलई चिय रहिति तलसिठिएई तलाएई तलाई चिय रेहंति 23 > P संटर्ड वि, P अर्वदेष्टि 24 > P मन्य for मुद्य, उ जुवागिष्टि 26 > उ ण अरीए P नयरीए for णयरी, J गोपुरा 27 ) १ जेहं चिय for जिह च, १ मेंडणइं मयणवियारियं च सिक्बंति कुळ . 28 > १ अस्ति उच्च सिक्ख , १ जुनाणकला , P माणिक br चाणक, Pom. अवि य. 29 > P नरवह for मुरवड, उ णागा. 30 > Pom. य, P दिसामाए. 31 ) P वहसजाहै, P om. य, P अण्णेय, J om. गुवण्ण, P समिद्धे जिणे सो. 32> P कुमुममरिम, J om. मसरिम, P पुरिस्यणा, J चैय एकी, P भाहिरे, P व for वि, P om. जगस्मि, P सी बिय 33 > उ सरयसमय स्पा, P सी बेय-

15

- 1 सरस-सरक-संकाविराणं पि सो क्षेत्र पृक्को जरब-कुरंग-सिंग-भर-भंगुर-जंपिरो । तण-मेचुवयारि-दिण्ण-जीवियाणं पि मज्हे 1 सो चेय कथग्यो । सम्बद्धा सज्जण-सय-संकुले वि तम्मि गामे सो क्षेत्र पृक्को दुज्जणो ति । तस्स य तारिसस्स असंबद्ध-
- 8 पर्खाविणो वंकमस्स जिइयस्स जिइयिसण्णस्स जिह्नियस्स जिह्नियस्स जिह्नुकंपस्स बहु-जण-पुणहत्त-विष्पळद्ध-सज्जणस्स समाण-गाम- 3 जुवाणपृहिं बहुसो उवळिष्णय-माणा-सीलस्स गंगाइयो चि अवमण्जिदण मायाइयो क्यं जामं। तथो सञ्चल्य प्रहृद्धियं सहासं च बहुसो जजो उळ्ळवह मायाइयो मायाइयो ति। सो उज जरवर, इमो जो मए तुज्जा साहिओ ति। अह तम्मि चेय
- <sup>6</sup> गासे पृक्को वाणियको पुष्य-परियल्फिम-विह्नवो थाणू णाम । तस्स तेण सह मायाइकेण कह वि सिणेहो संख्यो । सो य ६ सरस्रो मिउ-महत्रो द्रषाल् क्यण्णू मुद्धो अवंचको कुलुगानो दीण-वच्छलो सि । तहा विवरीय-सील-वयणाणं पि अवरोप्परं देव्य-वसेण बहु-सम्राण-सय-पहिसेहिज्यमाणेणावि अचलो कित-परिसुद्धयापु कया मेती । अवि य ।
- सुवणो ण-याणह विषय सलाण हियबाईँ होंति विसमाई । असाण-सुद्ध-हिययसणेण हिययं समप्पेह ॥ जो सल-तरुयर-सिहरिम्म सुवह सब्भाव-णिब्मरो सुवणो । सो पढिओ विषय मुझाइ महव पडंतो ण संदेहो ॥ १११३) एवं च ताणे सजण-दुज्जणाणे सब्भाव-कवडेण णिरंतरा पीई बहुउं पयत्ता । अण्णिम्म दियहे वीसत्या-

12 काव-जंपिराणं भणियं थाणुणा । 'वयस्त,

धम्मत्थो कामो वि य पुरिसत्था तिण्णि णिम्मिया छोए । ताणं जस्स ण एकं पि तस्स जीवं भजीय-समं॥ अम्हाण ताब धम्मो णत्थि चिय दाण-सील-रहियाणं । कामो वि अत्थ-रहिओ अत्थो वि ण दीसए अम्हं ॥

15 ता मित्त फुढं भणिमो तुल्ग्ग-ल्य्गं पि जीवियं काउं। तह वि करेमो अल्यं होहिइ अल्यामो सेसं पि ॥' भणियं च मायाइचेण। 'जइ एवं मित्त, ता पयट, वाणारांसं वचामो । तत्य ज्यं खेलिमो, खत्तं खणिमो, कण्णं तोडिमो, पंथं मूसिमो, गांठिं लिणिणमो, कृदं रहमो, जणं वंविमो, सन्वहा तहा तहा कृणिमो जहा जहा अल्य-संपत्ती होहिइ' ति ।
18 एवं च णिसामिजण महा-गहंद-दंत-जुवल-जमलाहएण विय तहयरेणं पर्कपियाई कर-पल्लवाई थाणुणा । भणियं च णेण ।

'तुज्जा ण जुज्जह एयं हिष्यएणं मिस्त ताव बिंतेडं। बण्छाउ ता णीसंकं मह पुरको एरिसं भणिडं॥' एवं च भणिएण चिंतियं मायाह्रचेणं 'अरे अजोग्गो एसो, ण रूक्सिओ मए हमस्स सब्भावो, ता एवं भणिरसं'। हसि-21 ऊण भणियं च णेणं 'णिह णिह परिहासो मए कश्रो, मा एत्थ पत्तियायसु ति। अत्योवायं जं पुण तुमं भणिहिसि तं 21 करेहामो' ति। भणियं च थाणुणा।

'परिहासेण वि एवं मा मित्त तुमं कयाइ जंपेका । हो इ महंतो दोसो रिसीहिँ एयं पुरा भणियं ॥ अत्यस्स पुण उवाबा विसि-गमणं हो इ मित्त-करणं च । णरवर-सेवा कुसळचणं च माणप्यमाणेसुं ॥ घाउम्बाओ मंतं च देवयाराहणं च केनिं च । सायर-तरणं तह रोहणिम स्वणणं बणिकं च ॥ णाणाविहं च कम्मं विज्ञा-सिप्पाईँ णेय-स्वाइं । अत्यस्स साहयाई अणिदियाई च एयाई ॥

87 ११४) ता विश्वमी दिक्लणावहं । तत्थ गया जं जं देस-काल-वेस-जुत्तं तं तं करिहामो' ति सम्मं मंतिऊण अण्णस्मि 27 दियहं कय-मंगलोवयारा आउच्छिऊण सयण-णिड्-बगां गहिय-पच्छयणा णिगाया दुवे वि । तत्थ अगेय-गिरि-सिर्या-सय-संकुलाओ अव्हंको उल्लंघिऊण कह कह वि पत्ता पह्टाणं णाम णयरं । तिंहं च णयरे अगेय-धण-धण्ण-संकुले महा-अध्या-ज्यार-सिर्से णाणा-वाणिजाहं क्याहं, पेसणाहं च करेमागिहें कह कह वि एकेकमेहि बिक्ताहं पंच पंच सुवण्ण-सह- 30 स्साहं । भणियं च णेहिं परोप्परं । 'अहो, विवत्तं अम्हेिं जं इच्छामो अत्थं । एयं च चौराइ-उवहवेहिं ण य णेउं तीरह सएस-हुत्तं । ता तं इमेण अत्थेण सुवण्ण-सहस्स-मोल्लाइं रचणाइं पंच पंच गेण्हिमो । ताई सदेसं गयाणं सम-मोल्लाई अहिय-मोल्लाइं वा वचहिं' ति भणिऊण गहियं एकेकं सुवण्ण-सहस्स-मोल्ला । एवं च एयाई एकेक्स्त पंच पंच रचणाइं । 33

1) प्रसर्जसरस, प्रसो निथ, प्र om. एको, प्र om. मर, प्र मे तूबयरी, प्र om. मज्झे सो निय etc...... to तस्य य तारिसस्य. 3) प्र वंत्रय निर्, प्र णिइ विख्णस्स, प्र निरणुकंपस्स, प्र विष्णुकंप्रस, प्र विष्णुकंप्रस, प्र विष्णुकंप्रस, प्र विष्णुकंप्रस, प्र विष्णुकंप्रस, प्र विष्णुकंप्र उक्षेत्र विष्णुकंप्र उक्षेत्र विष्णुकंप्र रे देववसेण. 8) प्र अपणो निय पडिसुद्ध खाए. 10) प्र सुयह. 11) प्र कवड for कवडेण, प्र पीत्री, प्र पिट्ठिं क्यों for बिट्ठिं, प्र विस्त्रकाल प्र वीयस्थाल वक्ष्य हितरा पीर्व अपि. 13) प्र पुरिसत्वोः 14) प्र तम्हा न for अम्हाण. 15) प्र बह जिअं for जीवियं, प्र जीवियं for जीवियं, प्र अत्यो होति. 16) प्र om. न् र खेलिमो, प्र कणं. 17) प्र पुरिससो, प्र छिदिसो for छिणिमसो, प्र om. one तहा, प्र होतिति ति. 18) प्र तहवरेण, प्र तस्यरेणं एयं पियाई करयलपहावालरं. 19) प्र हियएण वि तान मित्त वितेषं. 20) प्र अणिकण, प्र लिखतो. 21) प्र om. ति, प्र अस्थोवायं जंण पुण तुमं, प्र एत्योवायं पुण जे तुमं अणिति तं. 23) प्र पं सा मित्तः 24) प्र जण. 25) प्र मंत देव, प्र केसि नि for च केसिन. 26) प्र स्त्याव्य पेण-, प्र साहणाई, प्र om. अणिदियाई नः 27) प्र गयाणं जैमं कालदेसवेसजुत्तं तं करीहामो ति समं. 28) प्र स्वक्रिक्ति प्र गच्छीया, प्र च क्रेया रित पच्छियणा, प्र सिरि रित गिरि. 29) प्र विलेखिकण, प्र नयणं रित णवरं, प्र om. णवरं, प्र om. अणेय, प्र om. घण्ण. 30) प्र विण्जाई, प्र वरणिज्ञाई कम्मं न करेसाणेसि पेसणेण कहः. 31) प्र om. अहो, प्र जिल्लाए रित जं इच्छामो, प्र एवं न चौराउद्दितः विस्तादुत्तं. 32) प्र ततो रित ता तं, प्र om. one पंच, प्र सएसं गयाई, प्र सिरिस रित सम, प्र सममोहाई च विद्यहेति. 33) प्र वचीहिति प्र आई रित एयाई, प्र पंचपं रित हर्वाले रिन सिर्स रित सम, प्र सममोहाई च विद्यहेति. उत्र रेप र वचीहिति प्र आई र प्र पंचपं रित हर्वाले रेप र सिर्स र सिर्स र सिर्स र सिर्स र सिर्स र सिर्स र स्व विद्वति र स्व र स्व विद्वति र स्व र र स्व विद्वति र सिर्स र

33

1 ताई च दोहि मि जगेहिं दस वि रयणाई एकस्मि चेय मल-भूली-भूसरे कप्पडे सुबद्धाई। कर्य च णेहिं वेस-परियत्तं। 1 कयाई मुंडावियाई सीसाई। गहियाओ छत्तियाओ। लंबियं डंडयग्गे लाबुयं। घाउ-रत्तवाई कप्पडाई। विलग्गाविया सिक्स् 8 करंका । सन्वहा विरद्दओं दूर-तित्थयत्तिय-वेसो । ते य एवं परियत्तिय-वेसा अरूक्तिया चोरेहिं भिक्लं भगमाणा पयद्दा । 8 कहिंचि मोहेणं कहिंचि सत्तागारेसु कहिंचि उद्ध-रत्यासु भुजमाणा पत्ता एकम्मि संणिवेसे । तत्य भणियं थाणुणा 'भो भो मित्त, ण पारेमो परिसंता भिक्लं भिक्जं, ता बज मंडए कारावेउं आहारेमों। भणियं च मायाइकेणं 'जइ एवं, ता 6 पविससु तुमं पष्टणं । अहं समुज्जुओ ण-याणिमो कय-विक्स्यं, तुमं पुण जाणिस । तुरियं च तए आगंतःवं ।' मणियं च 8 थाणुणा 'एवं होउ, किं पुण रवण-पोत्तडं कहं कीरउ' ति । भणियं च मायाइबेण 'को जाणह पर-पट्टणाण थिई । ता मा अवाओं को वि होहि ति तुह पिंदुह्स मह चेव समीवे चिट्ठउ रयण-कप्पडं' ति । तेण वि एवं भणमाणेण समप्पियं सं 9 रयण-कप्पडं । समप्पिऊण पविट्टो पट्टणं । चिंतियं च मायाइबेणं । 'श्रहो, इमाइं इस रयणाइं । ता एत्य महं पंच । जह पुण 9 एयं कहिंचि वंचेज, ता दस वि महं चेव हवेज' ति चिंतयंतहस बुदी समुप्पण्णा। 'दे घेत्रूण पखायामि। अहवा ण महंती वेला गयस्स, संपर्य पावइ सि । ता जहा ण-याणइ तहा पलाइस्सामि' ति चिंतिऊण गहिओ जेण रच्छा-धूलि-धूसरो अवरो 12 तारिसो चेय कप्पडो । णिबद्धाइं ताइं रयणाइं । तम्मि य चिरंतम रयम-कप्पडे मिबङ्काइं तप्पमाणाइं बद्वाइं दस 12 पाहाणाई । तं च तारिसं कूड-कवडं संघडंतस्स सहसा आगओ सो थाणू । तस्स य हलुफलेण पाव-मणेण ण णाओ कत्य परमत्य-स्यण-कप्पडो, कत्थ वा अलिय-स्यण-कप्पडो ति । तओ णेण भणियं 'वयंस, कीस एवं समाउलो समं दट्टणं' ति । 15 भणियं मायाइचेंग । 'वयंस, एस एरिसो अत्थो णाम भओ चेय पश्चक्खो, जेण तुमं पेच्छिडण सहसा एरिसा बुदी जाया 15 'एम चोरो' ति । ता इमिणा भएणं अहं सुसंभंतो' । भणियं च थाणुगा 'बीरो होहि' ति । तेण भणियं 'वयंस, गेण्ह ए थं रचण-कप्पर्ड, अहं बीहिमो । ण कर्ज मम इमिणा भएण' ति अणमा गेण अलिय-रचण-कप्पडो ति काऊण स**ख-र**चण-18 कप्पड़ो वंचण-बुई।ए एस तस्स समिष्यओ । तेण वि अवियप्रेण चेय वित्तेण गहिओ । अवि य,

वंचेमि ति सयण्हं वन्धी अञ्जियह मय-सिलिंबस्स । अणुधाह मय-सिलिंबो मुद्धो थणयं विमन्गंतो ॥

§ ११५) तभी तं च समुज्जुय-हिययं पाव-हियएण वंचिऊण मिणयमणेण। 'वयंस, वद्यामि अहं किंचि अंबिलं 21 मिगिऊण आगच्छामि' ति भिणऊण जं गओ तं गओ, ण णियत्तइ। इमेण य जोयणाई बारम-मेत्ताई दियहं राहं च गंतूण 21 णिरूवियं गेण रयण-कष्पडं जाव पेच्छइ ते जे पाहाणा तत्य बद्धा किर वंचणत्यं तिम्म कष्पडे सो चेय इसो अलिय-रयण-कष्पडो। तं च दट्टण इसो वंचिओ इव लंखिओ इव पहओ इव तत्थो इव मत्तो इव सुत्तो इव मओ इव तहाबिहं अणा- 24 यक्खणीयं महंतं मोहमुवगओ। खण-मेत्तं च अच्छिऊण समामत्थो। चिंतियं च णेण। 'अहो, एरिसो अहं मंदभागो जेण 24 मए चिंतियं किर एयं वंचिमो जाव अहमेव वंचिभो'। अति य,

जो जस्स कुणइ पार्व हियएण वि कह वि मूढ-मणो । सो तेणं चिय हम्मइ पच्चुप्किडिएण व सरेण ॥ 27 चिंतियं च णेण पाव-हियएणं । 'दे पुणो वि तं वंचीम समुज्जुय-हिययं । तहा करेमि जहा पुणो मगोण विलगाइ' सि 27 चिंतयंतो पयद्दो तस्स मगालगो । इयरो वि थ।ण् कुलउत्तओ तन्थेव य पिडवालयंतो खणे मुहुत्तं अद्धपहरं पहरं दियहं पि जाव ण पत्तो ताव चिंतिउं पयत्तो ।

30 'अब्बो सो मह मित्तो कत्थ गओ णवर होज जीय-समो । किं जियह मओ किं वा किं वा देखेण अवहरिओ ॥' तं च चिंतिऊण अर्ण्णासिउं पयत्तो । कत्थ ।

रच्छा-चउक्-निय-चबरेसु देवउल तह तलाएसुं। सुण्ण-घरेसु पवासु य भाराम-विहार-गोट्टेसु ॥ 33 जया एवं पि गवेसमार्गण ण संपत्तो तथा विलविडं पयत्तो ।

1> Pताई टोहि कि जणेहि, P एकम्मी, उ घूलि-, P बहाई for मुबहाई, Jom. क्यं, Jom. वेसपरियतं. 2> Pom, क्याई, P मुंडावियं सिरं, P छत्तीओ, P दंढमो, J धाउरत्ता P धाउरत्ताई, J कराहाई च. 3> P विविद्यों, P ते एवं, P चीरिहें, Jom. प्यहा. 4> Jom. कि च उद्घर्यामु, J पयत्ता for पत्ता. 5> P मंड्ये काराविछं. 6> P पित्र में, Jom. तुमं. J अहमुज्जुओ P समुज्जओं. 7> J पुण इमं स्थण-, P स्थणतित्तरूप कह, P जाण उपस्पट्टणाणं का वि हीति।. 8> P की वि तृण होई तुह. 9> P adds य before पित्हों, P जज उण अहं कि चि. 10> J वचेज्ञा, P दस वि चेय मह एवंज्ञ ति वितियं हस. 11> P om. गयस्स, J ता for तहा, P पलाइन्सं ति. 12> P चेव कराडो। बहाई, J इसप्पहाणाई P इसपाहणाई. 13> P कवर्ड घडेंतरस, J थाणं, P हहल्फलेण, J पावमाणेण, P om. ज. 14> J परमत्यक्ष्यदाहो, J व for वा. 15> P च before मायाँ, P om. एस. 16> P समंगतों, P होदिय त्ति, P गेण्ड् for वयंस. 17> J add. ति before अहं, P बीहोमो. 18> J om. एस. 16> P समंगतों, P होदिय त्ति, P गेण्ड् for वयंस. 17> J add. ति before अहं, P दिवहराईए गंतूण. 22> J पेच्छेई, P ते पाइणा तत्य किर बहा, P कपडों. 23> P om. छंचिओ हव, P दख्डों for तत्थे, P मओड इव, J अणाविक्तर्णायं. 24> P महंत, P चिय for च, P एरिमं मंद. 25> P नितियं एयं किर वंचेमि. 26> P हियएणा, P केण for कह, P भोडमूढ. 27> J पुणे for पुणो, J वंचीमि त्ति समुज्जाय, P समुज्जय, P adds वि after पुणो. 28> P पहहो, J थाणुं P थाण, J om. य, P पडिवाल्यंना, P अह्यदहरं. 29> P णो for ज. 30> J सो कोई मह, P जीयई मओ वा. 32> J inter. तिय and चउक्क, P इडकेंद्र for तलाएसुं. 33> J om. वि.

24

27

ा 'हा मित्त मित्त-बच्छल छल-बजिय जिय-जियाहि वास-सर्थ। कत्थ गभी कत्थ गभी पडिवयणं देसु तुरियं॥ अभवो केणह दिहो सरल-सहाभी गुणाण भावासी। मजहा वयंसी सी सी साहसु वा कण वा दिही॥'

3 एवं च विरुवमाणस्य सा राईं दियहो य भइकंतो। राईंए पुण किंदं पि देवउले पिंडिकण पश्चत्तो। राईंए पिन्छिम-जामे केण 3 वि गुजार-पिह्यएण इमं धवल-दुवह्यं गीर्थ। अवि य।

जो जिब विदुरे विभज्जणउ घवलउ कडुइ भारु । सो गोर्टुगण-मंडणउ सेसउ व्व जं सारु ॥

६ इमं च गिज्रमाणं सोऊण संभिरया इमा गाहु छिया थाणुणा ।

पिय-विरहे मिंप्य-दंसमे य मध्यक्खए विवक्तीसु । जे ण विसण्णा ने श्विय पुरिसा इयरा पुणी महिला ॥ ता एत्थ विसाओं ण कायक्यो । सम्बहा जह किंदि सो जीवह तो मवस्सं गेहं आगमिस्सइ । अह ण जीवह, तो तस्स य १ माणुसाण समुप्पेस्सं रयणाणि ति श्विंतिऊण पयद्दो मचणो णयराभिमुहो, वश्वमाणो कमेण संपत्तो णम्मया-तीरं । ताव सो १ वि मायाह्यो विलक्क्षो दीण-विमणो भट्ट-दंह-रूच्छीओ संपत्तो पिटुओ दिट्टो मणेण । दहूण य पसारिक्षोभय-बाहुणा गहिको कंटे गेह्डं पयत्तो ।

12 हा मित्त सरल सजण गुण-भूसण मक्क जीय वर-दह्य। कत्थ गओ में मोत्तुं साहसु ते किं व अणुभूयं॥ § ११६) हमो वि कवड-कय-रोवणों किं पि किं पि अलियक्खरालांव रोहजण गावयं च अवगृहिजण उविदृष्ठों पुरकों, पुल्छिओं थाणुणा। 'भणसु ता मित्त, कत्थ तुमं गओ, कत्य वा संठिओं, किं वा कयं, कहं व मज्झ विउत्तों, जेण 15 मण् तहा अण्णेसिजमाणों वि ण उवलहों' ति। भणियं च णड-पिंसीसय-जडा-कडण्प-तरंग-भगुर-चल-सहावेण हमिणा 15 मायाहच्येणं। 'वर-वयंस, णिसुणेसु जं मण् तुह विओण् दुक्खं पावियं। तह्या गओ तुह सयासाओं अहं घरं घरेण भममाणों पिंबहों पुक्किम महंते पासाण्। तत्थ मण् ण लहं किंचि। तओ अच्छिउं कं पि वेलं णिग्गंतुं पयत्तो जाव पिट्टओं 18 पहाइण्हिं रोस-जलण-जालावली-सुन्तंतिह धूमंध्यार-किलेणेहिं भीसणायारेहिं जम-दृवेहिं व खुड्ड्या-पहार-कील-चयेडा- 18 घाय-डंडप्पहारेहिं हम्ममाणों 'किं किमेयं' ति 'किं वा मण् कयं' ति भणमाणों, 'हा मित्त, हा मित्त, कत्थ तुमं गओ, मह हमा अवत्थ' ति विलवमाणों तओ 'वोरों' ति भणमाणेहिं णीओ एकस्त तिम वरें घर-सामिणों सगासं। तत्थ तेण भणियं 21 'सुद्रों एस गहिओं, सो चेय हमों चोरों, जेण अम्हाणं कोंडलं अवहरियं। ता सन्वहा हमिन उवघरण् णिरंभिजण 21 धारेह जाव रायउले णिवेपुमि। तओ अहं पि चिंतिउं पयत्तो। 'अहो,

पेच्छह विहि-परिणामं अण्णह परिचितियं मण् कर्जं । अण्णह विहिणा रह्यं भुवंग-गइ-वंक-हियण्ण ॥ 24 तभी वयंस,

ण वि तह डज्झइ हिययं चोर-करुंकेंग जीय-संदेहे । जह तुज्झ विरह-जालोलि-दीवियं जलइ णिडूमं ॥' तन्नो 'महो मकयावराहो मकयावराहो' ति विलवमाणो णिच्छूबो एकम्मि घर-कोटुए, ण य केणह भण्णेण उवलक्खिन्नो 27 तत्थ वयंस, तुह सरीरे मंगुलं चिंतेमि जह भण्णहा भणिमो, एत्तियं परिचिंतमो ।

जह होइ णाम मरणं ता कीस जमो हमं विलंबेइ । पिय-मित्त-विष्पउत्तस्स मजह मरणं पि रमणिजं ॥

\$ 190) एवं च विंतयंतस्स गभो सो दियहो । संपत्ता राई । सा वि तुह समागम-विंता-सुमिण-परंपरा-सुह-सुल्य30 यस्स झित बोलीणा । संपत्तो भवरो दियहो । तत्य मञ्झण्ह-समए संपत्ता मम भन्तं घेतूणं एका वेस-विलया । तीय य 30
ममं पेच्छिकण सुंदर-रूवं भणुराओ दया य जाया । सा य मए पुच्छिया 'सुंदरि, एकं पुच्छिमो, जह साहित फुडं' । तीए
भणियं 'दे सामसुंदर, पुच्छ वीसत्थं, साहिमो' । मए भणियं 'कीस भहं भणवराही गहिओ' ति । तीए संलत्तं 'सुहय,
33 इमाए णवमीए भम्हं च ओरुदा देवयाराहणं काहिह । तीए तुमं क्ली कीरिहिति, चोरं-कारेण य गहिओ मिसं दाकण' । 33

<sup>1 &</sup>gt; Pom. मित्त, Jom. छुल, Pom जिय, P पहिन्यणं for the 2nd कत्थ गओ. 2 > P केण नि, P सहानो, J inter. सो सो and साहम. 3 > J राष्ट्र, P जण for पुण, P राईप°, P inter. केण & जामे. 4 > J -पिहण्ण, P -दुन्नह्यं. 5 > P सज्जणओ (for रुज्ज°) धनलओ कहुइ भारो ।, P संहणओ सेसओ, P तिंडुय for रूवं जं (१). 7 > P इयरे for ह्यरा. 8 > P पि for नि, J आगच्छिरिसइ, J तो तओ तस्स य माणुरसाणं, P om. य. 9 > P अवभणो for अत्तणो. 10 > P पहीओ for पिट्टओ, P पसारिणोभयनाहुणा. 11 > P राइजं. 12 > P मज्झ हिययरइया ।, J अणुहुअं. 13 > P -रोइणो, J रोत्ण गाढं अव . 14 > P आ for ता, J नत्थ न, P कह न. 15 > P तहा नि, P छद्धो for उनल्द्धो, P महिणियं for मणियं, P पहिसीसया. 16 > P om. णिधुणेसु, P दुइं. 17 > P कि पि कालं निगातुं, J जा for जान. 18 > P पहाविष्टिं, P मुज्जांत धूमें , J जमदूपिं, P न सहुपा, P कीड चनेडपायदंडपहारेहिं हंसमाणो. 20 > J स्थासं. 21 > P एम तए गहिओ, P जे प-हाणं, P उनर्श निकंशिकण धारेहि. 23 > P निहिपिरिणामो. 25 > P संदेहो, P अह for जह. 26 > J निल्यमाणो for अहो, P om. 2nd अकथानराहो, P घरं for घर, P अन्नेण उ उन् . 27 > P निहेगो । लह अनहा भणिन्नो, P परं for पिर . 28 > P होज्ज, P पि नमणिजं. 29 > P सो for ता, P सुमुतियरस. 30 > P नीकिणो, P मज्झण्डमए. 31 > P om. सुन्तर, P om. सुन्तर, P काहिहीति for काहिह, P चोर . उ अणानराही. 33 > P उनद्वा for ओक्दा, P काहिहीति for काहिह, P चोर .

21

24

27

30

- 1 तओ सिवसेस-जाय-जीविय-मएणं मए पुष्किया 'सुंदरि, ता को उफ मम जीवव्येवाओ' सि । तीए भणियं । 'णस्य तुह 1 जीवणोवाओ । सामिणो दोज्हां ण करेमो । तहा वि तुम्हं मज्ह्रेण मह महंतो सिजेहो । ता मह वयणं णिसुणेसु । मस्यि
- 3 प्को उवाभो, जह तं करेसि'। मए भणियं 'साह, केरिसो'। तीए संख्तं 'हिजो णवमीए सम्बो हमो परियणो सह 3 सामिणा ण्हाइउं वश्वीहि ति। तभो तम्मि समए एक्ट्य-मेत्ते रक्खवाले जह कवाडे बिहडेउं प्रकायसि, तभो शुको, ण अण्णह' ति भणेती णिगाया सा। मए बिंतियं। 'जीहरंतो जह ण दिहो, तो शुको। भह दिहो, तो शुवं मरणे' ति चिंतिकण तस्मि
- ७ दियहे जिक्खंतो । तओ ण केणइ दिहो । तओ मित्त, तम्हा पलायमाणो तुमं अपगेसिंड प्यत्तो । ताव प्रकेण देसिएण ६ साहियं जहा प्रिसो प्रदेसो य देसिओ एको गओ इमिणा मग्गेणं । एयं सोऊण तुह मग्गालग्गो समागओ जाव तुमं एथ दिहो जम्मया-कृते । ता मित्त, एयं मए अणुहूयं दुक्खं, संपर्य सुहं संदुत्तं ति । अबि य ।
- भित्तेहिँ जाव ण सुयं सुहं व दुक्खं व जीव-छोयम्मि । सुयणाण हियय-रूग्गं बच्छह् ता तिक्ख-सर्छं व ॥' एयं च जिसामिऊण बाह-जरू-पप्पुयच्छेण भणियं थाणुणा । 'बहो

अर्ज चिय जाओ हं अर्ज रयणाईँ णवर पत्ताई । जं सन्व-सोक्ख-मूरूं जीवंती अज संपत्ती ॥'

12 § ११८) एवं च भणिकण क्यं मुह-घोषणं । क्याहार-किरिया य उत्तिष्णा जल-तरल-तरंग-रंगत-मत्त-मायंग-मज- 12 माण-मयरेहाहोय-दाण-जल-णीसंद-विंदु-परिष्पयंत-चित्तल-जलं महाणहं णम्मयं ति । थोवंतरं च जाव वर्षति ताव अणेय-वेल्लि-लया-गुविल-गुम्म-दूसंचाराण् महादवीण् पणट्टो मग्गो भव-सय-सहस्स-गुविल-संचारे संसार-कंतारे अभवियाणं पिव 15 णिम्मलो जिणमग्गो । तओ ते पणट्ट-मग्गा मृढ-दिसिवहा भय-वेलिर-गत्ता उम्मत्तगा विय अणिक्विय-गम्मागम्मा तं 15 महादविं पविसिदं समादत्ता । जा पुण कहसिय । अवि य ।

बहु-बिह-कुसुमिय-तस्वर-कुसुमासव-लुद्ध-भिर-भगरउला । भिर-भिरोलि-गुंजा-महुर-सस्व्याय-मिलिय-हरिणउला ॥
हिराणउल-जिद्धल-ट्विय-दंसण-भावंत-दरिय-वण-व्या । वण-वय्व-दंसणुष्वित्य-हिराण-मिलिय-मिलिय-हिराण ॥
वण-मिहिस-वेय-भन्नंत-सिंग-सण्हावदंत-तरु-णिवहा । तरु-णिवह-तुंग-सहुच्छक्तंत-पिबसुस-बुद्ध-वण-सीहा ॥
वण-सीह-मुक्क-दीहर-परिकुविकोरिल-हित्य-हित्य-हित्य-क्षिय-ल्या । हित्य उल-संभग्नुम्मुक्क-भीम-सुंकार-कुविय-वण-सरहा ॥

वण-सरह-संभ्रम-भमंत-सेस-सय-सउण-सेण्ण-बीहच्छा । सउण-सय-सावयाराव-भीम-सुब्वंत-गरुय-पृक्तिहा ॥ अति य । किहीचि करयर्रेत-वायसा कुलुकुलेत-सउणया रणरणेत-रण्णया चिलिचिलेत-वाणरा रुणुरुणेत-महुयरा घुरुघुरुंत-वग्वया समसमेत-प्रवणया धमधमेत-जरूणया कडकहेत-साहिया चिरिचिरेत-चीरिया दिद्वा रुण्णुहेसया । अति य ।

24 बहु-बुत्तंत-पयत्तिय-भव-सय-संबाह-मीम-दुत्तारं । संसाराबद्द-सिर्स मर्मात बढ्दं अमिविय स्व ॥

§ ११९) तओ एवं च परिभमंताण तम्मि समण् को कालो विद्विउं पयत्तो । अबि य ।

विश्विपण-भुवण-कोट्टय-मञ्ज्ञ-गयं तिवय-पद्ययंगारं । उस धम्मह पवणेणं रिव-विंवं लोह-पिंडं व ॥

22 सम्बद्धाः व्याप-स्वर्णी अवण्डांत्रस्य प्रयाच व्यापो । प्रियद्विय स्वीप विष्य क्रिकेट क्रांत्रे कर क्रांत्रे स

सयल-जण-कम्म-सक्की भुवण्डभंतर-पयत्त-वावारो । गिम्हिम्म रवी जीए कुविय-क्यंतो व्व तावेह ॥ एयारिसे य गिम्ह-समए बहुमाणे का उण वेला विहेउं पयत्ता ।

अवरोवहि-बेला-वारि-णियर-तणु-सिसिर-सीयरासत्ता । णहयल-गिरिवर-सिहरं रवि-रह-सुरया वलगंति ॥ सिसिर-णरिंदम्मि गण् दूसह-घण-सिसिर-बंधण-विसुको । ताबेह अवर-णिकरे संपद्द सुरो णरवह ध्व ॥

1 > ग सुंदर्श, P ना का मग जीवणोउवाउ, P तुमं for तुह. 2 > 1 om. ण, P वि समं तुच्हा सच्डोण महंती, P महं. 3 > P होजा णवमी सव्वो. 4 > 1 मामिणो, ग वश्चीहिति P विश्विहिति, P तिम समय एकंदुयमेरी, P जह वाडे विह्डाविछं. 5 > P मणिउं for भणंती, म जह णिक्स्तृती ता चुको, P om. ति. 6 > P ता for नाव. 7 > 1 सीउं for एयं सोऊण, P तुमं न दिट्टो एत्थ लम्मया. 8 > P एवं for एयं. 10 > 1 - प्यापुत्रच्छेण, P adds व before धाणुणा. 12 > P एयं for एवं, P क्यमुह्भावण कयाहारा तुरिया, म जल्यरतरंग. 13 > P मयरहावाय, म चित्रज्ञला महाणहणम्मयं, P मलं for जलं, P om. च, P तावय, म ताव अणय. 14 > म मुहिल, P दुस्संचाम महाहर्ह्ण, म पण्डमगा, P om. स्व, म मुहिल, P संसारे. 15 > P तेण for ते, P मुहिलि विवहाया भयः, P उम्मत्त्राो विय निक्तिवय, P om. तं. 16 > P महाहर्ड, P पुण केसिया. 17 > P कुनुमयतरुयर, मिसरे, P मिरोजः, P सरगीय. 18 > P धीवंत, P दंसणुव्यक्छ, म स्तु (on the margin) for हत्यि. 19 > P नेयमध्यंतसंग, म णिवह for णिवह, P भन्नु for तुंग, P वणसीह. 20 > म सममुमुक P संभामुक, म सहरा for सरहा. 21 > म सेस for सेसस्य, म सिरच्छा for वीहच्छा. 22 > P वरयरंत, म adds किंदिच before कुछुकुलेंत, P रूणरुणेतममर्या, म धुरुषुरेत. 23 ) P कुनु प्रवण्ण, P जीवे for जीए. 28 > P om. य, P गिण्डस्मण का उण. 29 > P अवरोगहि. 30 > P तावेह य घरणिशरो संपर, P निर्में for णरवह.

1 बालो दंसण-सुहवो परिवर्षतो तवेह् कह स्तो। सच्चो बिय णुण वणे ओब्वण-समयम्मि दुप्पेच्छो॥
तको प्यम्मि प्रिसे समप् बहुमाणे ते दुवे वि जणा दूसह्-रिब-किरणपरद्धा बहो-गिम्ह-तत्त-बालुया-हज्यमाणा दूसह-तण्हा
8 सर-स्समाण-तालुय-तळा दीहदाण-खेय-परितत्ता छुद्दा-भर-क्खाम-णिण्णोयरा मृह-दिस्तिवहा पणट्ट-पंथा पुलिंद-मय-घेदिश 
8 स्ति-वग्य-संभेता मयतण्हाजक-तरंग-वेळविज्यमाणा जं किंचि णिण्णयं दृष्टुण जलं ति घावमाणा सब्वहा अणेय-दुक्स-सयसंकुले पविद्वा तम्मि कंतारे इमं पि ण-याणंति कृष्य विश्वमो, कृष्य वा आगया, किंहें वा बहुमो ति। एयस्मि अवसरे

6 बहु-दुक्स-कायर-हियएणं भणियं थाणुणा। सित्त-गरुब-दुक्स-भर-पेलिजमाण-हियवओ भणिउं पयत्तो। 'ओसरह् य मे वि
सुद्दा-तणु-उदरस्स वह-बहो वि णियंसणा-वंभो। ता इमं रयण-कृष्यं गेण्ह, मम किंहिचि णिविडहिड् ति। ता तुमं चेय
गेण्हसु, जेण णिब्वुय-हियओ गमिस्सं' ति। चिंतियं च मायाहचेण। 'अहो, जं मए कृरियव्वं तं अप्पणा चेय इमिणा क्यं,

9 समप्पियाई मज्य रयणाई। ता दे सुंदरं क्यं। संपयं इमस्स उवायं चिंतिमो' ति णिक्षवियाई पासाई जाव दिट्टो अणेयविस-सय-सहस्स-परूठ-साहा-पसाह-विश्वण्यो महंतो वह-पायतो। चिलया व तं चेय दिसं। जलं ति काळण संपत्ता कहकह वि तत्त्य, जाव पेच्छंति। अवि य,

12 तण-जिबहोच्छह्य-मुहं हैंसिं छिक्सिजमाण-परिवेढं। विसम-तदुट्टिय-रुक्सं गहिरं पेक्संति जर-कूवं॥

पंतेषुं पिव चिर-णहं रक्तं पिव पाबियं गुण-सिक्षं। अमय-रसं पिव छहं दहुं मण्णंति जर-कूवं॥

पंतेष्ठ्यं च णेहिं सम्बक्तो जाव ण किहंिष पेच्छंति रज्जुं अण्णं वा अंडयं जेण जलं समाहरंति क्वाओ। तओ चितियं

15 हिसणा तुट्ठ-बुद्धिणा मायाह्योणं। 'अहो सुंदरो एस अवसरो। जह एयम्मि अवसरे एथं ण जिबाएमि, ता को उण 16

एरिसो होहिह् अवसरो ति। ता संपयं चेय इमं विवाडेमि एत्थ कूवे, जेण महं चेय होति दस वि हमाहं रयणाहं'।

चित्रयंतेण भणिको थाणू हमिणा मायाह्योणं। 'मिस्त, हमं पलोएसु। एत्थ जुण्ण-कूवे के-तूरे जलं ति, जेण तस्स पमाणं

18 वेही-लया-रज्जू कारेमि' ति। सो वि तबस्ती उज्जुओ, एवं भणिओ समवलोइडं पयत्तो जुण्ण-कृवोबरं। हमिणा वि माया- 18

हचेणं पाव-हियएणं माया-मूह-मणेणं अणवेक्सिज्जण लज्जं, अवमाणिजण पीइं, लोविज्जण दक्सिण्णं, अवहत्थिजण पेम्मं,
अयाणिजण कथण्णुत्तणं, अजोइजण परलोयं, अवलोइजण सज्जण-मर्गं, सम्बहा मायाए रायत्त-हियएणं णिह्यं णोछिनो

21 हमिणा सो वराओ। जिब्बिओ सो चस ति कूवे। पत्तो जलं जाव बहु-रुक्स-दल-कटु-प्रियं किचि-सेस-जंबालं दुगां व 21

योय-सिन्ठलं पेक्छह् कूवोदरं आणू। जिब्बिओ य तिम्म जंबाले, ज पीडा सरिरस्स आया।

§ १२०) तक्षो समासन्धेणं चिंतियं णेण धाणुणा । मन्त्रो,

24 पढमें चिर्य दारिहं पर-विसन्नो रण्ण-मज्ज्ञ-परिभमणे। पिय-मित्त-विष्यनोगो पुण एयं विरह्यं विहिणा॥ 24 एयं पुण मम हिथए पिहहायह जहा कंण वि णिह्यं णोलिनो हं एत्थ जिवहिनो। ता केण उण एत्थ नहं णोलिनो होजा। महना किं एत्थ वियप्पिएण। मायाहचो चेय एत्थ संजिहिनो, ण य कोइ अण्णो संभावीयह। ता किं मायाहचेण इमं 27 क्यं होजा महासाहसं। महना णहि णहि, दुट में चिंतिनं पाव-हियएणं।

अवि चल्रह् मेरू-चूला होज समुद्दं व वारि-परिहीणं। उग्गमह रवी अवि वारुणीएँ ण य मिस्तो एँरिसं कुण्रह् ॥
ता घिरत्थु मज्म पाव-दिययस्स, जो तस्स वि सज्जणस्स एयं एरिसं असंभावणीयं चिंतीम । ता केण वि रक्खसेण वा भूएण
30 वा पिसाएण वा देक्वेण वा एत्थ पिक्खतो होजा। एवं चिंतिऊण ठिओ । पर्याई चेय हमा सज्जणाणं। अवि य।

मा जाणण जाणह सज्जणो ति जं खल्यणो कुणह तस्स । णाऊण पुणो मुज्यह को वा किर एरिसं कुण्ड् ॥

अवरदं ति वियाणह जाणह काउं पिडिप्पियं मुयणो । एकं णवरि ण-याणह दक्खिणं कह वि लंघेउं ॥

33 तभो एयं जाणमाणो वि सो मुदो तं चिय सोहुउं समाहसो ।

1) P दंसणमुहओ, P परियहंतो. 3) P स्समाणा, उताद्ध अयला P तालुयतलो, J खाम for क्लाम, P णिक्लोयरा. 4) P सिंह for सिंघ, P om. सव. 5) J inter. तंमि and पविद्वा, P न याणित कत्य नगया किंद न क्लामो ति. 6) P गुरुय, P उत्युर्द्धय for ओस्ट्र य. 7) J उअरस्स, P दहबंधो, P गिण्हम् for गेण्ह्, P कहं ि णिवडीहर्, P चेव. 8) J णिच्छुअहिअओ, P om. ति, P के for जं. 9) P om. दे, P चिंतिमि for िंतिमो. 10) J om. स्य, P om. य, P तिसं for दिसं, P om. one कह. 12) P हिरथस्य, P ईसि for ईसि, J तदुद्धिय P तहिन्छ्य, P पेच्छंति. 13) P दिष्टं for णहं, P लदं. 14) P पलोवियं, J सब्वं तो P सब्वती, J ण किंचि पेच्छंति तान रज्यं वा अण्यं P न पेच्छंति किंचि रज्यु अलं. 15) J दुहदुबुद्धिणा, P पव for एस, J एयंमि for एवं. 16) P om. first चेय. 17) P चिंतियंतिण भणियं, J थाणु, J om. इमिणा मायाहकणं etc. to थोयसन्तिलं पेच्छक् क्वीदरं थाणू।, P मित्तं. 18) P उज्जओ. 20) P क्रयणुत्तणं. 21) P सा वराओ. 22) P om. य. 23) P om. णेण. 24) P परिवसओ, P परितवणं, J विष्यओओ P विष्यओगे, P एवं. 25) P हिष्यस्स पिंदिहाई जहा केणावि, J णोहीओ, P om. इं एस्स to अहं णोहिओ. 26) J किमेत्य, J एय (?) for चेय, P ण कोइ उण्णो संभावियहः. 27) P होज्ज, P om. one णहि. 28) J om. मित्तो. 29) P सम for मज्झ, P वाष्ट for वा. 30) P विक्लित्तो for पिंत्रत्तो, P दिओ, P वेव. 31) J मा जाणमयाणहः. 32) P पडिप्यिं मुयण्णो, J णवर. 33) P तं चेव य सोइनं.

इत कह मित्तो होहिइ वसणाविडिंशो अरण्ण-मज्झिम । पिय-मित्त-विप्पहूंणो मंशो व्य णिय-जूह-पढमट्टो ॥ § १२१) एवं च सो सज्जणो जाव चिंतिउं पयत्तो, ताव णरणाह, इमो वि मायाइच्चो किं काउमाढतो । चिंतियं च 8 णेण 'अहो, जं करियव्वं तं कयं । संपर्य णीसंको दस वि इमाइं रयणाइं अत्तणो गेण्डिमो, फलं च मुंजिमो' । चिंतवंत्रस्स ३ 'हण हण हण' ति 'गेण्डह गेण्डह' ति समुद्धाइओ महंतो कल्लयलो । पुरक्षो भय-वेविर-हियएण य से णिरूनियं जाव विट्ठो अणेय-मिल्ल-परिवारो सबरसेणो णाम पल्लिक्इं । तं च दहुण पल्लाइउं पयत्तो । पल्लायमाणो य घणु-जंत-पमुक्क-सरेहिं 6 समाहको णिविडिओ गहिओ । जिल्लिवयं च दिइं रयण-पोत्तयं, समिष्ययं च णेहिं चोर-सेणावहणो । जिल्लिवयं च णेण जाव ६ पेच्छइ दस रयणाई महत्त्व-मोल्लाइं । भणियं च णेण 'अरे, महंतं कोसिल्लियं अम्हाण इमेणं आणियं, ता मा मारेसु, वंधिउण पिक्लिवद एक्किम कुईने । कयं च णेहिं चोर-पुरिसेहिं जहाइटुं ।

§ १२२) सो य चोर-सेणावई णियय-पह्णीए ससंमुहं वर्षतो संपत्तो तमुदेसं । तत्य भणियं च णेणं 'अरे अरे, तण्हा 9 बाहिउं पयता। ता किं इमिन पण्से किहिंचि जलं अत्थि। भणियं च एकेण चोरेण। 'देव, एथ पण्से अत्थि जुण्णं कृवं, ण-याणीयइ तथ्य केरिसं जरूं ते । भणियं च सेणावङ्णा । 'पयद्द, तथ्येव वद्यामो' ति भणेता संपत्ता तम्मि पएसे । उद-12 विहो य वड-पायवस्स हेटुओ सेणावई । भणियं च णेण 'रे, कडूह पाणियं, वियामो'। आएसार्णतरं च बित्थिण्ण-सायवत्तिर्हं 12 पखास-दलेहि य सीविओ महंतो पुढशो । दीह-दह-बल्ली-लयाओ य संधिकण कया दीहा रज् । पत्थर-सगब्भो श्रोबारिओ पुडओ तम्मि कूने जाव दिही बाणुणा । भणियं च थाणुणा । 'अहो, केण इमे ओयारियं । अहं एत्य पक्खितो देव्वेणं । ता 15 ममं पि उत्तरिह'। साहियं च सेणावहणो । 'एत्य कूरे को बि देसिओ णिवडिओ । सो जंपइ 'ममं समाकद्वह' ।' सेणाव- 15 इणा भणियं 'मलं मलं ता जलेणं, तं चेय कडूह वरायं'। उत्तारिओ य सो तेहिं। दिहो य सेणावहणा। भणिओ य 'भग हो कत्य तुमं, कहं वा इद्दागओ, कहं वा इह णिवडिओ' ति । भगियं च णेण । 'देव, पुष्व-देखाओ अम्हे दुचे जणा 18 दक्किलगावहं गया । तत्य दोहिं वि पंच पंच रयणाइं विढत्ताई । अम्हे आगच्छमाणा इमं अडहं संपत्ता, पंथ-पब्भट्टा 18 तण्हा-खुद्दा-परिगय-सरीर। इसं देसंतरमागया । तण्हाइएहि य दिट्टो इसो जुण्ण-कृतो । एत्य मणु णिरिक्सियं कं-दृरे जलं ति । ताव केण वि पेष्ण वा पिसाएण वा र≉स्रसेण वा गिइअं णोल्जिओ जिवडिओ जुण्ण-कूरे । संपर्य तुम्हेहिं उत्तारिओ' 👔 सि । इमं च सोऊण भिणयं सेणावइणा । 'तेण दुइएण तुमं पश्चित्तो होहिसि' । भिणयं च थाणुणा 'संतं पात्रं । कहं सो 21 जीयाओं वि वहाहस्स मज्झ एरिसं काहिइ'। भणियं च सेणावइणा 'संपयं कत्थ सो वट्टइ' ति । घाणुणा भणियं 'ण-याणामी'। तजो हसियं सन्वेहिं चोर-पुरिसेहिं। 'जहो समुज्ञो मुद्धो वराओ बंभणो, ण-याणइ तस्स दुट्टस्स दुट्ट-भावं 94 वा अप्पणो चित्त-मुद्धत्तर्ण वियाणंतो । अणियं च सेणावहणा 'सो चेय इमस्स सुमित्तो होहिइ जस्स इमाई रयणाई 24 अम्हेहिं अन्खिताइं'। तेहिं भणियं 'सब्वं संभावियइ' ति । भणिओ य 'बंभण, करिसो सो तुह मित्तो'। भणियं च थाणुणा । 'देव,

27 कसिणो पिंगल-णयणो महहो वच्छ-त्थलम्म णीरोगो । णिम्मंयुओ य वयगे एरिसओ मन्झ वर-मित्तो ॥' तमो सब्वे वि हह ति हसिउं पयत्ता चोर-पुरिसा । भणियं च लेणावहणा । 'अहो सुंदरो भहो दंसण-सुहओ सब्व-लक्खण-संपुण्णो मित्तो तप् लखो । एरिसो तुब्भिहिं पि मित्तो कायब्वो । सब्वहा बंभण, तेणं चिय तुमं पिक्खतो । ता जाणिस अ0 दिहाई अप्पणाई रयणाई'। तेण भणियं 'द्व, जाणामि'। दंसियाई से लेणावहणा पश्चभिण्णाणियाई । तेण भणियं 'द्वमाणि 30 मन्झ संतियाणि । पंच इमाई तस्स संतियाई । कत्थ तुब्हिं पावियाई । ण हु मित्तस्स मे णिवाओ कओ होहिइ'। तेहिं भणियं । 'तस्स इमाई अम्हेहिं अक्खिताई । सो य बंधेऊण कुईगे पिक्खितो । ता गेण्हसु इमाई अप्पणाई पंच । जाई 38 पुण तस्स दुरायारस्स संतियाई ताई ण समप्यमो' ति भणमाणेण पंच समिष्ययाई । भणिओ य 'वच्च इमाण् वित्तिणीए । 33

<sup>1)</sup> P होही, J णिअज्ञृह P नियज्ञ्य. 2) P o n. जाव, P ता for ताव, P om. वि. 4) प्रशंति for हणत्ति, P गेण्ह गेण्ह, P समुद्दाहओं 5) P परियरों सबरों नाम, J o on. य, J धणुज्जृत्त. 6) P नियदिं जं, J om. य. 7) P अम्ह इमेण. 8) P बंधेज्ज पक्षाह. 9) P पछिए, P o on. च, P अरे रे. 10) P ता किमिने पि पएसे किंपि चि वि जलं, P अपणियं for अणियं, P o on. अरिथ, J जुण्णकृतं P जुझं कृत न याणिमों य तत्य. 12) P कुन्तर for कहु. 13) J o on. महंतो, P o on. य, P पर्थरस्स, J उआयरिओं. 14) P फुड ओ फुओ तंमि, P दिहा चु थाणुणा। अहो केण, J केण मओसारियं, P दुवनेणं. 15) P o on. पि, P इमं for ममं. 16) P o on. o o o अलं, P ताव for ता, P चेव, P अणिहों. 17) P वा गडहागाओं, P तओ for णिवडिओं, J जाणा for जला. 18) P मि for वि, P संपत्ती, J पंथमद्वा. 19) P तण्यापिं, P o on. य, P inter. भिरिक्तियं कार्व के दूरे जलं. 20) P o on. ति, J सुन्मे for तुम्हेहिं. 21) J व after अणियं (first), J एत्य for तुमं, J होहिति. 22) P जीयवहान्यस्त, J o on. एरिसं. 23) P अहो अहो उब्जुओ वराहो मुद्धों बंभणों, P o on. दुहुसानं. 24) P सेणावश्लो, P होही, P वयणाई for र्यणाई. 25) P संमाचीय त्ति, J o on. ति, P o on. य, J केविसो, P तुत्त सुमित्तो. 27) J पिद्वल किंप पिंगल, J शिहिजों for जीरोगों, P सो for वर. 28) P जओ for तओ, J वि हह स्थि हत्ति P विय इंटहंट ति, P अहा, J दंसदमुन्यसं महत्वन्यण (letters not clearly readable). 29) प्रतुष्टेहिं किंत तुक्सेहिं, P जेण for तेणं. 30) प्रणेण इमाइं मज्झ संताई। पंत्र, P o on. अणियं. 31) प्र संताई for संतियाई, P कत्य तुमे पावियाणि, J मित्तस्सस से णिवाओं, J होहिउई (1). 32) प्र on. अम्हेहिं, प्र वि for य, P inter. पिंवतों कार्य कुरेंग, P सेन्हहम्, 33) P om. ताई ण, J ow. पंत्र, P on. वक्ष, P वत्त्रणीए.

जारिसमो सो मित्तो अण्णो वि हु तारिसो जह हवेजा। उगा-विसं व भुयंगं दूरं दूरेण परिहरसु ॥'

§ १२३) सो वि थाणू कुढंगे कुढंगेण तं अण्णिसमाणो परिभमह । ताव दिहो णेण एक्कम्मि कुढंगे । केरिसो । दढ-विही-संदाणिय-बाहु-जुओ जिमय-चलण-जुवलिल्लो । पोष्टलको व्व णिबदो महोसुदो तिम्म पिक्सिसो ॥

6 तं च दट्टण हा-हा-रव-गिंभणं 'मित्त, का इसा तुह अवत्य' ति भगमाणेण सिढिलियाई बंधणाई, संवाहियं अंगं, बहाई च 6 वण-मुहाई कंथा-कप्पडेहिं, साहियं च णिय-बुत्तंतं। 'पंच मण् रयणाई पाविषाई। तत्य मित्त, अहाइ आई तुत्तम अहाइ आई मज्ञा। तह वि पजतं, ण काइ अदिई कायध्य' ति भणमाणेण ताव णीओ जाव अडई-पेरंत-संठियं गामं। तत्थ ताव । पडियरिओ जाव रूढव्यणे। तिम्म य काले चिंतियं णेण मायाइच्छण। 'अहो,

हिम-सीय-चंद-विमलो पण् पण् खंडिओ तहा सुयणो । कोमल-सुणाल-सिरसो सिणेह-तंत् ण उक्खुडह् ॥ ता एरिसस्स वि सजाणस्स मण् प्रिसं ववसियं । घिरत्धु मम जीवियस्स । श्रवि य ।

12 पिय-मिस-वंचणा-जाय-त्रोस-परियल्पिय-धम्म-सारस्स । किं मजर जीविष्णं माया-णियडी-विमूदस्स ॥ ता संपर्ष किमेल्य करणीयं । भहवा दे जलणं पित्सामि' ति चिंतयंतेण मेलिया सन्वे गाम-महयरा । कोउय-रस-गिक्सणो य मिलिको सयलो गाम-जणो । तत्थ मूलियं बुत्तंत सन्वं जहा-वत्तं साहियं सयल-गाम-जणस्स, जहा णिग्गया घराको, जहा 15 विद्यताई रयणाई, जहा पदमं वंचिको थाणु, जहा य कृवे पश्चित्तो, जहा चोरेहिं गहिको, जहा पण्णविको थाणुणा ।

§ १२४) तक्षो एवं साहिज्य भियां मायाइचेण । 'बहो गाम-महत्तरा, महापात्रं मए कथं मित्त-दोज्झं गाम। ता बहं जलियं हुयासणं पिबसामि । दंह, मज्झ पिसयह, कट्टाईं जलणं च' ति । तबो भिगयं पृक्केण गाम-महत्तरेणं।

18 'पृहु पृह्उं दुम्मणस्सहुं। सब्बु पुउ भायरिङ, नुज्ज्ञ ण उ वंकु चलितउं। प्रारुद्ध्उं पृबु प्रद् सुगति। प्रोतु वर भ्राति संप्रतु ॥' 18 तक्षो भण्गेण भणियं।

'जं जि विरहृदु धण-स्रवासाए । सुह-रूपडेण तृब्भई । दुःथट्ट-मण-मोह-स्तुदं । तुं संप्रति बोल्लितं । एतु एतु प्रारहु भक्कदं ॥' 21 तक्षो भण्णेण भणियं चिर-जरा-जुण्ण-देहेण ।

'णृत्य सुज्यति किर सुवण्णं पि। वहसाणर-मुह-गतउं। कउं प्राष्टु मित्तस्य वंचण। कावालिय-वत-धरणे। एउ एउ सुज्झेज णहि॥'

24 तजो सयल-द्रंग-सामिणा भणियइ जेट्ट-महामयहरेण। 'धवल-वाहण-धवल-देहस्स सिरे अमिति जा विमल-जल । धवलुजल सा भडारी।यिन गैंग प्रावेसि तुहुं। मित्र-द्रोज्झु तो णाम सुजर्शत ॥'

27 एवं भिणए सब्बेहिं चेय भिणयं। 'अहो, सुंदरं सुंदरं संख्तः। ता सुंच जलण-पवेस-णिष्छयं। वश्वसु गंगं। तथ्य ण्हायंतो 27 अगसणेणं मिरिहिन्ति, तथा सुज्झिहिस्ति तुद्दं पावं' ति। विस्तिष्ठको गाम-महयरेहिं। सिणइ-रुयमाणेण य थाणुणा अणुणिजमाणो वि पिथ्यओ सो। अणुदियह-पयाणेण य इहागओ, उविवेहो'' ति। एवं च साहियं णिसामिऊण 30 णिवडिओ चळण-जुयळप् भगवओ धम्मणंदणस्स। भणियं च णेणं मायाइचेणं।

'माया-मोहिय-हियएण णाह सम्बं मण् इमं रहकं । मोत्तृण तुमं अण्णो को वा एयं वियाणेज ॥ ता सन्वहा माया-मय-रिड-सूयण-मूरण-गुरु-तिक्ख-कोव-कुंतस्स । सन्व-जिय-भाव-जाणय सरणमिणे ते पवण्णो मि ॥ ता दे कुणसु पसायं इमस्स पावस्स देसु पष्टिकत्तं । अण्णह ण भारिमो खिय अप्पाणं पाव-कम्मं वा ॥'

1> P भगामी 4> P om. कुडंगे, P जाव for नाय. 5> प्रवित्त, P वारः, प्रसंजमिय for जिमय. 7> प्रणिज प्र for िया, P तुई for तुन्झ. 8> P मम्म for मज्झ, P तुई for तह, प्रकाई, P अत्यिद्धितीया for अदिई, प्रअणिओ for णीओ, P अइ for अदई. 9> P पिडियरओ, प्रकालेण for काले. 11> P वि मए जगरम एरिसं विज सेयं।, प्र om. मए. 12> प्राव for होस. 13> प्रवित्तायों, P वितियंतिण. 14> P सन्वहा for सन्वं, प्र जहा पिविद्धारं. 15> P घोरीई for चोरीई. 16> P मयहरा for महत्ता. 17> P कथाई for कट्ठाइं. 18> प्र दुम्मणस्साहं (१), P यज पहुं हो उ मणुस्साहं सन्वु एउ अविरें तुन्झा न ज वंकु विश्वयं ।, प्रसन्वं जे पुंजाओरिं (letters rubbed) तुन्झाणाउं वंक चिन्तां ।, प्रारद्धं, P प्रारद्धं अ एउ प्रश्नं स्वात वर्रमा (आ १) ति संप्रतु, P आतु वर, P संप्रद ।. 20> प्र यु जे for जं जि, P विरर्द्धं कि विर्द्धं, प्र पणलवः सातमुहलंपाईए, P om. तुम्भहं, P द्व तुद्धमाणमोदिएयुं मणुस्सेणं लद्धं ।, P बोलियउं एउ एउ पारदुः 21> P जुन्न. 22> P मुच्चाहं, प्र सुवण्णं व बद्धमां, P सुवन्नं, P नरमुह्यययं । रेथुं बाबु, प्रपांत for प्रावु, प्र कामाविय्यत्वरारणे एतु पाउ दुन्झे प्रणादिय, P व्ययरणे, P सुन्हें ज्ञाणाईं. 24> P भणियं for भगित्रहं, P om. जेट्ठमहामयहरेण(रेणी १). 25> P देवस्स for देहस्स, P अमती धवरजलय , प्र विमल्जलक्ष्य का सा, P यदि गंमा, P तुं हुं मिन्नुद्रोज्ज्ञ तो नाम सुन्द्रहः । एवं व भणिए. 27> P om. one सुंररं, प्र पेत जि, P तिन्छ्यं, P हो पत्ती for एहायंती. 28> P तदा सुन्झिहित्ति तुह, प्र om. ति. 29> P अणुमिन्जमाणो, P एसी कि सो, P य before ति, प्र यं च. 30> P वलणकमल्यः. 31> J inter. इमं and मए, प्र om. ता सन्वहा. 32> P सुन्यण for मूर्ण, P प्र वृत्तीहं. 33> P कम्म तु ।

- 1 §१२५) इसं च णिसामिऊण गुरुणा धम्मणंदणेण भणियं।
  'जे पिययम-गुरु-चिरद्व-जरूण-पजालिय-ताब-ताबियंगा। कत्तो ताणं ताणं मोतुं माणं जिणिंदाणं॥
- अं दूसह-गुरु-दारिइ-विदुषा दलिय-सेस-धण-विद्वा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिदाणं ॥ दोगश्च-पंक-संका-कलंक-मल-कलुस-दूमियप्पाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिदाणं ॥ सम्ब-जण-णिदियाणं बंधु-जणोहसण-दुक्ख-तविषाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिदाणं ॥
- जे जम्म-जरा-मरणोह-दुक्ख-सय-मीसणे जए जीवा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं वाणं जिणिदाणं ॥
   जे इहणंकण-ताडण-वाहण-गुरु-दुक्ख-सायरोगाडा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं वाणं जिणिदाणं ॥
   संसारम्मि वसारे दुह-सय-संबाह-बाहिया जे य । मोत्तुं ताणं ताणं कत्तो वयणं जिणिदाणं ॥
- तको एवं सन्व-जण-जीव-संघायस्स सन्व-दुक्ख-दुक्खियस्स तेलोक्षेक्छ-पायवाणं पिव जिणाणं आणं पमोक्षण ण अण्णं सरणं १ तेलोक्षे वि अश्थि ति । इमं च वयणं नाराहिकण पुणो

जत्थ ण जरा ण मञ्चू ण वाहिणो णेय सम्ब-दुक्खाई । सासय-सिव-सुह-सोक्खं भहरा मोक्खं पि पाचिहिस्ति ॥' 12 एवं च भणियं णिसामिऊण भणियं कयंजलिउडेणं मायाङ्केणं । 'भगवं जह एवं, ता देसु में जिणिंद-वयणं, जह भरिहो मि'। 12 भगवया वि धम्मणंदगेण पलोङ्ऊण णाणाङ्सएणं उवसंत-कसाओं त्ति पच्वाविओं जहा-विहाणेणं गंगाङ्को ति ॥ 🖶 ॥

🖇 १२६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मर्णद्गेणं ।

15 'लोहो करेड भेयं लोहो पिय-मिस-णासणो भणिको। लोहो कजा-विणासो लोहो सन्त्रं विणासेष्ट् ॥ 16 अवि य लोह-महा-गह-गहिओ पुरिसो अंधो विय ण पेच्छइ समं व विसमं वा, बहिरो विय ण सुजेइ हियं अणिहियं वा, उम्मत्तो विय असंबद्धं पलवइ, बालो इव अण्णं पुच्छिओ अण्णं साहेइ, सलहो विय जलंतं पि जलणं पविसाइ, इस्सो विय 18 जलिणिहिम्मि वियरइ ति ।

इय असमंजस-घडणा-सञ्जण-परिहार-पयड-दोसस्स । लोहस्स तेण मुणिणो थेवं पि ण देंति अवयासं॥ लोह-परायत्त-मणो दस्वं णासंइ घायण भित्तं । णिवडइ य दुक्ख-गहणे परिथव एसो जहा पुरिसो ॥'
21 भणियं च राइणा पुरंदरदत्तेण । 'भगवं बहु-पुरिस-संकुलाण परिसाए ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, किं वा इमेणं कर्यं 21 ति । भणियं च भगवया ।

"जो तुज्झ पिट्ट-भाए वामे जो वासवस्स उवविद्धो । मंस-विवज्ञिय-देहो उद्यो सुक्को व ताल-दुमो ॥ अदि-मय-पंजरो इव उविरं तणु-मेत्त-चम्म-पिटवद्धो । दीसंत-पंसुलीओ तणु-दीहर-चवल-गीवालो ॥ खल्लह्य-चम्म-वयणो मरु-कूव-सरिच्छ-गहिर-णयण-जुओ । भच्छह् वयालो इव कम-सज्जो मंस-संहस्म ॥ लोहो ब्व सक्कवेणं णरवर पत्तो हुमो हुई होजा। एएण लोह-मुद्देण जं कथं सं णिसामेह ॥

27 👙 १२७) अस्य इमस्मि चेय लोए अंबूर्दावे भारहे वासे वेय हु-दाहिण-मज्झिम-संडे उत्तराबहं णाम एहं । तस्य तक्य- 27 सिका णाम णयरी ।

जा पदम-पया-पत्थिव-पुत्त-पयाबुच्छलंत-जास-भारं। धवलहर-सिहर-संपिडियं व एयं समुख्यहृइ ॥

80 जिहें च णयरिहिं एक वि ण दीसह मह्लु कुवेसो व । एक वि दीसह सुंदर-वस्थ-णियत्यो व । वेण्णि ण अत्यि, जो कायरो ३० तण्हामिभूओं व । दोण्णि वि अत्यि, स्रूरउ देयणओं व । तिण्णि णेव लब्भेति, खलो सुक्खु ईसालुओं वि । तिण्णि चोवलब्भेति, सजाणु वियद्वो वीसत्यो व ति । जिहें च णयरिहिं फरिहा-बंधो सजाण-दुजाणहं अणुहरह्, गंभीरत्तणेण

33 अणवयारत्तणेण व । सज्जण-दुजाण-समो वि पायारु अणुण्णाउ वंक-वित्य-गमणो व । जिहें च विसमु दीव-समुद्दाक्यो, ३३ असंखेजो पवदूमाण-वित्थरो व ति । अवि य ।

कह सा ण वण्णणिजा विश्विण्णा कणय-घडिय-पायारा । पढम-जिण-समबसरणेण सोहिया धम्म-चक्कंका ॥

<sup>1)</sup> P inter. भिण्यं and मुरुणा धम्मनंदणेण. 3) P repeats गुरु. 5) म बंधुजणम्यणदुक्त. 6) P मरणाण नाह दुक्त, में P मीसणो, P om. जए. 7) P दहणंकण, म वयणं for आणं. 8) म बीहिया. 9) P तिलोकक्षमय . 10) P वि य नित्य सि ।, P om. वयणं. 11) P सामयं. 12) P adds इक्षणं after जह, P ति for मि. 13) P adds जहाविओ after पञ्चाविओ. 16) P लोभगिह ओ य पुरिसो. 17) P उम्मस्ताओ, P साहद सलसो, P पिव for भि, P ऊसो for झसो. 19) P थोवं, P उवयाणं for अवयासं. 20) P om. य, P दुक्तव्याहण. 22) P om ति. 23) P वामो, P विस्तिज्यदेही वश्चो सुक्षो व्य ताखदुमो. 24) P धवल for चवल. 25) P चम्मधमणो, P मास for मंस. 26) P एतेण. 27) P जंबुहीवे, P मिल्हामें खंबे उत्तरा नाम. 29) P जो for जा, P संशिद्धियव्य तेरियं समुं. 30) P एकु न दीसह एक दीसह मयलकुचेलो सुंदर, म पक्षो वि दीसह सुंदर, P व्य for व. 31) म गणहाभिद्धुओ P तणहाविभूओ, P सूरो देउणा वि, P नोवलंभित, P मुक्खो ईसालुओ व सि. 32) P बोबलंभित सज्जणो वियहो वीसत्यो, म कि for ज, P फरिह-, म बंदो. 33) P अणोवयार, P om. व, P पायारो अञ्चुणाओ, P वि for च, P जयसओ. 34) P परिवहमाण, म विद्यारों. 35) P सो for सा, P समवसरणोव.

ा तीण य णयरीए पिक्सिन-दिस्खणे दिसा-भाए उच्चत्थर्छ णाम गामं, सग्ग-णयरं पिव सुर-भवणेहिं, पायालं पिव विविद्द-रयणेहिं, 1 गोहंगणं पिव गो-संपयाए, धणय-पुरी विय धण-संपयाए ति । तिम्म गामे सुद्द-जाहें को धणदेवो णाम सत्थवाहउत्तो । तत्थ शतस्स सिरेस-सत्थवाहउत्तेहिं सह कीलंतस्स वच्चए कालो । सो पुण लोह-परो अत्थ-गहण-तिल्लच्लो मायावी वंचको अल्यि- अवयणो पर-दृष्वावहारी । तभो तस्स प्रिसस्स तेहिं सिरेस-सत्थवाह-जुवाणएहिं धणदेवो ति अवहरिउं लोहदेवो ति से प्रहृद्धियं णामं । तभो कय-लोहदेवोमिहाणो दियहेसु वच्चतेसु महाजुवा जोग्गो संबुत्तो । तथो उन्हाहको हमस्स लोभो वाहिउं ६ प्रयत्तो, तम्हा भणिको य णण जणको । 'ताय, वहं तुरंगमे घेत्तण दिक्खणावहं वच्चामे । तत्थ बहुयं अत्थं विद्ववेमो, जेण ६ सुदं उच्चेनुजामो' ति । भणियं च से जणएण । 'पुत्त, कित्तएण ते अत्थण । अत्थि तुदं महं पि पुत्त-पवोत्ताणं पि विउलो अत्थ-सारो । ता देसु किवणाणं, विभयसु वर्णामयाणं, दक्खेसु वंभगे, कारावेसु देवउत्थे, खाणसु तलाय-यंधे, वंधावेसु १ वावीओ, पालेसु सत्तायारे, पयत्तेसु आरोग्ग-सालाओ, उन्हरेसु दीण-विहले ति । ता पुत्त, अलं दसंतर-गएहिं'। भणियं ॥ च लोहदेवेणं। 'ताय, ज एत्थ चिट्टइ तं साहीणं विय, अण्णे अपुन्तं अत्थं आहरामि बाहु-बलेणं' ति । तको तेण चित्तयं सत्थवाहेणं। 'सुदरो चेय एस उच्छाहो । कायक्वमिणं, जुत्तिमंणं, सरिसमिणं, धम्मो चेय अम्हाणं, जं अउन्तं अत्थाममणं १ कीरइ ति । ता ण कायक्वो मण् इच्छा-भंगो, ता दे वच्चउ' ति चितिउं तेण भणिओ । 'पुत्त, जह ण-ट्टायिस, तओ वच्च'। । ई१२८) एवं भणिओ पयत्तो । सर्जीकया तुरंगमा, सिज्याई जाण-वाहणाई, गिहियाई पच्छयणाई, वित्तविया आहियत्तिया, संद्विको कम्मयर-जणो, आउच्छओ गुरुपणो, वेदिया रोयणा, पयत्तो सत्थो, चिल्लाओ वल्लाखाइ ।

भाडियतिया, संठिविभो कम्मयर-जिणो, भाउिच्छिनो गुरुयणो, वंदिया रोयणा, पयत्तो सत्थो, चिलयाभो वलस्थाउ । 15 तभो भणिओ सो पिउणा। 'पुत्त, दूरं देसंतरं, विसमा पंथा, णिहुरो लोओ, बहुए दुज्जणा, विरला सज्जणा, दुप्परियहं भंडं, 15 दुद्धरं जोव्वण, दुख्लिओ तुमं, विसमा कज्ज-गई, अणस्थ-रुई कयंतो, अणवरद्ध-कुद्धा चोर ति । ता सन्वद्दा कहिंचि पंडिएणं, कहिंचि मुक्खेणं, कहिंचि दक्खिणणं, कहिंचि द्यलुणा, कहिंचि णिक्किवेणं, कहिंचि सूरेणं, कहिंचि माणिणा, कहिंचि द्यलुणा, कहिंचि वियहेणं, कहिंचि जडेणं, सन्वद्दा 18

े कायरण, काहाच चाइणा, काहाच किमणण, काहाच माणणा, काहाच द्राणण, काहाच विषक्षण, काहाच जडण, सन्व ज्ञित्र-इंड-सिराह्य-सुयंग-कुडिलंग-बंक-हियणुणं । सवियन्वं सज्जण-दुज्जणाण चरिण्ण पुत्त समै ॥'

प्तं च भणित्रण णियत्तो सो जणभो । इसी वि लोहदेवी संपत्ती दिख्यणावहं वेण वि कालंतरण । समावासिभो सोप्पारए 21 णवर भहतेही णाम जुण्ण-सेही तस्स गेहिम्म । तभी केण वि कालंतरण महग्व-मोल्ला दिण्णा ने तुरंगमा । विढतं महंतं 21 अन्ध-संचयं । तं च वेत्तृण सदेस-हुतं गंतुमणो सो सत्थवाह-पुत्तो ति । तत्थ च सोप्पारए पुरवर हमो समायारो देसिय-वाणिय-मेलीए । 'जो कोह देसंतरागमा बत्थव्वो वा जिम्म दिसा-देसे वा गभी जं वा भंडं गहियं जं वा भाणियं जं वा अभिवदंत तत्थ तं देसिय-विणएहिं गंत्णं सब्वं साहयव्वं, गंध-तंबोल-मलं च घेत्तव्वं, तभो गंतव्वं' ति । एसो पारंपर-पुराण-24 पुरस्तिथमो ति । पुणो जहया गंतुमणो तहया सो तेणय भइसेहिणा सह तत्थ देसिय-मेलीए गओ ति । देसिय-वाणिय-मेलिए गंतुण उव्विहो । दिण्णे च गंध-मलं तंबोलाह्यं ।

\$ 128) तओ पयत्तो परोष्परं समुद्धावो देसिय-विणयाणं । भणियं च णहिं । 'भो भो विणया, कत्य दीवे देसे वा 27 को गओ, केण वा कि भंडं आणियं, कि वा विढतं, कि वा पश्चाणियं ित । तओ एकेण भणियं । 'भहं गओ कोसलं तुरंगमे घेतूणं । कोसल-रण्णा मह दिण्णाइं गईताई भाइल-तुरंगेहिं समं गय-पोययाई । तओ तुम्ह पभावेणं समागओं लद्ध-लाहों 'अलि । अण्णेण भणियं । 'भहं गओ उत्तरावहं पूय-फलाइयं भंडं घेतूण । तत्य लद्ध-लाभो तुरंगमे घेतूण आगओं 'ति । अण्णेण भणियं । 'भहं बारवई गओ, तथ्य संखयं समाणियं समाणियं । 'भहं बारवई गओ, तथ्य संखयं समाणियं ति । अण्णेण भणियं । 'भहं बारवई गओ,

<sup>1</sup> रे तीय य, ए om. य, प्रणयगिय. 2 रे ए om. धणयपुर्ग विय धणसंपयाए, ए तिम य गामे र-इंजाइओ. 3 र व च इ, प्र से खण, ए अस्थरगढण. 4 र ए ति से अप, ए लीसदें 5 र र देवादिवाणो, प्र जोगो, ए असाय. 6 र ए om. य, ए तुरंगे धेत्तृण, ए पमूर्य for बहुयं, ए विढवेमा 7 र ए अस्पुंजाम, ए केतिए ते, ए प्रणेत्ताणं विप्रणं 8 र ए किमणणं, ए विजयप्रवाणयग्याणं, ए वंजाणं कारा, प्र कराने ए १ र आरोगसालामालाओं 10 र प्र प्र ते अर्थ ते साहीणं चिट्टइ व्यय, प्रआगाहामि, ए om. ति. 11 र एसो, प्र प्रमा, ए अम्हाणं अंज अअव्यवस्था 12 र ए ते दे for लादे, प्र वित्तवंतिण, ए पुत्ति for पुत्तः 13 र वित्तवंतिण, ए पुत्ति for पुत्तः 13 र वित्तवंतिण किष्टि विय वियहणं किष्टि ए विह्नों र वित्रवेणं, 18 र विविणेणं, ए om. किष्टि माणिणा, ए विवेहणं 19 र ए विवेशवंगे किष्टि विय वियहणं किष्टि ए सिह्नों र र 20 र ए से जणता, ए लोमदेशे, ए सेमावासिओं 21 र दिसा for दिण्णा ते 22 र प्र केत्रण देसहुत्तं, प्र उत्ता, ए om. ति. 23 र ए कोइ देसिओं देसे, ए om. वा, प्र अभि दिसा देसा वागओं ए अभि वा जीम दिसादसे वा जं गओं 24 र ए inter. साहेयव्वं ६ सव्वं, ए त्वेलें, ए वेत्रणं तओं, प्र तो for तथों, प्रसा for एसों 25 र पुरिसत्थ इति, ए तेण य असीहुणा, ए देसिमेलए, प्र देसियमेलए गंतूण. 26 र उपविद्वेही ति, प्र om. व. 27 र ए om. मिण्यं, ए भो भो देसियविषया 28 र inter. बंदे ६ कि, ए तुरंगे पेतृणं 29 र om. मह, प्र om. महंताई, प्र भादलतुरंगमेहि, ए समं मयश्रीत्रयाई, ए सुक्ता 30 र ए यूयफराई, ए अदें, प्र समागओं किए आगओं 31 र ए मई मुत्ताकले, प्र तथ्य for तओ, प्र आणिय ति, ए वारवरं 32 र inter. बव्यरकलं ६ अहं, ए तत्थ before गयनंताई, ए मयदंता मोत्ति, ए वेत्तृण for धेतुं.

18

21

24

1 समागओं ति । अण्णेण भणियं । 'अहं सुवण्णदीवं गओ पलास-कुसुमाइं घेतूणं, तस्य सुवण्णं घेतूण समागओं ति । अण्णेण भणियं । 'अहं चीण-महाचीणेसु गओ मिहस-गवले घेतूणं, तत्य गंगाविधओं णेत्त-पद्दाइयं घेतूणं लढ़-लाभो णियतों । अहं गओ पित्र गओ मिहला-रजं पुरिसे घेतूणं, तत्य सुवण्ण-समतुलं दासणं आगओं ति । अण्णेण भणियं । अ 'अहं गओ रयणदीवं णिंब-पत्ताहं घेतूणं, तत्य रयणाइं छद्धाईं, ताइं घेत्रणं समागओं ति । एवं च णिसामिसणं सब्वेहिं चेय भणियं । 'अहों, सुंदरों संववहारों, णिंब-पत्तिहें रयणाइं छद्भिति, किमण्णेण विणक्षेण कीरह' ति । तेण भणियं । अ 'सुंदरों जस्स जीयं ण वल्लाई' ति । तेहिं भणियं 'किं कज्ञं' । भणियं च णेण । 'एत्रं तुन्मेहिं भणियं 'किं कज्ञं' ति । जेण कि दुत्तारों जलहीं, दूरे रयणदीवं, चंडो मारुओं, चवला विश्वों, चंचला तरंगा, परिहत्था मच्छा, महंता मयरा, महम्महा गाहा, दीहा तंतुणों, गिलणों तिर्मिगिलीं, रोहा रवलसा, उद्धाविरा वेयाला, दुल्लक्ला मिहहरा, कुसला चोरा, भीमं अमहासमुदं, दुल्लहों मग्गों, सञ्चहा दुग्गमं रयणदीवं ति, तेण भणिमों सुंदरं विण्जं जस्स जीवियं ण वल्लहं' ति । तओं अस्वेहि विभणियं। 'अहो दुग्गमं रयणदीवं । तहा दुक्खेण विणा सुदं णित्य' ति भणमाणा समुद्विया विण्या।

्र १३०) इसं च तस्स हियए पइट्टियं लोहदेवस्स । आगओ गेहं, कयं भोयणाइ-आवस्सयं । तओ जहा-सुर्हं 12 उवविद्वाणं भाणयं लोभदेवेण । 'वयंस भइसेट्टि, महंतो एस लाभो जं शिंब-पत्तेहिं रयणाइं पाविज्ञंति । ता किं ण तस्थ 12 रयणदीवे गंतुसुज्जमो कीरइ' ति । भद्रेण भणियं । 'वयंस,

जैत्तिय-मेत्तो कीरइ मणोरहो णवर अत्थ-कामेसु । तत्तिय-मेत्तो पसरइ औहट्टइ संधरिजंतो ॥ 15 ता विदत्तं तए महंतं अत्थ-संचर्य, घेतूण सएसं वश्च । किंच,

भुंजसु देसु जिहिच्छं सुयगे माणेसु बंधवे कुणसु । उद्धरसु दीण-बिहलं दृष्वेण इमं वरं कर्ज ॥ ता पहुत्ते तुह इमिणा अरथेणं' ति । इमं च सोऊण भणियं इमिणा लोहदेवेणं । 'अदि य,

अइ होइ णिरारंभो वयंस लच्छी पुं मुच्चइ हरी वि । फुरिओ चिय आरंभो लच्छीय य पेसिया दिही ॥ आलिंगियं पि मुंचइ लच्छी पुरिसं ति साहस-विहुणं। गोत्त-क्खलण-विलक्षा पिय व्य दृइया ण संदेशं॥ क्बीतर-दिण्ण-मणं पुरिसं णाउं मिरी पली एइ। कुल-बालिया णव-वह लज्जाण् पियं व विश्वतं॥

जो विसमिन्मि वि कजे कजारंभं ण मुंचए घीरो । अहिसारिय व्य लच्छी णिवउइ यच्छन्थले तस्स ॥ जो णय-विक्कम-बदं लिंछ काऊण कजमारुहइ । तं चिय पुणो पिडच्छइ पउत्थवइय व्य सा लच्छी ॥ काऊण समारंभं कर्ज सिडिलेइ जो पुणो पच्छा । लच्छी खंडिय-महिल व्य तस्स माणे समुख्यहइ ॥

27 'जइ पायाले विभिन्नो महासमुद्दं च लंबिमो जइ बि। मेरुग्निम आरुद्दामो तह वि कयंतो पुलोएड् ॥ 27 ता सन्बद्दा गच्छ तुनं। मिज्जर जत्ता। अद्दं पुण ण बश्चामि' ति। तेण भिण्यं 'कीम तुनं ण बश्चासि'। भइसेट्टिणा भिण्यं। 'मत्त-हुत्तं जाणवत्तेण समुद्दे पविद्वो। सत्त-हुत्तं पि मह जाणवत्तं दिल्यं। ता णाहं भागी अस्थस्स । तेण भिणमो 30 ण बश्चिमो ममुद्दे' ति। लोहदेवेण भिण्यं।

'जइ घित्यं विह्डिआइ घिडियं घिडियं पुणो वि विह्डेड् । ता घडण-विह्डणाहिं होहिड् विह्डप्तडो देव्यो ॥ तेण वयंस, पुणो वि करियव्यो भायरो, गंतब्यं ते दीवं' ति । तेण भणियं । 'जइ एवं ता एकं भणिमो, तुमं एत्थ जाणवत्ते <sup>33</sup> भंडवई, अर्थ पुण मंदभागो त्ति काऊण ण भवामि' ति । इसेण य 'एवं' ति पडिवण्णं ।

६ १३१) तमो रयणदीव-कय-माणसेहिं सिजावाई जाणवत्ताई । किं च करिउं समाहसं । घेष्पंति भंडाई, उवयरिजंति । णिजामया, गणिजाए दियहं, ठावियं लग्गं, णिस्विजंति णिमित्ताहं, कीरंति अवसुईओ, सुमरिजंति हट्ट-देवए, 3 भुंजाधिजंति बंभणे, पृह्जंति धिसिट्टयणे, अधिजंति देवण्, सजिजंति सेयवडे, उडिभजंति कृवा-वंभण्, संगहिजंति 3 सयणे, विद्वजंति कट्ट-संचए, भिरंजेति जल-भायणे ति । एवं कुणमाणाणं समागओ सो दियहो । तम्मि य दियहे कय-मजाणा सुमण-विलेवण-वत्थालंकारिया दुवे बि जणा सगरियणा जाणवत्तं समारूढा । चालियं च जाणवत्तं । तश्रो 6 **पहुंचाई त्राई, पवादियाइ सं**खाई, पंगीयाई मंगलाई, पढंति बंभण-कुलाई भासीसा, सुमुहो गुरुयणो, दीण-विमणो ह दहयायणो, हरिस-विसण्णो मित्तयणो, मणोरह-सुमुहो सज्जण-जणो ति । तओ एवं च मंगरु-धुइ-सय-जय-जया-सद्-गद्द्य-पूरंत-दिसिवहं पयष्टं जाणवर्त्त । तभो पूरिभो संयवडो, उभिलत्ताइं लंबणाई, चालियाई भाषेक्षयाई, णिरूवियं कण्णहारेणं, 9 सम्मे जाणवत्तं वत्तणीए, पवाइक्षो हियइच्छिक्षो पवणो । तक्षो जस्तरस्र-तरंग-रंगत-कल्लोस-मासा-हेस्रा-हिंदोरस्य- D परंपरारूढं गंतुं पयत्तं जाणवत्तं । कहं । कहिंचि मच्छ-पुच्छच्छबाहउच्छलंत-जल-वीई-हिंदोलियं, कहिंचि कुम्म-पट्टि-संटि-उच्छलंतयं, कहिंचि वर-करि-मयर-धोर-करायिद्वयं, कहिंचि तणु-तंतु-गुणाबज्झंतयं, कहिंचि महा-विसहर-पास-संदाणिज्ञंतयं 12 गंतुं पयत्ते। केण वि कालंतरेण तम्मि स्थण-दीवे लग्गं। उत्तिण्णा विणया। गहियं देसणीयं। दिहो राया। कनो 12 पसाओ । वद्दियं सुंकं । परियल्तियं भंड । दिण्णा हत्थ-सण्णा । विक्किणीयं तं । गहियं पडिभंड । दिण्णं दाणं । पडिणियत्ता णियय-कूल-हुत्तं । पूरिको सेयवडो । लग्गो हियइच्छिको पवणो । भागया जाव समुद्द-मञ्झ-देसं । तभो चिंतियं णेण 15 लोह-मुख-माणसेण लोहदेवेण । 'अहो, पत्तो जहिच्छिओ लाहो, भरियं णाणा-विह-स्यणाणं जाणवत्तं, ता तडं पत्तस्स एस 16 मजर भागी होहिइ ति । ता ण सुंदरं इमें' नि चिंतयंतस्य राईंणु बुद्धी समुप्पण्णा । 'दे, एयं एत्थ पत्त-कालं मणु कायण्वं' ति मंठाचियं हियएणं । समुद्रिको लोहदेवो । भणियं च णेण 'वयंस, पावक्खाळयं पविसामो, जेण विगणेमो भायव्वयं 18 केतियं' नि । नं च सोऊण समुद्रिओं भहसेट्टी, उवविट्टो णिज्ञहए । तत्य इमिणा पावेणं लोह-मूढ-माणसेणं अवलंबिऊण 18 णिक्करणत्तंगं, अवमण्णिकण दक्त्विण्णं, पडिवज्ञिकण कयग्वत्तंगं, भणायरिकण कयण्णुत्तंगं, अवियारिकण कज्ञाकजं, परिचह्ऊण धन्माधन्मं णिद्यं गोलिओ णेण भद्तेही । नावय वोलीणं जाणवत्तं ।

\S १३२ ) क्योण य नि-जोयण-मेत्तं वोलीणं । तओ श्राहावियं णेण । अवि धाह धाह धावह धावह एसो इहं ममं मित्तो । पडिओ समुद्द-मज्झे दुत्तारे मयर-पउरिस्स ॥ हा हा एयो एसो गिलिओ श्विय भीयणेण मयरेणं। हा कत्य जामि रे रे किहें गओ चेय सो मयरो॥ 21 वृद्धं अलियमलियं पलवमाणस्य उद्धाइओ णिजामय-छोओ परियणो य । तेहिं भणियं 'कत्थ कत्थ मो य णिवडिओ' । 24 तेण भणियं।'इहं णिवडिओ, मयरेण य सो गिलिओ।ता मणु वि किं जीयमारेणं। वहं पि पुरुष णिवडामि' सि

भणमाणो उद्धाइओ समुद्दाभिमुहं महाधुत्तो । गहिओ य मदछएहिं परियणेण य । तेहिं भणियं । 'एकं एस विजट्टो, 27 पुणो तुमं पि विणस्सिहिसि, इमं तं जं पजालिए तण-भारयं पश्चित्तं । ता सन्वहा ण कायब्वमेयं । अवि य ।

मा रूसह पुरिसाणं इमो णओ एस दुण्णओ व्व को। अवि जस्स कम्म-णिवहे पढमं चिय देव्व-णिम्मविए ॥' एवं च भणमाणहिं संठाविक्षो हमो । गंतुं पयत्तं तं जाणवत्तं । स्रो उण भइसेट्टी इमिणा पाव-हियएणं णिह्यं णोहिक्षो 30 णिवडिओ सहोमुद्दो जलरासिभ्मि । तओ झत्ति णिम्मग्गो, खणेण य उम्मग्गो । तओ जल-तरल-तरंग-वीद्द-कल्लोल-माला- 30 हिंदोलयारूढो हीरिउं पयत्तो । तभो कहिंचि जल-तरंग-पन्वालिओ, कहिंचि वीई-हेलुलालिओ, कहिंचि तुंग-तरंगीयर-विगरो महा-मयरेण भासाङ्ओ । तओ वियद-दाढा-करालं महा-मयर-वयण-कुहरंतरालं पविसंतो श्विय भ्रदंसणं पत्तो ।

1 > P ः क्रीरिजं - 2 > P दिय हो , J om. ठावियं लग्गं, P विकिगार्ः for णिमित्तारं - 3 > P सीयवर्ड उब्सिजं वि कुराधंमण 4) ए जलसंबर, अ एवं व कुण , १ कुणमाणेणं, १ om. सो, १ दियउहो, १ om. यः 5) अ चलियंः 6) १ पवाहयार, १ समुद्दो, P om. दीणविमणी दश्यायणीः 7) P मिथत्तयणी दीणविमणी महिलायणी मणोरहस्मुहो, P जयजय- J गब्म P गंदब्स 8) P om, जाणवत्तं, P सिययहो, P आवल्लयाई, अ कण्डभारेणः 9> P पवाजी, P रंगेता-, P हिंदोलिय- 10> अ पुंच्छ, P °हयुच्छलंत वलहिंदोलई, P -संद्विउ°. 11> P om. करि, P -करायद्वियं, P -गुणावत्त उझत्तर्यं, J वास for पास. 12> J -दीवे. 13> P संकुं, P विक्कीयं तं गहियं। महियं तं भंदं। 14) P पुरि औ, J चितियं च 15) P लोडमूहेजं for लोड्देवेण, P पत्तो हियइ-िक्छओं लागों भरियं, Pom. णाणाविह. 16) र भविसति for होहिइ र om. गए. 17) P संद्वावियं, र पविसिमों, र वि-गणिमो, P विगणोमो आयवयं केत्तियं अज्जियं तिः 18) Jom. समुद्धिओ, J एत्य for तत्यः 19) P निरुक्करणत्तणं, P कथम्यणत्तं, J सञ्जापुत्रत्तर्ग P क्याणातारं 20) P धम्मं for धम्माधम्मं 21) P तिज्ञीयति नेयण-, J धाहाविश्री य जेण, P अवि य after णण. 22) म om. one धावह, Pधाह पावह पावह, म मई for ममं. 23) Pआ for हा (वत्य), P जासि for गामि, र कहं for कहिं. 24) P उद्घाई य for उद्घाहओ, Pom परियणी य, Pom. य. 25) Pom. य सी, Pजीवमाणेणं 26) ए उत्थादओ समुद्धाभिमुहो, ए पि म for एस. 27) ए पुणो बि तुमं, उ पि विणिस्सिहिद ए पि से विणिस्सिहिस, ए om. जं, P तणहार पिन्यत्तं 28) P अवि जंगकम्मनिहणे 29) Jom. व, P संदुविशो इमं च गंतुं, P सोऊण 30) P निडिओ अही जञरासि, P जित्त for हात्ति, J णिमुग्गो, J उमुग्गो, P inter. तरंग and तरल, J बीई - 31 > P जलतरलतरंग, P किंह तुंग: 32) Pom. मुबर.

- । दुजाण-जण-हत्थ-गभो विय णिक्खेवो कडयहाविको णेणं । तओ अकाम-णिजाराण् जलणिहिम्मि महा-मयर-वयण-कुहर-दाढा- । मुसुमूरणेण वेइयं बहुयं वेयणिजं । तेण मओ संतो कत्थ गंत्ण उववण्णो ।
- 3 § १३३) अस्थि स्यणप्पभाण पुरवीण पढमे जोयण-सहस्सं तस्थ वंतराणं भवणाई, तेसु अप्पिश्विभो स्वस्तां अ समुप्पणो । पउत्तं च णेणं विभंग-णाणं । 'अहो, केण उण तवेण वा दाणेण वा सीलेण वा हमा प्रिसा देव-रिद्धी मण् पाविय' त्ति । जाव दिट्टं णेण अत्ताणं मयरेण गिलियं । दिट्टं च जाणवत्तं । जाणियं च णेण । 'अरे, हमेणं अहं पिक्खत्तो एत्य ॥ लोह-मूढ-माणसेणं' ति । तओ चिंतिऊण पयत्तो । 'अहो पेच्छ पेच्छ, हमस्स दुरायारस्स साहसं । ण गणिओ णिहो 6 ति । ण मण्णिओ उवयारि ति । ण जाणिओ सज्जणो ति । ण चिंतियं सुक्यं ति । ण इच्छिओ पिय-मित्तो ति । ण-टुविभो अणुवगय-वच्छलो ति । सव्वहा
- जो घडह हुज्जणो सज्जणेण कह-कह वि जह नुरुग्गेण। सो तक्खणं विरज्जह तावेण हार्लिह-रागो व्य ॥'
   हमं च चिंतयंतस्स उद्धाइओ तस्स कोवाणलो । चिंतियं च णण । 'अरे हमिणा चिंतियं जहा एवं विणिवाह्ऊण एको चेय
   एयं अर्थ्य गेण्हामि। ता कहं गेण्हह दुरायारो । तहा करेमि जहा ण इमस्स, अण्णस्स हवह' ति चिंतिऊण समागओ

  12 समुदं। तथ्य किं काउमादत्तो। अवि य।

सहस चिय खर-फहसो उद्दावइ माहओ धमधमेंतो । उच्छिलओ य जलिणिही णचह व तरंग-हत्थेहिं ॥
तओ किं जायं । समोत्थिरिया मेहा । उछुमंति कछोला । धमधमेंति पवणा । उच्छलित मच्छा । उम्मुगगवंति कच्छभा । मर्जाति
15 मयरा । अंदोल्ड जाणवत्तं । भरंग कूता-खंभयं । णिवडंति पत्थरा । उत्थरंति उप्पाया । दीसण् विज् । णिवडंति उक्काओ । 15
गजण् भीमं । फुट्ट अंबरं । जल्ह जल्ही । सन्वहा पलय-काल-भीसणं समुदाइयं महाणत्थं । तओ विसण्णो सत्थवाहो,
विमणो परियणो, असरणो जणो, मूढो गिजामय-सत्थो ति । तओ को वि णारायणस्स थयं पढइ । को वि खंडियाण् पसुं
18 भण्ड । को वि हरस्स जत्तं उपाइण्ड । को वि बंभणाणं भोयणं, को वि माईणं, को वि र्विणो, को वि विणायगस्स, 18
को वि खंदस्म, को वि जन्खरस, को वि रमंतस्स, को वि बुद्धस, अण्णाणं च बहुविहं बहुविंट उवाइय-सहस्सं भण्ड ।
सत्थवाहो उण अदण्णो अट्-पड-पाउरणो धूय-कडच्छुय-हत्थो विण्णवेउं पयत्तो 'भो भो, देवो वा दाणवो वा जन्त्वो वा
21 रक्खसो वा, किमम्टेहिं कर्य पार्व, किं वा तुमं कुविओ । सन्वहा दिट्टो कोचो, संप्यं पसार्य पेरिछमो' ति । तओ पहाइओ २।
पल्य-पवण-संखुद्ध-मयरहर-भीसणो महासदो । किलिकिलेंति वेयाला । णचिति जोइणीओ । पयत्ता बिहासिया-संघाया ।
ताण चाणतरं

24 मुह-कुहर-विणिगाउगिगण्ण-जाला-करालाचलंतन-पञ्भार-पञ्चत-गेष्ठकं दीह-इंतावली-डक्क-रोवंत-डिंभे सिवासव-भीमे भउन्वे- <sup>24</sup> वियासेस-लोवं महाडाइणी-णक्कणायड्-हासं ।

विरह्य-णर-सीस-मालावयं तंडयं णचमाणस्स वैद्याणिलुङ्ग्य-संघट्ट-खट्टक्खडाराव-पूरंत-मुझ्झेन-वेद्याल-जालावली-रुङ्ग-संचार-27 मर्गा णहे दीसण् । <sup>27</sup>

पहिसय-सिय-भीम-दीहर्ट-हासुच्छळंतेॡ-बद्धधयारम्मि णार्येनम**ब**त्थ-दीईकरं केक माला-महामास-लुद्धाए गिद्धावर्ळाए सर्म सेवियं ।

30 खर-णहर-महा-पहाराह्यद्वारियासेस-खर्जन-जंतू-स्वाराव-मीमं महा-हास-संयद्द-गद्द्वभ-पूर्वन-बीभच्छ-पेच्छं महा-रक्ष्यमं। ति। 30 § १३४) तेण य मुह-कुहर-विणिगायिगि-जालावली-संविल्जितक्खरं पलय-जलहर-समेणं सहेणं भणियं। दे रे दुरायार पाय कुर-कम्म णिद्द्य णिक्करण, भद्दमेहिं वरायं अणवराहं वाबाइऊण एवं वीमत्यं पत्थिको' सि भणमाणेण 33 समुक्ष्यितं दाहिण-दीह-भुया-डेडेणं नं जाणवत्तं। समुद्धाहुओ गयण-हुत्तं। नशे नं उप्पद्ध्यं जाणवत्तं करिमं दीमिउं प्रयत्तं। 33

<sup>1&</sup>gt; १ -जलहत्व- 2> १ विद्यं, ३ बहुवेयणिजं. 3> उ "प्यान, १ पत्नी, १ नवण. 4> उ विदेशं णार्ग, १ от. उण, १ от. या after त्रिण. 5> १ brings इत्थ after १ मेर्ग. 6> उ य पती for प्रयत्ती. 7> १ अवसारी for उवधार, १ प्रियमत्ती. 8> १ अणवमय- 9> १ पडद सज्जणी दुज्ञणीम, १ जह for जद, उ विरद्धज्जर, उ हलिदिराजी, १ हलिह- 10> १ उद्घारती, उ को आणलो- 11> १ जहा उमरस, उ इमरस प्राण्यस 13> १ उच्छिल तो 14> १ वि after त्रिको, १ समीत्थ्या, १ उम्मर्गाति, उ कच्छवा- 15> १ समाद क्या- 16> १ पृष्ट य अंबर । दल्ख जलनिही, १ महाअणत्व- 17> उ णारायणहरूस्यं १ नारायणस्त्थ्यं- 18> उ हण्ड for अणह, १ उवायह, उ ठा० की वि before विणायगम्स, १ विणायगस्स- 19> १ रेवंतरस, १ मण्णह- 20> उ ठा० अराणती, १ जह for अद्द, १ विज्ञवित्रं, उ ००० जन्यती वा- 21> १ पेच्हाती, उ ठा०. वित- 22> १ प्रयत्ती- 24> १ चलंतप्रकार- 25> १ महालाइणी- 26> १ इंग्स्तंत्वं, १ वेयानिखुद्धसंघट्टवट्टवहाराव- 27> १ दीसते । 28> १ हागुच्छलंतव इंग्यारविणामेंत - 30> १ का for लग, १ repeats नहर, १ खळांतिवायप्रयत्ती ।

3

- पायाख्यकाओं समुद्वियं व गयणंगणे समुप्पइयं । असुर-विमाण-सिष्कं व दीसए जाण-वरवत्तं ॥ ताव उप्पइयं जाव जोयण-सयं दुरुत्तरं । तओ रोस-वस-सिमिसिमेंत-हियएण अच्छोडियं कह दीसिउं पयत्तं । अवि य ।
- 3 णिवडंत-रयण-णिवहं मुत्ताहरू-धवरु-सोहिओ ऊरुं । धुव्वंत-धया-धवरुं कीला-सेलस्स खंड व ॥ तं च तारिसं णिइय-असुर-कर-णोल्लियं णिवडियं । भावडियं वित्थिणो महा-समुदुच्छंगे तं जाणवत्तं । भवि य । तह तं येयावडियं समुद्द-मज्झिम जाण-वरवत्तं । णिवडंतं चिय दिहं पुणो ण णायं किहं पि गयं ॥
- 6 वेच्छ मणि-णिम्मल-गुणंतिम्म समुद्दिम कत्थ वि विलीगं। अहव गुण-भूसियाण वि संबंधो णित्थ जलिहिम्म ॥
  तक्षो पलीगं भंडं, मया णिजामया, विणट्टां परियणो, चुण्णियं जाणवत्तं। एत्थंतरे एस कह-कह वि णासग्ग-पत्त-जीविजो
  जल-तरंग-वीईए किर भंडवई समुद्देण विवज्जइ ति । तेण कह-कह वि तरल-जल-पेष्ठण-घोल-णिक्वोलिजंतो वि एक्किम्म
  6 मुसुमृरिय-जाणवत्त-फलहयम्म विलग्गो । गहियं च णेण तं फलह्यं। कह।

कोमल-दइयालिंगण-फंस-सुहासाय-जाय-सोक्खाहिं। बाहाहिँ तेण फलयं अवगृढं दइय-देहं व ॥

तं च अवगृहिजण समासत्थो । चिंतियं च णेण । 'अहो,

12 जं जं करेंनि पावं पुरिसा पुरिसाण मोह-मूढ-मणा। तं तं सहस्स-गुणियं ताणं देश्वो पणामेह ॥

अण्णहा कथ्य समुद्दे विणिवाइओ भइसेही, कथ्य व समुद्धाइओ रवन्त्रस-रूवी कथंतो। ता संपयं ण-याणामि किं पावियव्वं '
तं चिंतयंतो जल-तरल-तरंगावली-हेला-हिंदोलय-मालारूढो फलहण हीरिउं पयत्तो। ता कहिंचि मच्छ-पुच्छ-च्छडा-छोडिओ,
15 कहिंचि पक्र-णक्ष-मंकिओ, कहिंचि तणुय-तंगु-संजमिर्जनओ, कहिंचि धवल-संखडलावली-विलुलिर्जनओ, कहिंचि घण-विद्युम-15
दुम-वण-विमुज्झंतओ, कहिंचि विसहर-विस-दुयास-संताविज्ञंतओ, कहिंचि महाकमढ-तिक्ख-णक्ष्यावली-संलिहिज्ञंतओ।

\$ 13.4) एवं च महाभीमं जलणिहिम्म असरणो अवलो अमाणो उज्ज्ञिय-जीवियन्त्रो जहा भविस्स-दिण्ण-हियश्रो 18 सत्तिहिं राईदिए हिं तारहीतं णाम दीवं तत्थ लग्गो । आसत्यो सीयलेण समुह-वेला-पवर्गणं । समुट्टिओ जाव दिसं पलोएइ 18 ताव य गहिओ कमिण-च्छवीहिं रत्त-पिंगल-लोयगिहिं बहु उ-न्हण् हिं जम-ह्य-संणिहिंहें पुरिसेहिं । इमेण भणियं 'किं समं गेण्हह' । तेहिं भणियं । 'धीरो होहि, अम्हाणं एस णिशोओ । जं को वि एरिसो गेहं णेळण मजिय-जिमिओ कीरइ' ति । 21 एवं भणमाणिहिं णीओ णियय-घरं, अन्भंगिओ मजिओ जिमिओ जिस्चें । उविदेशे आसणे समासत्यो । तओ चिंतियं च णण । 21 'अहो अकारण-वच्छलो लोओ एत्य दीवे । किं वा अहं तभरगो 'त्ति चिंतवंतो चिय सहसा उद्घाविएहिं बहो । पच्छा बहु-पुण्मिहिं वैधिऊण य मासलेसु पुण्मेसु छिदिउं समावत्तो । मामं च चडचडस्स बहुए । छिण्णं मामं, पडिच्छियं रुहिरं । वियणा-उरो य एमो चलचछ-पेछणयं कुणमाणो विलित्तो कण वि ओसह-दुब्ब-जोएणं, उवसंता वेयणा, रूढं अर्ग ति । एत्यंतरिम पुच्छियं २४ वासवेण महामंतिणा भगवं धम्मणंद्रणो । 'भगवं, अह तेण महामानेण रुहिरेण य किं कुणीत ते पुरिस'ति । भणियं च भगवया धम्मणंद्रणे । 'अत्य समुद्दोयर-चारी अगिययओ णाम महाविडो ऊर्गो ऊर्ग-संत्रणो वेलाउलेसु पाविज्ञइ ति । विराय प्री परिक्खा मधुसिन्थयं गंधरोहयं च मत्थए कीरह । तओ ते पगलइ । तं च गेण्हिजण ते पुरिसा महाहिरेण महामंसेण २७ विमेण य चारेति । तओ एको मो महाविडो सुध्यं सहस्तंसेण पाविज्ञण हेमं कुणइ ति । तेण भो महामंति, तेहिं पुरिसेहिं सो गहिओ । तओ पुणो वि भक्त-भोज-सज्ज-सण्हीं संबिद्धं तस्स मामं जाव छम्मासे । पुणो पुणो उक्कत्तिय मंसं रुहिरं च वणाल्यं । वेयणतो पुणो वि विलित्तो ओसह-दुक्वेहिं । पुणो वि सत्थो जाओ ति । एवं च छम्मासे छम्मासे उक्कत्तिय-मास- ३० खंडो वियल्य-रुहिरो अट्टि-ससो महादुक्ख-समुद्द-मज्ञ-गओ बारस मंत्रच्छराई विस्तो ।

्र १३६) अह अण्णिम दियहे उकक्तिय-देहेण चिंतियं अणेण लोहदेवेण । 'असरणो एस अहं णिथ में मोक्खो । ता 33 सुंदरं होइ, जड़ मह मरणेण वि हमस्म दुक्खस्स होज वीसामों नि । चिंतयंतेण पुलक्ष्यं णेण गयणयलं जाव दिट्टो 33

2) ए उप्पद्ध रं, ग निमिसिमिसिमेंन ए सिमित, ग कर्न न निमितं. 3) ए सीहिंग जलं। धूयंतः, ग नण्डत्व, ए च for व, 4) ग जिहमं मुन्तरः, ए यह for करः 5) ग inter. तं & तह, ए किं चि. 7) ए हं हे for मंहं. 8) ए बीचीए, ए मंडव्व तीए म समुद्देग, ए पंच्छणुवालनिक्वीिक । 10) म नुहापानः, ए जार्र for जाय, म तल्यं, ए प्रयुद्धं, ए inter. देह and तह्यं. 11) म अवकहिका, ए समास्त्रेणः 12) ए करंति, ए देवो पणासेहं. 13) म जार्न व व पणिमो पा कि. 14) ए तरंगाविकांतओं किंहिंचे पणिवृद्धम etc. (portion from below) मंताविकांतओं किंहवली हेलाहिंदोलयमालाहृद्धः फल्ड्ओ, म च्छाच्छोडिओः 15) ए किंहिं पक्षणक, ए नंतः 16) ए निल्हिंकांतओं. 17) ए जीवियव्यओं मित्स. 18) ए स्थितिएहिं, ए नेवाए वणेणः 19) ए जा. यं, म समण, म बहुद्धं (?) ए बद्धं for बहुद्धं (emended), ए सिज्ञमेहिं. 20) ए किंहिं किं

1 रुहिर-मास-गंधायिको उविर भगमाणो भारंड-महापक्को । ते च दृदृण भाउछमाउछे परिवणे णिक्कंतो बाहिं भागास-तरुं । दिट्ठो य तक्क्लणुकक्तिय-वहंत-रुहिर-णिवहो भारंड-महापिक्क्लणा, झड क्ति णिवडिऊण गहिनो । हा-हा-रव-सह-गिंभणस्स उ परियणस्स समुद्धाइओ पुरन्नो चिय गयणंगण-हुक्तं । तमो णिसियासि-सामलेणं गयण-मग्गेणं पहाइभो पुन्वुक्तर-दिसा- ३ विभायं । तत्य किं काउमारको । अति य ।

पियइ सर्ण रुहिरोई लुंपइ मासं पुणो खर्ण पक्सी । भंजइ अट्टिय-णिवहं खर्ण खर्ण घट्टए मम्मं ॥ 6 एवं च विलुप्पमाणो जाव गओ समुदुच्छंगे ताव दिट्टो अण्णेण भारंड-पिक्खणा । तं च दट्टण समुद्धाइभो तस्स हुत्तं । 6 सो य पलाइउं पयत्तो । पलायमाणो य पत्तो पच्छा पहाइएणं महापिक्खणा । तश्रो संपलगं जुदं । णिट्टुर-चंचु-पहर-खर- णहर-मुह-वियारणेहिँ य जुन्हामाणाणं चुको चंचु-पुडाओ । तश्रो णिवडिउं पयत्तो ।

- 9 णिटुर-चंचु-पहारावर्डत-संजाय-जीय-संदेहो । भासासिओ पर्डतो गयणवहे सीय-पवणेण ॥ णिवडिओ य धस ति समुद्द-जले । तओ तस्मि भहिणवुक्कत्तिय-मेते देहे णिद्दय-चंचु-पहर-परे बे य तं समुद्द-सिल्लं कह इहिउं पयत्तं । भवि य ।
- 12 जह जह लगाइ सिलर्ज तह तह णिड्म् मयं डहइ आंगं। दुज्जण-दुन्वयण-विसं सज्जण-हियण न्व संपत्तं॥ 12 तक्षो इसो तिस्स सिलर्ज अणोरपारे डउझंतो जलेणं, खजंतो जलयरेहिं, जल-तरंग-वीई-हत्थेहिं व णोलिज-साणो ससुद्देणावि सित्त-वह-सहापाव-कलुसिय-हियओ इव णिच्छुडभंतो पत्तो कं पि कूलं। तत्थ य खण-मेत्तं सीयल-ससुद-पवण-पहओ ईसि 16 समुससिओ। णिरूवियं च णेणं कह-कह वि जाव पेच्छइ कं पि वेला-वर्ण। तं च केरिसं।

एका-स्रवंग-पायव-कुसुम-भरोणिमय-रुद्ध-संचारं । कप्पूर-पूर-पसरंत-बहरू-मयरंद-गंधर्द्धः ॥ चंदण-स्रयाहरेसुं किंगर-विरुचाओ तन्थ गायंति । साहीण-पिययमाओं वि अणिमिनुक्कर-णिडयाओ ॥

18 कयली-वणेसु जत्थ य समुद्द-मिउ-पवण-इल्लिर-इलेसु । वीसंभ-णिमीलच्छा कणय-मया णिरच-मंणिहिया ॥

\$130) तस्स य काणणस्स विणिगगण्णं बहु-पिक-फल-भर-विविह-सुरभि-कुसुम-मासल-मयरंद-वाहिणा पवणण समा-सासिको समुद्दिको समुद्द-तडाओ परिभमिउमाडको तम्मि य काणणे। तओ करयल-दिलय-चंदण-किम्मलय-रमेण विलित्त21 मणेणं अंगं। कयाहारो य संबुक्तो पिक-सुरिह-सुलह-साउ-फलेहिं। विद्वो येणण परिभममाणेणं काणणस्स मज्झ-देले महंतो 21 वड-पारोहो। तत्थ गभो जाव पेच्छह मरगय-मणि-कोष्टिमयलं णाणाविह-कुसुम-णियर-रिहरं मरय-ममण् विय बहुल-पभोसे णहंगणं। तं च पेच्छिकण चिंतियं अणेणं। 'अहो, एवं किर सुव्वइ सत्थेसु जहा देवा सगो णिवर्मात, ताण ते सुंदरासुंदर24 विसेस-जाणया। अण्णहा हमं पण्मं तेलोक-सुंदरं परिच्चहउं ण सगो णिवर्मात'। चित्रयंतो उवविद्वो तम्मि वड-पायव-तले 24 ति। तत्थ णिसण्णेण य देव-णाम-किक्तणालख-सण्णा-विण्णाणणं चिंतियमणेणं लोहदेवेणं। 'अहो, अश्वि को वि धम्मो जेण देवा देव-लोण्सु परिवर्मात दिव्व-संभोग ति। अश्वि य कि पि पात्रं तेण णरण् णेरहया अम्ह दुक्खाओ वि अहियं दुक्ख27 सुक्वहंति। ता कि पुण मण् जीवमाणण पुण्णं वा पावं वा कयं जेण इमं दुक्खं पन्तो' ति चिंतयंतम्स हियण् लग्गो सहम ति 27 तिक्ख-सर-सर्छ पिव भहसेही। तओ चिंतिउं प्यत्तो। 'अहो,

अम्हारिसाण कि जीविष्ण पिय-मित्त-णिहण-तुट्टाण । जेण कथरपेण मण् भहो णिहणं समुवर्णाओ ॥ 30 ता विरत्धु मम जीविष्णं । ता संपर्ध कि पि तारिमं करेमि, जेण पिय-मित्त-वह-कर्जुसियं अत्ताणयं नित्यत्थाणिम वावाएमि, ३० जेण सब्बं सुज्झहं ति चिंतयंतो णिवण्णो । तओ सुरहि-कुसुम-मयरंद-बहल-परिमलुग्गार-वाहिणा यमासासिउजेतो निर्मिर-जलहि-जल-तरंग-रंगावली-विक्ष्यप्रमाण-जल-लव-जडेणं दक्खिणाणिलेणं तिहं चेय पसुत्तो वड-पायव-तलिम । खण-मेत्तस्स ४३ य विबुद्धो ईमि विमासिउजेत-खर-महुर-सुहुमेणं संग्णं । दिण्णं च णण मिवसियं कण्णं ।

<sup>1)</sup> P उबिर कमनाणी भार्ग्ड-, J प्रायासबले । P नले य । 2) P नक्यणकतियः, P क्षांह, J inter. महा and भारंत, J झस P उझह. 3) P गयणांगणः, P om. पहाह ओ, P दिसामार्थः 5) P गणं घोष्टण किर्दे ॥ 6) प्र विलंपमाणो, P समुद्दु ज्वांग तान दिट्टो समुद्दु अनेन भारंड-, P सपुद्वां तसस. 7) P संलक्षं, P न्यदागः 8) P कुहर for मुह, P निविद्धं 9) P न्यदारा, J ध्रुयधिय for संजाय, P गयणयले मीयः, J सीयल- 10) n om. तथो, P अहिणवकत्तियः, P निव्हं, P पर्क्षं, P सिलं अह दिहें 12) P कुहर, P निव्हं व । 13) P अणीरपागे, P पुणी लिज्ज for व णोलिज्ज, P समुद्दोणाविवित्तवहः 14) प्र कुछसिओ हय, P निव्हं क्लेनो, P ईसीः 17) P सीहीण, प्र अणुस्मृत्तकंट- P अणिमुत्तकणः 18) P कुलें कुछ किर्मा श्री प्र कुछसिओ हय, P निव्हं किर्मा केर्यल्यदिव्यः P विलित्तमाणें 19) P बहुरिक्कं ल्वार, P न्यतिहें, P मासमयरं इटाहिणप्रवर्णेणः 20) P समुद्दिओ, P कर्यल्यदिव्यः, P विलित्तमाणें 21) प्र क्यामार्थे, P न्यतिहें , प्र वर्णेण for य गेण, P परिक्षम 22) प्र बहुगारोहो, P न्यतिहें ए निव्हं किर्मा किर्मा 23) प्र जेण for अणेंगं, P किर्मा किर्मा 22) प्र बहुगारोहो, P निव्हं किर्मा किर्मा किर्मा 23) प्र जेण किर्मा किर्मा किर्मा 26) P न्यभोगे, P नार्या । अहं दुक्खाओं 27) P संपत्नो for पत्तो, P सहस्य for सहसः 28) P जितियं for चिति उं 30) P om. पि, P om. अत्ताणयं, P अत्यत्थांमि 31) P om. ति, P ताओं for तओं, P कुन्युग्परं किर्मा किर्मा अल्ह हुम्, P विस्वार्या किर्मा किर्मा यार्था, P अत्यत्थांमा 31) P om. ति, P ताओं for तओं, P कुन्युग्परं किर्मा किर्मा यार्था ।

- 🖇 १३८) मायण्णिऊण य चिंतियं णेण । 'मरे, कथरीए उण भासाए एयं उछवियह केणावि किं पि । हूं, अरे सक्क्यं 🔞 तात्र ण होइ । जेण तं अणेय-पय-समास-णिवाभोवसम्म-विभन्ति-लिंग-परियप्पणा-कुवियप्प-सय-दुरममं दुज्जण-हिययं पिव अविसमं । इमं पुण ण एरिसं । ता किं पाययं होउज । हुं, तं पि णो, जेण तं सयल-कला-कलाव-माला-जल-कलोल-संकुलं ३ लोय-वुत्तेत-महोयहि-महापुरिस-महणुग्गयामय-णीसंद-बिंदु-संतोहं संघडिय-पृक्षेक्कम-वण्ण-पय-णाणारूव-विरयणा-सहं सन्जण-वयणं पिव सुह-संगयं । एयं पुण ण सुद्ध । ता किं पुण अवइंसं होहिइ । हूं, तं पि णो, जेण सक्कय-पायश्रोभय-सुद्धा-६ सुद्ध-पय-सम-विसम-तरंग-रंगत-विगरं णव-पाउस-जलय-पवाह-प्र-पञ्चालिय-गिरि-ण<del>ड्-स</del>रिसं सम-विसमं पणय-कुविय-पिय- ७ पगइणी-समुलाव-सिरसं मणोहरं। एवं पुण ण सुट् । किं पुण होहिइ ति चिंतयंतेण पुगो समायण्णियं। अरे, अध्य चउत्था भासा पेसाया, ता सा इमा होहि'त्ति । एत्थ वड-पायवीयर पिसायाण उल्लावो होहरू' ति । 🖣 १३९) 'ता पुण को इमाणं समुह्नावो बद्दइ' ति चिंतयतो हिओ । भणियमण्णेण पिसापुण णियय-अस्साप् । १ 'भो एतं तए रूप्पिय्यते यथ। तुब्भेहिं एतं पश्यय-नती-तीर-रम्म-वन-काननुष्यान-पुर-नकर-पत्तन-सत-मंकुलं पुथवी-संडलं भममानकेहिं कतरो पतेसो रमनिय्यो निरिक्खितो ति । एथ्यं किं खाँपय्यं । तं मभिनवुव्भिन्न-नव-चूत-मंजरी-कुसु-12 मोतर-लीन-पवन-संचालित-मेदंमंदेदोल्ज्ञमानग्रुपोत-पातपंतरल-साखा-संघट्ट-वित्तासित-छञ्चरन-रनरनाथमान-तनुतर-पक्ख-संतति-विघट्टनुजृत-विचरमान-रजो-चुन्न-भिन्न-हितपक-विगलमान-विमानित-मानिनी-सर्यगाह-गहित-विष्याथर-रमनो विष्या-थरापवनाभोगो रमनिरयो' सि । अण्जेण भणियं । 'नहि नहि कामचार-विचरमान-सुर-कामिनी-निगिरयमान-दृइत-गोत्त-15 कित्तनुहसंत-रोमेच-सेत-सलिख-पञ्झरंत-पातालंतरक-र नुष्पल-चित्त-पिथुल-कनक-सिलंतलो तितस-गिरिवरो **पञ्चत-राजो** 15 रमनिय्यतरो' ति । भण्णेण भणियं । 'कत्थमेनं स्रविनं सुरुपितं भोति । विविध-कप्पतरु-रुता-निबद्ध-दोकक-समारूढ-
- सुर-सिद्ध-विय्याथर-कंत-कामिनी-जनंदोलमान-गीत-रवाकक्कन-सुख-निव्भर-पसुत्त-कनक-र्मिक-युग छको नंदनवनाभोगो रमनि-१६ व्यतरो १ नि । अवरण भणियं । 'यात न जानांस रमनिय्यारमिनय्यानं विसेन्दं, ता सुनेसु । उद्दाम-संचरंत-तिनयन-वसभ- <sup>18</sup> वैकंता रयुष्पिथ-बुज्यंत-गोरी-पंचानन-रोस-वस-विश्वि-विक्कम-निपात-पातित-तुंग-तुहिन-सित-सिसिर-सिका-सिखरो हिमवंतो रमनीयतमो १ ति । अण्येण भणियं । 'नहि नहि वेला-तरंग-रंगत-सिल्ल-वेबुद्धत-मिसिर-मारुत-विकिरिय्यमानेला-छवंक-
- 21 ककोलक कुसुम-बहुल-मकरंदामुनित-मथुकर-कलकलाराबुग्गिरयपमानेकेक्कम-पातप-कुसुम-भरी इमी र्यंव बेला-बनाभोगी 21 रमिनिय्यतमा' ति । अवरण भाणयं । 'अर, कि इसकेहिं सब्बेहिं य्येव रामनीयकेहिं । यं परम-रमनीयकं तं न उल्लपथ तुरुभे । सम्गाबतार-समनेतर-पीतिच्छत-नव-तिभाग-नयन-जटा-कटापोतर-निवास-सिम-कला-निव्यतामत-निवह-मथुर-धवल-
- 24 तरंग-रंगावली-वाहिति थि भगवति भगीरथि उदिझऊन जम्मि पापक-सत-दुट्टप्यमो पि, किं बहुना मित्त-वथ-कतानि पि 24 पानकानि सिकान-मेत्तकनं येव सत-सक्करानि पनस्सीत । ता स बचेय रमनीया सुरनति' ति । तको सब्वेहिं भणियं । 'यदि एवं ता पयद्वय तिहें चेय वब्बामो' ति भगमाणा उष्पद्वया घोय-खगा-किम्मलं गयणयलं पि साथ ति । इमस्स वि णरणाह, 27 हियवणु जहा दिब्बाणं पि पूर्यणाया सब्ब-पावहारी भगवई सुरसरिया तिम्म चेय वब्बामो जेण मित्त-वह-कसुसियं भत्ताणयं 27

<sup>1 &</sup>gt; Pom. य, Pतेण for लेण, उक्वयलीए, Pअणु for उण, Pउहाबीय क्ति केण वि, Pहुं- 2 > Pतम अै, Pसमासनिवाओ-वसविमानित. З>र our ण, प्रपार्व for पावर्व, प्र सकुला - ४>प्र महोपही, प्र मुह्णुगाया प्र संदोह संघी, र संघिष्ट एके , ए जनपाय गाणा रूव, ए सुतं for सुदं. 5 > ए वर्ण for वयणं, उ. कि. अवतंसं, ए अवरूभेसं होहिई। हुं, ए adds त before सक्क्य 6) Jour. विसास, प्रजलकार (but e perhaps struck off), ए जलस्य for जलन, ए पणयकुविये निव पण . 7) ए तहा for गृहु, P सम्मायित्रेयं 8 > P वहपायते, P om. होहइ त्ति । ता पुण की इमाणं समुहातो 10 > र एयं for एतं, P लिप्पते, र om. एतं, र न्णणती, र नदी for नरी, र om. तीर, र रंस, र वण र चन, ए कास्तुष्यान, र सकर्पसद्शत्त-, र पुत्तन for पत्तन, र मण्डलं 11) J के कि for केहि, J निरिक्सितो P तिरिक्सितो, P लिप्फिते for लिप्सि, P om. तं, P om. तन, P न्यूतपंजरी - 12) J नीपा, र adds प्रवसंचारित on the margin which is omitted in १. र दोलगानामुपात्त्रपात्रसंष्ट्र १ दोलमानव्रवपासपं, उत्तर for तरल, उom. सामा, P संपञ्चित्तामित्तच्छ्य°. 13) उत्संतती-, P विषटनुँ, उP चुण्ण, उत्मण्ण, P भिन्नाहतपंकाविँ, P विय्याधरों 🐫 14 > P र्मानिज्ञों, P अंबेण, ए मणिअं, P कानकानचारविचारमान, P -निच्चमानउदितगोत्तः — 15 > P रोमंचा-, उ संय for सेत, P पजरंत, उ पायार्वतस्त्र P पातालनुत्र-, P चिन for चित्त, P सिलातले. 16) उरमनिस्यातरी P रमनिज्जतरी, P ाणोण्ग, म भणिअं, Pom. लिपतं, मित्त for ति (in भोति), P विविध-, म adds तम before लता. 17) P विज्ञायर, म फ़्याना-, उ -णिक्सर, P सुमलके संदत्तो वना , उ रमनिक्यो नरो P रमनिकातरो 18) उ भणिकां, P रमनिकारमनिकानां तास तेम विसेसं उदाय-. 19) में ढेक्केता P टेक्कता, म पंचाननं, म वास for रोस, म वितिष्ण P विक्तिन, P-परित, म 000. सिला, म हेमेती रमणीयनमो P हिमवंतो नामनीयतमो 20> P अन्नेण, र भणिअं, र छेबुडून, P विरूत, र मारु for मारुत, P विकरिष्पमानेला लवंगः 21) P वहुलमकरंदमतितमधुकराकलाकलारावृगिष्यमाने , । मधुकरतलककलारावृग्गिब्यमानेकेकेपातकुन्मः 22) । रमः निय्योतमो P रमनिज्जनमो, P इसं काई, J om. सन्देहिं, P प्पेच for स्येच. 23 > P पतीच्छितनभनव-, J महा for जटा, J कटा-धात for कटायोतर, म निद्वतामनितनह, P मधुरः 24) म तरंगा-, म वाहिनी विभगवति भागीरथि P वाहर्नि विभगवती भगीरथी उज्झितन जीम, P रुद्धपसी for दुट्टएमी, P कांतानि for कतानि 25 ) उ सिज्जानमे त्रकेन P सिशानमे त्रकेन पेवामत, उपतस्संति, l' सब्बे य रम्भयापुरतत्ती ति, म सब्बेहि विभागियं, म जह for यदिः 26 > P खगुनिम्मलं, में नरनारः 27 ) म पूत्रणीयावहारी, P पूर्यणीया । सन्वपावहरी भगवती, J adds ता before तस्मि, P ताइमि for तस्मि

में सोहेमो ति चिंतयंतो समुद्रिओ सुरणई-संमुहो । तको कभेण आगच्छमाणो हह संगत्तो, उवविद्वो य हमिम्म जण-संकुले 1 समवसरणे ति । इमं च सयलं वुत्तंतं भगवया साहियं णिसामिऊण लज्जा-हरिस-विसाय-विमुहिज्जंतो समुद्रिओ णिवडिओ ८ य भगवंशी धम्मणंदणस्स चलण-जुवलए । भणियं च णेण । 'जं एयं ते कहियं भगवं सब्बं पि तं तह श्वय । अलियं ण एत्थ वर-जस तिल-तुस-मेत्तं पि ते अत्थि ॥ ता भगवं दे जंपसु एत्थ मए किं च णाह कायव्वं । किं ता सुरसरिय बिय अहवा अण्णं पि पच्छित्तं ॥' \S १४०) भणियं च गुरुणा धम्मणंद्रणेणं । 'जलणो डहइ सरीरं जलं पि तं चेय णवर सोहंइ। अंगट्टियाईं भंजइ गिरी वि णवरं णिवडियाणं ॥ देवाणुपिया जं पुण घण कसिणं विरइयं पुरा कम्मं । तं पर-तवेण तप्पइ णियमा सम्मत्त-जुत्तेणं ॥ ता उजिस्रजण लोहं होसु विणीमो गुरूण सय-कालं । कुणसु य वेयावचं सज्झाए होसु भहिउत्तो ॥ 9 खंतीऍ देसु चितं काउस्सग्गं च कुणसु ता उग्गं । विगई परिहर घीरो वित्ती-संखेवण कुणसु ॥ पालेजण वयाई पंच-महासद्द-पढम-गरुवाई । गुरुवण-हिट्टेण तओ अणसणण्णं सुवसु देहं ॥ जत्थ ण जरा ण मञ्च ण वाहिणो णेय सब्ब-दुक्खाई । सासय-सिब-सुह-सोक्खं अइरा मोक्खं पि पाविहिसि'॥" 12इमं च णिसामिजण पहरिस-वियसमाण-वयणणं भणियं लोहदेवणं । 'भगवं जह ता जोग्गो इमस्स तव-संजमस्स ता देसु । मित्त-वर्ह मम पावं परिसुज्झर जेण करणेणं ॥' 15 भगवया वि धम्मणंद्रणेण 15 पायवडियस्स सुद्दरं बाह्-जलोलिया-मह्ल-गंडस्स । उवमंत-तिब्ब-लोहे सामण्गं तेण से दिण्णं॥ एवं च णाणाइसएणं णाऊण उवसंत-कसाओ पच्चाविओ लोह-देवो सि ॥ 🕸 ॥ 🖇 १४१ ) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंद्रेणण । 18 'मोहो कज-विणासो मोहो मित्तं पणासण् । माहो सुगई रुभइ मोहो सब्बं विणासेइ ॥ अवि य मोह-मृढ-मृजो पुरियो अकङ्कं पि कुणइ कङ्कं पि ण कुणइ, अगस्मे पि वस्चइ गस्मे पि ण वस्चइ, अभ≉खं पि 21 असइ भक्तं पि णासह, अपेयं पि पियह पेयं पि ण पियह, सन्वहा हियं पि णायरह अहियं पि आयरह कि । अवि य । 21 गम्मागम्म-हियाहिय-भक्त्वाभक्त्वाण जस्स ण विवेगो । बालस्स व तस्स वसं मोहस्स ण साहुणो जीत ॥ जेण, भद्दांगें पि कुणह भव्जं जणयं मारेह पेच्छ ईसाए । मोह-विमोहिय-चित्तो णस्वर एमी जहा पुरियो ॥' 24 भणियं 🔏 णरवहणा । 'भयवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमा को वि एस पुरिसो कि । भणियं च गुरुणा धम्म- 🛂 ''जो एस तुज्ज्ञ दूरे दाहिण-देसिम्म वासवस्य भवे । ण सुणइ भणियं वयणे सुर्य पि सम्म ण-याणाइ ॥ 27 पुरभोवट्टिय-कडनं ण पेच्छइ किं पि मडलियच्छीमा । जूय-जिमा जूययरी व्य भा भह किं पि चिंतह ॥

लेप्पसङ्घ व्व घडिओ बाहिर-दीसंत-धुंदरावयवो । कजाकज-वियारण-विसुहो थाणु व्व एस ठिओ ॥ जो मो सुक्वइ मोहो नं च सरूवेण पेक्ख णरणाह । पुण्ण मोह-मृहण जं कथं नं लियामह ॥

🐧 १४२ ) अस्य भुयने प्रयासी कोसल-गरगाइ-पुत्त-गोत्तंही । कोसल-जनी जनाने कोसल जन-निवह-पूर्वती ॥ 30 जिहें च सस्याओं सालीओं कुडुंबिणीओं य, सर्वाणियहं गामाई वंबीलड़ं च, सासाउलई पउन्धवह्या-मुहई छेत्तई च, असण-संकुलई वर्णाई भोजाई च, दियवराहिट्टियओ सालीओ वाविओ य, सहलई तरु-सिहरई सीमंतरई च, धम्म-महासाहणुजुवा 33 जुवाणा महामुणिदा य ति । अवि य ।

सालिवण-उच्छु-कलिए तस्मि य देसस्मि महियलदम्हए । अथि पुर्ग पोराणा प्रवरा पर-चक्क-दुर्लघा ॥ तिहैं च तुंगई धवलहरई ण गुरुयण-पणामहं च, दीहरई पेम्मावंघई ण कांचारंभई, वंक-विवंकई कामिणी-क्रस-

<sup>1 &</sup>gt; P सरनई, र अओ for संसुद्रों, १ हाई, र om. जग. 2 > र भर्ग ति, P सयर , P विसया for विसाय, P om. णितिहित्रोः 3) म जुबलके 4) म्या for न (after fi). 5) म om, च 7) म दहर, म की तोई for सोहेट, म नवरं विनर्वियाणः 8) ए add अभिन बर्दु before धन, ए जर्तन । 9) र गुरुधनस्य स्थकालं, र अभियुक्ताः 10) ए खंतीयः र काउभमां, १ विगई, १ थीरो विहो नित्ती- 11) १ पउमगुरुवाई, अ अमनश्रां 12) अन्यो तत्व जत्य for the first lino जत्व ण जरा etc., र पांत्रीसः 13) P भणियं च लोमदेवेमः 16) र त्रवेलिः P जलोयानिः, P उपसं वित्यलीहो ति साँ, P सो for से 17) P repeats पव्याविओ, P क्ति ॥ छ ॥ प्रविजि ते लोसदेव: ातुर्थी धर्मलंद नावार्रीण । म शर्य etc. 18) P om. वि. 19) P गुगई. 20) Jom. कर्ज १५ ण कुमह. 21) ए अमई, P नासंदे, P interchanges the places of पेयं and अपेयं, J ण थियह, प्रथि णायरह ति ।, Pom. ति 22) P विवेशी । 23 > P विशेश हुन्छ जण्यं, प्रयेन्छ साय. 24 > Pom. धम्मणं-दणेणं. 26) s om, three verses जो एस तुज्झ etc. to थाणु व्य एम हि हो ॥. 27) P पूर भी विद्वियं , विन्छई or मजलियभ च्छीओ ] ए अह कि कि 29) ए मु for सी, गिशसमिंहि 31) गस्यूअ उप सनुआ भी, ए व for य. 32) ए राहिट्टियओ, P सालाओ, J व for य, P अन्वा for यू, P "साहणजुनाणमहा". 33 > P om. जुनाणा, J सुणिद च सि, P सुणिद ब्व सि. 35) P तुंगाई, Jom. व, Pom. ल कीवारं ६ में वंकर for वंकविवंकई, मुकामिणि-, में केसर (ही) मरई-

ा दमरहं ण चरियहं, थिरो पीइ-पसाओ ण माण-बंधो, दीहरहं कामिणी-लोयणहं ण खल-संगहं ति । । अवि कामिणियण-मुहयंद-चंदिमा-दुमिय-सुंग-धवलहरा । पढम-पुरी पोराणा पयडा अह कोसला णाम ॥

असिम य पुरवरीए कोसलो णाम राया, जो चंडो, चंड-मासणो, विणय-पणिमइय-सामंतो, सामंत-पणय-चलणो, चलण- उ चलंताचालिय-महिवीढो, महिवीढ-णिवजियासंस-महिद्दशे वजहरो व्य । अवि य जस्स

संभम-पलाण-वण-मज्झ-रोइरे तुरिय-भीय-विमणाहिं । रिउ-पणइणीहिँ लीवे मुर्यालजीत णामेण ॥

6 मो य राया कोमलो सामण्णेण उड्ढंडो वि पारदारियाणं विसंसको चंडो। अह तस्स पुत्तो विज्ञा-विण्णाण-गुणातिहि- 6 दाण-विक्कम-णीइ-स्व-जोव्वण-विलास-लास-णिढमरो तोसलो णाम अणिवारिको वियरइ णियय-णयरीण् । वियरमाणो य मंपत्तो एकस्स महाणयर-सेट्टिणो घवलहर-समीवं। तस्य य गच्छमारेणं दिट्टं जाल-गवन्छ-विवरंतरेण जलहर-विवर-विणिग्गयं

9 पित्र सिस-विषं चयण-कमलं कीय वि बालियाए। तओ पैसिया णेण कुवलय-दल-दीहर। दिट्टी रायउत्तेण। तीए वि 9 धवलायंबिर-रेहिर-कजल-कसणुज्ञला वियसमाणी। पैसविया णिय-दिट्टी माला इत्र कसण-कमलाण॥

पुत्यंतरिम सहसा परदारालाव-जाणय-कावेण । पंच सरा पंचसरेण तस्य हिययिम पविखना ॥

12 तओ शिह्य-सर-शियर-पहर-वियणा-विमुहेण परिमलियं वच्छयलं दाहिण-हत्येणं । वामेण य अणभिलक्षं उद्दीकया तजाणी- 12 अंगुलि ति राय-तणणुणं । तीणु य दाहिण-हत्येणं दंसिया खग्ग-वक्तणां । वो रायउना भंतुं पयको । विंतियं च शेणं । 'अहो, रूबाणुरूवं इसीणु विणय-दुहियाणु वियद्गक्तणं' । चिंतयंतो संपत्तो शियय-घवलहरं । तत्थ य तीणु वेयद्ग-रूब-गुण- 15 विण्णाण-विलासावहरिय-माणयो तीणु संगमोवायं चिंतिउं समाहत्तो ।

ताव य कुमुंभ-णिगगयय-राय-रत्तंबरो स्वी रुइरो । णव-वर-सरिसो रेहइ सेवंतो वारुणि णवरं ॥ वारुणि-पंग-पमत्तो पट्हित्थिय-रुइर-कमल-वर-चसओ । अत्यइरि-पीढयाओ स्वी समुद्दिम कह पडिजो ॥ ताव य, सुपुग्मि-पयाव-वियले कुपुरिस-जण-दिण्ण-पयड-पसरिम । कलि-जुय-यमे पओसे खल ब्व पमरीत तम-णिवहा ॥

्र १४३) तओ जामिणी-महामहिला-गवलंजण-भमर-कसिण-दीह-विश्विणण-चिहुर-धम्मेल-विरहणावडेत-पयड-तारा-भिय-मिलया-कुसुमोवयार-भिनि-मोहिए गयणंगणे बहले तमेधयार चितियं रायउत्तेणे।

ा राई बहलं च तमं जिसमा पंथा य जाव चिंतमि । ताव वरं चिंतजाउ दुक्खेण चिणा सुहं णिथा ॥ 21 ति चिंतयंनी समुद्धिओं । कयं गेण सुणियस्थे णियंसणे । णिबद्धा गेणे कुवलय-दल-सामला छुनिया । गहियं च दाहिण-हस्थेण वद्दि-वीर-सुंदर्ग-माण-णिमुंभणे खरण रयणे । पूरियं पउट्टे वसुणंद्यं । सब्बहा कओ आहिसारण-जोरतो वसगाहो । संपत्तो ३१ घवलहरं । दिण्णे चिज्जविक्वतं करणे । वलगो मत्त-वारणण् । समारूटो पामाण् । दिहा च गेण सबल-परियण-रहिया णिम्मल- 24 पाजलेत लिह-पईयुजोह्यास्थ-गब्भहरयावराहुत्ता कि कि वि दीण विमाग चिंतयंती सा कुल-बालिय ति । ते च दृहुण सणियं रायउत्तेण णिक्खितं वसुणंद्यं वसुमईण्, तस्सुवि खग्ग-रयणे । तओ णिहुय-पय-संचारं उवगंत्ण पमारिओभय-दीह-भुया- १७ उटेण दह्याहं से लोयणाहं रायउत्तेण । तओ पिहस-वस-सम्ममिय-रोभंच-कंचुथं समुब्बहंतीण् चिंतयं तीण् कुलबालि- 27 याण जहा सम् पल्लस्यं और प्राम-हल-कोमल-विद्याहं च कर्यकाहं स्थित्यों ए संजिहिओ तेण जाणियों सो नेय हमो-

याण जहां मम पुल्ड्यं औरं, पडम-दल-कोमल-दिल्णाई च करयलाई, साहयलों ण सीर्णाहओं, तेण जाणिमों सो चेय इमो-मह हियय-चोरों ति चिंतिअण मंलतं तीए ।

ः 'तुह फंसूमव-रस-वस-रोभंशुबह्य-सेय-राण्हिं । अंगेहिं चिय सि-ं मण-योहण मुंच ण्तांत ॥' इय भणिण य हसमाणेण सिन्तित्वं णयण-गुवलवं राय-तणण्ण । अबभुट्टिया य सा सबंभमं कुलबालिय ति । उर्वाबट्टी राय-

<sup>1)</sup> प्राप्त हो, प्रतालकारों, ए संतर्थ ति. 2) प्रश्नित व कामिणि, प्रति ति होते ए पूरा ता. 3) ए transposes राष्ट्रा before कोमलों, ए वागन्न for विगय, ए om. पणिमस्थ. 4) ए तल वाँ, ए om मिन्नी होता, ए विश्वामिस, ए ब्वन्हरों, ए om. मरम 5) ए मज्जे, ए लांव [लीने हि]. 6) ए मामलेण उम्मरों वि, ए पर for पार, ए विश्वामिस, ए ब्वन्हरों, ए om. मरम 5) ए मज्जे, ए लांव विग्र व

1 तणओ। भणियं च णेण। 'सामिणि, मह जीएण साविया, तं साह फुडं किं विचितेसि'। तीए भणियं। 'सुहय, एवं 1 विचितेमि । रायउत्त,

3 सीलं सलाहणिजं तं पुण सीलाको होज हुगुणं व । सीलेण होइ धम्मो तस्स फलं तं चिय पुणो वि ॥ सीलेण विणा किं जीविष्ण तुमण् विणा वि जीष्ण । इय चिंतंनीएँ तुमं वर-जस डोलायए हिययं ॥' हमं च सोऊण भणियं रायउत्तेण । 'सुंदरि, जह एवं तुमं सीलवई सील-मंग-विमणा य, ता अच्छ तुमं जहासुहं, वश्वामि' 6 ति भणमाणो घेतुं खग्गं समुद्रिको, गहिको य ससंभमं उवरिम-पृहंसुयहंतं कुलबालियाए । भणियं च तीए । 'हरिऊण मज्झ हिययं वश्वासि रे चोर तं मुहा कत्तो । कंटे मुणाल-किंग्णं बाहु-लया-पासयं देमि ॥'

§ १४४) एवं भणिको उविद्धि भार्मण रायउत्तो । भणियं च कुलबालियाए । 'रायउत्त, जं एत्य परमायं तं ता 

ा णिसामेसु, पुणो जहा-जुत्तं करिहिसि । भार्त्य इसीण् चेय कोसला-पुरीण् णंदो णाम महासद्दी । रयण्रहा णाम तस्स भजा । १ 
तीए उपरे भहं समुष्पण्णा । णामं च मे कयं सुवण्णदेवी । वल्लहा य जणि-जणयाणं । तभो तेहिं दिण्णा विण्हुयत्त-पुत्तस्स 
हरिद्ततस्त । सो य मं परिणेडं दिसादेस-विणिजेणं जाणवत्तमारुहिडं लंकाउरिं गभो । तस्स अज दुवालसमो बरिसो 
12 सातिरेगो, गयस्स ण य से पउत्ती वि सुणीयइ ति । इमं च कुवियप्प-सय-भगुरं विसय मच्छ-कच्छतुक्वं इंदिय-महामयर- 12 
समाउलं काम-महावत्त-दुत्तारं जोन्वण-महासागरं तरंतीए भवहरियं विण्णाणं, गिलिओ गुरुयण-विणओ, परिमुसियं विषेगरयणं, परहुटं गुरु-वयणं, वीसरिओ धम्मोवएसो, अवहत्थियं कुलाभिमाणं, उन्सुष्टिया लजा, अवगयं दिश्वणं, पण्टं 
15 सीलं, सब्बहा अजय-णिरंद-सुर-सुंदरी-पिहु-पीण-णियंब-विबयड-णिवास-सुह-दुल्लालओ भगवं कुसुमाउहो बाहिडं पयत्तो । 18 
तेण य बाहिजमाणीए समुष्पण्णं हिष्ण वियप्पंतरं । अहो,

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलम्मि णवर संसारे । कत्तो अण्यं सोक्ष अध्यो पिय-संगमाहिनो ॥

18 ममं च मंद-भाइणीए सो णिथा। ता णिरत्थर्य मय-समं जीवियं जोव्वणं च घरिमो । चितिजण मरण-कय ववसाया । 18 १ १९५) तथी सुदिहे जीव-लोयं करेमि सि चितयंती आरूढा जाल-गवरलए । तथ्य य संपत्तीए तुमे मए दिहो । तथी रायउत्त, तुमे च दृहुण ण संका, ण भयं, ण लजा, ण माणो, ण गव्दो, णाहंकारों, ण सुहं, ण हुउसं, ण राहं, ण दियहो । सव्वहा 21 मुदा इव, मसा इव, परायत्ता इव, मया विव, ण-याणिमो, ण सुणिमो, ण अधिमो, ण पंदिमो, ण वेहमो, ण वेहमो, इमें पि 21 ण-याणिमि 'का मम अवत्य' सि । एयावत्थाए य तए परामुसियं वच्छत्यलं, अत्त गो उहीक्या एका अंगुली । तथी मए पिडवण्यं जहा रायउत्तेण कया तहा मह सण्णा कया । हियय-परिमासेण ताव कहियं जह पिडवण्यां मे हिययस्व । अंगुलीय य माहियं देसु एकं संगमं ति । तथी मए वि रहस्त-भेय-भीरणीए नुउसं देसिया स्वम्यत्तिणी जहा तिर खग्ग-महाओ पाविमि, तभो ४४ मारायं ण अण्णह ति । तथी रायउत्त, नष्यभुहं तुह संगमाना-विण्डिया व्याण्यत्त-मरणीणच्छयः सील केग-विमणा स्वस्य-वम् वेवमाणा कि पि सुमिणेतर-वृत्ते । पिय मण्णमाणी दिया जाव तुमं आगओ ति । तथी एत्य ताव जुत्ते जह मह कुलहरे दुस्सील वि परिहवो ण होइ । अण्ये च तहाविह-मंबिहाणएण जह तुमं णाही अवहत्यिय-लीयाववाओ मंगच्छिम तथा तुह पच्छा, २७ अण्णहा वरं मम मरणे ति भणमाणी समालिगिया वण-गय-कंणा व वणल्या । एत्यंतरिम्म पयत्तियं ते कि पि जे बुह्यण-सय-पिणिदियं तर्र्णायण-मण-मोहणे मोहणे ति । तथी तहा-महम्भाव-भह-णिहमंत्रण य परीप्यराणुराओ विय समुगाओ अवहत्या-स्वर्णात्ते, गुरुयणोवएमा विय विवर्णात्तिल्या कंचुहण्णा विय वर्षार व वर्षा । एत्यंतरिम रायउत्ती अवहण्णो महिराओ रज्व-पशेण, जुरु-पशेणमा च परिवर्ण-मम्प च परिवरीम रायउत्ती अवहण्णो महिराओ रज्व-पशेणमा च परिवरीम सामो। तहि च कहि

27

1 पि तहाबिह-कम्म-धम्म-भवियब्वयाणु तीए उयरे गढभो जाओ। अणुदियहोवहुत्त-लक्खण-दंसणेण गढभेण य पयडीभृया, 1 जाणिया सहियगेण, पयडा कुछहरम्म, वियाणिया बंधुयणेणं । एवं च कण्ण-पारंपरेण विष्णायं णंदसेट्टिणा । तेणावि संजायs कोवेण को एवं मए परिहावह ति णिनेह्यं कोसलस्य महारण्णो । 'देव, मह दुहिया पउत्थवह्या । सा य रक्त्विजेती वि 3 केणावि अणुद्यिहं उदभुंजिज्ञह् सि । तं च देवो दिग्वाए दिट्टीए अण्णिसउ' सि । राह्णा भणियं 'वञ्च, अण्णिपाचेमि' । आणत्तो मंती। उवलदं च मंतिणा। दिहो तोसलो रायउत्तो। णिवेइयं तेण जहा 'देव, तोसलो रायउत्तो मण् उवलद्वो' 6 ति । तओ गुरु-कोव-फुरफुरायमाणाहरेणं आइहो राइणा मंती । 'वश्व, सिग्वं तोसलं मारेसु' ति । मंती वि 'जहाणवेसि' ति 🕫 भणिऊण रायउत्तं घेतुं उवगक्षो मसाण-भूमिं। तत्थ य कजाकज-वियारणा-पुटवयं भणिक्षो मंतिणा। 'कुमार, तुह कुविक्षो राया, वज्हों आणत्तो, ता तुमं मह सामी, कह विणिवापुमि । कर्ज च तए । ता वज्र, जन्य पडनी वि ण सुणीयह । ण तए 9 साहियध्वं जहा 'अहं तोसलो' ति भगिउण विसम्बिओ । सो वि य कयावराहो जीविय-भय-भीरुओ पलाइओ, पत्तो 9 पलयमाणो य पाडिलिंडतं णाम महाणयरं, जत्थच्छण् सर्य राया जयवम्मो । तत्थ इयर-पुरिसो विय ओलिंगिउं पयत्तो । ६१४६) हुओ य कोसलापुरीए तम्मि सा सुवण्णदेवा उवलद्ध-दुस्सीलत्तण-विंघा परिविसिजमाणी बंधु-बग्गेण णिदिजमाणी 12 जगेणं रायउत्त-विरहुव्विगमा य गटभ-भर-विणांडिया चिंतिउं पयत्ता 'कथ्य उण सो रायउत्ता' ति । तओ कह कह वि णायं 12 जहां सम दोसेण मैतिणा गिवाइमें। ति । तं च णाऊण कह वि छठेण णिग्गया बाहिं घरस्स, तओ णयरस्स । राईए पच्छिम-जामे पाडिल्डिस अणुगामिओ सत्थो उवलडो । तत्थ गंतुं पयत्ता । सणियं सिणयं च गब्भ-भर-णीसहंगी गंतुं अचार्वती 15 पिट्रश्रो उज्ज्ञिया सन्यस्स अगेय-ताल-हिंताल-तमाल-सजज्ञण-कुडय-कयंबंब-जंबू-मय-संकुले वर्गतराले। तश्रो कमेण य बद्धती 15 मुढ-दिमा-विभाया पणट्ट-पंथा तण्हाभिभूया छुहा-खाम-वयणा गब्भ-भर-मंथरा पह-५म-किलंता सिंघ-सह-विद्या वग्ध-वाय-वेविरा पुलिंद सद-भीरुया गिम्ह-तत्त वालुया-पउलिया उविन्द्सह-रवियर-संताविया, किं च बहुणा, दुक्ख-सय-समुद-15 णिवडिया हथ्यि सहाव-कायर-हिययस्रोण वेवमाणी, थाणुं पि चोरं मण्णमाणी, रुक्षं पि गय-वरं विकष्पयंती, हरिणं 18 पि वर्षा, समर्थ पि सीहं, सिंहिंग पि दीवियं, सन्वहा निणए वि चिटिए मारिय त्ति, पत्ते वि चलंते गिलिय त्ति, भय-वेविर-थणहरा विलविउं पयत्ता । 'हा ताय तुज्ज्ञ दहया आसि अहं बाल-भाव-समयम्मि । पृण्हि कीस अधण्णापु तं सि जाओ विगय-गेहो ॥ 21

ेश 'हा ताय तुज्ज्ञ दहया आसि अहं बाल-भाव-समयम्मि । एषिंह कीस अधणणाएँ ते सि जाओ विगय गेहो ॥ हा माए जीयाओं वि वहाहिया आसि हं तुहं दहया । एषिंह में परितायसु विणडिजीतें अरण्णिम्म ॥ हा दहय कत्थ सि तुमे जस्स मए कारणे परिचत्तं । सीलं कुलं कुलहरं खजा य जसं सहियणो य ॥ हा माए हा भाया हा दहया हा सहीओ हा देवा । हा गिरिणह हा विंझा हा तरवर हा मया एस ॥' ति भणमाणी सुच्छिया, धस ति णिवडिया धरणियले ।

णृथंतरिमा सूरो मय ति णाऊण गरुय-दुक्खत्तो । परिवियत्त्रियंसुवाओ अवर-समुद्द-दृहं पत्तो ॥ श्रेगीह् च दिण-रुच्छोय मग्ग-रुग्गो रवी रहय-पाओ । रत्तंबर-णव-बहुं व संझं अणुवट्टइ् वरो व्व ॥ तीय य मग्गालग्गा कमणंसुय-पाउया पिय-सिह् ब्व । तिमिरंजणंजियच्छी राई रमणि व्व संपत्ता ॥

§१४७) तञ्जो एवं च विंक्ष गिरि-सिहर-कृहरंतराल-तरुण-तमाल-मालाणिभे पसिरए निमिर-महा-गहंद-वंदे एयिम एरिसे 30 रयणि-समए णाणाविह-तरुवर-कुसुम-रेणु-मयरंद-बिंदु-मासल-सुह-सीयलेणं समासत्था सुरहि-वण-पवणेणं सा कुलवालिया। 30 समासत्था य ण-याणए कत्थ वच्चामि कत्थ ण वच्चामि, किं करेमि किं वा ण करेमि, किं सुंदरं किं वा मंगुलं, किं कयं सुकयं

<sup>1 &</sup>gt; ग तीय for तीय, P बहुय for "बहुत्त, P om. य (after गर्झण), ग प्यडीहुआ 2 > ग अवियाणिया for वि तिया, P कल्यरंपरेण 3 > ग om. एवं, P परित्य त्ति निवे केष्यं, ग परत्यपर्ट 4 > P उवसुंतर, ग रिल्या (ए added on the markin) रिद्वीय, P अग्णियामि 6 > ग फुरुकुत्त", P रावणा, ग om. मंती वि. 7 > ग मणियं for मिक्कण, ग वियारिणा, P पुरुवं ते मणिती, ग भणिती 8 > ग तुझं for तुमं, ग कांट for का. P न स्वियंश त्ति, ग adds य before तथ. 9 > ग मणिकण, ग om. य, ग जीवियमिश्रो, ग पलारचं, P पलारओ पयत्ती । 10 > P om. य, P पाडलिपुत्ते, P अयवम्तो, ग पुरिस इन करस अलिगाउं 11 > P इवल्रो, P o'n. य, P inter. निव्न and कोसलापुरीय, ग om. सा, ग मुभण्णदेवा ओल्डडुसीलत्तणिविद्वाः 12 > P विणिविद्याः 13 > P भिन्नासित्र ति, P पुरुस्स for धरसः 14 > P पाटलिपुत्त, P सत्यो ल्डो, P तत्यं 15 > ग सज्जाय P मञ्जुद्धल, ग कर्यब तेबू, P जेबुयः 17 > ग बालुअपउत्तिज्ञा, P om. नः 18 > P कायरा-, P adds त्तेव before वेपमाणी, प्र थाणुं for चोरं, P चित्रपायंती for विकल्पयंतीः 19 > P पिव for पि, P ससं for समयं, P पिव दीवयं, P तणे वि तिरिष्य, P चलेते 20 > P अणाजरावलेबिजं. 21 > ग अइण्णाएः 22 > P om. वि, P निविद्यांती अरलंगिः 24 > ग ताया रिण भाया, P गिरणह, ग दी विंतं, ग तहारा P तह्यरः 26 > P चय रिण मय, P गुस्यः 27 > ग्येरीज वि, P लच्छीनस्मा, प्र -वाओ, P रस्नंतरं, P om. वः 28 > P रार्डव मणिः 29 > प्र इति करोमि, P करोमि, P om. कि वा ण करेमि.

1 होहिइ ति । पृथंतरिम्स गढभस्स णवमो मासो अइकंतो, अट्ट य राईदिणाई । णवम-राई-पढम-जामे तिम्म य समए वद्दमाणे । वियसियं णियंबेण, वियणाइयं णाहि-मंडलेण, सूलाइयं पोटेणं, थंभियं ऊरु ज्यलेणं, चिलयं अंगोहिं, उच्छित्यं हियएणं, अमउलियं अच्छीहिं, सन्वहा आसण्ण-पसव-विधाई विट्टं पयत्ताई । तओ तिम्म महामीमे वणंतर राईण असरणा अचवला अमीया विसण्णा परिचत्त-जीवियासा जहा-भवियन्व-दिण्ण-माणसा किमेयं ति पढम-पसूया कह वि कम्म-धम्म-संजोण्ण दर ति लीव-रूव-जुवलयं पसूया । पच्छा जाव पेच्छइ ता एका दारिया, दुइओ दारओ ति । सं च पेच्छिजण हरिस- विसाय-विणडिजंत-हियवया पलविंउ पयत्ता ।

'पुत्त तुमं गव्भ-गओ तेण विवण्णा ण एत्थ वण-वासं । अण्णह अबला-बालय अबला अबला फुई होइ ॥ पुत्त तुमं मह णाहो तं सरणं तं गई तुमं बंधू । दहएण विमुकाणु माया-पिइ-विष्यउत्ताणु ॥ होइ कुमारीम् पिया णाहो तह जोव्वणस्मि भनारो । धेरत्तणस्मि पुत्तो णत्थि अणाहा फुई महिला ॥ ताव पिउस्मि सिंगहो जा दइओ णय होइ महिलाण । संपिंडियं पियाओ वि जाणु पुत्तस्मि संचरह ॥'

पुरं च जाव पलवइ ताव करयरेंति वायसा, मृयांठजांति घृया, चिलिचिकांति सउणया, चुक्करेंति वाणरा, चिरवंति राद्दा

12 सिया, वियलंति तारया, पणस्यण निमिरं, दीसण् अरुणारुणा पुन्व-दिसा। णियत्तंति णिसियरा, पमरंति पंथिया। प्रयमिम 12

पुरिसे समण् चिंतियमणाण् । 'किं वा मण् करियन्वं संपयं। अहवा ण मण् ताव मरियन्वं, पडियरियन्वो एस पुनो, अण्णहा

बाल-वज्ज्ञा संपज्जङ् । कथाइ इमाओ चेय इमस्स दुक्खस्स अंतो हवइ ति । ता किंहिच गामे वा गोहे वा गंत्रं। आसण्णे

15 पडियरियन्वं बाल-जुवलयं'ति चिंतमाणाण् तोसिल-णामा रायउत्त-णामका मुद्दा सा परिहिया कंठे बालयस्स । बालियाय 16

वि णियय-णामका । तं च काऊण णियय-उर्वारम-घण-वत्थवंतण् णियदो दारओ, दुइय-दिसाण् य दारिया। कयं च

उभयवास-पोष्टलयं । तं च काऊण चिंतियसिमीण् । 'दे इमिन्स आसण्ण-गिरि-णिज्ज्ञरं अत्ताणवं रुहिर-जरु-पूर-वसा-विलित्तं

18 पक्लालिऊण वश्वामि'। चिंतवंती तिमम चेय पण्से तं वासहित-णिक्वं बाल-जुवलयं णिक्विविऊण उवगया णिज्ञरणं । 18

\$180) एत्यंतरिम वर्षी णव-पस्या वणिम भममाणी छाउच्याया पत्ता मामत्यं विभ-स्वाणं राष्ट्र-भमण-विउला पस्य-हिंहोह-गंध-गय-चित्ता। वासोभयंत-बन्धं गहियं तं बाल-जुवलयं नीण्। मा य घेनूण तं ललमाणोभय-पोष्टलं 21 जहागयं पिंडगया। वर्ष्यनीय य तीण् वर्णतरालं उज्जयणि-पाइलिउत्ताणं अंतरालं महामग्गो, तं च लंघयंतीण् कहं पि मिल्लि-21 गंटि-बंधण-बहुं। उक्खुडिओ सो दारिया-पेष्टलो। णिवडिया मग्गिम सा दारिया। ण य तीण् विच्याण् सुय-मिणेह-णिवभर-हियवाण् जाणिया गलिय त्ति। जहगया सा। तेण य मग्गेण समागओ राङ्णो जयवम्मस्य संतिओ तूओ। तेण 21 सा विट्ठा मग्गविद्या, गहिया य मा दारिया। घेनूण य णियय-भारियाण् ममण्यिया। तीण् व जाय-सुय-मिणेह-भर-णिवभरं 24 परिवालिङं पयत्ता। कमेण य पत्ता सा पाइलिङनं। कयं च णामं से वणदत्त त्ति। संविद्वां पयत्ता। इओ य सा पग्घी योवंतरं संपत्ता णियय-गुहा, पारिह-णिग्गण्णं दिट्ठा राङ्णो जयवम्मस्य संतिष्ण रायङत्त-सबर्गिटण। तेणाचि दंगणाणातं । २ वर्षा ति काऊण गुर-सह-पहर-विहुरा णिहया, धरणिवहे दिक्ठं च तं पाइल्यं। मिटिलियं रायङत्तेण, दिट्ठो य तथ्य। अर्थान

कोमल-मुणाल-देहो रसुप्पल-सरिय-हत्थ-कम-जुबलो । इंदीवर-वर-णवणो भह बालो तेण सो दिहो ॥ तं च दहण हरिम णिटमर-माणमण गहिनो । घेतृण य उवगनो घरं । भणियं च तेण । 'पिए, एसो मए पाविनो नुह पुत्तो' 30 ति समिपिनो, तीए गहिनो । क्यं च बढ़ावणथं 'पच्छण्ण-गद्भा देवी पस्य' ति । दुवालमसे दियो णामं पि से विरङ्गं 30 गुण-णिप्फणी वग्वदत्तो ति । सो ति तेण बालण्ण समयं सवरसीहो पाइलिउत्तं पत्तो । तत्थ य मिन्स रायउत्तेहिं समं कीलं-तस्स मोह-पउरस्य से क्यं णामं तेहिं मोहदत्तो ति । एवं च मोहदत्त क्याभिहाणो संबह्निं पयत्तो ।

र राई दिवाई, १ रावंदिणा। नवमणई विणे नवमराई५ढमे.
 १ विरुणार्व नार्वाभंदरेखं, र विवरं for विलयं, उ उञ्चलित. 3) P प्रमाण for प्राव, उ व (च ?) before तहिते. P असामे अवत्य. 4) उ कहि (4 for कह वि, P om. कस्म - 5) P ति लीजुबलगास्था, म om. प्राप्त, P adds पेन्छीत before जान, P om. पेन्ट्र या - 6) P विनादि जीतीहिय-विया पलवित्र पयत्ती. 7 > ए गवमगया, ए विभिन्नाण, म अवला for बालग ए अपन for अवला अवला 8 > ए सूर्य for मुद्दे, ए विष for पिए. र विष्यमुक्कार 11. 9> में बेन्तर्गाम पु and repeats का नाता ने सम्मं etc. to जी वर्णीन मत्तानी 10> र ना विजिभित्तिभिष्टी तो, र विज्ञाण १ वि जाउर 11) १ पर वर्ष १ कर्य ।ति, १ धृयया, १ बुकारेति 12) १ वियरेति िक विकर्जात, P डीहर for दीमर, P adds जिव्हारी after प्रमित्या ।, P om. जिवसे नि जिम्मित्य etc. to मिर्विन्य पीटवरिय की. 14) P बालवज्ञा संपर्जात, P चय for चेय, P गोहे for गोहे, P आमणी परिवालियन्त्रं, 15) P नासार्रणी रायउत्तरम नामंका, म्यालियावि 16) P om. जियम witer काऊन, P उपरि for उपरिम, म om. मण, P "तेण for "तल, P बद्धों for णिबढ़ों, र om. ब, P om. ब. 17) ए उनवास, र तितवं दमीए, ए जर for तक. 18) ए चव, र वासद्धे वार, P बालव जुबलर्थमि णि", P जी अवगया. 19) P छाउद्धाया, P राई सममार्थ विलोदा ५स्य . 20) P कहिरोसंघ, P दंघ for बहुरे. 21) P पडिज्ञवा ।, P तीए वर्णनवर्णतराले उज्जयणीपाटलियुत्ताणं, P ropeats महा, म च संवर्यतीए, P चि for वि. 22) में णिवडिओ, P तीय वन्धीाय . 23 ) । - दिनाए, P om. य, P जयपम्मरमा 24 ) P om. य in both the places, J तीय for नीए, Pom. -सर्विक्सर परिवालितं etc. to पारिद्धिणिमाएपं. 26) P विद्दिष्टा for दिहा, P सक्त्मिलिए। 27) P दिद्विय for दिहं न, J सिद्धित्यं. 28) P बहो for मुणालदेता, J सबलवलण for सिर्महत्य, P क्य for कम. 29) P इसिंह for हरिस, P स for पसी 30) P समयंप्यिजी, P om. च. 31) P सबरसीली पाडलिपुत्त, P om. य, P रायअत्तिहर 32) ा om. तेहि, s adds एवं च मोहदत्ती ति ॥ before एवं च.

21

- § १४९) इमा य से माया तम्मि वंगे आगया णिज्यराओ जाव ण पेच्छइ तं बालय-जुवलयं । अपेच्छमाणी 1 य मुच्छिया णिविडया घरणिवट्टे । पुणो समासत्था य विलविटं पयत्ता ।
- उत्त कृष्य सि तुमं हा बाले हा महं अउण्णाए । कृष्य गओ कृष्य गया साहह दे ता समुद्धावं ॥ एत्यं चिय ते पत्तो कह सि मए दुक्ख-सोय-तिबयाए । एत्यं चिय मं मुंचास अन्तो ते कह सि णिक्करणो ॥ पेच्छह मह देन्त्रेण दंसेंऊणं महाणिहिं पच्छा । उप्पाडियाई सहसा दोणिण वि अच्छीणि दुहियाए ॥
- 6 पेच्छह दह्य-विमुक्ता वर्ण पि पत्ता तिहं पि दुक्खता। पुत्तेण पि विउत्ता बाहका कह कर्यतेण ॥'

  एवं च विलवमाणीए दिहें नं वन्धीय पर्य । बह वन्धीय गिह्यं नि तं जाणिऊण, 'जा ताणं गईं सा ममं पि' तं चेय वन्धीप्रयं अणुसरंती ताव किहं पि समागया जाव दिहं एक्तिम एएसे कं पि गोहं । तत्य समस्सह्या एक्तीए घरं बाहीरीए । तीए
  वि धूय त्ति पिडविजिऊण पिडयिरया । तत्तो वि कहं पि गामाणुगाम वश्वती पत्ता तं चेव पाडलिउतं णगरं । तत्य विकम्म-धम्म-संजोएंग तहाविह-भवियव्वयाए तिमा चेय व्यहरे संपत्ता, जत्यच्छए सा तीए दुहिया । तीए साहु-धृय ति
  काऊण समिष्यया । तं च मज्यंनी कीलावयंनी य तिहं चेय बिच्छउं पयत्ता ता जाव जोव्वणं संपत्ता । जोव्वणे य
  12 यष्टमाणी सा करिसा जाया । अवि य ।

जं जं पुलएइ जर्ण हेलाएँ चलंत-णयण-जुबलेंगं। तं तं वस्मह-सर-वर-पहार-विहुरं कुणइ सब्वं ॥ ६१५०) इमस्मि एरिसे जोब्बेंग वहमाणीए वणदत्ताए को उण कालो वहिउं पयत्तो।

15 तरुवर-साहा-बाहा-णव-पहुन-हन्थ-कुसुम-णह-सोहो । पवणुब्वेछिर-हिलर-णिबर-सोहो णव-वसंतो ॥ 1 तओ तिम सुरवर-णर-किंणर-महुयर-रमणी-मणहर वमंत-समयिम मयण-तेरमीए वदमाण महामहे संकप्प-वेहिस्स काम-देवस्स बाहिरुजाण-देवउल-जत्तं पेच्छिउं माइ-समग्गा सहियण-परियरिया तिह उज्जाणे परिभममाणी मयणूसवागएण दिट्टा 18 मोहद्त्तेण । जाओ से अणुराओ । तीय वि वणद्त्ताए दिट्टो मो किहें पि पुलहुओ ।

जंभा-वस-विलिडक्षेष्ठमाण-णव-कणइ-तणुय-बाहाए । तह तीऍ पुरुद्दको सो लेप्पय-घडिओ ब्व जह जाओ ॥ स्रणंतरं च सुण्ण-णयण-जुयलो अच्छिङण चिंतिउं पयत्तो । सम्बहा

ध्या भ्रणों को वि जुयाणों जयम्मि मो चेव रुद्ध-माहप्तो । धवलुब्वेल्लिर-णयणं जोवणयं पाविहिद्द मीए ॥ चिंतऊण सदभावं परियाणणा-णिमित्तं च पिट्या एका गाहुिल्लिया मोहद्रतेण । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, कह-कह वि दंसणं पाविऊण अमरो इमो महयरीए । रुंटतो चिय मरिहिद्द संगम-सोक्खं अपार्वतो ॥'

24 इमं च मोऊण ितियं वणदत्ताए । 'अहाँ, णिययाणुराओ सिट्टी इमिणा इमाए गाहाए । ता अहं पि इमस्य णियय-भावं 24 पयडेमि' ति चितयतीए भणियं ।

'अत्ता भमर-जुनाण कह वि तुलग्गेण पाविउं एसा । होत-विभोगाणल-ताविय व्य भमरी रुणुरुगेह ॥'
27 तीय य सुनण्णंदनाए अणुहूय-णिययाणुराय-दुक्लाए जाणिजो से अणुराओ । भणियं च तीए । 'पुत्ति, अहचिरं वहह इहाग-27
याए, मा ने पिया जूर्गिहह, ता पयट घरं वशामो । अह तुह गरुयं कोउहलं, ता णिव्वत्ते मयण-महूसवे णिजाणे उज्जाणे
भागच्छिय पुणो वीसत्थं पुलोण्हिमि उज्जाण-लचिंछ भगवंतं अणंगं च' ति भणमाणी णिगया उज्जाणाओ । चिंतियं च
30 मोहदत्तेण । 'अहो, हमीय वि ममोनिर अध्यि णेहो । दिण्णं च हमीए घाईण् महं संरयं जहा णिव्वत्ते मयण-महूसवे 30
णिजाणे उज्जाणे वीसत्थं अणंगो पेच्छियव्यो ति । सञ्जहा तहियहं मए आगंतव्यं हमीम उज्जाणमिम'ति चिंतयंतो सो
वि णिग्गओ । सा य वणदत्ता कह-कह वि परायत्ता वरं संपत्ता देहेण ण उण हियएणं । तत्थ वि गुरु-विरह-जलण-जालावली33 कर्रालिजामाण-देहा केरिसा जाया । अवि य ।

<sup>1)</sup> प्रवाह for बालय. 2) प्र om. मुल्लिया, P पुन्छिया, प्र om. य. 3) P साइस दे, प्रदे ता अ संलावं. 4) P संपत्ती for तं पत्ती, प्र inter. भीय and दुवल. 5) P पेन्छ स र, P महानिही, P मि for बि. 6) P वर्णमि पत्ता, P पत्तेणं for पुत्तेणं. 7) P ध्यमीपहियं, P शंति for तं. P चे for चेय. 8) प्र किंद्र पि, P किं वि for के ि, P एक्कीय परं. 9) P om. वि, P किंदि ि, प्र om. तं चेव, P पाटलिपुत्ते, प्र णअरं, P adds य after तत्थ. 10) P तहावियत्वयाण, प्र भवियव्यताण य तम्म, P adds ग्या before चेय, प्र टू अपरे, P om. संपत्ता, प्र तीय for तीय in both the places, P om. साहु. 11) P कीलावंती, P ताव for ता, P पत्तो for संपत्ता. 13) P वलंतनयणज्ञयलेण, P सरपहरिवयणविहरं. 14) P adds य before एरिसे, P धणवत्ताए. 15) P तत्थर, P नवसीहा L. 16) P om. वर, P निविद्य कामण्यस्स. 17) P जुत्तं for जतं, P सिव्यिणिपरिवादया, P मवणूगाएणः 18) P सो for से, P कहिंचि पुलह दें, J adds अवि य after पुलह ओ. 19) P कण्यत्र पुत्र पुत्र ज्ञा कहा. 21) P जुवाणो, J पाविद्धि इतीए, P पाढिती इसीए. 22) P कण्य सहावपरियणा विमित्तं, P om. one पेच्छ. 23) प्र इसी (अ) for इसी, P कंढंती, P सरिष्ठ, P जाविता. 24) P om. इसए, P om. पि, P निवसावं 25) प्र on. ति, P वितियं भणियं 26) P विक्षोयानल, प्र माविभव्य for तावि, P कणक्लोइ. 27) P वि for य, P निवयावं 25) प्र on. ति, P वितियं मियतं ता मयण, प्र मयणे चिंत, प्र चिर व इहागया माए निया. 28) P om. मा ते, P जुरिही ता, तुर्म for तुह, P कोऊवयं निव्यत्ते ता मयण, प्र मयणे 29) प्र विसायाए पत्नो, P कण्यात्ति, प्र उज्जाणओ. 30) प्र धरू, P om. महं, प्र ज्ञान ति, प्र ज्ञाणको. 30) प्र धरूप, P om. महं, प्र ज्ञान ति, प्र जञ्जाणओ. 30) प्र धरूप, P om. महं, प्र ज्ञान ति, प्र क्राण सी. 32) प्र वि वरायत्ता 33) P ज्ञानाणमुवेद्या

3

в

9

2

5

27

30

33

| 1  | । ता <b>शाह हसह स्</b> सइ सिजह ता पुलय-परिगया होह । ता रुयइ मुयइ देहं हुं हुं महुरक वरं भणह ॥                    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ता सरुइ वरुइ जूरह गायह ता पढ़इ कि पि गाहढ़े । उम्मत्तिय व्य बाला मयण-पिसाएण सा गहिया ॥                           |    |
| 8  | § १५१) एरिसावत्याए य तीए अङ्क्षेतो स्रो मयण-महाकंतार-सरिसो मयण-महूसवो । गरुय-समुकंट-इल्डइला                      |    |
|    | पयत्ता तम्मि उज्जाणे गंतुं, सोइण्णा रच्छामुहम्मि । धोवंतरं च उवगया राय-मगंतराले य वद्दमाणी दिहा णेण तोसलिणा      |    |
|    | रायउत्तेण । देसंतर-परियत्तिय-रूत्र-जोव्नण-कायण्ण-वण्णो ण पञ्चभियाणिको सुवण्ण-देवाए । सा वि तेण दूर-देसंतरासंभाव- |    |
| 6  | णिज-संपत्ती ण-याणिया । केवलं तीए वणदत्ताए उर्वारं बढ़ाणुराय-गय-दिट्टिलो महा-मयण-मोह-गहिओ इव ण कर्ज               | ť  |
|    | मुणइ णाकजं, ण गम्मं णागम्मं । सन्वहा तीय संगमासा-विणडिओ चिंतिउं पयत्ती । 'अही,                                   |    |
|    | सो बिय जीवह पुरिसो सो ज्ञिय सुइओ जयम्मि सयलम्मि । धवलुब्बेल्लिर-लोयण-जुवलाएँ इमीएँ जो दिट्टो ॥                   |    |
| 9  | ता कहं पुण केण वा उवाएण एसा अम्हारिसेहिं पावियन्व ति । अहवा भणियं च कामसन्थे कण्णा-संवरणे । रूव-जोव्वण-          | E  |
|    | बिछास-फास-णाण-विष्णाण-सोहग्ग-कला-कलावाइ-सपृष्टिं घणियं साम-मेय-उवप्पयाणपृहि य कण्णाओ पलोहिर्जात । अह ण           |    |
|    | तहा वसीभवंति, तओ परक्रमेणावि परिणीयव्वाओ, छलेण बलामोडीए णाणा-वेखवणेहि य वीवाहेयव्वाओ । पच्छा कुल-                |    |
| 12 | महरूणाए तस्सेय समप्पिर्जात बंधुवग्गेणं । ता सन्वहा                                                               | 12 |
|    | जइ वि फुलिंग-जलण-जालावलि-भासुर-वज-हत्थयं । सरणं जाइ जइ वि अहवा विफुरंत-तिसूल-धारयं ॥                             |    |
|    | पायालोयरम्मि जइ पद्दसद्द ससि-रवि-नेय-विरहियं । तह जि रमेमि भज पीणुण्णययं थण-भार-सिहरयं ॥                         |    |
| 15 | अज इमं मह सीसर्यं इमीप् बाहु-उवहाण-रुल्यि।ए। दीसङ् अहवा णिद्य-खगगपहाराहयं धरणियाए॥                               | 15 |
|    | ता सुंदरं चिय इमं, जं एसा कहिं पि बाहिरं पहरिकं पन्थिया । ता इमीए चेय मगगलगो भलक्खिजमाण-हियय-गय-वव-              |    |
|    | साओ वश्वामि' सि चिंतयंतो मग्गालग्गो गंतु पयत्तो । मा वि वणदत्ता करिणि व्व सललिय-गमगा कमेण संपत्ता उजाणं ।        |    |
| 18 | पबिट्टा य चंदण-एळा-छयाहरतरेसु वियरिउं पयत्ताओ । एत्यंतरिम अणुराय-दिण्ण-हियवएणं अणवेशिवऊण लोयाववायं,              | 18 |
|    | गरुत्थिजण लजं, अवहत्थिजण जीवियं, अगणिजण भयं, चिंतियं णेण 'एस अवसरो' ति । चिंतयंतो पहाइओ णिक्काङ्गियासि-          |    |
|    | भासुरो । भणियं च णेणं मोह-मृढ-माणसेण । अवि य ।                                                                   |    |
| 21 | 'भ्रह्मा रमसु मए बिय भ्रह्मा सरणं च मग्गसु जियंती। धारा-जलण-कराला जा णिवटङ् णेय खग्ग-लया॥'                       | 21 |
|    | तं च तारिसं वुनंतं पेच्ळिऊण हा-हा-सव-सइ-णिट्भरो सहियणो, धाहावियं च सुवण्णदेवाणु ।                                |    |
|    | 'अवि घाह घाह पावह एसा केणावि मा ऍसह धृया । मारिजाइ विरमंती वाहेण मह स्व रण्जरिम ॥'                               |    |
| 24 | गालीकारिय सामग्रा करिया जराताच अध्याप ज्याची । अपने एक सम्बन्ध के विकरित्ते स्वाधिक स्थापित                      | 24 |
|    | भणियं च णेण ।                                                                                                    | 24 |
|    |                                                                                                                  |    |

'किं भायमि वण-मइ-लीव-बुण्ण-तरलच्छि लच्छि धरमागे । रिज-गयवर-कुंभन्थल-गिहलगे मन्न भुय-दंडे ॥' 27 भायारिको य णेण सो तोसलो रायउत्तो । 'रे रे पुरिसाधम,

बुण्ण-मय-स्ठीव-लोग्रण-काथर-हियाण तं सि महिलाण । पहरामि अलजा लजा कत्य तुमं पवामिया होजाः ॥ ता पृहि मज्म समुद्दं'नि भणमाणस्य कोवायंविर-स्त्त-लोयणो मयवद्द-किमोरन्तो विय नतो-हुन्तं विलक्षो नोसलो रायउन्तो । 30 भणियं च जेण ।

'सयल-जय-जंतु-जम्मण-मरण-विहाणम्मि वावड-मोण । पम्हुसिओ चिय णवरं जसेण भजं तुमं भरिओ ॥' त्ति भणमाणण पेसिओ मोहदत्तस्य खग्ग-पहारो । तेण य बहु-विह्-करण-कला-कोसरंग्ण वंचिओ से पहरो । वंचिऊण य पेसिओ 33 पडिपहारो । णिवडिओ संधराभोषु सम्मा-पहरो, नाव य णीहरियं रुहिरं । तं च केरिसं ईर्शस्पेडं पयत्तं । अवि य ।

1 > P गायट for झाइ, P जिझकार for भिकार, र हूं हूं: 2 > P बदला लड़ for प्रतर, P तो for ता, P मण for ग्रयण. 3) उ वत्थात्र य, P सो मयणमहार्कनार सरियो, P हलहन्य य पत्ता तिन 4) P adds य before लेग. 5) उ पश्चियाणि त्री, P मुवन्नदेवयाए. 6) P संवत्तीरण, उ नाहिट्ठिला, P inter, मयण and महा, उ तथं for कर्ज 7) उण करने for णाकर्ज, P संगभासायविणडिओ. 8> P जीवो for अपिड, P चह for अय, P इमीए मी जा दिही. 9> P पावियद सि, J om. न, P संठाणे for संवरणे 10) र om. लास, P om. कला P कलावाण्णियएहि सण्ह घणेहि य साम , P जयएयाणेहि, र अन्नाओ उपपलोभिकांति, १ अह तहा नत्थि अवसीहैंति त ओर 11> । परिक्रमेणार्च परिणियन्या मो, १ परिणीयन्या, १ नाणाविलंबणेहि य विवाहेयन्ता । 12) म तस्सेयमप्पि । 13) म जयण for जलण, म च जन्यं, र अज for जह वि, र विकुलंत म विष्कुरंत. 14) P पयसति, P व्विम्मिमः 15) म बाहुवदाणलांक वएण, P विद्यं, P हृत्य व, म धरणिया ॥ 16) म कहं नि, P हमाए, P अलिक्कमाणेहिं अवगय- 17) मत्तूर्ण for मंतुं, P उज्जाणा है। 18) मधिहाओं य, P om. य, म adds वंदण after चंदण, P दियएणे अविवेक्सिकण 19) P उक्कं for लक्कं, Pom अगणिकण भयं, P तेम for णेण, P निक्रियासि 21) P -जणकराला 22) P सुनण्यदेवया . 23) P धावह for धाद धाद, P वरिसंती 24) P नीहरिज्यों संयोजहरमानी 26) ਰ मय for मह, र पुष्ण P चुष्ण, P रिवु: 27) र पुरिसाहमः 28) र पुष्ण for बुष्ण, र दिअयाण, P ਨਰਜੀ, P पविसिओः 29 ) P मळा for मज्झ, J कोवायंबिरत्त, P -रत्तं न लोयणो महा किर्मा विभा 31 ) जल for जय, J तुर्सभारओ 32 ) P कौंसलेण जं वाचिओ से पवाणो । 33 > P खुरगपदारो तवयनीवनीहरियं

- 1 खगा-पहार-णिरंतर-संपत्तो रत्त-सोणिओप्यंको । हिथय-गमो विव दीसङ् पियाणुराओ समुच्छलिओ ॥ § १५२ ) तमो तं च विणिवाङ्गऊण वग्वदत्तो वलिओ वणदत्ता-हुत्तं ।
- 3 तीय वि पिश्रो ति काउं अह जीविय-दायशे ति पिडवण्गे । मिहं च ओसहं चिय कुंमंड-घंय व णारीणं ॥ 3 समासत्थो सिहसत्थो, तुष्टा सुवण्णदेवा, समासासिया वणदत्ता, भणियं च णण । 'सुंदारे, अज वि तृह वेवण् ऊरु-जुबल्यं, थरहरायइ हियवयं । ता ण अज वि समस्सर्साह, एहि इमिम पवण-पहिलर-कयली-दुरु-विज्ञमाण-सिसिर-मारुण् बाल- 6 कयली-दुरुए पविसिउं वीसत्था होहि'ति भणमाणेण करयल-गहिया, पवेसिया तिम आर्लिगिया मोह-मूड-माणसेण। जाव 6 य रमिउमाइसो ताव य उन्हाइको दीह-महरो सहो । अवि य ।

मारेजनं पियरं पुरश्ने जननिष्ठं ते सि रे मूढ । इच्छिसि सहोयीरं भइनियं पि रिमिजन पुत्ताहे ॥ १इमं च निसामिजन पुलह्या चउरो वि दिसावहा । चिंतियं च नेन । 'अरे, न कोइ एत्य दिद्वि-गोयरं पत्तो, ता केम उन । इमं भिन्यं किं पि असंबर्कं वयनं । अहवा होति चिय महानिहिम्म घेष्यमान उप्पाप्ट सि । पुणो नि रिमिडं समाहत्तो । पुणो नि भिन्नो ।

- 12 'मा मा कुणसु अकर्ज जणणी-पुरओ पिई पि मारेउं। रमसु सहोयर-भहणि मृद्ध महामोह-दयरेण ॥' इमं च सोऊण चिंतयं च णणा। 'अहो, असंबद्ध-पछायी को वि, कहं कत्थ मम पिया, कहं वा माया, किं वा कयं मए, ता दे अण्णो कोइ भण्णह णाहं' ति भणमायेणं तं चिय पुगो वि समादतं। पुगो वि भणियं।
- 15 'णिलुज तए एकं कयं अकर्ज ति मारिओ जणओ। एणिंह दुइयमकर्ज सहीयीर इच्छले घेतुं॥'
  तं च सोऊण सासंको कोव-कोउहलाबद्ध-चित्तो च समुद्धिओ खग्गं घेतूण मिगाउं पयत्तो सहाणुसारेण। जाव णाइतूरे दिद्धो
  रत्तासोय-पायवयळ पिंडमा-संदिओ भगवं पचक्को इव धम्मो तव-तेएण पजलंतो व्व को वि मुणिवरो। दट्टूण य चिंतियं
  18 लेण। 'अरे, इमिणा मुणिणा इमं पलनं होहिइ ति! ण य अण्णो कोइ एच्य प्रिसे उज्जाणे। प्रिसो एस भगवं 18
  वीयरागो विय उवलक्षीयह, ण य अल्यं मेलिहइ। दिव्व-णाणिणो सच-वयणा य मुणिवरा किर होति' ति चिंतयंतो
  उवगलो मुणिणो सयासं। अभिवंदिऊण य चलण-जुवलयं उविद्धो णाइदूरे मोहद्तो ति। एव्यंतरे समागया सुत्रणणदेवा,
  21 वणद्ता, महित्रणो य। णमिऊण य चलणे भगवओ उर्वावट्टा पायमृत्य। भिणयं च मोहद्तेण । 'भगवं, तए भणियं जहा 21
  मार्फण पियरं माऊण पुरओ भइणिं च मा रमेसु। ता में कहिं यो पिया, किहं वा माया, कत्य वा भइणि' ति।
- \$१५३) भिणयं च भगवया मुणिणा। 'भो रायउत्त, णिसुणेसु। अत्थि कोसला णाम पुरी। तत्थ य णंदणो णाम अमाना सहासेही। तस्स सुवण्णदेवा णाम दुहिया पउत्थवह्या दिट्टा रायउत्तेण तोसलिणा, उवहुत्ता य। णायं रण्णा जहा य तीय 24 गढभो जाओ। सब्बं जाणियं मंतिणा। जहा णिब्बासिओ तोसलो पाडलिउतं पत्ती। जहा य गुरुहारा सुवण्णदेवा वणं पिबट्टा, तत्थ बालय-जुवलयं पसूया। जहा अवहरिओ दारओ दारिया य बन्धीए। पिउया पंथे दारिया, गिश्या बृण्णं, वणदत्ता य से अगणं कर्य। सो वि दारओ गहिओ सबरमीहण पुत्तो सि संबद्धिओ, वग्यदत्तो ति से णामं कर्य। एवं च सब्वं ताव साहियं 27 जाव सुवण्णदेवा मिलिया भूयाए ताव जा मारिओ नोसलो ति। रायउत्त, इमा तुह सा माया सुवण्णदेवा। एसा उण भहणी सहीयरा वणदत्ता। इमो सो उण तुम्हाणं जणओ। अलिथ य तुह तोसिलिज्याममुहंका एसा सहा। इमाए सुवण्णदेवाए अगुहंका धिर चिट्टह ति। ता सञ्यहा मारिओ ने जणओ। संपर्ध भहणी अभिलसिस ति। सञ्बहा धिरखु मोहस्स'। इमं च 30 गोजण भणियं सुवण्णदेवाए। 'भगवं, एवं ज तए साहियं' ति। वणदत्ता वि द्विया अहोसुहा लिजिया। मोहदत्तो वि णिव्यिण्य काम-भोगो असुद्द-समं माणुसं ति मण्यतो वेरग्य-मग्य-लग्गो अह एवं भिण्डमाढत्तो।

<sup>1 &</sup>gt; र पहाराणंतरं, ए सीणियपंकी १, र "पंकी १, ए पिय for विक्षः 2 > ए वरधक्ती चिल्लिकोः 3 > र पियो क्तिः 4 > P तुड चेत्र पर-, म उक्त - 5 ) म समरमस्पर्यात P समाससहिर्यात, म बहुत्तिर-, म विज्ञातान- 6 र मध्ये हिइ त्ति, म पवेसिया जिसेया, P पेलिया for पर्वेलिया. 7) P om. य after नाव. 8) P मारेकण नि पियरं, P सर्दोबरं. 9) P adds से before चडरो, P दिभिनहा, P om. एत्थः 10) P अर्तवक्रत्यम्, P रामित्रमाहस्ती, मस्ताहस्ताः 11) म om. वि. 12) P पियं ि, P भद्रणीः 13 > P अर्णन for च लेन, P repeats कुर्ज जनगापुरको etc. to असंबद्धपळात्री को बि. 14 > P देव for दे, एको वि for कोइ, अ om. सम्पद, ए वि शहतं वि 15 > P निहाजक्यनकर्ज एकं जे मास्त्रीतए जणनी।, एसडीयरं 16 > P ससंको 17) P रत्तासीबरस पायव , म पायथले P पायवचेले 18) P तेण for जेण, P कोवि एएस्य, P om. एरिसे, म om. एस. 🛾 19 🗡 रातो अउन्दो लक्खीयः, J विय उवलक्खीअदि, P अलीयं, P repeats सञ्च, J om. किर. 💆 20 🗸 सगासं, P अभिवंदिवंतिकण चलणजुयर्थ, JP एत्थंतरं - 21 > J om. सगवजो, P उर्वाबद्रो - 22 > P पुरंक for पुरओ, J भइणी मा, Pom. मे, P में for सो, Pom. कहिं वा, Padds का वा before कार्जा. 23 ) P मुनियो, Prepeats भो, Jom. य, म नंदी for पंदणी. 24) र तुभण्णदेवा, र om. दुहिया, र वहसावई हिद्दा, र णाया for णायं, म om. स hefore तीय. 25) P साहियं मुगिणा for जाणियं मंतिणा (J is correcting मुगिणा into मंतिणा), P पाटलिपुत्तं, P em. य. 26 > P बालजुबलय, Jom. य, P दूतेग, J inter. णामं and से. 27) P सवरसीलेग, P संवृद्धि, P om. ति, J om से. 28) P जाव for जा, उपाध-त्ति, माएस सी for इना, माला सा. 29) अinter. उपाधानी सी, मानीरी, मासुद्धा for मुद्दा, उपानाए महानीप, P अवन्नदेशा मुदं घर विद्वहः 30) म परि for परि, P adds ता समुद्दा before ता साबहा, P om. ते, म अहिलसि ति । 31) Pom. सोंकण, P धुनकदेवयाए, P एवं मग जं, Jom. वि after मोहदत्तीः 32) P अमृति श्मं

वग्धदत्तो ति ॥ 🕸 ॥

| <b>ाधक</b> ट्ट अण्णाण अण्णाण चर्व दुत्तर लाए । अण्णाण चर्य भय अण्णाण दुक्ल-मय-सूल ॥                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ता भगवं मह साहसु किं करियम्वं मए अउण्गेण । जेण इमं सयलं चिय सुउझह जं विरह्यं पावं ॥'                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🖇 १५४) भणियं च भगवया मुणिणा ।                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 'सह्जण घरावासं पुत्त-कलताईं मित्त-बंधुयणं । वेरगा-मगा-लग्गो पन्वजं कुणसु आउत्तो ॥                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जो चंद्रेजण बाहुं आर्छिपह वासिणा य तच्छेह । संथुणइ जो य णिंदइ तत्थ तुम होसु समभावो ॥                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कुणसु दयं जीवाणं होसु य मा गिहुओ सहावण । मा होसु सढो मुन्तिं चिंतेसु य ताव अणुद्रियहं ॥                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कुणसु तवं जेण तुमं कम्मं तावेसि भव-सय-गिबहं । टोसु य मंजम-जिमओ जेण ण अजेसि तं पावं ॥                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मा अलियं भण सन्त्रं परिहर सन्नं पि जीव-वह-जणयं। वहसु सुई पाव-विवज्जेगण आर्किचगो होहि ॥                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पसु-पंडय-महिला-विरहियं ति वसही णिसेबेसु । परिहरसु कर्त तह देस-वेस-महिलाण संबद्धं ॥                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मा य णिसीयसु समयं महिलाहिँ आसणेसु सयगसु । मा नुंग-पओहर-गुरु-णियंब विंब नि णिज्झासु ॥                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मा मिहुणं रममाणं णिज्झायसु कुहु-चवहियं जह वि । इय हसियं इय रमियं तीय सम मा य चिंतेसु ॥                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मा भुजसु अङ्गिहं मा पजाति च कुणसु आहारे । मा य करेसु बिहुसं कामाहंकार-जगणि च ॥                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इय दस-विहं नु धम्मं णव चेव य बंभ-गुत्ति-चेंचइयं । जद्द ताव करेग्नि तुमं नं ठाणं नेण पाविहिन्मि ॥         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जत्य ण जरा ण मच्च ण वाहिंगो णेय माणसं दुक्वं । सासय-सिव-सुह-योक्वं अहरा मोक्वं पि पाविहिसि ॥'            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तओ भणियं च मोहदत्तेण । भगवं जइ अहं जोग्गो, ता देसु मह पन्वजं । भणियं च भगवया 'जोग्गो तुमं पन्वजाए,       | , 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| किंतु अहं ण पब्वावेसि'ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कर्जं' ति । भणियं च णेण भगवया 'अहं चारण-समगो, ण महं गच्छ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| परिगाहो । तेण भिण्यं 'भगवं किरियो चारण-समणो होइ' । भिण्यं च भगवया । 'भहमुह, ते विजाहरा संजाय-वेरगा       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| णिरूवियं च मए अवहिणा जहा को चि एस इमस्स होइ चि जाब इह भवे चेब जणको । तको मए चिंतियं 'अहाँ कहं            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जेण एसी वि पुरिसी                                                                                        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जणयमिणं मार्रें पुरको चिय एस माइ-भइणीणं । मोहमन्त्रो सत्त-मणो हर्णिंह सङ्गि पि गेच्छितिह ॥               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| इमं च चिंतयंतस्य णिवाइओ तए एसो । चिंतियं च सए एक्स्मकंक कर्य पेणा जाव दुइयं पि ण कुणह ताव संबोदेर्स ण    | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भन्त्रो य एस थोवावसंस-किंचि-कम्मो । जं पुण इमं से चेहियं तं किं कृणउ वराओ । अवि य ।                      | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| णित्थिण्ण-भव-समुद्दा चांरम-सरीरा थ होति तित्थयरा । कस्मेण तेण अवसा गिह-धस्ते होति सुद्ध-मणा ॥            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वितिकण अवहण्णो संबोहिओ य तुमं मणु ति । भणियं च मोहद्वेतंर्णं भगवं, कर्त् पुण प्रविचा मणु पाविष्यस्य ति । | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भगवया भणियं। 'वच, कोसंबीए दक्किणे पासे राहणो पुरंदरदत्तमस्य उजाणे सुद्ध-परम्ब-चत-सत्तर्माए समयसरियं      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कुबलय-दल-सामलं गयणयलं विजाहर-मुगिवरी ति । तत्री भी भी पुरद्रद्व महाराय, एया नं यव वयत्र मुणिगो           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          | ता भगवं मह साहसु कि करियरंव मए अउण्गण। जेण इमे सयळं चिय सुउझह जे विरह्यं पावं ॥'  \$198) अणियं च भगवया सुणिणा।  'चह्रजण बराबासं पुत-कलनाहुँ मित्त-बंधुयणं। वेरगा-मगा-लगो पच्चंच कुणसु आउनो ॥  जो चंदणेण बाहं आलिपह वासिणा य तप्लेह । संथुणह जो य णिंदह तत्य तुमे होसु समभायो ॥  कुणसु दयं जीवाण होसु य मा णिहओ सहावण । मा होसु सहो मुति चितसु य ताव अणुरियहं ॥  कुणसु तवं जेण तुमे कम्मे ताविस भव-सय-णिवहं। होसु य संजम-जमिनो जेण ण अजिसि ते पावं ॥  मा अल्यं भण सब्दं परिहर सच्चं पि जीव-वह-जण्यं। वहसु सुई पाव-चिवजगण आर्किचोगो होहि ॥  पसु-पंडय-महिला-चिरहियं ति वलही णिसेचेसु । परिहरसु कहं तह देस-चेस-महिलाण संबहं ॥  मा व णिसीयसु समये महिलाई आसणेसु स्वांस्तु । मा तृत-पओहर-गुरु-णियंव विव ति णिज्यासु ॥  मा महुणे रममाणे णिज्यायसु कुट्टु-चवहियं जह वि । इय हसियं दय रमियं तीय सम मा य चितसु ॥  मा भुजसु अद्दणिहं मा पजाति च कुणसु आहोरे । मा च कम्सु विहुसं कामाहंकार-जणिं च ॥  इय दस-चिहं तु धम्मे णव चेव य यंभ-गुक्त-चेंचह्यं । जह ताव करेसि तुमं ते हाणे तेण पाविहिति ॥  जल्य ण जरा ण मच्च ण वाहिणो गेय माणतं दुक्तं । सासय-सिव-मुद-सोकं अहरा मोक्यं (तीरगो तुभं पव्वजा),  किंतु अहं ण पव्वाविमि ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कर्जं ति । भणियं च णण भगवया 'जोरगो तुभं पव्वजा),  किंतु अहं ण पव्वाविमि ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कर्जं ति । भणियं च भण्य भगवया 'जीरगो तुभं पव्वजा),  किंतु अहं ण पव्वाविमि ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कर्जं ति । भणियं च पण्य भगवया 'जीरगो तुभं पव्वजा),  किंतु अहं ण पव्वाविमि ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कर्जं ति । भणियं च पण्य भगवया । 'भहमुहः ति विजाहरा संजाय-तिराहो वेर्णा-णिमित्तं । तेण भणियं 'भगवं करियो चारण-ममणो होहं । मणियं च भगवया । 'भहमुहः ते विजाहरा संजाय-तिराहे वेर्णा-णिमित्तं । तथा गमण्या करे वि एस इमस्स होह ति जाव इह भवे चेव जणको । तथा मण्या प्रतीविमे 'अहो करे जण्यामिण मोररे प्रतीविमे च माह-महणीण एक्व ति च एए पुत्रतो तेण प्रतीविमे मण्या प्रतीविमे स्वाद्व सेम-सरीवा ॥ वित्र विम्त स्वादियो च तुमे मण्या । चित्र व सोहरेकां भगवा वा रहिये पि लि व्याव सोविमे साहा । वित्र व साह प्रतीविमे साह सोविमे साह साह सोविमे साह सोविमे साह सोविमे साह सोविमे साह सोविमे साह सोविमे |

1) मिं कर्ट्ट for िक्कट्ठं, मंचप, ए लाए कि रहेए, ए चंद्र कर्य for नेय नर्य 2) ए नु for सहस्. 4) ए ते उसे for आउतों. 5) ए बार्ट्ट अणुल्पिन, म त for य 8) ए अप कार का मा, ए कर्य क्ष ए के प्र मान का प्र मिन करें के प्र मान का प्र मिन के प्र मिन के प्र मिन कि रिटिंग वि राईप सिल्वेसेस के ए संबंध कि 10) ए कि लिंग कि कि ए कि मिन के प्र मिन के प्र

30 गेण्हिऊण चह्ऊण घरावासं मं अण्णिसमाजो इहागओ ति । इसं च सब्धे बुनितं जिल्यामिङ्गण भणिषं भोहदत्तेण 'भगवं, 30 एवमेषं, ण एत्थ तण-मेत्तं पि अल्थिं, ता देसु में पन्वक्षे ति । भगवया वि णाङ्गण उवसंत-मोहो ति पन्वाविओ

§ १५५) भिषयं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण । तमो भो नासवमहामंति, जं तए पुच्छियं जहा इमस्स चउ- 1 गइ-रुक्खणस्य संसारस्य कि पढमं णिब्वेय-कारणं ति । तत्य इमे महामला पंच कोह-माण-माया-लोह-मोहा परायत्तं जीवं 3 काऊण दोग्गइ-पह्मुवर्णेति । तत्थ इमाणं उदय-णिरोहो कायच्यो उदिण्णाणं वा विहली-करणं ति । तं जहा । 3 जह मकोसह बालो तहा वि लाभो सि णयर णायच्यो । गुरु-मोह-मुढ-मणसो जं ण य ताडेइ मे कह वि ॥ अह ताडेड् वि बालो मुणिणा छाभो ति णवर मंतब्वं । जं एस णिरासंसो ण य मे मारेड् केणं पि ॥ भह मारेइ वि बालो तहा वि लाहो ति जबर जायब्वो । जं एस जिब्बवेशो महब्वए जेय जासेइ ॥ 6 इय पुरुवावर-काओ चिंतेयस्वो जणेण णिडणेणं । रोइप्फलो य कोहो चिंतेयस्वो जिणाणाए ॥ माणं पि मा करेजास एवं भावेसु ताव संसार । शासि इमो शहुयरो अहं पि दुहिशो चिरं शासि ॥ 8 मासि इसो वि विभन्नो भासि महं चैय भयणभो लोए । भासि इसो वि सुरूवो पुहर्द्देय वि संगुलो भहयं ॥ सुकुलिम एस जाओ आसि अहं चेय पक्षण-कुलिम । आसि इमी बलवंती अहुयं चिय दुब्बली आसि ॥ मासि इमो वि तवस्सी होहिइ वा दीहरिम संसारे । एसो बहुं छहंतो महयं चिय वंचिमो मासि ॥ होऊण ललिय-कुंडल-वणमाला-स्यण-रेहिरो देवो । मो चेय होइ णवरं कीडो असुइम्मि संसारे ॥ 12 12 होऊण चिरं कीडो अव-परिवाहीऍ कम्म-जोएण । सो बिय पुणो वि इंदो वजहरो होह सग्मन्मि ॥ सो णरिथ जए जीवो णिव पत्तो जो दुहाईँ संसारे । जो असुई णिव पत्तो णिय-विरहय-कम्म-जोएण ॥ इय एरिसं असारं अथिरं गुण-संगमं इमं णाउं । ता कयरं मण्णंतो गुणं ति माणं समुब्बहिस ॥ 15 15 माया वि कीस कीरह बुह्यण-परिणिदिय ति काऊण । कह वैचिज्जड जीवो अप्प-समो पाव-मृढेहिं ॥ जह वंचिओ त्ति अष्ट्रयं दुक्खं तुह देह दारुणं हियए। तह चिंतेसु हमस्य वि एस बिय वंचणा पावं ॥ जह वि ण वंचेसि तुमं माया-सीलो सि तह वि लोयम्मि । सप्पो व्व णिव्वियप्पं णिश्चं विय होह बीहणमो ॥ 18 तरहा मा कुण मार्य मार्य सयलस्य दुक्ख-वगास्स । इय चिंतिऊण दोसे अज्ञव-भावं विभावेसु ॥ लोभो वि उज्ज्ञियक्वो एवं हिययम्मि णवर चिंतेउं । णाणाविहं तु अत्थं आसि महंतं महं चेय ॥ वेरुलिय-पडमरायं क्रक्केयण-मरगयाईं रयणाई। आसि महं चिय सुद्दरं चताईँ मए भवसएण ॥ 21 21 जब्र ता करेसि धरमं साहीणाणि पुणो वि स्यणाइं । भहवा रजासि पावे पुर्य पि कडिछ्यं णश्यि ॥ जइ णव महाणिहीओ रजं सयलं च भुंजए चक्की । ता कीस तुमं दुहिओ पावय पावेण चित्तण ॥ 24 कुणसु य तुमं पि धम्मं तुज्जा वि एयारिसा सिरी होह । ता पर-विहय-विलक्खो ण लहिसि णिइं पि राईए ॥ भारुप्पालारंभं मा कुण विह्वो त्ति होहिइ महं ति । पुग्व-कयस्स ण णासो ण य संपत्ती भविहियस्स ॥ अह परिचिंतेसि तुमं भत्तं पोत्तं व कह णु होजा हि । तत्थ वि पुष्य-कयं चिय अणुयत्तइ सयल-लोयस्स ॥ महिलायणे वि सुम्बइ पयडं बाहाणयं णरवरिंद । जेण कयं कडियलयं तेण कयं मज्झ वर्ख्य पि ॥ 27 27 जेण कया धवल श्विय हंसा तह बर्राहणो य चित्तलया। सो मह भत्तं दाहिइ ण अण्णयारी तणं चरह ॥ इय चिंतिकण पार्व मा मा असमंजसं कुणसु लोहं। पडिहण संतोसेण तह चेय जिणिव-वयणेण ॥ मोहस्स वि पडिवक्खं चिंतेयब्वं इमं सुविहिएहिं। असुई-करूमल-भरिए रमेज को माणुसी-देहे॥ 80 जं असुई-दुर्गांधं बीभच्छं बहुयणेण परिहरियं । जो रमइ तेण मुद्रो अथ्वो बिरमेज सो केण ॥ जं जं गुजर्स देहे मंगुरू-रूवं ठविजए लोए । तं चेय जस्स रम्मं बहो बिसं महुरयं तस्स ॥ जं असइ ससइ वेयइ मउलइ णयणाईँ णीसहा होइ। तं चिय कुणइ मरंती मूढा ण तहा वि रमणिजा ॥ 33

<sup>2)</sup> Pom. णिरवेय, P-लोभ- 3) P उबर आणं विहली. 4) P लाहो िर, J उ for य, P ताडेय मं कह. 5) P मुणिणो लोभो, P मंतल्यों । जं निएसः 8) P संसारो, P repeats अह्रयरो, P om. आसः 9) P अयाणओः 10) P सुकुलं पि, P चेव, P चियः 11) P होही वा, P बहुं तो अहियः 12) P चेयः 13) P परिवाडीयः 14) P जो यसुहं, J णय for णिव, P पत्तो न य वियरहः 15) P संगमं च नाकणं।, P गुणाभिमाणं 16) P om. कीस, P वंचिज्ञहः 17) P अह for जह, J दुइवेह for गुह देह, P चितेह, P पावा । 18) P बंचिम, P िव for ब्यः 19) J मगास्स ।, J विलगामु for विमावेसुः 20) P लोहोः 21) J-पोमराष, J मरगण य रयणाहं 22) J साहीणाणं P साहीणावि, P एवं पि. 23) P गुहं for तुमं 24) P कुञ्ज for तुङ्झा, P मा for ताः 26) P चह सब्बलोगस्स ॥ 28) म तह बरहिलो य चित्तयला ।. 29) P अमंजसं, P विमलेण for तह चेयः 30) P हमं समुद्धीहैं।, J किलमलः 31) P बीमत्सं 32) P मंगलस्त्यं च विरमणिज्ञा।, P om. ठविज्जप लोप etc. to मृहाण तहा विः 33) J ज for जंः

в

12

15

18

- जण-स्त्रजणयं पि तहा बुहयण-परिणितियं चिलीणं पि । जं सोडीरा पुरिसा रमंति तं पाव-सत्तीए ॥ जइ तीरइ काउं जे पिडहत्थो बिंदुएहिं जल्लणाहो । ता काम-राय-तित्तो इह लोए होज जीवो बि ॥
- उनुंग-पीण-पीवहिंह पूरिओ होज णाम जलणो वि । ता कामेहि वि जीवो हवेज तित्तो ण संदेहो ॥ उनुंग-पीण-पीवर-थण-भारोणिमय-तणुय-मज्झाहिं । सग्गे वि मए रिमयं देवीहिँ ण चेय संतोसो ॥ माणुस-जोणीसु मए अह उत्तिम-मिक्सिमासु णेयासु । रिमयं तहा वि मञ्झं रोरस्स व णिथ्य संतोसो ॥
- हर असुई-संबंध सुंचसु मोहं ति पाव रे जीव । चिंतेसु जिणवराणं आणं सोक्खाण संताणं ॥ इह कोह-माण-माया-लोहं मोहं च दुह-सयावासं । परिहरियब्वं बहु-सिक्खिएण एवं जिणाणाए ॥ ति ।
- § १५६) एत्यंतरिम सूरो सोऊर्ण घम्म-देसणं गुरुणो । पच्छायाव-परदो अह जाओ मउलिय-पयावो ॥ 9 इमाए पुण वेलाए वहमाणीए अत्थागिरि-सिहर-संगम्सुण्सु दिणयर-रह-वर-तुरंगमेसु अभिवंदिऊण भगवओ चलण-जुवलयं १ राया पुरंदरदत्तो वासवो य महामंती पविद्वा कोसंबीए पुरवरीए । सेस-जणो वि जहागओ पिडगओ । साहुणो वि भयवंते संपलगा णियएसु कम्म-धम्म-किरिया-कलावेसु । तको
- अश्विद्धिर-णिहिय-हत्थो अहोसुहो णयण-हुत्त-पाइल्लो । मन्धुत्थलं दाउं वालो इव ववसिओ सूरो ॥ संझा-बहूऍ णज्जइ गयणाहिंतो ससुद-मज्झिम्म । णिय-कर-रजु-णिबलो सूरो कुढ्को व्व ओयरिओ ॥ अद्ध मउलिय-प्पयाचो तम-पडलंतिरय-किरण-दिद्विलो । संकुद्दय-करोइय-थेरओ व्व जाओ रवी एसो ॥
- 15 जायस्स धुवो मच्च रिन्धी अवि आवर्ड धुवं होइ । इय साहेंतो न्व रवी णिवडइ अत्यगिरि-सिहराओ ॥
  पाडिय-चंडयर-करो कमसो अह तविय-सयल-भुवणयलो । सहसा अत्थाओ चिय इय सूरो खल-णरिंदो न्व ॥
  अह दिणयर-णरणाहे अत्यमिए णलिणि-मुद्ध-विलयाहिं । पल्हत्थ-पंकय-मुहं अन्त्रो रोउं पिव पयत्तं ॥
  दट्टण य णलिणीओ रुयमाणीओ व्व मुद्ध-भमरेहिं । अणुरुव्वइ बालेहि व सुहरं रहरे जणिण-सत्थे ॥
- 18 दट्टण य णालणाजा रुयमाणाजा व्य मुद्ध-ममराह । अणुरुव्यह बालाह व सुद्धर रहर जणाण-सत्य । उय मित्तस्स विजोए हंस-रबुम्मुक्क-राव-कलुणाणं । विहडह चक्काय-जुयं अव्वो हिययं व णलिणीणं ॥ सुर-णिंद्रत्थवणे कुसुंभ-रत्तंबराणुमागेण । कुल-बालिय व्य संज्ञा अणुमरह समुद्द-मज्ज्ञाग्मि ॥
- 21 अवि य खल-भोइयस्स व वहू-पणह्यण-पश्चिजमाणस्स ईसि औधयारिजंति युद्दारं तम-णिवंदण दिसा-बहूणं, भित्त-21 विभोषाणल-बज्ज्ञमाण-हिययाइं व भाउलाइं विलवंति सउण-सन्धाइं, ईसालुय-णरिंद-सुंदर्गको इव पढिद्दय-दूरप्पसराको दिद्वीको ति । अवि य ।
- - o बच्छंतरेसु सङ्गे णिहा-भर-मंथरे णिमेऊणं। कच्छंतरिम्म बाले मोबह जणिण व्य वण-राहे ॥

    पृरिसण् समयम्मि के उण उल्लावा कत्थ मोऊण पयना । इक्षिसर-तिल-घय-पर्मिहा-गडनडा-महुई मंत-जाय-मंडवेसु,

    गंभीर-वेय-पढण-रवहं बंभण-सालिसु, मणहर-अभ्यत्तिया-गेयहं रुढ-भवणेसु, गलुकोडण-रवहं धम्मिय-मढेसु, घंटा-डम
    उत्य-सहुई कावालिय-घरेसु, तोडहिया-पुक्करियहं चच्चर-सिवेसु, भगवगीया-गुणण-घर्णाओ आवसहासु, सब्भूय-गुण-रह्यहं 33
  - 1> P बहुयणः 2> P आं श्री for कार्ड, उ पहार ब्ह्रों, P तो for ता, P तत्तो 3> P णाम अणाम जलणो, उ मि for ित, P जीवा, P तिताः 4> P adds वणपीवर before थणभारे. 5> P अहमुत्तिम, उ तहवी, P ित for व, P संदेही for संतोसों 6> उ अनुश्में संवोज्दा मुंच मोहो ति, P संबंधों 7> P लों , उ जिल्लाणाएं ति 9> P adds य before पुण, उ om. वृह्माणीए, P दिणवर, P अनितंदिकण भगवतो चलणजुपनं 10> P कोसंबीपुरं, उ om. ित, P om. प्रियाओं, P भगवंतो संपल याणियएमः 12> P अहभिति, P om. मुहो, उ मच्छुत्थलं P मछुत्थलं, P प्रवासओं 13> P संज्ञातवहू णज्जह, P नियकरकेया बद्धों स्रो कहओं, उ ओसिरओं P ओयितों. 14> उ प्यायों, उ त्थाय for किरण, P repeats करोड़न, P थ्रूर च्वः 15> P हस्त्यमुक्त, P जुक्ताय 20> P निरंदत्थमणे, P रत्तंबराणमम्मेण, P अणुस्पर समुक्तीम ॥ 21> उ तोद्यस्स, P वहू (बहु?), P पणईयण, उ दिसावहूं: 22> उ om. आडलाई, P इंयालुनार्टिंद, उ द्र्यस्याओं, P द्रव्यस्या दिट्टीओं: 25> P पिडेतियत्ताहं गोहणाई, P वंदारं आवसियाई पह्रयणसत्थाहं । उक्किरियां: 26> P कुलाई, P वावले for वावलई and repeats अिव प्रितियत्ताहं किर कि वावले किर प्रवास कि पर्वास कार्यात्र पर्वास कार्यात्र समुयं कि पर्वास कार्यात्र निवास कार्यात्र कहार्यां पर्वास कार्यात्र कराणीं अपने कार्यात्र कराणीं अपने कराणीं सम्बर्ध परिमां ये, P वावले किर भावताहं किर पर्वास कार्यात्र कराणीं अपने कार्यां वावले किर भावताहं किर पर्वास कार्यां वावले कार्यां कराणीं अपने कराणीं अपने कार्यां कार्यां कार्यां कार्यां कार्यां कराणीं अपने कार्यां कार्या

1 शुइ-थोत्तई जिणहरेसु, एयंत-करुणा-णिबन्धश्यहं वयणहं बुद्ध-बिहारेसु, चालिय-महल्ल-धेटा-खब्हदको कोट्टजा-धरेसु, 1 सिहि-कुक्ड-चडय-रवइं छम्मुहारूएसु, मणहर-कामिणी-गीय-सुरय-रवइं तुंग-देव-घरेसुं ति । अवि य । कत्थाइ गीयस्स रवो कत्थाइ मुरयाण सुब्बए सहो । कत्थाइ किं पि पढिजाइ इय हलबोलो पश्रोसिम ॥ कामिणीहरेसु पुण के उल्लावा सुविवउं पयत्ता। हला हला पछविए, सजीकरेसु वासहरयं, पण्कोडेसु चित्त-भित्तीओ, पश्चिवसु महराए कप्पूरं, विरएसु कुसुम-माला-घरयहं, रएसु कोहिमे पत्तलयाक्षो, विरएसु कुसुम-सत्थरे, संधुकेसु <sup>6</sup> धूव-घडियाओ, संजोएसु महुर-पलावे जंत-सउणए, विरएसु णागवल्ली-पत्त-पडलए, ठवेसु कप्पूर-फडा-समुग्गए, णिक्खिव 🔞 कक्कोल्लय-गोलए, उरेसु जाल-गवन्खए भरधुर-सेर्ज, देसु सिंगाडए, णिन्खित वलक्खलए, पनिखत वक्कलए, पजालेसु पईवे, पवेसेसु महुं, क्रोंतलं काउं सुहरं णिमजासु मज्ज-भायणे, पडिमग्गसु महरा-भंडए, हत्थ-पत्ते कुणसु चसए, णिकि व १ सयण-पासिम्म ब्रिविह-खज-भोज-पेज-पडरुए ति । अवि य । एकेक्स्यम्मि णवरं वर-कामिणि-पिहुल-वास-घरयम्मि । कम्मे तो ण समप्पद्द पिय-संगम-गारवग्घविए । \S १५८) एयम्मि एरिसे समए को वावारो पयत्तो णायर-कामिणी-सत्थस्स । अवि य । 12 सिंह संपइ मज्ज्ञ घरं पावइ दइको ति मंडणं कुणसु । अहवा अलं ति मह मंडणेण अंगस्स भारेण ॥ 12 दे तूर महं पियसहि तिलए भारूं रण्सु दइएण । इय विहलक्वर-भणिरी सहियाहि हसिजए भण्णा ॥ भासका-दह्य-संगम-सुहिल्लि-हल्लप्फला हलहलेंनि । भण्णा रसणं कंटे बंधह् हारं णियंबभ्मि ॥ होंत-जियणाह-संगम-मयण-रसासाय-सुण्ण-हिथयाण् । अहाण् चिय रङ्ओ तिलओ अण्णाण् घुसिजेण ॥ 15 15 अन्ना न जंपह श्विय आणेसु पियं ति दृह-रूजाए । पिय-वयण-गढिभनेहिं नयण-पदानेहिं पयडेह ॥ संचारियाऍ अण्णा अप्पाहेंती पियस्स संदसं । अगणिय-मग्ग-विहाया सहसा गेहं चिय पविट्वा ॥ एहिंइ पिओ त्ति अण्णा इमिणा मरगेण अंघयारम्मि । तं चेय णियच्छंती अच्छइ जोइ व्य झाणत्था ॥ 18 18 भजेकं चिय दियहं भत्ता वचामि जह तुमं भणसि । भणुदियहं पि भणंनी मण्णा दृइयं समिल्लयह ॥ पढमं चिय पिय-वसही गंतव्वं अजमेव चिंतेंनी । गुरु-सज्झस-तोस-विसाय-णिब्भरा होइ अण्णा वि ॥ तम-पडहत्था रच्छा कीय वि जो होइ संभमो हियए। सो होत-दइय-संगम-सुहेक्षि-पडिपेक्षिओ गलइ ॥ 21 21 अणुराओं चेय फरो तस्स गुणा चेय णिम्मलं खग्गं । इय अणिउं एक श्विय पिय-वसिंह पित्थिया अण्णा ॥ वर्ण्णेति पोढ-महिला किर सो बहु-सिक्खिरो जुवाणो ति । णिब्वडइ तं पि अर्ज्ञं इय भणिरी वश्वण अण्णा ॥ विष्णिजह महिलाहिं जा रयणाली कुमार-कंठिम्म । तं पेच्छह मह कंठे एव भणेती गया भण्णा ॥ 24 24 किसण-पड-पाउपंगी दीवुज्ञोयम्मि कुहिणि-मज्झिम्म । वोरुंह झित्त अण्णा क्यावराहा भुयंगि व्व ॥ अण्णा भय-भरियंगी अच्छिच्छोप्हिँ जाइ पुरुयंती । णीलुप्परु-णियरेहिँ व अश्वती पंथ-देवीओ ॥ भण्णा सहियण-भणिया पिय-वसिंहं वस ताव मंडेडं । चलिय श्विय णिय-सोहग्ग-गश्विरी का वि दृह्यस्स ॥ 27 27 वबंतीय य कीय वि दिहो सो चेय वछहो पंथे। अह पडिमग्गं चलिया पिय त्ति गब्वं समुब्बहिरी॥ दट्टण काह दहयं पियाप् समयं सुणिव्भर-पसुत्तं । वश्वह् प**डि**पह-हुत्तं घोयंसुय-कजला वरई ॥ भण्णा वासय-सजा भच्छइ जिय-णाम-दिण्ण-संकेया । अण्णाएँ सो वि हरिको भूयाण य वाइओ वसो ॥ 30 30 इय एरिसे पञ्जासे जुयईयण-संचरंत-पडरम्मि । मयण-महासर-पहर-णीसहा होति जुवईक्षो ॥

<sup>1)</sup> Р थोत्तर्य, Р निवद्धर्धवयई बद्ध-, Р महला-, म घटहरूओ. 2) Р सिहिक्क दुन्जस्य, Р नेयमुखरश्य हं. 4) म को for के, म repeats के उल्लावा, म om one इला, म सजीप्रतेन. 5) म पिक्स महराए म पिक्सवह महराएम करपूर, म मालाघराइं, म repeats कि एस्म कुम्ममालाग्य हं। म्यम कोष्टिमे पत्तल्याओ, म विएम कुम्ममत्थाने. 6) म भूम for धृव, म ठ्यमु, म स्मिन्न कुम्ममत्थाने. 6) म भूम for धृव, म ठ्यमु, म स्मिन्न कुम्ममत्थाने. 7) म कंकील्य, म ठ्यमु, म सिंघाटए, म वक्करण for वलक्खलए, म om. पिक्सव चक्करण. 8) म महुरक्षीतलकाओ सहरं, म om. मज्ज, म have a danda after काउं, म जत्थपत्थेमु. 9) म मयण, म inter. पेज्ज and मोज्ज. 10) म adds वि before ज, म वक्कपति म पहुत्तों for प्यक्तों. 12) म सह for सहि. 13) म सहिमि म सहियाई. 14) म संगममुहलि-, म हक्कपता 16) म संरयशाणिहि for णयणप्रशाणिहि. 17) म अप्पाहंती, म किमाना 18) म एही for एहिइ. 19) म अणुदियहंगि, म समुह्लिख 20) म पहुन चिव्य वसई चैय गंतन्वं, म सिक्ति, म सक्मस. 21) म सहमी, म मुह्लि. 22) म स्वर्ग for फो, म मणियं, म पियसहं. 23) म अण्य सि for वर्णोते, म सिक्तिओं. 24) म महिलाइं, म स्थावली, म का वि for अण्या. 25) म पाउरंगी, म adds जा before दीवुं, म निक्क क marginal note on कुहिणि thus: देशी कुहणी कर्पूरो रथ्या व।, म मजीर. 26) म अण्या, म अच्छिलहर म पोइस्य, म पर्वेश कर्मति, म स्वर्ण करि, म पहिलहर, म पोइस्य, म परई for वरई. 30) म जिन्नाम, म ह्वाणं वाह्रों न क्विसोहर्गमिवरंगि मयणमहारहसर, म पहिलहर, म पोइस्य, म परई for वरई. 30) म जिन्नाम, म ह्वाणं वाह्रों न अक्ति, म सुवईयणसीचरंगि मयणमहारहसर, म पहिलहर, म पोइस्य, म परई for वरई. 30) म जिन्नाम, म ह्वाणं वाह्रों न क्विसोहर्गम वर्ग म मयणमहारहसर, म पहिलहर, म पोइस्य,

27

30

33

§ १५९) ताव य महकंतो पढमो जामो चड-जामिणीए। अवि य। 1 मयण-महाहव-वेला-पहार-समयं व पज्जरंतो ब्व । उद्धाइ संख-सहो वर-कामिणि-कणिय-वामिस्सो ॥ ४ पृत्यंतरम्मि विविद्द-णरिंद-वंद्र-मंडली-सणाहं पाओसियं अत्थाण-समयं दाऊण समुट्टिओ राया पुरंदरदत्तो । विसिज्ञियासेस- ४ णरिंद-स्रोओ पविद्वो अब्भेतरं । तत्थ पडियग्गिकण अंतेउरिया-जर्ण, संमाणेकण संमाणिजे, पेच्छिकण पेच्छणिजे, सम्बद्दा कय-कायब्व-वाबारो उवगभो वास-भवणं । तत्थ य उवगयस्स समुट्टिश्रो चित्ते वियप्पो । 'श्रहो, प्रिसा वि एसा संपया ह साण-भंगुरा। एवं सुयं मए अज भगवओ धम्मणंदणस्स पाय-मूले। अहो, गुरुणा जणियं वेरगं, असारी-कक्षो संसारो, ६ बिरसीकया भोगा, णिंदिओ इत्थि-पसंगो । ता पेच्छामि ताव एत्थ मयण-महुसवे एरिसे य पन्नोसे किं करेंति ते साहुणो, किं जहा-वाई तहा-कारी भाओं भण्णह' ति चिंतयंतेण राष्ट्रणा पुरंदरदत्तेण गहिं अ अ.स.सवण्णं वस्थ-जुवलयं । जस्स य । अदं ससंक-भवलं अदं सिहि-कंट-गवल-सच्छायं । पक्ख-जुवलं व विडियं कत्तिय-मासं व रमणिर्ज ॥ परिहरियं च राइणा धवलमदं कसिणायार-परिक्खितं। उवरिद्धयं पि कयं कसिण-पच्छायणं। गहिया य खुरिया। सा य केरिसा। अविय।

रयण-सुवण्ण-कंठ-सिरि-सोहिय-तणुतर-सुट्टि-गेजिझया । वहरि-र्णारेद-वच्छ-परिचुंबण-पसर-पयत्त-माणिया ॥ 12 रेहिर-वर-वरंग-सोहा णव-कुवलय-सामलंगिया। रिउ-जण-पणदृणि ग्व सा बज्जाह् कडियलए छुरिल्लिया॥ सा य उत्थिल्वियु माणिक-पट्टियए दढ-णिबद्ध कयिल्या। तओ सुयंध-सिणहो एरिसो य सम्बायर-परियद्विओ सीसेण 15 धरियक्षको । तह वि वंक-विवंको पयइ-कसिणो सहावो च त्ति कोवेण व उद्धो विणिबद्धो कस-डमर-पब्भारो । तभो णाणा- 15 बिह-कुसुम-मयरंद-बिंदु-णीसंदिर-कप्पूर-रेणु-राय-सुयंध-गंध-लुद्ध-मुद्धागयालि-रण-रणेत-मुहछ परिहिय मुंडे मालुछिया । तओ अइविमल-मुह्यंद-चंदिमा-पूर-पसर-परिप्फलणइं कड्वियइं उभय-गंडवासेसु बहल-कत्थूरियामयबट्टइं । रंजियईं च नीय 18 सेसई परियर-वलगाई पसरंत-णिम्मल-मऊहई स्यणई। तओ कप्पूर-पूर-पुर-पुर-कंकोलय-लवंग-मीसह पंच सोयंश्रियई 18 तंबोळह भरियहं गंदवासहं । असेस-सुर।सुर-गंधव्व-जक्त्व-सिद्ध-तंत-वत्तियए विरङ्भो भारुवट्टे तिळ्भो । बहुरे वि तमंध्रयारे रह-रेणुवदंसावएण अंजण-जोएण अंजियहं अच्छिवत्तई । पूरियं च पउट्टे पउर-वेरि-वीर-मंडलग्गाभिधाय-णिवर्डत-21 णिट्टरत्तण-गुणं वसुणंदयं । गहियं च दाहिण-हत्येण खग्ग-रयणं ति । तं च केरिसं । अवि य । 21

वहरि-गइंद-पिहुल-कुंभत्थल-दारणए समत्थयं । णरवर-सय-सहस्स-मुह-कमल-मुणाल-वणे दृहावहं ॥ जयसिरि-धवल-णेत्त-लीला-वस-लिलडव्वेल्ल-मग्गयं । दाहिण-हत्थएण गहियं पुण राय-सुरुण खग्गयं ॥

24 तं च घेत्तण णिह्य-पय-संचारं वंचिऊण जामदृष्ठे, विसामिऊण अंगरक्ले, भामिऊण वामणण्, वेलविऊण विऊसण्, छंदिऊण 24 वडहे, सन्वहा णिगाओ राया वास-घराओ, समोइण्णो दहर-सोमाण-पंतीण नि ।

\S १६० ) इमिन्न य एरिसं समए केरिसावत्थो पुण वियद्ग-कामिणियणो भगवं साह्र्यणो य । अवि य । एको रणत-रसणो पिययम-विवरीय-सुरय-भर-सिग्गो । वेरग्ग-मग्ग-रुग्गो अण्णो कामं पि दुसेइ ॥ 27 एको महुर-पलाविर-मम्मण-भणिएहिँ हरइ कामियणं । भण्णो फुड-वियडक्खर-रइयं धम्मं परिकहेइ ॥ एको पिययम-मुह-कमल-चसय-दिण्णं महुं पियइ तुट्टो । अण्णो तं चिय णिंदह अणेय-दोसुबभडं पाणं ॥ एको णह-मुह-पहरासिय-दंतुल्लिहण-वावडो रमइ । अण्णो धम्मज्झाणे कामस्स दुहाईँ चितेइ ॥ एको संदट्टाहर-वियणा-सिक्कार-मडलियच्छीओ । धम्मज्ज्ञाणोयराओ अवरो अणिमिसिय-णयणो य ॥ एको पिययम-संगम-सुंहेल्लि-सुह्-णिब्भरो सुहं गाइ । अण्णो दुह-सय-पउरं सीम णरयं विचितेह ॥ एको दहरं चुंबद बाहोभय-पास-गहिय-वच्छयलं । भण्णो कलिमल-णिलयं भसुई देहं विचितेह ॥ 33

2) प्रवेणी for वेला, P वज्जरंती 3) P तरेंद्र, प्रपुंदरयत्ती 4) P ला भी for को ओ, P अवसंतरी, प्र अंते उरिजणं, P समाणिकारे 5 > P repeats 'बारो उनगशी, P तत्थ वयगयम्म, P om. नि. 7 > J om. एत्थ, P transposes ते before कि, P करित 8> P जहावाती, J अण्णिह त्ति, P चितियंतेण, J पुरंदरयंत्तिम, J अद्भावणा P अद्भावन्ने जस्य, P om. य. 9> 3 ससंबन, र पक्खजुबलेण घडिओ कत्तियमासो व्व रमणिजो । 10> १ परिहियं च, १ धवलं मुद्धं क गाउँ विपक्तिवृत्तं, १ om. पि, P गहियं जचच्छुरियाः 12) प्रकण for कंठ, P सोहिया, P om. नर, प्र गेणित्या।, P नरिंद्र नंद्रपरि 13) प्र रिअभण-, प्र द्धरुष्टियाः 14) म सार for सा य, P सा च उच्छु हियाए माणिकपट्टियाए, म कटियहिन्न ।, म पाविद्वित्रीः व उद्धी, P उद्घी बद्धी केस तरस तमर पब्भागे 16) P भयाँदि, J वंद for विंदु, P णीसिदंकपूर, P मुगंध, P मुद्धासवालि, P परिहिया 17 > P पसरि, P कट्टिअई, J रंजियं च, P च तिय 18 > P om. न्यणई, J कक्कोलय, J repeats लय, P om. मीसह, J पंचासी, P पंच मुअंधियरं. 19) P तंबीलमियइं गंडवास्य, J त्क्या for जक्ख, P सिद्धंतत, J सालवही P मालवहें 20) P रेणुपर्यसावएण, P अजियाई अत्थवत्तरं, P वहरि for बेरि, P पाया: 21) P णिहुरत्तराणं, P om. इत्थेण, J om. ति, 22) P गर्यद, J दुहावयं 23) P लिखुःबेल, P दाहिणत्थएणः 24) J हामिऊण for भामिऊणः 25) P वासहराओ इमोइन्नो, P सोमणपत्तीए वि । 26) Jom. य, P उम for पुण, P कामिणीयणी भयवं साहुणी 27 > J रिययण-, J करसिग्गो P भरसित्ती, P om. मन्म. 28 > P पलाबीमम्मण, म हिल्पिह for भणिएहिँ. 30 > P सि ति हि, म अम्मत्थाणे. 31 > P संदुद्वाहरविणोयसिकार, १ अणिमेसणी जाओः 32) J मुहहि, J P गायह, P संसारपार for भीमं णायं, J विश्तेष. वास for पास, P कलमल, उ असुददेहं विवंतेइ.

18

- । इस जं कामियणो कुणइ पनोसम्मि णवर मोहंशो । तं तं मुणिवर-छोनो जिंदइ जिण-वयण-दिहिछो ॥
  तनो एयम्मि एरिसे समए जिक्संतो राया जियय-भवजाओ । ओइण्जो राय-मगाँ, गंतुं पयत्तो । वस्तंतेण य राइणा दिहं
  उ एकं तरुण-खुवइ-जुयक्रयं । दहुण य चिंतियं 'महो, किं किं पि सहास-हिसरं हमं तरुणि-जुवलयं, वस्ता दे जिसामेमि 3
  हमाणं वीसत्यं मंतियं ते । तमो एकाए भणियं 'पियसहि, कीस तुमं दीसिस ससेडकंप-हास-वस-वेविर-पओहरा'।
  तीए भणियं 'मन्ह पियसहीए मडन्वं बुक्तंत बुक्ते'। तीए भणियं 'सिह केरिसं' ति ।
- 6 § १६१) तीए भणियं। "बागनो सो पियसहि, एसो वहाहो। तेण य समं सही-संख्यो संब्दो पाणं पाऊण है समाहत्तो। तभो एवं पयत्ते णिर्जातणे पेम्माबंधे अवरोप्परं पयत्ताए केलीए कहं कहं पि महु-मत्तेण कयं णेण वहाहेण गोत्तक्खलणं पियसहीए। तं च सोऊण केरिसा जाया पियसही। भवि य।
- तिवलि-तरंग-णिडाला विगर-विल्लसंत-कसिण-सुमय-लया । चलिया रणंत-रसणा फुरुप्फुरेंताहरा सुयणू ॥
   तको झित्त विद्दाणो सही-सत्थो । भाउलीहुको से बल्लहो भणुणेउं पयत्तो । किं च भणियं णेण ।

'मा कुष्पसु सिस-वयणे साह महं केण किं पि भणिया सि । अवियारिय-दोस-गुणाएँ तुन्स किं जुज्जए कोवो ॥' 12 तं च सोजण अमरिस-वस-विकसमाण-भुमया-क्ष्याए भणियं पियसहीए ।

'अवियाणिय-दोस-गुणा अरुज होजा तुमे भंगतिम्म । जह तुह वयण-विख्यको ण होज एसो सही-सध्यो ॥' तभो अन्हे वि तथ्य भणिउं पयसाको । 'पियसहि, ण किंचि णिसुयं हमस्स अन्हेहिं एथ्य दुष्वयणं'। तीए भणियं । 'हूं, 15 मा परुवह, णायं तुन्हे वि हमस्स पश्चाम्म'। भणिऊण उहय-वयण-कमछा रोविउं पयसा । तभो दृह्णुण से परुत्तं ।

'सुंदरि कयावराहो सम्बं सर्व ति एस पहिवण्णो । एस परस् इमो वि य कंडो जं सिक्खियं कुणसु ॥' त्ति भणमाणो णिवहिओ चरूणेसु । तह वि सिबसेसं रोविडं पयत्ता । तभो अम्हेहिं कण्णे कहिओ पिययमो किं पि, तओ 18 पिनेट्ठो पहुंकस्स हेटुए णिहुस्रो य अच्छिडं पयत्तो । पुणो भणियं अम्हेहिं ।

'अह ण पराण्णा सि तुमें इमस्स दृहयस्स पायविष्ठयस्स । अकय-पराय-विलक्ष्णो अह एसो णिगाओ चेव ॥ ता अच्छ तुमं, अम्हे वि घराहरसु वश्वामो' ति भणमाणीओ णिगगयाओ वास-भवणाओ, णिरूविउं पयत्ताओ पच्छण्णाओ । 21 'किं किं करेह'ति पेच्छामो जाव पेच्छामो णीसहं वासहरं जाणिऊण उग्चाडियं वयणं, जाव ण स दृह्ओ, ण सहीओ, तओ 21 पच्छायाव-परद्या चिंतिउं पयत्ता ।

'हा हा मण् अहन्वाएँ पेच्छ तृतिक्सियाएँ जं रह्यं । ण पसण्णा भग्गासा तह पहणो पाय-पिडयस्स ॥ 24 ता किंहें में सिहयाओं भणियाओं जहां 'तं आणेसु, ण य तेण विणा अज्ज जीवियं धारेमि' ति । ता किं करियन्वं । 24 अहवा किमेश्य चिंतियन्वं' ति दढगालं क्यं दारं विरङ्को य उवरिख्यण पासो, णिबद्धो कीलण्, वलग्गा आसणे, दिण्णो कंठे पासो । भणियं च णाए । अवि य ।

- 27 'जय ससुरासुर-कामिणि-जण-मण-वासिम्म सुटु दुछलिय। जय पंचवाण तिहुयण-रण-मह णमोत्थु ते घीर। 27 एस विवजामि वहं पिययम-गुरु-गोत्त-वज्ज-णिइलिया। तह वि य देजसु मज्मं पुणो वि सो बेय दहनो' ति ॥ भणतीय पूरिको पासको, विसुकं बनाणयं। एत्यंतरिम
- 30 अह एसो दिण्णो क्रिय तुट्टेणं सुयणु तुज्जा मयणेणं । एवं समुक्कवंतेण तेण बाहाहिँ उक्खिता ॥ 30 तभो 'अहो, पसण्णो धण्णाणु भगवं कुसुमाउहो' ति मणंतीओ अम्हे वि पहिसयाओ । विरुक्खा य जाया पियसही । अवणीओ पासओ । समारोविया सयणे । समासत्था य पुणो पियसही ।

<sup>1 &</sup>gt; P कामिजणो, उ मोहद्धो, P कोतो निंदेश 2 > P ओयको, P om. य. 3 > उ जुअङ्जुवलयं, उ वितयं, P पि सहासिरं, P लयं कि वश्वश् ता, उ om. दे. 4 > उ मंतेय त्ति, P दीसिस उक्कंपहासवसाखोयवेविर. 5 > उ तीय for तीए, उ अ उवं, उ वत्तं for दुत्तं. 6 > उ आगओ पियसिह सो अ वह्नदो, P नियमहीए सो, P om. सन्तो, उ om. पाणं. 7 > उ णिजंत्तणे, P पयत्ता केली कहं, P महम्पितेण, उ कवण्णेण P कवन्तेण. 9 > P तरंदिनिहाला, P रणं व रसणा, JP फुक्फुरें, उ सुअण्णू P सतण्. 10 > P अणुणिउं. 11 > P कुप्पसि, उ महं किंपि केण किंपि, P वं, य तुहं for तुन्ह्य कि. 13 > P अवियारिय, P अज्ञालज्ज, उ तुमं for तुमे. 14 > P पत्य पुन्ववयणं, P हुं. 15 > P तु अम्हे for तुम्हे, P ठिश्च for ठश्च, P रोश्चं, P दहए से. 17 > P भणिओ for किंग्रो. 18 > P om. पविद्वो, P om. य. 19 > उ चेय. 20 > उ अन्छसु, P अम्हे घरंघरेसु, P निस्कियं, P पेन्छम्नाओ. 21 > उ om. one किं, उ om. स, उ adds य before सहीओ. 23 > P दुस्तिवित्तयाण, P पायविध्यस्स. 24 > उ कहं, उ ड्राञ्चलक भणियाओ. 25 > उ आसणा. 27 > P जह for जय, P वासंसि, उ दूर for सुहु, P दुह्रिल्या, उ मोह णमोत्यु ए बीर. 28 > P एवं for एस, P मज्ञं पुणो य सो चेय. 30 > P दिण्या. 31 > P om. अहो, उ ए for धणाण, P भणंतीए, उ om. विलक्ता य जाया. 32 > P उवणीओ, P समारोया सवणो, उ पुणो सिहे. 34 > P धराघरेसं.

27

30

§ १६२) चिंतियं च राइणा। 'अहो, जिल्सरो अणुराओ, जिउणो सही-सत्थो, वियद्दो जुवाणो' सि। 'सम्बहा रम- णीयं पेम्मं' ति चिंतयंतो गंतुं पयत्तो। तिम्म य रायमग्गे बहुळ-तमंध्रयारे विद्वं राइणा एकं जयर-चचरं। तत्थ्य व किं कि पि उ उद्धागारं चचर-संभ-सिरसं ळिक्सियं। तं च वट्टूण चिंतियं जरवइणा। 'अहो, किमेत्थ जयर-चचरे इमं छिक्सिजाइ। उ ता किं पुरिसो आउ थंभो ति। दे पुरिस-ळक्साणाई थंभ-ळक्साणाई चेय जिल्लेकि'। ताव चिंतयंतस्स समागओ तत्थ्य ज्यार-चसहो। सो य तत्थ्य गंत्ण अवधिसेउं पयत्तो, सिंगग्गेण य उल्लिहिउं। तं च दट्टूण राइणा चिंतियं। 'अहो, ज होइ ७ एस पुरिसो, जेजेस वसहो एत्थ परिधसइ औं ति। ता किं थंभो होही, सो वि ण मए दिट्टो दिवसओ। ता किं पुण ध इमं' ति चिंतयंतो जाव थोवंतरं धचह ताव पेच्छइ।

तव-णियम-सोसियंगं किसणं मल-भूलि-धूसरावयवं । दव-दृह-थाणु-सिरसं चबर-पिडम-दियं साहुं ॥

9 तं च दृहुण चितियं राङ्णा । 'अहो धम्मणंदणस्स भगवओ एस संतिओ छक्खीयइ । तत्य मए एरिसा रिसिणो दिट्ट-पुन्वा । 9

श्रह्वा भण्णो को वि दुट्ट-पुरिसो इसेणं रूवेणं होहिइ, ता दे परिक्खं करेमि' ति चितिऊण भयाल-जलय-विजुक्तरं भिसवरं भावद्वंतो पहाइओ 'हण हण' ति भणंतो संपत्तो वेएणं साहुणो मूलं । ण य भगवं ईसि पि चलिओ । तओ 
12 जाणियं णरवङ्गणा जह एस दुटो होंतो ता मए 'हण हण' ति भणिए पलायंतो खुहिशो वा होंतो । एस उण मंदर-सिरसो 12 णिबल्त्तणेणं, सायरो व्व श्रक्खोभत्तणेणं, पुहाई-मंडलं खंतीए, दिवायरो तव-सेएणं, चंदो सोमत्तणेणं ति । ता एस धम्मणंदणस्स संतिओ होहिइ । ण सुंदरं च मए कयं इमस्स उविरं महातवस्सिणो खगां किह्नियं ति । ता खमावेमि 
15 एयं । एवं चितिऊण भणियं ।

'जइ वि तुमं सुसियंगो देव तुमं चेव तह वि बिलिययरो । जइ वि तुमं मह्लंगो णाणेण समुजलो तह वि ॥ जह वि तुमं असहाओ गुण-गण-संसेविओ तह वि तं सि । जह वि हु ण दंसणिजो दंसण-सुहओ तुमं चेय ॥ जह वि तुमं अवहत्थो झाण-महा-पहरणो तह वि णाह । जह वि ण पहरसि सुणिवर मारेसि तहावि संसारं ॥ जह वि वह्ण्स-वेसो देव तुमं चेय सन्व-जण-णाहो । जह वि हु दीणायारो देव तुमं चेय सन्पुरिसो ॥ ता देव समसु मज्झं अविणयमिणमो अयाण-माणस्स । मा होउ मज्झ पावं तुह स्वग्गाकरिसणे जं ति ॥'

21 भणंतो ति-पयाहिणं काऊण णिवडिओ चलण-जुवलण् राया । गंत्ण समादत्तो पुणो णयरि-रच्छाण् । जाव थावंतरं वश्चइ ता 21 पेच्छइ कं पि इत्थियं । केरिसिया सा । अवि य ।

कसिण-पड-पाउयंगी मूयक्षिय-णेउरा लिख-देहा । रसणा-रमंत-भीरू सणियं सणियं पयं देंती ॥

24 ्र १६३) तओ तं च दट्टूण चिंतियं रायउत्तेण । 'दे पुच्छामि णं कत्थ चलिया एस' ति चिंतयंतो दिओ पुरओ । <sup>24</sup> भणियं च णेणं ।

'सुंदरि घोरा राई हरथे गहियं पि दीसए णेय । साहसु मञ्झ फुढं चिय सुयणु तुमं कत्थ चिलया सि ॥' 27 भणियं च तीए ।

'चलिया मि तत्थ सुंदर जत्थ जणो हियय-बल्लहो वसइ । भणसु य जं भणियब्वं अहवा मग्गं ममं देसु ॥' भणियं च रायउत्तेण ।

ं 'सुंदरि घोरा चोरा सुरा य भर्मात रक्खसा रोहा। एयं मह ख़ुडह मणे कह नाण तुमं ण बीहेसि॥' तीए मणियं।

'णयणेसु दंसण-सुद्दं अंगे हरिसं गुणा य हिययम्मि । दृइयाणुराय-भरिए सुद्दय भयं कत्थ श्रक्तियउ ॥' 33 चिंतियं च राइणा । 'श्रहो, गुरुओ से अणुराओ, सन्वहा सलाहणीयं एयं पेम्मं । ता मा केणह् दुटु-पुरिसेणं परिभवीयउ 33

<sup>1)</sup> P सहिस्तथों, P वियहों 2) P पेगं, J बहुले, P om. य. 3) P क्यंभ, P adds च before लिक्क्यं. 4) P कि वा for ता कि, P रे for दे, P om. धंभलकक्ष्याः, P च for चेय. 5) J तत्थागंतूण, J उल्लिंडं 6) P वस्त्रों, P repeats after पत्थ a portion from above beginning with गंतूण व पसिंडं पथत्तो सिंगगंग उल्लिंडं etc. npto जेणेस वसओ पत्थ, P होत्रिई for होत्ती, P हियहओं for दिवसओं. 7) P जाव for ताव. 9) P भगवतो, P लिक्क्य्यर ति. 10) P ताहे for ता दे, P जल for जल्य. 11) P आवर्डुतो, J हणं ति. 12) P मारेह for ता भए, P खुमिओं. 13) P om. न्व, P पुहुई व भंन्नं खेतीओं. 14) प्रमणंदणसंतिओं, P adds य before सुंदरं, P उनिर्मास्सणों प्रमां. 15) P om. एयं. 16) P सिंसयंगो, P om. न्व, P तह वि धंमवित्यरों. 17) P संसेवि तह, P सि for हु. 18) P संसारे. 19) प्रवर्षणसंतेओं P वर्षणसंत्रों, P सन्वजननाहों, P सि for हु. 20) P अयाणणस्म, P ध्वरमुक्तिसणेणं ति. 21) P तिपयाहिणी कान्जण, P जुयलए, J adds य after जाव. 22) P कि पि इन्छियं, P केरिसा य सा. 23) P पाउरंगी पुरक्षिय, P रसंति for रसंत. 24) J adds च after चिंतरं, J दे पेन्छामि, J हिओं. 25) J adds अिव य after णेणं. 26) P सुवण तुमं. 28) P चिंतराम, P adds भणिय जे before भणियन्वं. 30) P भवंति, P मणो कह. 32) P करिसं for हिरसं, P सुक्य for सुवय. 33) J अही गरुओ, P om. एयं, P केणाइटुपुरिसिणं परिहाविश्रों.

15

21

24

27

ा एसा । दे घरं से पावेमि' ति चिंतयंतेण भणिया । 'वच चच, सुंदरि, जत्य तुमं पत्थिया तं पएसं पावेमि । अहं तुज्झ । रक्खो, मा बीहेसु' ति भणिए गंतुं पयत्ता, अणुमर्ग राया वि । जाब थोवंतरं वर्षात ताव दिहो इमीए ससंभमो एजमाणो 3 सो खेय णिय-दहनो । भणियं च णेण ।

'दइए ण सुंदरं ते रइयमिणं जं इमीऍ बेलाए। चलिया सि मज्य बसई अणेय-विग्वाऍ राईए॥ ए-एहि, सागयं ते। ता कुसलं तुह सरीरस्स।' तीए भणियं 'कुसलं इमस्स महाणुभावस्स महापुरिसस्स पभावणं'। दिहो हय णेण राया। भणियं च णेण। 'झहो, को वि महासत्तो पच्छण्ण-वेसो परिसमइ' ति चिंतग्रंतेण भणियं अणेण जुवाणेण।

'प्-एहि सागयं ते सुपुरिस जीयं पि तुज्य आयतं । जेण तए मह दृह्या अणहा हो पाविया एत्य ॥' भणियं च राह्णा ।

9 'तं सुहक्षो तं रूवी तं चिय बहु-सिक्सिको जुवाणाण । एइ गुण-पास-बद्धा जस्स तुई एस धवलक्छी ॥' ति भणमाणो राया गंतुं पयत्तो । राईए बहले तमंधयारे णयर-मञ्झाम्म बहुए वियट्ट-जुवाण-जुवलय-जंपिय-हिसकोग्गीय-विलासिए णिसामेतो संपत्तो पायारं । तं च केरिसं । अबि य ।

े तुंगं गयण-विल्लमं देवेहि वि जं ण लंघियं सहसा। पायालमुवगएणं फरिहा-बद्देण परियरियं ॥ तं च पेच्छिजण राहणा दिण्णं विजुक्खितं करणं। उप्पद्दको णहंगणं। केरिसो य सो दीसिउं पयत्तो। श्रवि य। विजुक्खिताहद्दो दीसह गयणंगणे समुष्पद्दको। श्रहिणव-साहिय-विजो इय सोहह खग्ग-विज्जहरो॥ ण हु णवर लंघिको सो पायारो तुंग-लग्ग-णह-मग्गो। पिडको समपाको श्रिय फरिहा-बंधं पि वोलेउं॥ अणुत्तुणो चेय गंतुं पयदो।

§ १६४) किं बहुणा संपत्तो तमुज्जाणं, जत्थ समावासिओ भगवं धंमणंदणो । पिबट्टो य अणेय-तहयर-पायव-15 वही-लया-सविसेस-बहरूंधयारे उज्जाण-मज्झस्मि । उवगक्षो य सिंतूर-कोष्टिम-समीवस्मि । दिट्टा य णेण साहुणो भगवंते । 18 कस्मि पुण वाबारे वद्दमाणे ति ।

केह पर्वति सउण्णा अवरे पार्वेति धन्म-सत्थाई । अवरे गुणेति अवरे पुण्केति य संसए केह ॥

वन्खाणेति कयत्था अवरे वि सुणेति के चि गीयत्था । अवरे रएंति कव्वं अवरे झाणिम वहंति ॥

सुस्त्मांति य गुरुणो वेयावधा करेंति अण्णे वि । अण्णे सामायारि सिक्खंति य सुत्थिया बहुसो ॥

दंसण-रयणं अण्णे पार्लेति य के वि कह वि चारितं । जिणवर-गणहर-रह्यं अण्णे णाणं पसंसंति ॥ अवि य ।

सुत्तत्थ-संस्चाह् य अवरे पुण्केति के वि तित्थेय । जय-जुत्ते वादे जे करेंति अध्भास-वायिम्म ॥

धम्माधम्म-पयत्थे के वि णिक्ष्वेति हेउ-वादेहिं । जीवाण वंध-मोक्खापयं च भावेति अण्णे वि ॥

तेलोक्क-वंदणिजे सुक्कज्ञाणिम्म के वि वहंति । अण्णे दोगाह-णासं धम्मज्ञाणं समलीणा ॥

मय-माण-कोह-लोहे अवरे णिंदिति दिटु-माहप्या । दुह-सय-पउरावत्तं अवरे णिंदिति भव-जलहीं ॥

हय देस-भत्त-महिला-राय-कहाणस्य-विजयं वूरं । सज्ज्ञाय-झाण-णिरए अह पेच्छह साहुणो राया ॥

तं च दहुणं चिंतियं राइणा । 'भहो, महप्पभावे भगवंते जहा-भणियाणुट्ठाण-रए । ता पेच्छामि णं कत्थ सो भगवं धम्मअत्य णंदणो, किं वा करेह ति चिंतयंतेण गिरूबियं जाव पेच्छह पूर्वते णिबिट्ठं । ताण तहियस-णिक्खंताणं पंचण्ह वि जणाणं 30
धम्मकहं साहेमाणो चिट्ठह । चिंतियं य राहणा । 'दे णिसुणेमि ताव किं पुण इमाणं साहिजाह' ति चिंतयंतो एकस्स
तरुण-तमाल-पायवस्स मूले उवविट्ठो सोउं पयत्तो ति ।

<sup>1 &</sup>gt; ए नितियंतेण, ए बद्यान्यः 2 > ए भंतुं for गंतुं. 3 > ए सो चेय नियथ • 4 > ए संदरं तो इयमिणं. 5 > उ om. एए हि सागर्थ ते, उ तीयः 6 > ए तेण for णेण, ए के जि, ए नितियंतेण, ए भणियमणेण, ए om. जुवाणेणः 7 > उ म्हुरियः 9 > ए ईय for एइ, उ जह for जस्सः 10 > उ om. त्ति, ए राई बहले, उ णायरमञ्झीम, ए वियष्टः, ए जुवलजंपियहरियं, ए om. सिओग्गीयवित्ताक्षिए etc. to बद्धेण परियरियंः 13 > ए । वं च दहुण राइणा, ए किरणं for करणं. 14 > ए विल्ताइट्टा, ए स्वर्णमणं, ए साहियविव्यज्ञोः 15 > ए नवरं, उ तुंगमगणहल्ला, उ बंधिमाः 16 > ए अणुत्तरो चेय, उ पयत्ती । 17 > उ तर्पायव, ए पायवहीः 18 > ए बहुलंघयारे, ए om. य, ए समीवं।, ए om. भगवंतेः 20 > उ पठति, ए मुणंति for गुणंति, उ ए om. य, ए संस्यं, उ केईः 21 > ए om. कवल्या अवरे वि मुणंति, ए केइ गीयत्था, उ रयंतिः 22 > ए समायारीः 23 > उ मालेति (some portion written on the margin) ए पालंति, उ om. अवि वः 24 > उ संस्याई, ए तत्वेय, ए सहत्योभयजुत्तो for णयजुत्ते, उ वादे ये ए वादे य, ए अक्सासं। 25 > ए केइ, ए हेउवाएहिं, ए मोक्खोगई च, उ गार्वेति for मार्वेतिः 26 > ए वंदणिज्ञाः 27 > ए माहत्तेः 28 > ए विज्ञायाः 30 > ए om. ति, उ ए चिंति for चिंत , ए अतो for एयंते, ए तिद्वहित्विखयाणं पंचण्हः 31 > ए om. विदुष्ट, ए दे सणियं सुणेमिः 32 > ए मूले उवस्स मूले उवः

I

🖣 १६५) भणियं च भगवया धम्मणंदणेण । 'देवाणुप्पिया, 1 पयडं जिणवर-मर्मा पयडं णाणं च दंसणं पयडं । पयडं सासय-सोक्खं तहा वि बहवे ण पार्वेति ॥ पुद्वी-जल्ल-जल्लणाणिल-वणस्तर्इ-णेय-तिरिय-मेणुसु । एणुसु के वि जीवा भमंति ण य जेति मणुयत्तं ॥ Я मणुयत्तणे वि छद्धे अंतर-दीवेसु णेय-रूवेसु । अच्छंति भमत श्विय आरिय-खेतं ण पार्वेति ॥ भारिय-केस्तिम पुणो जिंदिय-भहमासु होति जाईसु । जाइ-विसुद्धा वि पुणो कुलेसु तुच्छेसु जायंति ॥ सुकुले वि के वि जाया अधा बहिरा य होंति पंगू य । वाहि-सय-दुक्ख-तविया ण उणो पार्वेति आरोगं।। 6 आरोगाम्मि वि पत्ते बाल श्विय के वि जंति काल-वसं । के वि कुमारा जीवा इय दुलहं भाउयं होइ ॥ वास-सयं पि जियंता ण य बुद्धिं देंति कह वि धम्मिम्म । अवरे अवसा जीवा बुद्धि-विदृणा मरंति पुणो ॥ **भह हो** इकह वि बुद्धी कम्मोवसमेण कस्स वि जणस्स । जिण-वयणामय-भरियं घम्मायरियं ण पार्वेति ॥ 9 भह सो वि कह वि छड़ो साहइ धम्मं जिणेहिँ पण्णतं । णाणावरणुदएणं कम्मेण ण क्षोगाहं कुणइ ॥ मह कह वि गेण्हड़ चिय दंसण-मोहेण णवरि कम्मेण । कु-समय-मोहिय-चित्तो ण चेय सढ़ं तिहं कुणह ॥ मह कुणह कह वि सदं जाणंतो चेय अच्छए जीवो । ण कुणह संजम-जोयं वीरिय-रुद्धीएँ जुत्तो वि ॥ 12 इय हो दंबाणुपिया दुलहा सब्बे वि एत्य लोयम्मि । तेलोक्क-पायड-जसो जिणधम्मो दुखहो तेण ॥ भणियं च भगवया सुधम्मसामिणा । माणुस्स-खेस-जाई-कुळ-रूवारोग्गमाउगं बुद्धी । समणोग्गह-सद्धा संजमो य लोगम्मि दुलहाई ॥ 15 एके ज-यजंत बिय जिजवर-मर्गा ज चेय पावंति । भवरे छड़े वि पुजो संदेहं जवर चिंतेंति ॥ अण्णाण होइ संका ण-याणिमो किं हवेज मह धम्मो । अवरे भणित मृढा सम्बो धम्मो समो चेय ॥ 18 अवरे बुद्धि-बिहूणा रत्ता सत्ता कुतित्थ-तिरथेसुं । के वि पसंसंति पुणी चरग-परिव्वाय-दिक्खाओ ॥ 18 भवरे जार्णात श्विय धम्माहम्माण जं फर्ल लोए । तह वि य करेंति पावं पुष्वज्ञिय-कम्म-दोसेण ॥ भवरे सामण्णिम वि वहंता राग-दोस-वस-मृहा । पेसुण्ण-णियडि-कोवेहिँ भीम-रूवेहिँ घेण्यंति ॥ भण्णे भव-सय-दुलहं पावेऊणं जिणिंद-वर-मग्गं । विसयासा-मृष्ठ-मणा संजम-जोए ण लग्गंति ॥ 21 21 ण य होति ताण भोया ण य धम्मो अलिय-बिरइयासाणं । लोयाण दोण्ह चुक्का ण य समी णव य कुलम्मि ॥ भवरे णाणस्थद्धा सन्वं किर जाणियं ति भग्हेहिं । पेच्छंत श्विय उद्गा जह पंगुलया वण-द्वेणं ॥ भवरे तव-गारविया किर किरिया मोक्ख-साहणा भणिया । इन्झिंति ते वि मुढा धावंता अध्या चेव ॥ 24 इय बहुए जाणेता तह वि महामोह-पसर-भर-मुढा । ण करेंति जिणवराणं आणे सोकवाण संताणं ॥'

एत्यंतरम्मि चिंतियं णरवद्दणा तमाल-पायवंतरिएण। 'श्रद्दो, भगवया साहियं दुल्लहत्तर्ण जिणवर-मगगस्स। ता सन्वं 27 सबसेयं । किं पुण इसं पि दुह्नहं रज-महिला-घर-परियण-सुहं । एयं अणुपालिय पच्छा धर्मा पेच्छामो' ति चिंतयंतस्स 27 भगवया लक्खिमों से भावों । तभो भणियं च से पुणो भगवया धम्मणंद्रणेणं ।

बं एयं घर-सोक्खं महिला-मह्यं च जं सुहं लोए । तमणिचं तुच्छं चिय सासय-सोक्वं पुणो णंतं ॥ जहा ।

🤄 १६६ ) अस्थि पाडलिपुत्तं णाम णयरं। तस्थ वाणियओ धणो णाम। सो य धणवइ-सम-धणो वि होऊण ३० रमणहीवं जाणवत्तेण चलिमो । तस्स य वन्नमाणस्स समुद्द-मज्झे महा-पवण-रूविणा देववेण वीई-हिंदोलयारूढं कह कह वि दस सि दल्यिं जाणवत्तं । सो य वाणियओ एक्किम दल्यि-फलहुए वलम्गो, तरंग-रंगंत-सरीरो कुढंगदीवं णाम दीवं 33 तत्थ्य सो पत्तो । तत्थ्य य तण्हा-छुहा-किलंतो किंचि अक्खं मग्गइ जाव दिहो सो दीवो । करिसो । सबि य ।

<sup>1 &</sup>gt; P देवाणुपिया 2 > प्रबहुए for बहुने 3 > P जलणानिल, P मेंदेगु, P कि बि जीया 4 > P असंति भर्मतं चिय. 5) P निविययनमा य होति 6) उ पंगू या, P वाहिय, P उनणो for ण वणो, P om. आगेगां 8) P अवरे अवरे for अवसा, J होवि P होति for होइ, P करसह जणस्सः 10 > P कह कह for अह सो वि. 11 > P कह for अह, P गेहिए for गेण्ड्ड, P सर्बि: 13) अबह for इय, अबुलहं सर्विम एत्यः 15) P ग्रेम्मागाउथं, अलीयंमि: 16) अणयणंति, P वियं, P चेवा उ पार्वेति, P चिंतेति 18 > P कुतित्थेम, P चरय for चरग. 19 > P धंनाधंमाण, P पुन्व कियकंग 20 ) उ रायदोस 21 > उ दुछहं, उ मूदमणोः 22) उ भोयाण for लोयाण, उ य मध्ये स्वन्तिअकुलंमिः 23) P नाणं सुव्यं एवं किर, P पेच्छंति य श्विय दहा (उ दृहा १) जह. 24) P किरि for किर, P मूढो 27) उ om. चि, P दुलहरकां, P अणुपालियं, JP पोच्छामी 28) P भावा। ततो भिगर्य पुणो पि भगवया 30 > P पाह्मलिउत्तं, P विणिओः 31 > P रयणदीवं, Pem. महा, P देवेण, P कहं कहं पि दस त्ति स दलियं 32 > १ फलिइए विलग्गो, १ कुटंगदीवं, उणाम दीवं 33 > १ तत्थ य संपत्तो, १ om. तत्थ य, उ१ dapḍa after मनगइ.

भफ्फल-कडुय-कुईगो कंटय-खर-फरुस-रुक्ख-सय-पडरो । हरि-पुष्ठि-रिच्छ-दीविय-सिव-सवण-सएहिँ परिचरिको ॥ मल-पंक-पृद्द-पडरो भीम-सिवाराव-सुक्वमाण-रथो । दोस-सय-दुक्ख-पडरो कुडंगदीवो सि णामेणं ॥ 3 तम्मि य तारिसे महाभीमे उम्बियणिके मिनं सो समावत्तो । तेण य तत्व ममंतेण सहसा दिहो भण्णो पुरिसो । पुच्छिको 3 य सो तेण 'भो भो, तुमं करथेरथ दीवे'। तेण भणियं 'मह सुवण्णदीवे पत्थियस्स जाणवर्त फुडियं, फरूयारुग्गो य एरथ संपत्तो'। तेण भणियं 'पयह, सर्म चेय परिभमामो'। तेहि य परिभममाणेहिं अण्णो तहको विद्रो पुरिस्रो । तको तेहिं 6 पुष्किमो 'मो भो, तुमं करथेत्यागमो दीवे'। तेण मणियं 'मह र्ङकाउरि वश्वमाणस्य जाणवत्तं दिलयं, फल्रह्यारूमो एत्य ६ संपत्तो' ति । तेहिं भणियं 'सुंदरं, दे सम-दुक्क-सहायाणं मेत्ती अम्हाणं । ता एत्य कहिंचि तुंगे पायवे मिष्ण-बहण-चिंचं उच्मेमो'। 'तह' ति पहिबज्जिकण उद्यियं वङ्कलं तरुवर-सिहरम्मि । तओ तण्हा-छुहा-किलंता भसणं भण्णेसिकणं पयत्ता। 9 ण य किंचि पेच्छंति तारिसं रुक्खं जत्य किर फलं उप्पजह ति । तओ एवं परिभमणुष्यापृहिं दुक्ख-सय-बिहलेहिं कह-कहं पि 9 पाविचाई घराबाराई तिष्णि कुईगाई । तत्थ एकेक्सिम कुडंगे एकेका काउंबरी । तं च पेच्छिऊण ऊससियं हिचएणं, भणिऊण य समाढत्ता । 'अहो, पाबियं जं पावियव्वं, णिन्बुया संपर्यं अम्हे, संपत्ता जहिन्छियं सोक्क्ं' ति भणमाणेहिं विरिक्काई तेहिं 12 अवरोप्परं कुडंगाई । पलोइयाणि य तेहिं काउंबरीहिं फलाई । ण य एकं पि दिहं । तको दीण-विमण-दुम्मणा फुट्ट-मुहा 12 कायल-लीव-सरिसा मध्यिउं पयत्ता। तभो केण वि कालंतरेण मणोरह-सपृष्टिं णव-कक्स-सणाहानो जायानो ताओ काउंबरीको । तस्रो भासाइयं किंचि-मेच-फर्छ । तहा तत्य णिबद्धासा तम्मणा तङ्घेसा जीविय-बङ्खहाको ताको काउंबरीको 15 सउज-कायलोवहवाणं रक्संता अध्यितं पयसा । अध्येताज य जं तं तेहिं कयं भिष्ण-बहुज-चिंश्रं तं पेच्छिऊज कायब्द- 16 करुणा-परिगएणं केणावि विशिष्ण दोर्णि चेसूल पेसिया णिजामय-पुरिसा । ते य जागंतूण तं दीवं जिल्लस्संति । बिहा य तेहिं ते निष्णि पुरिसा कुडंग-काउंबरी-बद-जीवियासा । भणिया य तेहिं णिकामय-पुरिसेहिं। 'भो भो, बम्हे जाणवत्त-18 वहणा पेसिया, ता पयद्रह, तढं जेमो, मा एत्थ वुक्स-सय-पडरे कुढंग-दीवे विविज्ञिहिह' ति । तजो भणियं तत्थ एक्केण 18 पुरिसेण। 'किमेत्य दीवे दुक्खं, एयं वरं, एसा काउंबरी फलिया, पुणो पत्नीहिइ। एवं असणं पाणं पि कालेण बुद्धे देवे भविहिद्द ति । किंच पृथ्य दुक्खं, किंवा तथ्य तीरे अवरं सुद्दंति । ता णाहं वचामि । जलहि-मज्झे वट्टमाणस्स एयं पि ण 21 हवीहइ' ति भणिडण तत्थेय द्विमो । तमो तेहिं भिज्ञामय-पुरिसेहिं बिहुमो भणिमो । सो वि वोतुं पयत्तो । 'सम्बामणं 21 दीवं दुह-सय-पडरं, ण एत्थ तारिसं मणुण्णं सुहं। किंतु इमाइं उडयाइं, इमा य वराइणी काउंबरी फलिया मए परिचत्ता सउण-कायल-प्यमुहेहिं उवहवीहिइ ति । ता इमाए पिकाए फलं उवभुंजिऊण पुणो को वि णिजामधो एहिइ, तेण समयं 24 वचीहामि, ण संपडड़ संपर्य गमणं' ति भणिजण सो वि तम्मणो तत्थेव द्विको ति । तको तेहिं तहको पुरिसो भणिको 24 'पयट्ट, वक्कामो'। तेण भणियं। 'सागर्य तुम्हाणं, सुंदरं कयं जं तुम्हे मागया। तुच्छमिणं एत्य सोक्सं मणिषं च। बहु-पश्चवाओं य एम दीवो । ता पयद्वह, बबामो' सि मणमाणो पयद्दो तेहिं णिजामएहिं समयं । बारूको य दोणीए । 27 गया तडं । तत्थ पुत्त-मित्त-कलत्ताणं भ्रण-भ्रण्ण-संपयाए य मिलिया सुदं बणुद्दवंति । ता किं । भो, 27 देवाणुपिया एसो दिट्टंतो सुम्ह ताव मे दिण्णो । जह एयं तह मण्णे उवणयमिणमो णिसामेहि ॥

११६७) जो एस महाजलही संसारं ताव तं वियाणाहि । जम्म-जरा-मरणावत्त-संकुलं तं पि दुत्तारं ॥ जो उण कुइंग-दीवो माणुस-जम्मो ति सो मुणेयच्वो । सारीर-माणसेहिँ य दुक्खेहिँ समाउलो सो वि ॥ जे तत्थ तिष्ण पुरिसा ते जीवा होति तिष्णयारा वि । जोणी-लक्खाउ चुया मणुस्स-जम्मम्म ते पत्ता ॥ तत्थ वि उडय-सरिच्छा तिष्णि कुइंगा घरेहिँ ते सरिसा । काउंवरीको जाको महिलाको ताण ता होति ॥ जाहं तत्थ फलाइं ताहं ताणं तु पुत्त-भंडाहं । अलिय-क्यासा-पासा तं चिय रक्खेति ते मुद्रा ॥

1) P कुछ for क्युय, P फह्सयपउरी, P हरिफुलिस्डि. 3) प्रभिक्षण, P om. सहसा. 4) P om. य, P अई for मह, P फल्ह्या, P ov. य 5) प्रप्तक्रमामी, P om य, J om. तओ. 6) J om. भी भी, P कत्येत्थ दीने, P मम for मह, P फल्ह्याविलग्गो. 7) P सुरर, P सुक्स for दुक्त, P पच्छा for एत्थ, J चिद्धं (?) उच्चाो. 8) P उच्चिम्डं. 9) P क्कं, P उप्पट्टाइ, J om. तओ, P परिक्रम, P किं for कहकई पि. 10) P धरागाराई, P एकें पि कुडमें एकें को, P सिंस्यं for कसियं. 11) P adds जं after अही, J जहिन्छयं P किंहिन्छ्यं, J विरिक्षायाई. 12) J om. य, P बिमणा पृष्ट. 13) J काय for कायल, P सरीसा, P तेण for केण, J कक्कसणाहाओं. 14) P काटंबरीओ, P आसाइय, P om. मेस, JP फला, J om. तहा. 15) J किंदि ही for करं, J चिद्धं. 16) P दोणी, J अण्णिसंति. 17) P om. तेहि, J om. ते, P कुंडुंगा य काउं, P om. बद्ध, J अम्हेंहि for अम्हे. 18) J कुंडग, P विविक्षित्र ति. 19) P पुणो वचिह ति, J स्ववं णिमं. 20) P भविदिति ति, P किं चि, P अविरं सुह ति, P न भविद्दिति. 21) P तत्येन, P बीओ for बिड़ओ, J सब्वं णिमं. 22) P पउरंग न, P इमाइं वरा. 23) P उवद्धविहि ति, J om. ति, P इमीए पक्षाय, P निज्जामए ओहिइं. 24) P क्योहामी, J विमणो for तम्भणो. 25) P तुन्से, J तुन्छं णिमं एत्थ. 26) P om. ता, P पयह, J ow. य. 27) P om. य before मिलिया, P om. ता किं भो. 28) P देवाणुप्यिया एस, J तुम्हाणं P अम्हं for तुम्ह (emended). 30) P माणुसेंहिं. 31) P वि मिनकण जोणिलक्लाउ माणुसंजंमि ते पयत्ता ॥ 32) P य for वि, J पुरिसा for सरिसा, J जा वि य for नाओ, P om. ताण. 33) P कथा माया तं निय-

33

| 1    | दारिद्द-बाहि-दुद्द-सय-सउणाणं रक्खए उ तं मृढो । ताणं चिय सो दासो ण-यणह् जं भत्तणो कजं ॥                         | 1                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      | जे णिजामय-पुरिसा धम्मायरिया भवंति लोगम्मि । जा दोणी सा दिक्खा जं तीरं होइ तं मोक्खं ॥                          |                   |
| 3    | संसार-दुक्ख-तिबेए जीवे तारेंति ते महासत्ता । जंगम-नित्थ-सिरच्छा चिंतामणि-कप्परुक्ख-समा ॥                       | 3                 |
|      | तुच्छा एए भोया माणुस-जम्मिम जिंदिया बहुसो । ता पावसु सिद्धि-सुई इय ते मुणिणो परूर्वित ॥                        |                   |
|      | तस्येको भणइ इमं एयं चिय एत्य माणुसे दीवे । जं सोक्खं तं सोक्खं मोक्ख-सुहेणावि किं तेण ॥                        |                   |
| 6    | पुत्त-पिइ-दार-बंधू-माया-पासेहिँ मोहिओ पुरिसो । तं चिय मण्णइ सोक्खं घर-बास-परेण धम्मेण ॥                        | 8                 |
|      | साहेंताण वि धम्मं तीर-सुहं जह य ताण पुरिसाण । ण य तं मोत्तुं वचाइ कंण वि मोहेण मूहप्पा ॥                       |                   |
|      | सो जर-मरण-महाभय-पउरे संसार-णयर-मज्ज्ञाम्म । गड्डा-स्यर-सरिसो रमइ श्वित्र जो अभव्य-जिल्लो ॥                     |                   |
| 9    | बिइसो वि काल-भविश्रो पिडवजाइ मुणिवरेहिँ जं किह्यं। तीरं नि गंतुमिच्छाइ किंतु इमं तत्य सो भणह ॥                 | 9                 |
|      | भगवं घरिम महिला सा वि विणीया य धम्मसीला य । मुंचामि कस्स एयं वराइणिं णाह-परिहीणं ॥                             |                   |
|      | पुत्तो वि तीय-जोग्गो तस्स विवाहं करेमि जा नुरियं। दुहिया दिण्ण चिय मे अण्णो पुण बालओ चेय ॥                     |                   |
| 12   | ता जाव होड़ जोग्गो ता भगवं पब्बयामि णियमेण । अण्णो बि ताव जाओ ते बि प्रहासा य ते दिग्घा ॥                      | 12                |
|      | णाऊणं जिण-वयणं जं वा तं वा वलंबणं काउं। अच्छंनि घरावासे भविया कालेण जे पुरिसा ॥                                |                   |
|      | तइओ उण जो पुरिस्रो सोऊणं धम्म-देसणं सहसा । संसार-दुक्ख-भीरू चितेऊणं समावत्तो ॥                                 |                   |
| 15   | वाहि-भव-पात्र-कलिमल-कंटय-फरुसम्मि मणुय-लोगम्मि । भच्छेज को खणं पि विमोक्ख-सुइं जाणमाणो वि ॥                    | 15                |
|      | घर-वास-पास-बद्धा मलिय-कयासावलंबण-मणा य । गेण्हींत णेय दिक्खं भहो णरा साहस-विहूणा ॥                             |                   |
|      | ता पुण्जेहिँ महं चिय संपत्ता पुरथ साहुणो पुषु । दिक्खा-दोणि-वलग्गा तीर-सुहं पाविमो अम्हे ॥                     |                   |
| 18   | कणयं पि होइ सुलहं रयणाणि वि णवर होंनि सुलहाई । संसारिम वि सयरे धम्मायरिया ण लब्भिनि ॥                          | 18                |
|      | ता होउ मह इमेणं जम्म-जरा-मरण-दुक्ख-णिलपुणं । पावेमि सिद्धि-वसइं तक्खण-भग्वो इमे भणइ ॥                          |                   |
|      | ता मा चिंतेसु इमं एयं चिय एत्थ सुंदरं सोक्लं । उंबिर-कुडंग-सिरसं तीर-सुहाओ विमोक्लाओ ॥ ति ।                    |                   |
| 21   | ९ १६८) पृत्यंतरिमा भणियं चंडसोमप्पमुहेहिं पंचिहेँ वि जणिहिं।                                                   | 21                |
|      | 'जह आणवेसि भगवं पडिवजामो तहेय तं सब्वं । जं पुण तं दुष्ट्वरिये हियए सहं व पडिहाइ ॥'                            |                   |
| 33   | ाणियं च भगवया धम्मणंद्रेणणं ।                                                                                  |                   |
| 24   | 'एयं पि मा गणेजसु जं किर अम्हेहिँ पात्र-कम्मं नि । सो होइ पात्र-कम्मो पच्छायावं ण जो कुणह ॥                    | 24                |
|      | सो णिथ कोइ जीवो चउ-गइ-संसार-चारयावासे । माइ-पिइ-भाइ-भइणीओ जंतसो जेण जो वहिया ॥                                 | ~12               |
|      | ता मारिकण एको णिंदण-गुरु-गरहणाहिँ सञ्चाहिं। छहुयं करेइ पावं अवसे तं चेय गरुएइ ॥                                |                   |
| 27   | तुब्भे उण सप्पुरिसा कह वि पमाण्ण जे करेउं जे। पावं पुणो णियत्ता जेण विरत्ता घरासाओ ॥                           | / 3 <del>50</del> |
| 3    | मं च एत्य तुब्भेहिं पायच्छितं करणीयं' ति साहियं किं पि सिणियं धम्मणंद्रेणेणं । तं च राइणा ण सुयं ति । एत्थंतरि | 27                |
| `    | ्टेंबिस नोर्रिट क्यो पवित्रकर कर स्थापन के प्रकार के कार्य के निर्माण के प्रकार के किया के स्थापन के स्थापन के | <del>'</del> #    |
|      | इंदिय-चोरेहिँ इमो पडिवजह इय मुसिजण लोए। जायम्मि अडू-रत्ते बुक्करियं जाम-संखेण॥                                 |                   |
| 30 4 | ाव य चिंतियं राहणा । 'तुटु मे चिंतियं जहा इमस्मि मयण-सहूसवे किं करेंति साहुणो । ता को अण्गो इमार्ण वाव         | <b>ारो</b> 30     |
| Ţ    | त । अबि य ।                                                                                                    |                   |
|      | जे कार्यां कार्यं किया मा क्षेत्र कार्येक के कार्ये केंद्र कार्या के कार्य                                     |                   |

जं कणयं कणयं चित्र ण होइ कालेण तं पुणो लोहं। इय णाण-विसुद्ध-मणा जे साहू ते पुणो साहू ॥ सम्बद्धाः 33 जं जं भर्णात गुरुणो अज प्रभायस्मि तं चिय करेमि । को वा होज स्वयण्णो इमस्स आणं ण जो कुणह् ॥' सि । 33 1) उसी for तं, उ दोसी for दासी, ए त्यणं for णयणंडः 2) ए हवंति, उ लोशस्मि, ए जा for जं, ए होति तं-

<sup>3)</sup> म नारंति, म में for ते, म कथ्य for तित्थ, म inter. म्बन्न के कथ्य 5) म नत्थेको 6) म विचिधियदारवंत्रूं, म मायाह for पासेहि, म समाइ for मण्याह. 7) म तीरमुने जह 8) म गत्ता for गह्ना, म रहमड़ for रमह, उ अहल्व. 9) उ य for वि, Pom. ति. 10) म सुझामि for मुंनामि, म बराइणी 11) म उण for पुण 12) मता होई जी व जीग्यो, रयत दिधा 15) म मणुअलोअमि, म जो for को 16) म कसायावलंबणमणा या। 17) P साहुणा, P बिलग्गो 18) उरबंगाई गवर. 19) P वसहिं 20) P मुक्से for सोक्से, P कुटुंग. 21) उमि for वि 22) P तहेव, P om. तं after पूण, P दुचरियारं, P सिंहः 25) P को वि जीवो, म मार्थिय P मायपिय, P अणंतसो for गंतसो. 26) उपकं for एको, म गुरुण्ड. 27 > P तुम्हे for तुन्मे, P नियत्ता for विरत्ता. 28 > P मणियं for सणियं, J सुनं ति ।, P om. प्रत्यंतर्रामा. 29 > P लोओ. 32 > P om. सञ्बहा. 33 > P पदार्थमि, P स्वण्णो.

1 अवि य चिंतयंतो राया गंतुं पयत्तो। चिंतियं च मरवङ्णा। 'अहो, ण-याणीयङ् गुरुणा अहं जाणिओ प व त्ति इहागओ। 1 महवा किं किंचि अत्यि तेलोके जं ण-याणङ् भगवं धम्मणंदणो। ता किं पयडं चिय वंदामि। अहवा णहि णहि, हमं एयं 3 समुब्भड-भीसणं मुणियण-चरिय-विरुद्धं वेस-ग्रहणं भगवओ दंसयामि लज्जणीयं ति। ता माणसं चिय करेमि पणामं। 3

जय संसार-महोबहि-दुक्ख-सयावत्त-भंगुर-तरंगे। मोक्ख-युह-तीर-गामिय णमोत्थु णिजामय-सरिच्छ ॥' सि चिंतयंतो णिगाको उजाणाको, संपत्तो पायारं, दिण्णं विज्जुक्खितं करणं, रूंघियं, संपत्तो रायमग्गं, पत्तो धवलहरं, 6 मास्त्रो पासाप्, पविद्वो वासहरं, णिसण्णो पहुंके, पसुत्तो य।

§ १६९) साहुणो भगवंते कय-सज्झाय-वावारे कयावस्सय-करणे य खणंतरं णिइं सेविजण विद्युद्धे वेरत्तियं कालं काउमादत्ता । एत्थ य अवसरे किंचि-सेसाए राईए, अरुणप्पभा-रंजिए सयले गयणंगणाभोए, महु-पिंगलेसु मुत्ताहलेसु व १ तारया-णियरेसु, पिटपं इमं पाहाजय-दुवइ-खंडयं वंदिणा । अबि य ।

भवर-समुद्द-तीर-पुलिणोयरण् परिमंद-गमणियं । विरद्दुब्वेय-दुक्ख-परिपंदुरियं ससि-चक्कवाइयं ॥ पुब्वोयहि-तीरयाओं संगम-रहसुद्दुीण-देहको । इच्छद्द भहिलसिऊण दइयं पिव तं रवि-चक्कवायओ ॥ जोण्हा-जल-पिडहत्थण् गयण-सरे णिम्मले पहायिम । मठलइ भरुणाइद्धउ तारा-चंदुज्जयाण सत्थओं वि ॥ णाणा-णयण-मणो-हरिय तठ अंगेहिं विलसंत । मेल्लि भडारा णिद्व तुहुं भण्णु विइज्जिय कंत ॥

हमं च बंदिणा पिट यं णिसामिऊण जंभा-वस-विज्ञिड वेहमाण-बाहु-फिल्हो णिहा-घुम्मिरायंब-णयण-जुवलो समुद्विभो राया 15 सयणाओ । कयं च कायावस्सय-करणीयं । उवाओ अत्याण-गंद्रवं जाव जोक्कारिओ वासवेणं । भिणयं च राहणा 'भो भो 16 वासव, कीस ण विद्या भागवओ भ्रम्मणंदणस्स पाय-मूलं'। भिणयं च वासवेणं 'जहा पहू आणवेह' ति । पयत्ता गंतुं, समारूढा य वास्त्या-करिणिं, णिगाया य णयरीओ । संपत्ता तमुज्जाणं । वंदिओ भगवं भ्रम्मणंदणो साहुयणो य । 18 पुच्छिया य भगवया पउत्ती, साहिया य णेहिं। भिणयं च भगवया । 'भो भो महाराय पुरंदरदत्त, किं तृह वलगं 18 किंखि हिययमिम'। तओ राहणा चिंतियं। 'लिस्नंसयं जाणिओ भगवया इहागओ' ति चिंतयंतेण भिणयं च लेण । 'भगवं, जारिमं तण् समाइटं तारिसं सन्वं पिडवण्णं। किंतु हमे कुढंग-काउंबरी-फलाणि मोनुं ण चाप्ति। ता इह- 1 दियस्स चेय देसु भगवं, किंबि संसार-सागर-तरंडयं' ति। भगवया भिणयं। 'जह एवं, ता गेण्ह हमाई पंचाणुक्वय- 21 रयणाई, तिण्ण गुणक्वयाई, चत्तारि सिक्खावयाई, सम्मत्त-मूलं च इमं दुवालस-विहं सावय-भग्मं अणुपालेसुं ति। नेणावि 'जहाणवेसि' ति भणमाणेण पिडवण्णं सम्मत्तं, गिहियाई अणुक्वयाई, सन्वहा गिहियाणुक्वओ अणण्ण-देवो जाओ 24 राया पुरंदरदत्तो । वायवो वि तुटो भणिउमाहत्तो । 'भगवं, किंपि तुम्हाणं वुत्तेत अम्हे ण-याणिमो'। भगवया भणियं। 24 'इमो चेय कहहस्सह ति । अम्हाणं सुत्तत्थ-पोरिसीओ अङ्क्रमंति । गंतब्वं च अज्ञ अम्हेहिं'। हमं च सोऊणं मण्णु-भर-कंठ-गग्गर-गिरेहिं भणियमणेहिं। अवि य ।

27 'अम्हारिसाण कत्तो हियइष्छिय-दृइय-संगम-सुहेल्ली। एयं पि ताव बहुयं जं दिट्टं तुम्ह चरूण-जुयं ॥ 27 ता पुणो वि भगवं, पसाओ करियब्वो दंसणेणं' ति भणमाणा णिबिडिया चरूण-जुवरूए भगवओ। अभिणंदिऊण य तिउणं पयाहिणं काऊण पविट्ठा कोसंबीए पुरवरीए। भगवं पि सुत्तत्थ-पोरिसिं करिय तप्पभिइं च सिव-सुह-सुभिक्ख-खेत्तेसु 30 विहरिउं पयत्तो। भगवं गच्छ-परिवारो। ते वि थोवेणं चिय कालेणं अधीय-सुत्तत्था जाया गीअत्था पंच वि जणा। ताणं च 30 एग-दियह-वेला-समवसरण-पब्बइ्याणं ति काऊण महंतो धम्माणुराय-सिणेहो जाओ ति ।

§ १७०) वह भण्णया कयाइ ताणं सुहं सुहेण भच्छमाणाणं जाओ संलावो । 'हो हो, दुछहो जिणवर-मग्गो, ता 33 कहं पुण भण्ण-भवेसु पावेयच्वो सि । ता सव्वहा किमेत्य करणीयं' ति चिंतिऊण भणिओ पाय-पडणुट्टिएहिं चंडसोम- 33 जेटुजो । अवि य ।

<sup>1&</sup>gt; Pow. वितयंतो राया गंतुं पयत्तो । etc. to ता माणसं निय करेमि पणामं । 4> P जह संसारमहोयिहिदुगासयावत्त, P मोनग्वरस तीर. 5> P किरणं for करणं. 6> P वासहरंगि निवण्णो. 7> J adds वि before भगवंते, P सोविज्ञण विद्वहों वेरिग्गयं कालं काजमाहत्तो. 8> P ow. य, P अरुणपहारं, J अ for व. 9> P दुअइखंडलयवंदिणो. 10> P विरहुविद्वस्वभगिंदुर्गियंसीस. 11> P संगमरहं, JP सुद्दीण, P पुच्छा अहिल्जिण दह्यं, P वक्तवाहओं. 12> J पिटच्छ्यं P पहत्त्वछ्यं, P अरुणाइट्टुओं, P चंदुज्ज्याण. 13> P राहणा स्थण मणो for णाणा etc., P अं for अंगीहिं, J णिद्व (१), P अल्लाइ वियिज्ञियं. 14> P जं तावस, P जुयलो. 15> P om. जाव, P जोकारिओ. 16> P जह, JP प्रयत्तो. 17> P समास्त्र्लों P किरिणि, P साहुणों. 18> P om. य before लेहिं, P महा for महाग्य. 19> P निरसंदिट्टं जाणिओ, JP चित्रयंतेण 20> P जुड्यकार्जवरी, J adds त्ति after चाएमि. 21> P द्विय चेय. 22> P दुवालसविधं. 23> P जहाणत्रेस, P अणत्रे देवो. 24> P तुम्हाणं पुञ्चवुत्तंतं. 25> P कहिस्सह, P पोरिभीओ. 26> P om. कंड. 27> P om. दह्य, P एयंमि ताव. 28> After असिणंदिकण य P repeates हं तुम्ह चलणाजुयं etc. to असिणंदिकण य. 29> J rightly restores पविद्वति P पिटेहों, P om. वि. P पोरिसी, J तपामूइं, P च सुविसुहमुहेक्कितेनु. 30> P पियालो ।, J अधीव- 31> P एक for एग, P पव्यक्ताण काजण. 32> J कवाई, P adds ि after मग्गों. 33> P om. ति, P adds य before भणिओ, P पायवडणुं, J गंडसीम्म. 34> P केवुज्जों.

27

30

33

'जद् थोव-कस्मवाए अण्ण-सबे होज अइसको तुज्य । ता जत्य ठिया तत्य तए संमर्त अम्ह दायम्बं ॥ पुष्व-िक्र्षेप एयं अम्ह सिणेहोवयार-पक्लेहिं । सुबिहिय तं पडिवजासु इच्छा-कारेण साहूणं ॥' 3 3 णिवडिया भणमाणा पाएसु । भणियं च चंडसोमेणं । 'जइ होज अइसको मे तुम्हे वि य होज मणुय-छोगम्मि । पंचिंदियम्ब-सम्मी ता पहिवर्ण ण भण्णस्थ ॥' वमो तेहिमि चउहिमि जणेहिं भणिओ माणभद्यो 'इमं चेय'। तत्थ तेणावि 'तह' ति पडिवण्णं । तो तेहिं चउहिं मि 6 भणिओ मायाइचो । तेणावि 'इत्थं' ति पडिभणियं । तओ लोहदेवो, पुणो मोहदत्तो ति । एवं अवरोप्पर-कथ-समय-संकेष- 6 सम्मत्त-संभव्भयय-मन्गिरा भव्छिउं पयत्ता । एवं च पन्वजा-किरिया-णाण-झाण-वावडाणं च ताणं वच्चइ काल्पे । किंतु सो चंडसोमो देस-सभावेणं चेय कहिंचि कारणंतरे कोवण-सहावो, माथाइचो वि मणयं माया-णियचि-कुडिक-हियवजो। 9 सेला उण पश्चिममा-कसाय-पसरा पन्वज्ञमणुपार्लीत । कालेण य सो लोभदेवो णियबाउवं पालिऊण कय-संलेहणा-कम्मो णाण- १ दंसण-चारित्त-तवाराहणाणु चउक्खंबाणु वि पाण-परिचार्य काऊण तप्पाओग्ग-परिणाम-परिणय-पुष्व-बाह्-देवलण-णाम-गोत्तो मरिजण सोहम्मे कप्पे उवगको । § १७१) जंच केरिसं। अवि य । 12 णिम्मल-रयण-विणिरिमय-तुंग-विमाणोह-रुद्ध-गयणवर्ह । रम्म-मणि-कूड-रह्यं सिरि-णिलयं णंदणवर्ण व ॥ कहिंचि सुर-कामिणी-नीय-मणहरं, कहिंचि रयण-रासि-पञ्जलिउजलं, कहिंचि वीणा-रव-सुन्वमाणुकंठुल्ल्यं, कहिंचि तार-15 मुत्ता-फलुब्बलं, कहिंचि मणि-कोद्दिमुच्छलंत-माणिक्कयं, कहिंचि फालिह-मणि-विरइय-अक्खाडयं, कहिंचि पोमराय- 15 मणि-वियसिय-तामरसं, कहिंचि वियरंत-सुर-सुंदरी-णेउर-रवारावियं, कहिंचि मुद्दउम्मत्त-सुर-कुमारप्फोडण-सुब्वमाण-पडिरवं, कहिंचि ताडिय-मुरय-रव-रविजंतयं, कहिंचि तियस-विलया-णद्यण-विष्यमाण-सुर-कुसुम-रयं, कहिंचि संचरंस-वजदेव-18 विज्ञजोइयं, कर्हिचि सुर-जुवाण-मुक्क-सीद्द-णाय-गडिमणं, कर्हिचि सुर-पेक्खणालोवमाण-बद्ध-करुयलं, कर्हिचि चलमाण- 18 वज्जहर-जयज्ञया-सद्द-सुन्वमाण-पिदरवं, कहिंचि सुर-पायव-कुसुमामोय-गिम्महंत-गंधयं, किहंचि दिव्य-धुद्द-धुन्वमाण-जिणवरं, कहिंचि पवण-पसर-विचरंत-पारियाय-कुसुम-मंजरी-रेणु-उद्भुब्दमाण-दिसिवहं ति । भवि य । जं जं जराण सोक्खं सोक्खट्टाणं व सुब्वइ जणम्मि । तं तं भंगति सग्गं जं सग्गं तत्थ किं भणिमो ॥ 21 एयम्मि पुरिसे इयर-जण-चयण-गोयराईए सुइ-सुहए सग्ग-णगर-पुरवरे अश्यि पडमं णाम वर-विमाणं ।

१९२) तं च केरिसं। भवि य ।

थयः पर-पोमराय-णिम्मल-स्वण-मऊद्दोसरंत-तम-णियरं। वर-मोत्ताहल-माला-धवल-पलंबंत-ओऊलं॥

पवणुदुय-ध्रय-घयवड-किंकिणि-माला-रणंत-सद्दालं। वर-वेजयंति-पंती-रेहिर-वर-तुंग-सिहरालं॥

मणि-पोमराय-घडियं वियसिय-पोमं व पोम-सच्छायं। पउम-वण-संड-किलयं पउम-सणाई वर-विमाणं॥

तिमा य पउमसणामे विमाण-मज्मिम्म फलिह-णिम्मवियं। ललमाण-मोत्तिओऊल-जाल-मालाहिँ परियरियं॥

वर-वहर-घडिय-पायं मरगय-मणि-णिव्वडंत-पावीढं। कक्षेयणुष्पल-दलं सयण-वरं कोद्दिमयलिम्॥

तस्स य उविरें रेहह तणु-लहु-मउयं सुवित्ययं रम्मं। गयणयलं पिव सुहुमं सुद-सुद्दयं किं पि देवंगं॥

तस्स य उविरें नणणं धवलं पिहुलं पलंब-पेगंतं। तं किं पि देव-दूसं खीर-समुद्दस्स पुलिणं व ॥

अह ताण दोण्ह विवरे आणिजह कास-कुसुम-मउययरे । देवाणुपुष्त्रि-रज्जू-कहिजंतो बहुलो व्व ॥ अह कम्मय-तेओभय-सरीर-सेसो खणं अणाहारो । संपत्ता एक्केणं समण्णं लोहदेव-जिओ ॥ तत्य य संपत्तो श्विय गेण्हह वर-कुसुम-रेणु-सरिसाई । वेउब्ब-पोभालाई अगुरु-लहु-सुरहि-मउयाई ॥ जह तेल्ल-मज्झ-पत्तो पूयलओ गेण्हण् उ तं तेल्लं । पुण मीसो पुण मुंचइ एवं जीवो वियाणाहि ॥

<sup>1)</sup> P कंमताए, JP जत्यद्वियाः 2) J दिईए P दिनीए. 3) P adds य before मणमाणाः 4) प्रदुष्टों, J मणुअलोअमिः 5) P तेहिं चउहिं जिणेहिं, P ता for तो, J चउहिं वि. 6) प्रच्छिति P इच्छियं, P om. समयः 7) P क्ष्मपए, J यच्छिउं, P adds ज after ताणं. 8) P सहावेणं. 9) P पसाय for aसाय, J प्यसरा, P पञ्चजन्म मन्भुवनाया पालेति, J लोहदेवोः 10) J चित्तप्रागहणाए चउस्वंघाए, J तप्पओग्ग, P वह for वृद्धः 13) P कुद्ध for कृष्ड, J च for व. 14) J कामिणि, P पञ्जलियउज्जलं, J सुञ्चमाणकंद्र्छयं P सुञ्चमाणुकंद्रुलं. 15) P मुत्ताहुलं, P कोहिमुज्जलंत, P विरद्यवस्वाहयं. 16) P णेउराराव-, J कुमारफोहण. 17) P तालियगुरय, P विष्पमाणसुरकुमारयं, J कुमारफां, J विज्ञदेव विश्वजांहरं. 18) P सुर्गयस्थाणाकंत्रवलं. 10) P om. युद्धः 20) P रेणुरयपुन्त, J om. ति. 21) P मि for व. 22) J गोयराइं। तो सुक्षमुह्ण णियरा पुरवरे, J om. वर. 24) J मउहो े 25) P पवणवमुद्धयध्य', P रसंत for रणंत, J तुरंग for तुंग. 26) P पोमवण, J प्रयमसणामं P पोमसणाई. 27) P पोमसणामे, J हलिह for फलिह, P मोत्तिउज्जलजाला. 28) J कक्षअणुष्ठल P कक्कयणउपप्रत्यस्थलामं P पोमसणाई. 27) P मुनित्यरं (in J र is sevred and अ written after that), P मिव for पिव, P सुद्ध मुद्धमं 31) J पुन्तिरक्षं P पुरब्जू: 32) P सुरीस for सुरीर. 33) P मजवाई. 34) P पूल्डओ, J एयं, P विजाणाहि ॥ अखहः

| 1  | अह खणमेत्तेर्ण चिय आहारण-करण कुणइ पजार्ति । अणुमर्गा बिय तस्स य गेण्हह व सरीर-पजार्ति ।             | 1      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | ठावेइ इंदियाइं फरिस-प्यमुहाईँ कम्म-सत्तीए । ता अणुपाणं बाउं मणं च सो कुणइ कम्मेणं ॥                 |        |
| 9  | भासा-भासण-जोगो गेण्हह सो योगग हे ससत्तीए । इय सो सन्वाहिं चिय पजनीहिं हवह पुण्णो ॥                  | 8      |
|    | प्रथंतरम्मि सन्धं सुदूत्त-मेर्राण मत्तणो रूवं । श्रांगोवंग-सडण्णं गेण्हड् कम्माणुभावेणं ॥           | -      |
|    | मह तं उचरिम-बत्यं उत्पक्षेत्रण तत्थ सयणयले । जंभा-वस-वलिउन्बेह्मगण-बाहाण उन्स्तेवो ॥                |        |
| 6  | <b>आयंब-दीहरच्छो वच्छ</b> त्यल-पिहुल-पीण-सुच-सिहरो । तणु-मज्झ-रेहिरंगो विद्म-सम-रुहर-मोट्ट-जुमो ॥   | 6      |
|    | उण्णय-णासा-वंसो ससि-विवायार-रुइर-गुह-कमलो । वर-कप्परुक्ख-किसलय-सुटुम्बेक्कत-पाणियलो ॥               | •      |
|    | कोमल-मुणाल-बाह्न चामीयर-घडिय-सरिस-वर-जंघो । इसि-समुण्णय-कोमल-चल्रणग-फुरंत-कंतिल्लो ॥                |        |
| ý  |                                                                                                     | 9      |
|    | कप्पतरु-कुसुम-मंजरि-संताण-पारियाय-मीसाए । भाजाणु-छंबिराए वणमाकाए विरायंतो ॥                         |        |
|    | णिहा-लए बिबुद्धो जह किर राई कुमारको को वि । तह सयणाओ उट्टइ देवो संपुण्ण-सयलंगो ॥                    |        |
| 12 |                                                                                                     | 12     |
|    | अवि य । केरिसं च तं परियणे दिट्टं छोहदेवेण ।                                                        |        |
|    | गायंति के त्रि महुरं अण्णे वाएँति तंति-वजाई । णर्चति के वि मुद्या अण्णे वि पढंति देव-गणा ॥          |        |
| 15 |                                                                                                     | 15     |
|    | जय जय जंदा जय जय भद्दा भम्हाण सामिया जयहि । अण्णे किंकर-देवा एवं जंपंति तुट्ट-मणा ॥                 |        |
|    | भिंगार-तालियंटे भण्णे गेण्हंति चामरे विमले । धवलं च भायवत्तं अवरे वर-दृष्पण-विहत्या ॥               |        |
| 18 | वीणा-सुद्दंग-हत्था वत्थालंकार-रेहिर-करा य । अच्छंति अच्छर-गणा तस्साएसं पिडच्छंता ॥ सम्बद्धा,        | 18     |
|    | अह पेच्छह् तं सम्बं अदिट्टउम्बं अउन्द-रमियं च । उम्बेह्न-बेह्न-मय-बस-बिलासिणी-रेहिर-पयारं ॥         |        |
|    | § १७३) तं च तारिसं भदिट्टउब्वं पेच्छिऊण विंतियं छोहदेवेणं। 'भहो, महस्रा रिर्हा, ता किं पुण मह       | इसा कि |
| 21 | वा अण्णस्स कस्सइ' ति चिंतवंतस्स भणियं देव-पडिहारेण । अवि य ।                                        | 21     |
|    | जोयण-सहस्त-तुंगं रयण-महा-पोमराय-णिम्मवियं । पिडहय-तिमिर-प्पसरं देवस्स इमं वर-विमाणं ॥               |        |
|    | वर-इंदणील-भरगय-कक्केयण-पोमराय-वजेहिं। अण्णोण्ण-वण्ण-भिण्णो रयणुक्केरो दुई चेय ॥                     |        |
| 24 | पीणुत्तुंग-पभोहर-णियंष-गरुओ रणंत-रस्रणिह्यो । मगण-मय-द्युम्मिरच्छो इमो वि देवस्स देवियणो ॥          | 24     |
|    | लय-ताल-सुद्ध-गेयं सङ्खिय-करणंगद्दार-णिम्मायं । वर-मुरय-गहिर-सद्दं देवस्स इमं पि पेक्सणयं ॥          |        |
|    | असि- <del>चन्न-कोंत-पहरण-वर-तोमर-वावहरग-ह</del> त्थेहिं । देवेहिँ तुन्स सेणा अच्छड् बाहिं असंखेजा ॥ |        |
| 27 | परुदृत्येह य पुरुद्दं मुद्धि-पहारेण चुण्णए मेरं । भाणं सिरेण गेण्हह् इमी वि सेणावई तुज्ज्ञ ॥        | 27     |
|    | सुर-सेल-तुंग-देहो गंडत्थल-पज्झरंत-मय-सा्लिलो । दंसण-पलाण-दणुओ इमो बि सुर-कुंजरो तुज्झ ॥             |        |
|    | मंदार-सुरहि-केसर-कप्पतरू-पारियाय-सय-कलियं। फल-कुसुम-पह्नबिह्नं उज्जाणिममं पि देवस्स ॥               |        |
| 30 | हियइच्छिय-कज-पसाहयाईं णिश्वं अमुक्-टाणाई । तुज्झं विय वयण-पढिच्छिराईँ इय किंकर-सयाई ॥               | 30     |
|    | देव तुमं इंद-समो बल-वीरिय-रूव-भाउय-गुणहि । पउम-विमाणुप्पण्णो तुन्मं पउमप्पहो णामं ॥                 |        |
|    | इय रिद्धि-परियण-बले पिंदहारेणं णिवेह्णु णाउं । अह चिंतिउं पयत्तो हियणु पउमप्पही देवी ॥              |        |
| 33 | किं होज मए दिण्णं किम्म सुपचिम्म केसियं विभवं । किं वा सीर्ल धरियं को व तवो मे अणुश्विण्णो ॥        | 33     |
|    | इय चिंतेंतस्स य से विरथरियं शस्ति भोहि-वर-णाणं । पेच्छइ जंबुदीवे भरहे मज्झिल-खंडिम ॥                |        |
|    | पेच्छइ जत्थुप्पण्णो तुरए घेसूण जत्थ सो पत्तो । चलिको स्यणदीवं जह पत्तो जाणवत्तेण ॥                  |        |
| 36 | जह भरियं रयणाणं जह व णियत्तो समुद्द-मज्झाम्मि । जह भहो पिक्खत्तो छोह-विमृहप्पणा तेण ॥               | 36     |
|    | *                                                                                                   |        |

<sup>1)</sup> Padds, after कुणह, णं भासभासणजीया। गेन्हइ तह पोगगले ससत्तीए ॥, P श्रिय, P पज्जतं ॥ णावेह. 2) P फिरस्यपमुहाइं तस्स भत्तीए, P om ता, P आणुपाणुं, J वायुं, P मणुं, P कुणह इकंमेणं. 3) P जीया। गेन्हइ तह पोग्गले, P पज्जतीहि. 4) J ह्यं, P सउणं. 5) P वञ्छलेकण, P विल्युञ्चेलभाणवाहालिपुक्खेवोः 6) P पीयण, P -अटुजुओ. 7) J विवोणयणहरू, P सुद्भुवेलतपाणितलोः 8) P समुद्धाकोमळणणमाः 9) P लयालत्तराय, J वर for तह. 10) J संताणयः 11) P विजदो, P सवंगोः 12) P हार्षि for हिंसे, P भत्तिवणं. 14) P वायंतिः 16) P om. one जय, P सामिय जयाहिः 17) P तालियंदो, P त for च. 18) P मुवंग, P तस्मुवएसं, P om. सञ्बदाः 19) P अदिद्धपुद्धं, P रिमियं । 20) P अद्धुउद्धं, P लोभदेवेणं. 23) P मिद्दो for भिण्गोः 24) P पीणनुंग, P रणतरमणिहोः 25) P गेहं for गेयं. 29) J कस्पतर, P पारियायसंविलयं । 31) J विह्च for ह्यः. 32) J परिहारेणं. 33) J व भवे for विभवं, P धरिउं. 34) P भिंतत्सस, J विर्धारियं, P ज्ञति, P खींदिमः 35) P जो for सो. 36) P अरिओ.

जह फुट बोहित्थं तारहीवस्मि जह दुई पत्तो । संपत्तो कोसंबिं जह दिट्टो धम्मणंदणो भगवं ॥ जह पञ्चजमुवराको संविग्गो जह करेउमाइसो । पंच-गमोकार-मणं काल-गयं चेय मत्ताणं ॥ णायं तु जहा कम्मं बहुयसुई सोसियं तु दिक्खाए । एंच-णमोक्कार-फर्ल जं देवतं मण् पत्तं ॥ \S १७४) हमं च पेच्छिजण सहसा वितय-चर्तत-कंत-कामिणी-गुरु-णियंब-बिंब-मंथर-विलास-कणय-कमलाली-खर्तत-मणि-णेउर-रणरणारावं रसणा-रसंत-किंकिणी-जाल-माला-रणंत-जयजयासद-पहरिस-संवलिउच्छलंत-सपिडसद्-पसरंत-पूरिय-6 सुब्समाण-सुरवणं समुट्टिक्षो सवणाओ, अभिगओ सत्तट्ट-पवाइं जंबुदीवाभिमुहो, विरह्नो व सिरे कमळ-मउछ-सरिसो 6 अंजली । णिमियं च वामं जाणुयं । मणि-कोटिम-तलम्मि भत्ति-भर-विणमिउत्तिमंगेण भणियं च णेण । सुर-गंधब्व-सिद्ध्-विजाहर-किंणर-गीय-वयणयं । दणुवद्द-वर-णरिंद-तियसिंद-पहुत्तण-लंभ-गरुययं । भीसण-जणण-मरण-संसार-महोचहि-जाणवसयं । जयह जिणिंदयाण वर-सासणयं सिव-सोक्ख-मूलयं ॥ 9 तिस्य-पवसण-गरुयएँ णिम्मल-पसरंत-णह्-मऊह्यए । सयल-सुरासुर-णीमयएँ पणमामि जिणाण य चलणए ॥ प्रिसिया सुर-रिद्धिया दिण्णा रयण-समिद्धिया । जेण महं सुह-कम्मयं तं पणमामि सुधम्मयं ॥ ति । 12 समुद्धिओ य पणामं काऊणं, भणियं च णेण 'भो भो मए, किं करियब्वं संपर्यं' ति । पिंडहारेण विण्णत्तं 'देव, कीला-वावीए 12 मजिऊण देवहरए पोत्थय-वायणं' ति । तेण भणियं । 'पयष्ट, कीला-वार्वि वसामो' ति भणमाणो चलिको सरहसं । पिंडहारो ओसारिजमाण-सुर-लोओ संपत्तो मजण-वाविं। 🖇 १७५ ) सा पुण केरिसा । अवि य । 15 पेरंत-रयण-कोहिम-णाणा-मणि-किरण-बद्ध-पुरचावा । तीर-तरुगय-मंजरि-कुसुम-रउद्धय-दिसिचका ॥ मणि-सोमाण-विणिग्मिय-कंचण-पडिहार-घरिय-सिरियोहा । कलघोय-तुंग-तोरण-घवलुद्भुत-घयवडाइला ॥ पवण-बस-चलिय-किंकिणि-माला-जाला-रणत-सुइ-सुहया । बहु-णिज़हय-णिग्गम-दार-विरायंत-परिवेडा ॥ 18 कंचण-कमल-बिहूसिय-सिय-रयण-सुणाल-धवल-सच्छाया । फलिह-मउजल-कुमुया णिक्ख विणिम्मविय-सुरहि-कल्हारा ॥ **णीलमणि-सुरभि-कुत्रलय-बिसट्ट-मय**रंद-विंदु-चित्तलिया । वर-पोमराय-सयवत्त-पत्त-विक्खित्त-मोहिला ॥ वर-इंदणील-णिम्मल-णलिणी-वण-मंड-मंडिउदेसा । विच्छित्ति-रहय-पत्तल-हरिया बहु-पत्त-भंगिला ॥ 21 सुर-लोय-पवण-चालिय-सुरदुम-कुसुमोवयार-मोहिल्ला । अच्छच्छ-घवल-णिम्मल-जल-भर-रंगत-नामरसा ॥ इय कमल-मुही रम्मा वियम्पिय-कंदोट्ट-दीहरच्छि-जुया । मणि-कंचण-घडियंगी दिट्टा वाबी सुर-वह स्व ॥ 24 तं च पेच्छिऊण दिण्णा झंपा वाबी-जलम्म । तस्साणुमग्गओ ओइण्णो सुर-कामिणी-सत्थो । किं च काउमाढत्तो । अबि य । 24 तुंग-थणबट्ट-पेह्रण-हहिर-जल-बीइ-हरिय-णिय-सिचओ । कलुसेइ णिम्मल-जलं लजंतो औग-राएण ॥ वित्थय-णियंब-मंथण-धवलुग्गय-विष्फुरंत-फेणोहं । अह् मह् इमं ति सिचयं विलुलिजङ् जुवङ्ग-सन्धेण ॥ अवरोप्पर-ओल्लण-सोल्लणाहिँ णिवडंत-णीसहंगाहिं। पोढ-तियसंगणाहिं दहओ जिहोसमबऊहो ॥ 27 पउमप्पहो वि खेल्लइ ससंक-णिवडंन-पउम-लहु-पहरो। अच्छोडिय-णिहय-कमल-संग-जल-पहर-धाराहिं॥ अंगम्मि तस्स ताव य पहरंति मुणाल-णाल-पहरेहिं । मुख-तियसंगणाओ वलिऊण ण जाव पुरूण्ड् ॥ जा जा मुणाल-पहया होइ ससिक्कार-मडलियच्छीया । तं तं पडम-यमाणा पोढा ण गणेइ खेलिम ॥ 30 जल-जंत-जीर-भरियं लोयण-जुयलं पियस्स काऊण । चुंबइ दृइयम्म मुहं लज्जा-पोढन्तणुष्कालं ॥ इय मजिऊण तो सो तियस-वहू-वर-करेणु-परियरिको । उत्तरिको र्हालापु दिसा-गइंदो व्व सवियारं ॥ 33 पमजियं च रायहंस-पम्ह-मउएण देव-दूसंण से अंगं। समिप्पयं च तस्म धोयवत्ति-जुवलयं। तं पुण केरिसं। 3 3

<sup>1)</sup> प्र दुक्खं for दुई, प्र om. संपत्तो, P कोमंबी, प्र सर्व 2) P संविद्या, P करेड आहत्तो, P चेव व अत्ताण 3) P बहुमसुर्थ डिप्रोसिर्थ, प्र केंद्राव्हलं 4) P om. कंत, P रणरणागरणण्यसंत 5) P हसद्दा, प्र om. पहरिस, प्र कंति पिडिसह्यमरप्रिय 6) P रयणाओ for स्वणाओ, P adds य before सत्तप्ट, प्र विराय सिरे, P कमलडल, प्र सिरेस अंजलिं 7) P विश्वमर्थ, प्र वामजाणुं, प्र कोट्टिमयर्थमि, प्र विर्णासिड P वियणितिड B P विज्ञाधर 9) P om. भीसण, P जमण, P adds विणाम before संसार 10) P तकण, P मयुर्थ, P तिमयण, P om. य. 11) प्र प्रिसा 12) P om. य, P om. मणियं व णेण. 13) प्र देसहर्थ्य (यं?) P देवहर्ग्य, प्र वायणं च ति, प्र कीशवाबी, प्र om. ति, P पिड हारो सिरि 15) P जा for सा. 16) P रयह्य, प्र दिसिश्रका 17) P लेपाण, P किलहीय, P धवलुहुद्धत 18) P जालमाला for मालाजाला 19) P विगासिय, प्र om. धवल, P फिल्डिबिल्र जिसुसाविक्षवि P om. गुरहि, P कलारा 20) P सुरिद, P क्रवेड मरगयस before स्वयत्त, P om. पत्त. 21) P वित्तिल्त, P पत्तलपत्तलयावत्तपत्त. 22) प्र अवत्यधवल, प्र ज उहर 23) P हरिसा for रम्मा 24) P तस्सालुमग्गी 25) P धणवहपङ्ग, P वीहतियमार्थिचङ्गी 26) P विष्करंतफणाहं, P विल्रिल्जित 27) P विद्यसमवज्ञही 28) P खेल्ड, P उच्लोडियनिहरूकमल 30) P होहिंह, प्र प्रमसणामो P पञ्जीसणामो, P पोढ 32) P पार थी ।, P गयंदी 33) P पञ्जीगेण for मन्नण, om. देव

किं होज तूल-मउयं घडियं वा कास-कुसुम-पम्हेहिं। किं वा मुणाल-तंत्-णिम्मवियं देव-सत्तीए॥ तं च तारिसं णियंसिऊण कथ-डत्तरासंगो पिंडहार-दाविय-मग्गो पयत्तो गंतुं, देवहरयं पत्तो य । उग्वाडियं च से दारं 🛭 णिओइएण देव-घरयस्य । ताव य णिजियसेस-मजहा परिपेश्चिय-द्र-पाव-तम-पसरा । दिणयर-सहस्स-मङ्ग् व्व झत्ति कंती समुच्छितया ॥ \S १७६) ताव य णव-वियसिय-पारियाय-कुसुम-मंजरी-रेहिरो सुर-मंदार-क्रुसुम-गोच्छ-वावडो कणय-कमल-विसदृमार्ण-६ दीवर-भरिको सम्बद्धा दसद्ध-वण्ण-कुसुम-पडह्त्थ-कणय-पडल-णिहाओ उवट्टविओ परियणेण । एत्थंतरम्मि पविट्ठो 'णमो ६ जिणाणं' ति भणमाणो देवहरण् पउमप्पहो देवो । पेच्छइ य जिणहरं । तं च केरिसं । अवि य, भण्गोष्ण-वष्ण-घडिए णिय-वण्ण-प्रमाण-माण-णिम्माए । उप्पत्ति णास-रहिए जिणवर-बिंगे पलोएइ ॥ फलिह-सणि-णिम्मखयर। के वि जिणा पुसराय-सणि-घडिया । के वि महाणीलमया कक्केयण-णिम्मिया के वि ॥ मुत्ताहल-तारयरा अवरे वर-पोमराय-सच्छाया । अवरे सामल-देहा मरगय-दल-णिम्मिया के बि ॥ ते य भगवंते पेच्छित्रण जिणवेर इरिस-वस-वियसमाण-णयण-जुवलओ चल्लांसु 'णमो सम्व-जिणाणं' ति भणमाणां णिव-12 डिओ । ताव य दिव्य-सुरहि जल-भारेणु समिप्पिए कणय-कलसं अहि।सिविजण, विलिते दिव्य-देवंगराणुण, उप्पाडियं च 12 गोसीस-चंदण-गंध-गढिभणं पत्रर-धूयं । अारोवियाणि य जं-जहावण्ण-सोहा-विण्णास-रु।यण्णाहं जरू-थरूय-कुसुमाहं । तभो विरइय-विविद्-पूर्व केरिसं तं तियस-देवहरवं दीसिउं पयत्तं । अवि य । वियासिय-कणय-कमल-सिरि-णिजिय-माणस-रुच्छि-गेह्यं । णत्र-कंदोष्ट-कुसुम-कल्हार-चिराविय-कंत-सोह्यं ॥ 15 णव-मंदार-गोच्छ-संताणय-कुसुम-पष्टण्ण-राययं । मंदिरयं जिणाण तं सोहर् तत्थ समत्त-पूर्ययं ॥ तं च तारिमं पेन्छिद्रण पहरिस्-वस-समूससंत-रोमंच-कंचुहुओ थोऊण समाहत्तो भगवंते जिणवरिदे । अवि य, जय सस्रासुर-किंगर-मुणिवर-गंधव्य-णमिय-चलण-जुया । जय सयल-विमल-केवल-जिण-संघ णमोत्थु ण तुज्य ॥ 18 जह देवो णेरहओ मणुओ वा कह वि होज तिरिको हं। सयल-जय-सोक्ख-मूलं सम्मत्तं मञ्ज देजास ॥ 🖔 १७७ ) एवं च थोऊण जिवडिओ पाएसु । दिहं च पोत्थय-स्यर्ण पीडिम्म । तं च करिसं । अवि य, वर-पोमराय-गत्तं फलिह-विणिम्मविय-पत्तयं रुद्द्रं । धुय-इंदर्णील-लिहियं पोर्थय-स्यणं पलोएइ ॥ 21 तं च दट्टण भत्ति-भर-णिब्भर-हियएण गहियं पोत्थयं सिटिलियं च, उग्घाडिय वाचिउं पयत्तो । अबि य । णमो सब्ब सिद्धाणं । 24 अविर्राहयः णाण-दंसण-चारित्त-पयत्त-सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सिव-सुह-मूलो जिण-मग्गो पायडो जयह ॥ संसार-गहिर-सायर-दुत्तारुत्तार-तरण-कजेणं । तित्य-करणेक्क-सीला सन्वे वि जयंति तित्ययरा ॥ पर्जालय-झाण-ह्यवह-किंमधण-दाह-वियलिय-भवोहा । अपुणागम-ठाण-गया सिद्धा वि जयंति भगवंता ॥ 27 णाणा-रुद्धि-समिद्धे सुय-णाण-महोयहिस्स पारगए । सामण्ण-अन्द-सत्ते सन्वे गणहारिणो वंदे ॥ णाण-तव-विरिय-दंसण-चारित्तायार-पंच-वाधारे । पज्जलियागस-दीवे आयरिणु चेत्र पणमामि ॥ सुय-सुत्त-गुणण-धारण-अञ्झयणज्झायणेक-तिलुच्छे । उवयार-करण-सीलं वंदामि अहं उवज्झाए ॥ पंच-महष्वय-जुत्ते ति-गुत्ति-गुते विलुत्त-मिच्छत्ते । वंदामि अप्पमत्ते ते साहू संजर्म पत्ते ॥ 30 इय धम्मारह-मिद्धे गणहर-भायरिएँ तह उवज्ज्ञाण् । साहुयर्ग णमिऊर्ग जिणवर-धम्मे पत्रक्खामि ॥ दु-विहो जिणवर-धम्मो गिहत्थ-धम्मो य समण-धम्मो य । बारस-बिहो गिहीण समणाण दस-बिहो होइ ॥ पंचाणुष्वय-जुत्तो ति-गुणब्वय-भूसिओ सचड-सिक्सो । एसो दुवालस-विहो गिहि-धम्मो मूल-सम्मत्तो ॥ 33

<sup>1&</sup>gt; P कि हो ज द्रुमई में, उ मउजं कि वा विद्व काम, P पश्चि वा (emended महियं वा), उतंतु P तंत. 2> P निसेयंसिऊण, P देवहर्य, P उनदाहियं, उ om. में. 3> P देवहर्यं. 4> P पिडिपेहिय, P कंति. 5> P वियसिया- P मंदर. 6> उ पहल्य-, P उनदिवित, P repeats नमों. 7> P पेन्ल्स यरा के वि जिणा पोमरायमणिपिडिया। के वि महानील महाक्षेत्रयणस्यणनिम्माया। for पेन्ल्स य जिणहरे। etc. to क्षेत्रयणणिमिया के वि ।, उ क्षेत्रियण- 10> P अवरोवर, P मरगय- चलनिमया. 11> P पृतिऊण for पेन्लिकण. 12> P खीरोय for दिन्तमुर्ग्ह, P om. समस्पिए. 13> P जहावण्णा-, P लावण्णाहं, P यल for यल्य. 14> P विरह्यं, P om. तं, P पयत्ता. 15> P वयण for कण्य, P राह्यं for गेहयं. 16> P राह्यं, P adds च before सोहह. 17> उ कंचुओ, 18> P गण for वर. 19> P जय देवो. 20> P om. च किसर एवं, P पोस्थं रवणं पीढंमि. 21> P विणिम्मय, उ दु अ for धु य, P लियं for लिहियं. 22> P om. णिक्मर, उ om. पोस्थं, P वाहवं. 24> P अविरहियर नाण-, P पायदो जियह. 25> P गहियसायर, P तहणकज्जेण, P वि जियंति. 26> P पज्झ- लियज्झाणहुयवहा, P दाणतावियमवोहा, P अपुणागयद्वाण, P भगवंतो. 27> P सुयणायणसुहोयं, P सन्व for मन्त, P पात. 31> P सिद्धो, P आवरित, P साहूणं. 33> P य च उ for सच उ, P गिह्यसमो.

खंती य महवजाव-मुत्ती-तथ-संजमे य बोद्धन्वे । सक्चं सोयं आर्किचणं च बंभं च जह-धम्मो ॥ इय एयं चिय अइबित्यरेण अह तम्मि पोत्थए लिहियं । वाएऊणं मुंचइ अत्तीऍ पुणो रयण-पीढे ॥ 3 णमिऊण य जिणवरे जीहरिक्षो देवहरयाको । पुणो जहासुहं भोए भुंजिउं पयत्तो पउमप्पमो देवी ति । एवं योएसु चेय 3 दियहेर्सु वसमाणेसु माणभडो वि जहा-समयं पालेऊण आराहिऊण जिण-णमोकारं तेणेय कमेण तम्म चेय विमाणे अणेय-जोबण-छक्ख-वित्थरे देवो उववण्णो । तस्स वि सा चैवावत्था, णवरं पुण णामं पउमवरो ति । तभो केण वि कारुंतरेण 6 जहा-संजम-विहीए भाउय-कम्म-णिजरणे उपपण्णो तम्मि चेय विमाणे मायाहको वि, णवरं पुण से णामं पडमसारो ति । ४ तओ ताणं पि दियहाणं परिवालिय-संजमो सो वि मरिऊण चंडसोमो वि उप्पण्गो तम्मि चेय विमाण-वरे, णवरं से पुण णामं पडमचंदो ति । तओ केसुइ दियहेसु कय-सामाइय-कम्मो मरिजण मोहदत्तो तम्मि चेय विभाणवरे उववण्णो, 9 णवरं से जामं पडमकेसरो ति । तमो एवं च ते पंच वि जणा पडम-विमाणुष्पण्णा सम-विभव-परिवार-बल-पोरुस-प्पमावा- 9 द्वया अवरोप्परं च महा-सिणेह-परा जाणंति जहा कय-संक्रेय ति । एवं वचह कोइ कालो । पृत्यंतरिम सुर-सेणाबङ्-तालिय-घंटा-राबुच्छलंत-पडिसई् । पडिसङ्-पोग्गलुग्वाय-घष्ट्रणाचलिय-सुर-घंटं ॥ घंटा-रव-गुंजाविय-विज्ञर-सुर-सेस-विसर-भाउजं । भाउज-सद-संभम-सहसा-सुर-जुवइ-मुक्क-हुंकारं ॥ 12 हुंकार-सवण-विम्हिय-दृह्या-सुह्-णिमिय-तियस-तरलच्छं । तरलच्छ-दंसणुप्पिरय-भग्ग-गंधब्व-गीय-रवं ॥ गीय-रव-भंग-णासिय-ताल-लडम्मग्ग-णिबरच्छरसं । अच्छरसायण-संखुहिय-कलयलाराव-रविय-दिसियकं ॥ इय ताणं सहस विय भासण-कंपो सुराण भवणेसु । उच्छलिय-बहल-बोलो जाओ किं-किंचि पडिसही ॥ 15 पुच्छियं च णेहिं सुरवरेहिं 'भो भो किमेयं' ति । तभो तेहिं विण्णत्तं पडिहारेहिं । 'देव, जंबुद्दीवे भरहे दाहिण-प्रजिझल्लयम्मि लं**डम्मि ।** तम्मि य धम्म-जिणिदो विहरइ उप्पण्ण-णाणवरी ॥ ता तस्स समवसरणे गंतब्बं निष्ठस-वंद्-महिएण । सुरणाहेण समं चिय भत्ति-भरोणमिय-सीसेण ॥ 18 तं च सोऊण क्यं सम्बेहिं चेय सुर-वरेहिं 'णमो भगवको सुधम्म-धम्मस्स जिणस्स' ति । तं च काऊण पयद्दा सुरिंद-पसुहा सुरवरा। कह य। अवि य, 21 सहसुदाइय-रहवर-बहु जाण-विमाण-रुद-गयणवहं । परितुट्ट-तियस-क्लयल-हरिस-वसुम्मुक-बोलिकं ॥ तियसिंद-पोढ-विरूपा-विरूप्त-गिर्जत-मंगलुग्गीयं । अवसेसच्छरसा-गण-सरहस-णद्यंत-सोहिर्ह्स ॥ रयण-विणिम्मिय-णेखर-चळमाण-चलंत-किंकिणी-सई । वर-संख-पडह-भेरी-झिहरि-झकार-पडिसई ॥ णारय-तुंबुरु-बीणा-बेणु-रवाराव-महुर-सहालं। उक्कुट्टि-सीह-णायं कलयल-सह्च्छलंत-दिसियकं ॥ 24 इय परिस-इलहरूयं जिणिदयंदस्स समवसरणम्मि । वश्वति हिट्ट-तुट्टा अंगेसु सुरा अमार्थता ॥ संपत्ता य चेपा-पुरवरीए । \S १७८ ) भणिओ य तियसिंदो पउमसारेणं तियसेण। 'देव, जह तुब्भे अणुमण्णह, ता भहं चेय एको सामिणो धम्म- २७ जिणस्स समवसरणं विरएमि' ति । भणियं च वामवेणं 'देवाणुष्पिया, एयं होउ' ति । भणियमेत्ते किं जायं ति । भवि य । सहसं श्विय घरणियले उद्धावइ मारुओ धमधमस्त । सर-सक्कर-तण-सय-रेणु-णासणी जोयणं जाव ॥ पवणुब्य-रय-संताव-णासणो सुरमि-गंध-रिद्धिलो । अहिट्ट-मेह-मुक्को णिवडङ् जल-सीयल-तुसारो ॥ 30 मयरंद-बिंदु-णीसंद-लुद्ध-मुद्धागयालि-हलबोली । वेंट-ट्विय-सुर-पायव-कुसुमुक्केरी पढइ तत्ती ॥ तो तस्स परियरेणं णाणा-मणि-रयण-किरण-संबल्धियं । बद्ध-सुर-चाव-सोहं पायार-वरं विणिम्सवियं ॥ तस्स य बाहिं सहसा बीयं वर-तियस-कणय-णिम्मित्रियं । रयणुक्कोविय-सिहरं रह्यं तियसेण पायारं ॥

<sup>1)</sup> म बोधन्त्रे, P आलिबर्ग for आकिन्छं. 2) Pom. अह, म मुन्नदः 3) Pom. य, J पडमण्यहो, P एयं. 4) P दियह for दियहेसुं, P तेणयः 5 > P सा चेय वनतथा, P पुणा for पुग, उप उमीक क्ति P पडमवरी सि, P केणाबि P संजमिबही आ°, P inter. पत्रमवरो (for पत्रमसारो) and से णार्ग, J पत्रमनारो added on the margin, J P ति . 7> P कार्ण for तार्ण, P चेव. 8 > P उण, J प्रसनंहो, P उप्पण्गो. 9 > P om. से. 10 > P सिण्हह for सिणेह, P तहा for जहा, P के वि for कोइ. 11) में सेणावई, P घंटारयणुच्छ°, P पोग्गलग्वाय, म adds सेस before चिलयः 12) P गुंजावियाः 13) r adds रव before सवण, अ समण for सवण, P निहिय for णिमिय, P "णुष्पिच्छगंधन्व, P repeats गीयरवं P भंगाणसिरताळञ्मचाणचिर", J "रच्छर्यं, P सहं य for संखुह्यि, P दिययकं 15> P उच्छन्धिहरूापोला, P कितिपिडसिद्दाः 17) र णाणघरोः 18) र गतंब्बन्तिअस, १ तिअमरबंह-, १ समयं चियः 19) १ चेव, १ मुहंमधंमजिणस्स, १ प्यमुहाः 20) P क्यहा for कह य. 21 > P om. हरिसवसुम्मुक्कोिहिकं elc. to अक्कुद्विसीहणायं. 24 > P repeats कलयछ. 25 > P जिणिदइंदरस, P इहुतुहा 26 > P om. य. 27 > P om. य, P om. तियसेण, P जैव 29 > P मानुओ, P खरविकान, P जोयणे 30 > P रव for रय, P णामणासुरहि, J P अदिट्ठ 31 > P चंद for बिंदु, P बेंदु for वेंट. 32 > P परि-यणेणं, Pom. किरण, Pवावसाई पायारतयं 33) Pय बोहि, Pदुइयं for बीयं, Padds कण before कणय, Pपागारं

|    | _                                                                                                                                                                               |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | थोवंतरेण तस्त य कलघोय-मयं फुरंत-कंतिल्लं । उत्तुंग-सिहर-राहं सहसा तङ्यं पि पायारं ॥                                                                                             | 1   |
|    | भद्द तुंग-कणय-तोरण-सिहरोवरि-चिह्नर-भयव <b>षाह</b> र्छ । मणि-घडिय-सारूभंजिय-सिरि-सोर्ह चार्मारंद-सुर्ह॥                                                                          |     |
| 3  | वर-मणि वराल-वारण-हरि-सरह-ससेहिँ संवराहण्णे । महमहमहेत-धूर्यं वण-माला-रुइर-लंबिर पलंबं ॥                                                                                         | 3   |
|    | वर-वेजयंति-सोहं मुत्ताहरू-रुइर-दीइरोजलं । तक्खण-मेत्तेणं किय विणिम्मियं दार-संघायं ॥                                                                                            |     |
|    | वर कणय-पउम-राहा वियसिय-कंदोष्ट-कुसुम-चेंचह्या । अच्छच्छ-वारि-भरिया रहया दारेसु वावीओ ॥                                                                                          |     |
| 6  | पवणुब्वेह्निर-पह्नव-वियसिय-कुसुम-सुरहि-गंधाइं । वर-चृय-चंपयासोय-सार-गरुवाईँ य वणाइं ॥                                                                                           | 6   |
|    | एयस्स मञ्ज्ञयारे रह्यं देवेण मणिमयं तुंगं । कंचण-सेलं व थिरं वरासणं भुवण णाहरूस ॥                                                                                               |     |
|    | तत्तो पसरिय-किरणं दित्तं भामंडलं मुणिवइस्स । वर-दुंदुही य दीसइ वर-सुर-कर-ताडिया सहसा ॥                                                                                          |     |
| 9  | कोमळ-किसलय-हारं पवणुब्वेहंत-गोच्छ-चंचह्यं। बारस-गुण-तुंगयरं अक्षोग-वर-पायवं रम्मं ॥                                                                                             | Ŋ   |
|    | तत्तो वि फलिह-मह्यं तिहुयण-सामित्तणेक वर-चिंधं । चंदाविल व्व रह्यं छत्त-तियं धम्मणाहस्य ॥                                                                                       |     |
|    | पासेहिँ चामराओ सकीसाणेहिँ दो वि धरियाओ । उक्कृष्टि-सीह-णाओ णिवढंति य दिव्व-कुसुमाई ॥                                                                                            |     |
| 12 | एस्थंतरिम भगवं पुष्वद्वारेण पविसए धम्मो । तियय-पुरमावलीए ठावंतो पाय-पुरमाई ॥                                                                                                    | 12  |
| 12 | अह पविसिक्षण भगते चेह्य-रूक्खं पयाहिणं काउं । णिसियइ पुष्वाभिमुहो शुष्वंतो तियस-णाहेहिं ॥                                                                                       |     |
|    | तत्तो णिमियस्स य से जाया पडिरूवया तिब-दिसासु । जिणवर-सरिसा ते चिय तस्सेव पभावभो जाया ॥                                                                                          |     |
| 15 | तो तस्य दाहिंगणं णमिउं तं चेय ठाइ गणहारी । तस्याणुमग्ग-रूग्गा कंबलिणो सेस-साहू य ॥                                                                                              | 15  |
|    | तत्तो विमाण-देवी समजी-पहिचाउ ठंति अण्णाओ । बहु-जणवय-सय-कलियं तहा वि रुंदे ति पडिहाइ ॥                                                                                           |     |
|    | कत्थइ विमाण देवा कत्थइ भवणाण सामिगो होति । कत्थइ जोहसिय श्विय वंतर देवा य अण्णत्थ ॥                                                                                             |     |
| 18 | कत्यह य वंतरीओं कत्यह देवीओं जोइसाणं तु । कत्यह णायर-लोओ कत्यह राया सुरवरिंदो ॥                                                                                                 | 18  |
|    | अवरोप्पर-वेर-विवज्जियाहँ संचलाई सावय-गणाइं । पायारंतर-परिसद्वियाहँ चिट्ठीत णिहयाई ॥                                                                                             |     |
|    | एवं जोयण-मेत्ते धम्म-जिणिंदस्स समवसरणम्म । अजंतण अधिकहे वेर-विमुक्ते भय-विहीणे ॥                                                                                                |     |
| 21 | अह भाणिउं पत्रत्तो जोयण-जीहारिणीएँ वाणीए । गंभीर-महुर-घोस्रो जमोत्थु तित्थस्स वयणमिणं ॥                                                                                         | 21  |
|    | इय भणियम्मि समे चित्र सम्ये वि सुरिंद-दणुवइष्पसुहा । कर-कमल-मडलि-सोहा पणवा देवा जिणिंदस्स ॥                                                                                     |     |
|    | अह सुर-णर-तिरिण्सु य सण्णी-पंचित्रिण्सु सब्देसु । परिणमह सभासाए एकं चित्र सन्द-सत्तेसु ॥                                                                                        |     |
| 24 | जह बुज्झह देव-गुरू संयल-महासत्थ-वित्थरूप्पालं । णउलाई वि तह श्रिय वियप्प-रहियं जिणाणं ति ॥                                                                                      | 24  |
|    | § १७९ ) इमाणु उण गृरिसाणु वाणीणु सयल-सुरासुर-णर-तिरियामय-पाण-सरिसाणु किं भणिडं पयत्तो भ                                                                                         | गवं |
| £  | गम-जिणिंदो ।                                                                                                                                                                    |     |
| 27 | लोयस्मि अस्यि जीवो अश्वि भजीवो वि <b>भासवो अस्य । अ</b> स्थि य संवर-भावो बं <b>घो वि य अस्यि जीवस्स</b> ॥                                                                       | 27  |
|    | अध्य य णिजारणं पि य मोक्खों वि च अध्य णवर जीवाणं । धम्मो वि अध्य प्रयु अध्य अहम्मो वि लोयम्मि ॥                                                                                 |     |
|    | सह्व-खेत्त-कालाभावेहि य अन्यि अप्पणो सन्दं । पर-दुम्ब-खेत्त-कालाभावेहि य पत्थि सम्दं पि ॥                                                                                       |     |
| 30 | जइ वि ण घेष्पइ जीवो अष्पञ्चक्को सरीर-मज्झस्मि । तह वि अणुमाण-गस्मो इमेहिँ लिंगोहिँ णायच्यो ॥                                                                                    | 80  |
|    | उगाह-ईहापूहा-मगाण तह धारणा य मेहा य । बुद्धी भई बियका विण्णांण भावणा सण्णा ॥                                                                                                    |     |
|    | अक्लेवण-उक्लेक्षण-आउंच-पसारणा य गमणं च । आहार-भसण-दंसण-परण-बियारा बहु-वियप्पा ॥                                                                                                 |     |
| 33 | पृथं करेमि संपद्द पृथं काहासि एस-कालिम । एथं क्रयं नि-काले तिण्ण बि जो सुणह सो जीवो ॥                                                                                           | 33  |
| -  | पुत्र कराम सपेइ पुत्र काहा। ब दुस-कालाम्म । पुत्र कव । त-काल साच्या व जा सुण्ड सा जावा ॥<br>सो य ण सिओ ण कण्डो ण य इसो जेय णील-काबोओ । देहम्मि पोगाल-मण् पावइ यण्णकक्षमं णवरं ॥ | UU  |
|    | ण य दीहो ण य तंस्रो ण य चउरंसो ण वद्र-हंडो वा । कस्मेणं देहरूयो संदाणं पावण जीवो ॥                                                                                              |     |
|    | મ ચુલાકા પાંચ તેલા પાંચ પ્રહેરિયા પાંચક-કહા થાં ! જેમ્મણ હેકલ્લા સહાળ પાંચળ ગાલા !!                                                                                             |     |

<sup>1&</sup>gt; P बंतिलें. 2> P चिल्पपय, P चार्वारं: 3> P सिसिंह, P रहय for कहर. 5> P वाणयपोगराहा, P repeats रहया, उ वाईओं. 6> P पवणुरेलिंद, P सूर्य for चूय. 7> P देवेण मर्च. 8> P साहसा for सहसा. 9> P राहं for हारं, उ जिण for गुण. 11> P उक्क हिसीहनीतों, P adds वहांति before य. 12> P ठावंते. 13> P अह विसिं, P चेतियहनखं, P चुत्तंतों for युव्यत्तों. 14> P ततो, उ विय for चिय, P तरसेय पहावओं. 15> P नर्मार्य. 16> उ हं व्य पढिं. 17> उ विमाणा, P भवणाण वासिगों होंक. 18> P देवीह. 19> उ संठियाइं P संहियाइं. 20> P जोव्वणमेत्ते. P य विकहे for अविकहे. 23> P परिणवह सदासचे एक पिय सव्यसत्येषु. 25> P om. वाणीण, P पयात्तों. 27> P लोजीम य अत्थि, P ॥ शिथ जीवस्स । अत्थि निज्जरणं पि यामोक्तों. 28> P सुहंगोय for अहम्गों वि. 29> P कालाभावे चिय अत्थि. 30> P जीबों इय पश्चव्छों 31> P विजया for वियक्षा. 32> J आउंट, P हसण for मसण, उ सहण for दंसण, P वितारा. 34> P किण्हों, P नीय for णील.

| 1   | ण य सीयलो ण उण्हो ण य फरुसो णेय कोमलप्फरिसो । गुरु-लहु-सिणिन्द-भावं वश्चह देहिम्म कम्मेणं ॥                    | 1   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | ा य अविलो ण महूरो ण य तित्तो कडु-कसाय-लवणो व्व । दुरही-सुर्गध-भावं वश्वह देहस्स मज्झ-गओ ॥                      |     |
| 3   | ण य सो घडवड-रूवो अच्छइ देहस्स मज्झयारम्मि । ण य होइ सन्व-वावी अंगुट्ट-समो वि य ण होइ ॥                         | 3   |
|     | णिय-कम्म-गहिय-पोग्गल-देह-पमाणो परोप्पराणुगओ । णह-दंत-केस-वज्जो सेस-सरीरम्मि भवि भावो ॥                         |     |
|     | जह किर तिलेसु तेल्लं बहवा कुसुमिम होइ सोरब्मं। अण्णोण्णाणुगयं चिय एवं चिय देह-जीवाणं ॥                         |     |
| 6   | जह देहिम्म सिणिक्षे लग्गइ रेणू अलक्खिओ चेय । रायहोस-सिणिक्षे जीवे कम्मं तह घेय ॥                               | 6   |
|     | जह वसंते जीवे वश्चइ देहं पि जल्थ सो जाइ। तह मुत्तं पिव कम्मं वश्चइ जीवस्स णिस्साए॥                             |     |
|     | जह मोरो उड्डीणो वच्चइ धेत्तुं कळाव-पब्भारं । तह वच्चइ जीवो वि हु कम्म-कळावेण परियरिक्षो ॥                      |     |
| 9   | जह कोइ इयर-पुरिसो रंधेऊण सर्य च तं भुंते । तह जीवो वि सर्य चिय काउं कम्मं सर्य भुंते ॥                         | 9   |
|     | जह विश्यिण्णाम्म सरे गुंजा-वायाहुओं भमेज हुढो । तह संसार-समुद्दे कम्माइन्द्रो भमह जीवो ॥                       |     |
|     | जह वश्चह को वि णरो णीहरिउं जर-घराउ णवयस्मि । तह जीवो चहुऊणं जर-देहं जाङ्क देहस्मि ॥                            |     |
| 12  | जह रयणं सयण-सुगृहियं पि अंतो-फुरंत-कंतिछं । इय कम्म-रासि-गृढो जीवो वि ह जाणण् किंचि ॥                          | 12  |
|     | जह दीवो वर-भवण नुंगं पिहु-दीहरं पि दीवेह । मलय-संपुड-छूढो तत्तिय-मेत्तं प्रयासेह ॥                             |     |
|     | तह जीवो रुक्ख-समुसियं पि देहं जणेइ सजीवं । पुण कुंथु-देह-छूढो तत्तिय-मेत्तेण संतुट्टो ॥                        |     |
| 15  | जह गयणयले प्रयागे वर्षनो णेय दीसह जगेण । तह जीवो वि भसंतो णयणेहि ण घेष्पद्र भवस्मि ॥                           | 15  |
|     | जह किर घरम्मि दाँरण पथिसमाणो णिरुंभई वाऊ । इय जीव घर रुंभसु इंदिय-दाराई पावस्स ॥                               |     |
|     | जह उज्झइ तण-कट्टं जाला-मालाउलॅण जलणेणं । तह जीवस्य वि डज्झइ कम्म-स्यं झाण-जोएण ॥                               |     |
| 18  | बीयंकुराण व जहा कारण-कजाईँ णेय णर्जान । इय जीव-कम्मयाण वि सह-भावो णंत-कालम्मि ॥                                | 18  |
|     | जह घाऊ-पत्थरस्मि सम-उप्पण्णस्मि जलण-जोणुहिं । डहिऊण पत्थर-मलं कीरइ अह णिस्मलं कणयं ॥                           |     |
|     | तह जीव-कम्मयाणं अणाइ-कालम्मि झाण-जोएण । शिजान्य-कम्म-किट्टो जीवो अह कीरए विमलो ॥                               |     |
| 21  | <b>भह विमलो चंदमणी झरइ जलं चंद-किरण-जोएण।</b> तह जीवो कम्म-भलं मुंचइ लख्नण सम्मत्तं ॥                          | 21  |
|     | जह सूरमणी जलणं मुंचइ सूरेण ताविओ संतो । तह जीवो वि हु णाणं पावइ तव-वोमियप्पाणा ॥                               |     |
|     | जह पंक-लेव-रहिओ जलोवरि ठाइ लाउओ सहसा। तह सयल-कम्म-मुको लोगमी ठाइ जीवो वि॥                                      |     |
| 24  | इय जीव-बंध-मोक्लो आसव-णिजरण-संबरे सब्बे । क्षेत्रलणाणीहिँ पुरा भणिए सर्व्वाह त्रि जिणिहि ॥                     | 24  |
| ŋ   | वं च देवाणुरिक्या ।                                                                                            | ~ . |
|     | लोयस्मि के वि सता विसउम्मत्ता वहस्मि शासत्ता । मिरिकण क्षीत णर्य दुक्ख-सयावत्त-पटरस्मि ॥                       |     |
| 27  | णाणावरणुद्रएमं कम्मेणं मोहणीय-पडरेणं । अष्ट-चयटा अण्ये मरिकणं थावरा होति ॥                                     | 27  |
|     | मय-लोह-मोद-माया-कसाय-वसओ जिओ अयाणंता । मिक्कण होइ निरिक्षो णस्य-सरिच्छासु वियणासु ॥                            | ~1  |
|     | को इत्य होइ देवो विमाण-वासी य वंतरो भण्णो । भण्णो भवण-णिवासी जोड्रांगओं चेव तह होह ॥                           |     |
| 30  | माणे णिरुंभिऊणे तर्व च चरिऊण जिणवराणाणु । कोइ तिहैं चिय जीवा तियसिंदा होइ सरगम्मि ॥                            | 0.4 |
| 0.  | भण्मे गणहर-देवा आयरिया चेव होति अण्मे वि । सम्मत्त-णाण-चरणे जीवा अण्मे वि पार्वात ॥                            | 30  |
|     | सयल-जय-जीव-वित्थर-भत्ति-भरोणमिय-मंथुयप्पाणो । भव्य-कुमुयाण समिणो होति जिलिदा वि क वि जिया ॥                    |     |
| 33  | भण्ये सोहावत्तं दुह-सय-जल-वीइ-भंगुर-तरंगं । त्रिकण भय-समुद्दं जीवा सिद्धिं पि पार्वात् ॥                       |     |
| 0.0 | तम्हा करह तुब्भे तव-संजम-णाण-दंसणेसु मणं । कम्म-कलंक-विमुक्का सिद्धि-पुरं जेण पावेह ॥                          | 33  |
| ^   | करणाया विकास करणा संदर्भना विकास करणा विकास करणा विकास । स्वास्त्र करणा विकास । स्वास्त्र विकास विकास । स्वास् |     |

- <sup>1</sup> तमो पणया सब्बे वि वासवष्णमुहा देव-दाणव-गणा भणिउं च पयत्ता । 'महो, भगवया कहिया जीवादओ पयन्था । 1 साहिओ जीवो, परूचियाई जीव-धम्माइं । पण्णवियं बंध-णिजरा-मोक्ख-भावं' ति ।
- एसो जो तुह पासेण मूसओ एइ धूसरच्छ।को । संभिरय-पुष्व-जम्मो संविग्गो णिढभर-पयारो ॥ मह दंसण-पितृद्रो आणंद-भरंत-बाह-णयणिल्लो । तुङ्कविय-कण्ण-जुयलो रोमंचु बह्य-सर्विगो ॥ अम्हाणं सन्वाण वि पढमं चिय एस पाव-रय-मुक्को । पाविह्ह सिद्धि-वसिहें अक्लय-सोक्कं अणाबाहं ॥'
- प्रवं च भगवया भणिय-मेत्ते स्वयल-णिरंद्-बंद्र-तियसिंद-दणुवद्द-पमुद्दस्स तियस-विख्य-वलंत-कोउय-रह्स-वस-विश्वसमाणाई १ णिविडियाई रण्णुंदुरस्स उविर दिट्टि-माला-सहस्साई। मो य भागंत्ण भित्त-भर-णिवभरो भगवओ पायवीद-मंसिको मिह्यल-णिमिउत्तमंगो कि कि पि णिय-भासाण भाणिउं पयत्तो। भणियं च तियस-णाहेण। 'भगवं, महंतं मह कोऊहलं 12 जं एस सम्बाह्म-तुच्छ-जाईओ कोमल-वालुया-थली-बिल-णिवास-दुर्झालओ रण्णुंदुरो सम्वाणं चेय भ्रम्हाणं पढमं सिद्धि-पुरि 12 पाविहिइ ति । कहं वा इमिणा योव-कम्मेण होइऊण एसा खुद्द-जाई पाविय' ति ।
- 🖇 १८१ ) भगवया भणिये। 'अध्यि विंझो णाम महीहरो। तस्स कुहर विंझवासो णाम संणिवेसो विसमंतो य। तस्य पर्च-15 तिओ महिंदो णाम राया। तस्य तारा णाम महादेवी। तीए पुत्तो ताराचंदो भट्ट-वरिस-मेत्तो। एयम्मि भवसरे छिडण्णेसिणा 15 बद्ध-वेराणुसएण कोसलेण रण्णा आक्वंदं दाऊण भेक्षियं तं संणिवेमं । तिहं णिगादो महिंदो, जुज्झिउं पयत्तो, जुज्झतो य विणिवाहओं । तओ हुयं सेण्णं भणागयं ति पलाइउं पयत्तं, सन्त्रो य जणो जीव-सेसो पलाणो । तत्थ तारा वि महादेवी तं प्रतं 18 ताराचंदं अंगुलीए लाइऊण जणेण समयं पलायमाणी य भरूयच्छं णाम णयरं तत्य संपत्ता । तक्षो तत्थ वि ण-याणए कस्स 18 यरणं पवजामो । ण कयाह वि कस्सद अणिमिन् धुदंकियं मुहं दिहं खलयणस्य । तभो तण्हा-छ्वा-परिस्समुन्येय-वेबमाण-हियया कत्य वद्यामि, कत्य ण वद्यामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्य पविसामि, किं पुच्छामि, किं वा मालवामि, 21 कहं वा विद्यब्वं' ति चित्रयंती तरला सुण्णा रण्ण-कुरंग-सिलिंबी विय अहिणव-प्पसूया णियय-जूह-भट्टा चुण्ण-कायर-हिय- 21 विया एकस्मि णयर-चज्ञर-सिव-मंडवे पविसिउं पयता । स्रोग य गोयरमा-णिगार्य साहुणीणं जुवलयं दिट्टं । तं च दट्टण चिंतियं तीए । 'बहो, एयाओ साहणीओ महाणुभागाओं धम्म-णिरयाओं वर्षक्तीओं य पुरा मम पेइयम्मि पूर्यणिजाओं । 24 तथ्य ता इमाओ जइ परं मह सरणं काऊण अम्हारिसाण गइ' ति चिंतयंती पुत्तं अंगुलीए घेत्तण समुद्दिया, बंदियाओ जाए 24 साहणीओ । भासीसिया य ताहिं, साणुणयं च पुच्छिया 'कत्तो सि भागया'। तीए भणियं 'भयवडमो विञ्चपुराओ'। ताहिं भणियं 'कस्स पाहुणीओं'। तओ तीय भणियं 'इमं पि ण-याणामि' ति । तओ तीय रूव-लायण्ण-लक्खणादिसयं 27 पेच्छंतीहिं तं च तारिमं कलुणं भामियं सोऊण अणुकंपा जाया साहणीणं । ताहिं भणियं 'जह तह इह णयरे कोड णिया 27 ता पृह्हि पवत्तिणीए पाहुणी होति'। तीए वि 'अणुग्गहो'ति भणंतीए पडिचणं। गतुं च पयत्ता। मग्गालग्गा दिट्टा य पवत्ति-णीए, चिंनियं च णाषु 'अहो, इमापु वि आगितीपु पुरिसा आवड्ड' ति । तओ असरिस-रूव-जोव्वण-लायण्ग-लक्खण-विला-30 सेहिं लक्खियं पवित्तिणीए जहा का वि राय-दारिय ति । इमी य से अइस्ंदरी पासे पुत्तओ ति । तीए वि उवगंतूण वंदिया 30 पवित्तिणी । आसीमिया, तीय पुच्छिया य 'कत्तो आगया' । साहियं च णियय-वुत्तंतं पवित्तिणीए । तओ सेजायर-घरे समिष्या। तहिँ वि णियय-भूय व्व विगय-समा सा कया । मो वि रायउत्तो अवभेगिउव्वत्तिय-मजिय-जिमिय-विलित्त-33 परिहिओं कभो, सुह-णिसण्णो य । भिणया पवित्रणीए 'वच्छे, किं संपर्य तए कायव्वं' ति । तीए भिणयं 'भयवह, जो मह 33

<sup>1)</sup> Padds या before सन्ते, P देवादाणव, Pom. च, J जीवातिओं P जीवाहयों. 2) P भोवखों भावं. 3) P विर्ह्र अंजिला. 4) P पाविहित्ति. 5) J देवाणुणिया. 6) P एयं for एइ, J om. धूमरच्छाओं. 7) P भणंतवाहु. 8) P पढमिय, P पाविहित्ति. 5) J देवाणुणिया. 6) P एयं for एइ, J om. धूमरच्छाओं. 7) P भणंतवाहु. 8) P पढमिय, P पाविहित्ति, J भिक्कितां, P सोवहलं. 11) P महियलीवालं. 9) J यं र for चंद्र, J एभुहस्स, P ति for तियस, P विवसमणाई. 10) P रचंद्ररस, P तिट्ठी, P पाविहें. 11) P महियलीवालं. P om. one कि, P नियय, P योगहलं. 12) P जाहओं, P यिलीवालं, P रणंदुते, P meter. अम्हाणं के चेय, P सिक्कितं पृति. 13) J पाविहि त्ति, P थीय for थीव, P होहकणा P खुट्टू, आई. 14) P महिदरों, J कुल्टरे for कुटरे, J adds महा before संजितेलों. 15) J तीय, P छिदुमेसेणा. 16) J ओखंद, P से for तं, P सिल्वेसे, P नियाओ, P om. य. 17) J पयत्तो, P जीयसेलों. 18) P जाणेण for जणेण. 19) P अणुमित्तथुउंकियं, P अल्वेनमाण, J वेशलाणहिशविशा. 20) P om. कत्य ण वचामि कि करेनि, P om. ण before करेमि, P आलसामि. 21) J om. तरला, P तरलारबकुरंगिसिल्गि विय, P पस्या. 23) P नितयतीण, P वचंतीय, P पृणिज्ञाओं. 24) P om. ता, P अमहारिसा गह ति वितयतीण भेतं. 25) P तीए ताहि भणियं धम्मलाभी ति for णाण साहुणीओं। आसीसिया य ताहि, साणुणयं न, J तीय for तीए, P अयवर्ह भी. 26) J ताहि for तीय, P इमि स याणिम । तओ, P स्वत्ववण्यलक्ष्यणाहस्य भेच्छ्यंतीहिं. 27) P भाणिय, P ज्ञाया जुणीणं, P om. इट. 28) P होत, J तीय, J भणंतीय, P लग्गा विद्वायी पवित्तिणी. 29) P om. वि, P अमीतीण, P अववद्य for आवह. P विलासाण. 30) P पिवृत्तिणीय, P रायादाधिय, P अमीसे for इमी य से, P दाओं for पुत्तों, J तीय for तीए, P om. वि. 31) P पिवृत्तिणी य धेनलािया। तीय, J णिजयं, J पिवृत्त (त्ती?) णीए P पिवृत्तिणीए, P सेजायर, 32) P om. वि, P सायरं दिट्ठा for विगयसमा मा क्या, P अक्मीयय- 33) P मुथितिस्त्रा, P repeats वृत्तिणीए, before वच्छे, J तीय for तीए.

1 णाहो सो रणिम विणिबाह् ओ । विणहं विंझपुरं । णहो परियणो । चंडो कोसल-णरिंदो । बालो पुत्तो अपरियणो य । ता 1 णिय रजासा । अह उण एत्थ पत्त-कालं तं करिम, जेण पुणो वि ण एरिसीओ आवर्ड्ओ पावेमि ति । सम्बहा तुमं जं 3 आदिसास तं चेय करेमि' ति । तओ पवित्तणीए भणियं । 'वच्छे, जह एवं ते णिच्छओ, तओ एस ताराचंदो आयरियाणं 3 समिपिओ, तुमं पुण अम्हाणं मज्झे पब्चयाहि ति । एवं कए सन्वं संसार-वास-दुक्खं छिण्णं होहिह्' ति । तीए वि 'तह' ति पिडवणां । समिपिओ ताराचंदो भगवओ अणंत-जिणवर-तित्थे अणुवत्तमाणे सुणंदस्स आयरियस्स । तेण वि जहा-विहिणा व पद्माविओ ।

§ १८२) तओ किंचि कालंतरं अङ्कंतं जोव्वण-वस-विलसमाण-रायउत्त-सहावो स्वग्ग-धणु-जंत-चक्क-गंधव्व-णष्ट-बाङ्य-विलासो उम्मगां काउमादत्तो । तओ पण्णविभो बायरिएणं, भणिओ गणावच्छेएण, सासिभो उवज्झाएण, संणविभो साहु-9 योगा । एवं च चोइजामाणो य ईसि-परिणाम-भंगं काउमाहचो । एत्थ य अवसरे आयरिया बाहिर-भूमिं गया । सो य 9 मसाओं ताओ । तत्थ य मच्छमाणेणं वणत्थलीए रण्धंदुरा कीलंता दिहा । तओ चिंतियं णेणं । 'अहो, धण्णा इमे, पेच्छ खेलंति जहिच्छाए, फहसं जेय सुणेति, जेय पणमंति, वियरंति हियय-रह्यं । अब्वो रण्णुंद्रा घण्णा । अम्हाणं पुण परायक्त 12 जीवियांग मय-समं जीवियं, जेण एको भणह एयं करेहि, अण्जो पुण भणह इमं करेहि, इसं भक्खं इमं चाभक्खं, इमं 12 पियसु इमं मा छिवसु, एत्थ पायच्छित्तं, एयं आलोएसु, विणयं करेसु, वंदणं कुणसु, पिककमसु ति । ता सव्वहा एकं पि खणं णिय जसासी सि । तेण रण्णुंदुरा धण्णा भम्हाहिंती' नि चिंतयंती वसहं उनगभी । तं च तारिसं णियाण-सञ्चं ण तेण 15 गुरूणं आलोइयं, ण णिदियं, ण पायच्छितं चिण्णं । एवं च दियदेसु वचंतेसु अकाल-मच्चृप मरिऊण णमोकारेणं जोइसियाणं 15 मज्जे किंचि-ऊण-पिलवाडओं देवत्ताण् उववण्णो । तओ तत्थ एसो भोए भुंजिऊण एत्थ चंपाण् पुब्बुत्तरे दिसा-भाए मोस्त्थलीण् थलीप् रण्णुंद्र-कुले एकाए् रण्णुंद्र-सुंद्रीए् कुच्छिसि उववण्णो । तत्थ य जाओ णियय-समप्णं, कमेण य जोव्वणमणुप्पत्तो । 18 तत्तो अंगय-रण्णुंदुर-सुंदुरी-वंद्र-परियरिय-मंदिरो रममाणो अच्छिउं पयत्तो । तभो कहिंचि बाहिरं उवगयन्स समवसरण- 18 विरयण-कुसुम-बुट्टि-गंधो भागभो । तेण य भणुसारेण अणुसरंतो तहाबिह-कम्म-चोइज्जमाणो य एत्य समवसरणे संपत्तो, सोउं च समावत्तो मह वयणं । सुणेतस्स य जीवाइए पयश्ये पेच्छंतस्स य साहु-लोयं तहाबिह-भवियन्त्रयाए ईहापूह-मग्गणं 21 करेमाणस्त 'एरिसं वयणं पुणो वि णिसुय-पुष्वं' ति, 'एवं पुण बेमं अणुहूय-पुष्वं' ति चिंतयंतस्य तस्य तहाविह-णाणावरणीय- 21 कम्म-खओवसमेणं जाई-मरणं उववण्णं । 'अहं संजओ आसि, पुणा जोइसिओ देवा, पुणा एम रण्णुंदुरी जाओ' ति । एयं सुमरिकण 'बहो, पृहिसो णाम एस मंयारो ति, जेण देवो वि होऊण निरिय-जाईए बहुं उचवण्णो ति । ता आसप्णं भगवश्रो 24 पाय-मूले गंतूण भगवंतं वंदामि । पुच्छामि य किं मणु उंदुरत्तणं पत्तं, किं वा पाविहामि' ति चिंतयंतो एस मम सयामं 24 भागओं ति । बहुमाण-णिव्भर-हियभो य ममं हियएण थुणिऊण समाहत्ता । 'भवि य,

भगवं जे तुह भाणं निहुयण-णाहस्स कह बि खंडीत । ते मूढा अम्हे बिय दूरं कुगईसु वियरंति ॥

27 ता भगवं, किं पुण मए कयं, जेणाणुभावेण एस एरिसो जाओं मि'। एस पुच्छइ । 'ता भो भी महासत्त, तिम्म काले 27 तए चिंतियं जहा रण्णुंदुरा धण्णे' ति । तभो तेण णियाण-सहः-दोसाणुभावेण देवत्तणे वि आउय-गोत्ताहं रण्णुंदुरत्तणे णिबद्धाहं।

30 \$ १८३) पृथ्वंतरे पुच्छिको भगवया गणहारिणा । 'भगवं, किं सम्मदिट्टी जीवो निरियाउयं बंधइ ण व' सि । भणियं 30 च भगवया 'सम्मदिट्टी जीवो निरियाउयं वेदेइ, ण उण बंधइ । भण्णह य ।

1) P विज्ञापुर. 2) P पत्तवालन्नं, P om. ण after वि, J आवहओ, P adds a before पानेंके. 3) P आहसिंस P om. चेय, J पत्रतिणीय, P तो for ते. 4) J समय्यिद्ध P समुन्यिओ, P होहिति, J तीय for ती. 5) P परिसत्तं, P अर्णनदन्न P अणुक्वहमाणे, P तेणावि 7) J तओ कंति, P विल्यासमाण, J धणुजक, P वातिय. 8) P गणावच्छेआएण सासिया, P om, उपज्ञारण संणियओ etc. to अवभरे आयरिया. 10) P मओ for गओ, P वरात्यतीए ग्रंबुंगा. 11) P न for णेय, J मणिति P विश्वंति हिवह्हवं, P रण्णंदुना, P अम्हाण पुणो. 12) P om. पुण, J तमं करेह for इमं करेहि. 13) P एवं for इमं before मा, P एवं for एयं, J पि ण खणणगत्यि. 14) P रश्रेद्र्या, P om. ति, P वसहि, P रहे न चेय गुक्योहयं त. 15) J जीतिस्थाणं. 16) प्रालिनावुओ P पिलयाओउ, J om. एमी, P एत्वं वंप्पाए, P दिमाविमाए मोरच्छलीए रण्णंदुन्तुले. 17) प्रका गण्णंदुदुंतरीर कुन्हीए, P गण्यंदुर, P जीव्यणं संपत्तो. 18) प्रतश्चे for नत्तो, P अणेयरं संपरमंदरी, P परियंदिय, P सत्रसरणवियरणाः 19) प्र वृद्धी, P om. य. 20) प्र जीवातीए पदत्ये, P नहाविद्यमिवह भवियः, प्राणितव्वताए य हेहाँ, P ईहाप्ह्यवम्यणं. 21) प्रकरमाणस्स, P om. ति, प्र om. तस्म. 22) प्रकामच्योवं, प्र संजीतो, P संज्ञाओ, प्र जीतिसंशो, P om. एस, प्र om. कि. 23) P जेण दोवो वि. 24) प्राणिति, P सगासं. 25) P बहुनाण, P om. य before ममं. 26) P खंडिति, P विव वृरं कुगवीणु. 27) P सए for एस, P om. one भो, प्र महासत्ता P महासत्ती. 28) P रण्यंदुरा, P adds निट्या before णिवाण, P रण्णंदुरुराणेण. 30) P एत्थंतरेण, P सम्मिद्दिरी, P adds च before बंधह. 31) P सम्मिद्दिरी, J तेतिति for वेरेह, P वंर्यंति, P वा for य.

ा सम्मत्तिम उ ल हे ठह्याई णरय-तिरिय-दाराई। जह य ण सम्मत्त-जढो सहव ण बढ़ाउओ पुष्वि॥

ता हिमिणा देवत्तणिम बहुमाणेण सम्मत्ते बिमिठणं भाउथं तिरियत्ते बढ़ं' ति। भणियं च तियसवहणा 'भगवं, कहं पुण असंपर्य एस सिद्धिं पाविहि' ति। भणियं च भगवया। 'इओ एस गंत्णं अत्तणो वणत्यलीए वश्वतो चिंतिहिइ हियए। 3 'महो दुरंतो संसारो, चलाई चित्ताइं, चंचला इंदिय-तुरंगमा, विसमा कम्म-गईं, ण सुंदरं णियाण-सहं, अहमा उंदुर-जोणी, बुल्लहं जिणवर-मग्गं, ता वरं एत्थ णमोक्कार-सणाहो मरिऊण जत्थ विरहं पाविमि तत्थ जाओं ति चिंतयंतो तिम चेय अधिलह देसे भत्तं पद्धाइक्चिय एयं चिय मह वयणं संसारस्म दुगात्तणं च चिंतयंतो णमोक्कार-परो य ॥ अधिलह हिता तत्थ विसे चिहंतस्स रण्णुंदुर-सुंदरीओ सामाय-तंदुल-कोहवाइए य पुरओ णिमेंति। तओ चिंतिहिइ। 'भो भो जीव दुरंत-पंत-लक्खण, एत्तियं कालं भाहारयंतेण को विसेसो तए संपाविभो। संपर्य पुण भत्त-परिश्वाएण तं पावसु जं संसार-तरंडयं ति चिंतयंतो तत्तो-हुत्तं ईसिं पि ण पुलप्इ। एयारिसं तं दहुण ताओ रण्णुंदुर-सुंदरीओ चिंतिहिंति। भ 'भहो, केण वि कारणंतरेण अम्हाणं एस साम-सुंदरंगो कोविभो होहिइ। ता दे प्रसाएमो' ति चिंतयंतीओ अल्लीणाओ। तभो का वि उत्तिमंत कंबुयह, अण्णा मंसु-केलं दीहरे मंठवेइ, अण्णा रिक्खाओ अवणह, अण्णा अंगं परिमुसइ। एवं च

णरश्रोद्यारं तुहमे तुहमे सम्गमलाओ पुरिसस्स । संमार-दुक्ख-मूलं अवेह पुत्तीउ धुत्तीओ ॥
ति मण्णमाणो ण ताहिं खोहिजिहि ति । तश्रो तथ्य तहुए दियदे खुद्दा-मोन्धिय-सरीरो मरिऊण मिहिलाए णयरीए मिहिलस्स
16 रण्णो महादेवीए चित्तणामाए कुन्छीए ग्रह्मत्ताए उच्चिजिहिह् । ग्रह्मत्थेण य नेण देवीए मित्त-भावो सन्व-सत्ताणं उचीर्रं 16
भविस्सह । नेण से जायस्स मित्तकुमारो ति णामं कीरिहिह् । एवं च परिवङ्गमाणो कोनुहली बालो कुकुड-मञ्चडए
पमु-मंबर-कुरंग-घोरह्येहिं बंधण-बंधण्हिं कीलिहि ति । एवं च कीलंतस्स श्रष्ट वरिसाई पुण्णाई । समागश्रो वासारत्तो ।
18 श्रवि य,

गर्जाति घणा णर्ज्ञाति बरहिणो विज्जुला वलवलेइ । रुक्सम्मे य बलाया पहिया य घरेसु वर्ज्ञाति ॥ जुप्पंति णंगलाई भर्जात पवात्रो वियसण् कुडभो । वामारत्तो पत्तो गामेसु घराई छर्जाति ॥

21 पुरिसे य वात्मारत्त-समण् णिग्मओ सो रायउनो मित्तकुमारो णयर-बाहिरुहेसं। कीलंतो तेहिं सउण-सावय-गणेहिं बंधण-21 बढ़ेहिं अच्छिहिइ। तेण य पण्सेण ओहिणाणी साहृ विबिह्द । वोलेंतो बेय सो पेच्छिऊण उवओगं दाहिइ चिंतेहिइ य 'अहो, किरिसा उण रायउत्तस्स पयई, ता किं पुण एत्थ कारणे' ति। उवउत्तो ओहिणाणेणं पेच्छिहिइ से ताराचंद-साहु-रूवं, 24 पुणो जोइस-देवो, पुणो रण्णुंदुरओ, तओ एत्थ समुप्पण्णो' ति। जाणियं च साहुणा जहा एसो पिडवुज्झइ ति चिंतयंतो 24 भाणिहिइ। 'अवि य,

भो साह देवो वि य रण्णुंदुरओ सि किं ण सुमरामि । णिय-जोणि-वास-तुट्टो जेण कयस्थेसि तं जीवे ॥'

27 तं च मोऊण चिंतिहिंह कुमारो 'अहो, किं पुण इमेणं मुणिणा अहं भणिओ, साह देवो रण्णुंदुरओ' ति । ता सुय-पुष्वं पिव 27 मंतियं णेण । एवं च ईहापूहा-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स तहाविह-कम्मोवसमेणं जाई-सरणं से उवविज्ञिहि । णाहिइ य जहा अहं सो ताराचंदो साह जाओ, पुण देवो, तत्तो वि तिरएसु रण्णुंदुरो जाओ ति, तम्हा मओ णमोक्कारेण इहागओ 30 ति । तं च जाणिऊण चिंतिहिइ । 'अहो, घिरत्थु संसार-वासस्स । कुच्छिओ एस जीवो ज महा-दुक्ख-परंपरेण कह-कह वि 30 पाविऊण दुल्लई जिणवर-मग्गं पमाओ कीरइ ति । ता सन्वहा संपयं तहा करेमि जहा ण एरिसाई पावेमि । इमस्स चेव मुणिणो सगासे पब्वइ इमाइं तवो-विहाणाई, इमाइं अभिग्गह-विसेसाई, इमा चिरया करेमि' ति चिंतयंतस्स अउध्व-

<sup>2&</sup>gt; P च रियमवश्णा 3> J श for ति, P वितिहि, J om. तियए. 4> P तुरंगा. 5> P दुल्हं, P विरुद्धं 6> P चेय for चिय, P संसारदुमाँ, P om. व. 7> P से चिट्ठं च सारंणंदुरटंदुंग ओ, J कोहवाईए P कोहवायिए, P वितेह. 8> J वंत for पंत, P तिल्लक्ष्मण for लक्ष्मण, J आहारंतेण. 9> P तरंटयंती हुत्तों ते ईसि, P एतारिसं च तं, P रणणंदुर 10> J केणावि, P बालंतरेण, कुवि ओ होही । 11> J उत्तर्गं, P कंदुइय, P कोसे, J अला लिक्खाओं अवणेह अ अला 13> P inter. तृष्ट्ये के तर्अथारं, P मुत्तां ज for पुत्ती उ. 14> P om. ति, P खोहिजद ति, P om. तओ, P महिलाए नयरीए महिरस्स 15> P कुच्छीए गच्मे उववालों।, P om. य, P मन्त्र for राज्य 16> P जाओ for मित्रसह, J adds ति after मित्रसह, P से जोयस्स, P कीरहर, P माणकोज्जहली, J पालो for बालों. 17> P कुरंगमोख्दुरेहि वंवणबद्धेण कीलिं, J ति for ति, P om. च. 19> P विज्जुला चलचलेड 21> P om. य, P गणेणंहि. 22> P om. अच्छिहिड, P य तेणसेण य ओहिं, P विचयह, J वोलेबेय, P om. चेय, J उत्पानोंनं, P दीहीह, J चितेहिदिश P om. चितेहि य 23> J inter. प्याई के रायज्ञत्सस, P पुण तेख, P पेच्छद से. 24> P रणांदुरओं. 26> P रणांदुरणों, J किण्ण P कि दिख. 27> P चितिहीह, P रण्णंदुरतों, P ति for पिव. 28> P से उपपत्त । जाणियं य भेणं जहा अर्थ से तारां, P पुणो, P तिरिएसो रणंदुरों, J ज for मओ. 30> J परंपरे. 31> P संवयतहा, P inter. एरिसाइं केण, J चेश. 32> J स्वासे, J om. तबोविदाणाई इसाइं 33> P समुप्रजिह ति

पृष्यंतरम्मि जं तं भाउय-कम्मं ति तेण संगिहियं । केवल-णाणुप्पत्ती तस्स खओ दो वि जायाहं ॥ एवं च तक्खणं चेय तित्रय-मेत्त-कालाओ अंतगड-केवली होहिइ ति । तेण भणिमो जहा एस भम्हाणं सन्वाण वि पढमं । सिद्धिं विद्यहिइ । भम्हाणं एण दस-वास-लक्खाउयाणं को वच्च ति ।

§ १८४) इमं च रण्णुंदुरक्लाणयं णिसामिऊण सन्वाणं चेय तियसिंद्ण्यमुहाणं सुरासुराणं मणुयाण य महंतं कोउयं समुप्पण्णं । भित्त-बहु-माण-सिणेह-कोउय-णिब्भर-हियएणं सुरिंदेणं आरोविओ णियय-करयत्रं सो रण्णुंदुरो । भणियं च 6 वासवेणं । 'बहो,

तं चिय जणु कयत्थो देवाण वि तं सि वंदणिजो सि । अम्हाण पढम-सिद्धो जिणेण जो तं समाइहो ॥ भो भो पेच्छह देवा एस पभावो जिणिंद-मग्गस्स । तिरिया वि जं सउण्णा सिज्झंति अणंतर-भवेण ॥

9 तेणं चिय बेंति जिणा अह्यं सन्वेस चेय सत्तेस् । जं एरिसा वि जीवा एरिस-जोणी समझीणा ॥' एवं जहा वासवेण तहा य सन्व-संरिदेहिं दणुय-णाहेहि य णरवह-सणुहिं हत्थाहित्यं घेप्यमाणा राय-कुमारभो विय पसंसिका-माणो उववृहिजंतो थिरीकरिजंतो विण्णजंतो परियंदिओ पृहकण पसंसिओ। अहो धण्णो, अहो पुण्णवंतो, अहो कयत्थो, अहो 12 सुरुक्खणो, अहो अम्हाण वि एस संपूर-मणोरहो ति जो अणंतर-जम्मे सिहिं पाविहरू। ण अण्णहा जिणवर-वयणं ति । 12 एयम्मि अवसरे विरद्दयंजलिउडेण पुच्छियं पउमप्पह-द्वेणं। भणियं च णण 'भगवं, अम्हे भग्वा कि अभव्व' ति। भगवया भिगयं 'भन्ता'। पुर्गा देवेण भिगयं 'सुलह बोहिया दुलह बोहिय' ति । भिगयं च भगवया 'किंचि 15 णिमित्तं अंगीकरिय सुलह-बोहिया ण अण्णह' ति । पउमप्पहेण मणियं 'भगवं, कइ-भव-सिद्धिया अम्हे पंच वि जणा' । 15 भगवया भणियं 'इओ चउत्थे भने सिद्धि पाविहह पंच वि तुम्हे' ति । भणियं पउमप्पभेणं 'भगनं, इत्तो चुका कत्य उप्पजिहामो' ति । भगवया भणियं 'इओ तुमं चड्डणं वश्वियउत्तो, पडमवरे। उण रायडत्तो, पडमसारो उण 18 रायध्या, पडमचंडो उण विंझे सीहो, पडमकसरो उण पडमवर-पुत्तो ति । इसे च भणमाणो समृद्रिको भगवं 18 धम्म-तित्थयरो, उवसंघरियं समवसरणं, पविजया दुंदृही, उट्टिओ कलयलो, प्रयष्टी वासवो । विहरिउं च प्रयद्दो भगवं कुमुद-संड-बोहुओ विय पुण्णिमायंदो । अम्हे वि मिलिया, अवरोप्परं संलावं च काउमाढत्ता । एक्सेकं जंपिमो 'भो, 21 णिसुयं तुब्मेहिं जं भगवया आइटुं । तओ एन्थ जाणह किं करणायं सम्मत्त-लंभन्यं' ति । तओ मीनऊण सर्व्वहिं 'अो, अ को वि वाणियउत्तो, अण्णो रायउत्तो, अवरो वर्ण सीहो, अण्णो राय-दृहिय ति । ता सञ्वहा विसंदृलं भाविषयं इसं कजं । ता ण-याणामो कहं पुण बोहि-छाभो अम्हाणं पुण समागमो य होजा' ति । 'ता सब्बहा इमं एत्थ करणायं' ति चितयंतिहिं 24 भणियं । 'अहो पडमकेसर, तुमं भगवया आइहो, 'पच्छा चितिहिसि', ता तए दिव्याए सत्तीए अम्हाणं जत्थ तत्थ गयाणं ३४ सम्मत्तं दायव्यं, ण उण सम्म-स्दरी-वंद्र-तुंग-थण-थल-पेछणा-सहिक्षि परहट्ट-सयल-पुच्य-जंपिएण होयव्यं । तेण भणियं । 'देमि अहं सम्मत्तं, किंतु तुब्भे मह देतस्स वि मिच्छत्तंबहयमणा ण पत्तियायहिह । ता को मण उवाओं कायच्यों नि । 27 तेहिं भणियं । 'सुंदरं संखत्तं, ता एयं पुण एत्य करणीयं । अत्तर्णात्तर्णे रूवाई जं भविस्साई स्यण-मयाई काऊण एकस्मि 7 ठाणे णिक्खिप्पंति । तम्मि य काले ताई दंसिर्जात । ताई दृष्टण क्याई पुष्व-जम्म-सरणं साहिण्णाणण धम्म-पडिवत्ती वा भवेज' ति भणमाणेहिं णिम्मवियाइं अत्तणो रूव-सिरमाई स्यण-पिडरूवयाई। ताई च णिक्खिताई णेऊण वणे जत्थ सीहो 30 **उबव**जिहि ति । तस्स य उविरं महंती मिला दिण्ण ति । तं च काऊण उवगया णियय-विमाणं । तत्थ भोए भंजता 30 जहा-सुद्दं अच्छिउं पयत्ता । तओ कुमार कुवलयचंद, जो सो नाण मञ्झे पउमप्पद्दो देवो सो एकपण चय केरिसो जाओ। अविय,

<sup>1)</sup> P, after तस्स, repeats अडक्बकरणं स्वागसेही etc. to केत्लसाणुपरी गस्स. 2) P on. :, J मेत्तकला(त ) को J om. ति, P एसी for एस. 3) P सहस्माद for लक्ष्याद, J क्षित्र P यहाउ. 5) J कर्यलंति (णे?). 8) P सहावों for प्रमावों, P सवेप. 9) P तेयणं for तेणं, P शहियं. 10) P त्रावेणः for ब्रायोगः, J om. य, P सर्वरः, P हत्याहरवेहिं, P रायकुमारों. 11) P उवगृहिक्षंतों, P om. विण्णकंतों (of J?). J विपित्रविद्योगिं, P प्रसंसिकः 12) P सक्वहा for अने before अम्हाण, P संपुन्न for संपूर, J जिणवयणं. 13) P adds a before अपने, P विरद्य पंजलिं. 14) P अम्हा for सक्वा after भणियं, J om. पुणी देवेण भणियं, J दुल्लदोधिश ति. 15) P अंगित्रति स्ं; P प्रमाप्यमेण, J कतिभव. 16) J वती for इओ, J पाविहित, J तम्हेहिं । P तुन्मे ति ।, J दशे सुक्का P वतु जुना. 17) J उपपाजीहामों, P संपित्राहामों. J इतो for इओ, P om. प्रमारो उण रायउत्तों, P प्रसासारों. 18) P om. उण before विज्ञे सीहो (in P), J प्रमावरस्स पुत्तों, P सणमाणो उविहेशों. 19) P विविह्यित्रं P om. व. J प्रयत्तों। कुमुरं. 20) J adds अगवं after पुणिणमायंदों. 21) प्रसक्ति विद्या कि. 22) P असे रायउत्तों, P दृहिओं ति, J विसंधुर्त. 23) P वा एवं ण-, P om. पुण, P om. ति. 24) P प्रमक्तिसरं, P विवहितः 25) P adds त्राकण before सुंदरी, J त्यलाक्षक्रेत्रणा. 26) J महदिसंतरस मिन्छन्तों, P तं for ता. 27) P om. पुण before एत्थ, P अत्तिणां स्वाई, P om. जं, J भविष्यः 28) P थाणे निक्लमंति, J णिक्सवम्भंति. 29) P वि for ताहं च, P inter. जत्थ and वणे. 30) J विमाणे, P सुंजिता. 31) P प्रमत्यभी.

वियक्तंत-देह-सोहो परियण-परिविज्ञिक्षो सुदीण-मणो । पवणाहको व्व दीवो झित्त ण णाजो किहं पि गओ ॥ वत्तो य चिवजण मणुयाणुपुब्बी-रज्जू-समायद्विको कत्थ उवचण्णो ।

3 \$ १८५ ) इहेव जंबुहीवे भारहे वासे दाहिण-मज्झिम-खंबे चंपा णाम णयरी । सा य करिसा । अवि य, धवल-हर-तुंग-तोरण-कोडि-पढाया-पुरंत-तोहिल्ला । जण-जिबहुद्दाम-रवा णयरी चंप ति णामेणं ॥ तीए णयरीए तुल्लिय-भणवद्द-भण-विह्वो भणदत्तो णाम महासेट्टी । तस्स य घरे घर-लिन्छ व्व लच्छी णामेण महिला । 6 तीए य उपरे पुत्तत्ताए उववण्णो सो पउमप्पमो देवो । जवण्ह य मासाणं बहु-पिंडपुण्णाणं अन्द्रहुमाण य राहंदियाणं 6 सुकुमाल-पाणिपाओ र तुप्पल-दल-भारओ विय दारओ जाओ । तं च दृष्टुण कयं वन्दावण्यं महासेट्टिणा जारिसं पुत्त-रंभस्सुदए ति । कयं च से णामं गुरूहिं अणेय-उवयाइएहिं सागरेण दत्तो ति सागरदत्तो । तओ पंचधाई-परिवुडो 9 कमेण य जोन्वणं संपत्तो । तो जोन्वण-पत्तस्स य ता रूव-भण-विह्व-जाइ-समायार-सीलाणं विणय-कुलाणं दारिया सिरि ॥ व्व रूवेण सिरी णामा उवभोग-सहा एगा दिण्णा गुरूवणेणं । तओ अणेय-णिन्द-बंधु-भिन्ध-परिवारो अच्छिउं पयत्तो । को य से कालो उववण्णो । अवि य,

12 रेहंति हंस-मंडिल-मुत्ताहर्ज-मालिया-बिहूसाओ । आवण्ण-पयहराओ परियण-बहुयाउ व णईओ ॥ 12 रेहंति वर्णे कासा जल्जिम कुमुयाई णहयले मेहा । सत्तच्छयाई रण्णे गामेसु य फुल-णीयाई ॥ एिसे य सरय-काले मत्त-पमत्ते णिबरे जणवए पुण्णमासीए महंते ऊसवे बहुमाणे सो सागरहत्तो सेट्ठिउत्तो णियय-बंधु-णिइ- 15 परियारो णिग्गओ णयरि-कोमुई दट्टूण । एकिम य णयरि-चर्चर णडेण णिचउं पयत्ते । तत्थ इमं पढियं कस्स वि कहणो 15 सुहामियं । अवि य ।

यो घीमान् कुलजः क्षमी विनयवान् धीरः कृतज्ञः कृती, रूपैश्वर्ययुनो दयालुरहाठो दाता श्रुचिः सत्रपः।

18 सद्भोगी दृढसीह्यो मधुरवाक् सत्यवतो नीतिमान् , बन्धृनां निलयो नृजन्म सफलं तस्येह चामुत्र च ॥ 18 तं च वीलंतण नेण सागरदन्तेण णिसुर्य । तओ सुहान्यिय-रसेण भणियं तेण । 'भो भो भरह-धुत्ता, लिहह सायरदत्तं इमिणा सुहासिएण लक्खं दायब्वं' ति । तओ सब्वेहि वि णयरी-रंग-जण-णायरएहिं भणियं । 'श्रहो रसिओ सायरदत्तो, शहो वियहो, 21 सहो दाया, शहो चाई, शहो पत्थावी, शहो महासत्तो' ति । एवं पसंसिए जणेणं, तश्रो एक्टेण भणियं खल-णायरएणं 'सबं 21 चाई वियहो य जह णियय-दुक्खाज्ञियं अत्थे दिण्यं, जह पुण पुब्ब-पुरिसज्जियं ता किं एत्य परदब्वं देंतरस । भणियं च ।

'जो दंइ घण दुह-सय-समित्रयं अत्तणो सुय-बल्लण । सो किर पसंसणिजो इयरो चोरो विय वराओ ॥'

24 एयं च जिसामिजण हसमा गहिं भिजयं सन्बेहिं जिद्ध-बंधविहें। 'सबं सबं संलत्तं' नि भणमा जिहिं पुल्ह्यं तस्स वयणं। 24 § १८६) सायरदत्तो पुण नं च मोजण चिंनिउं समाहत्तो। 'श्रहो, पेच्छ कहं श्रहं हसिओ इमेहिं। किं जुत्तं इमाण मम इसिउं जे। श्रह्मा जिहि, सुंदरं संलत्तं जहां 'जो बाहु-बल-समजियं अत्यं देह सो सत्ताहिओ, जो पुण परकीयं 27 देह सो किं भण्णउ' ति। ता सन्बहा ममं च अत्ताणयं जिथ्य धणं, ता उवहासो चेय श्रहं' नि चित्यंतस्स हियए सहं पिष 27 लगां नस्स। श्राव य,

थेवं पि खुडह हियए अयमाणं मुपुरिसाण विमलाण । वायालाहय-रेणुं पि पेच्छ अधिंछ दुहावेह ॥ ६० तह वि नेण महत्यत्तणेण ण पयडियं । आगओ वरं, विरङ्या सेजा, उवगओ तिमा उवविद्वो, लिक्ख्मी य सिरीए ३० इंगियायार-कुसलाए जहा किंचि उव्विग्गो विय लक्खीयइ एसो । लखु-पणय-पसराए य भणिओ तीए 'अज तुमं दुम्मणो विय लक्खीयसि' । तेण य आगार-संवरणं करेंतेण भणियं 'ण-इंचि, केवलं सरय-पोण्णिमा-महूसवं पेच्छमाणस्स परिस्समो

<sup>1)</sup> ए न्सोंसो, ए परिवर्णज की. 2) ए om यू, उ नाइका, ए राजसमा . 3) उ जंबूही के, ए नगरी, ए केरिसी. 4) ए तारणुकोडियदागा - ए हैं हामरया . 5) ए om. महा, ए om. यू. 6) ए तीय उपरे, उ उचरे, ए नवण्तं मासाणं, ए पुण्णाई अहु माई राइंदियार सुकु . 7) उ om. दुछ, ए adds च after क्यं, ए महसेहिणा . 8) उ पुत्तरंभनुअए ए पुत्तरंसुदए, उ om. क्यं च से etc. to सागर्दत्ती ए अववाहण्लं सागर्दती क्ति, ए पंचधावी . 9) उ नभी for तो, उ अर for जाइ ए जाई, उ राणिय for विषय, ए दारियं . 10) उ उपभोगन्हाइ य दिल्ला, ए om. अणेय, ए निबह्न for णिड, ए बोलो for तो य से कालो. 12) ए विभूसाओ, ए परिणय for परियण . 13) ए फुल्डिया निवा ॥, ए om. य सरवकाले etc. to णिग्मओ णयरि . 15) ए नयरचचरे . 17) ए कुल्ड्स for जुल्जः, ए om. कृत्सः, ए इत्येश्वर्यं , ए सम्रपः सङ्घान . 18) ए तस्येश्वर्यं च चमुन . 19) ए बोलंतेण, ए om. तेण ए सायरदत्तील, ए adds च after भणियं, उ भरह उत्ता, उ मायरयत्ते . 20) ए सब्वेह नयरि, उ सागरदत्ती . 21) उ दाता, ए repeats अही before ग्रहासती, ए जिलाणं for जिलंग, ए तओ भणिय एकेण नायरएणं . 22) ए om. यू, उभणिअन्वं । जो . 23) ए इव for विय . 24) ए एवं च निमामिकण्ड, ए ति for second सुकं . 25) ए सागरदत्ती उण, उ om. च (later struck off), ए द्रांसओ for हिसे औ, ए अम्हाणं for इमाण . 26) ए परिकरं . 27) ए कि न भन्न उ उ वेतिय, ए हियसछं . 29) ए वा शेलाह्य, उ दुवावेह . 31) उ किपि for किचि, उ लक्कीयति ए लिक्खयति । तीय, ए हमाणा विय . 32) ए अगारससंवर्णं, ए न किचि, ए क्रवेड आसि before महुसवं .

18

24

27

गाओ, णिवजािम' ति भणमाणो णिवण्णो । तत्थ य अलिय-पसुत्तो किं किं पि विंतयंतो चिट्टइ ताव सिरी पसुत्ता । 1 सुपसुत्तं च तं णाऊण सिणियं समुद्विओ । गहियं च एकं साडयं, फालियं च । एकं णियंसियं, दुइयं कंटे णिब इं । 3 गहियं च खिया-खंडलयं । वासहर-दारे आलिहिया इमा गाहुिल्या । अबि य,

संवच्छर-मेत्तेणं जह ण समजेमि सत्त कोडीओ। ता जिल्हेंघण-जालाउलम्म जलणम्म पविसामि॥ त्ति लिहिऊण णिगाओ वास-घराओ। उवगओ णयर-णिड्सणं। णिगाओ तेण, गंतुं पयत्तो दक्खिणं दिसिवहं। तं च 6 केरिसं। अवि य,

बहु-रयणायर-क्रिजो सुरूव-वियरंत-दिव्व-जुवइ-जणो । विबुह्यण-समाइण्णो सग्गो इव दिक्खणो सहह ॥
तं च तारिसं दिक्खणावहं अवगाहेतो मंपत्तो दिक्खण-समुद्द-तीर-संसियं जयसिरि-णामं महाणयि । जा य कइसिया । कंचण॥ घडिय-पायार-कंची-कलाव-रेहिरा, बहु-रयणालंकारिया, मुत्ताहार-सोहिया, संख-यलय-सणाहा, दिव्व-मउय-सण्ह-णियसण- ॥
मळय-रस-विलेबण-णाणा-विहुल्लाव-वेयिद्ध-मणोहरा, चार-दियवर-रेहिर-कप्प्र-प्र-प्रति-परिमल-सुयंध-ध्व-मघमघेतुग्गारकक्कोलय-जाइफल-लवंग-सुयंध-समाणिय-तंबोल व्य णजह वासय-सज्जा विय पणइणि महासमुद्द-णायग-गहिय ति । अवि य,

2 विरह्य-स्यणाहरणा विलंत्रणा-रहय-सुरहि-तंबोला । उयहि-दह्यं पडिच्छ्य् वासय-सज्जा पणङ्णि व्व ॥ ६ १८७) तीय य महाणयरीणु बाह्यिस्हेसं एक्कम्मि जुण्णुज्जाणे रत्तासोयस्स हेट्ठा दूर-पह-सम-किलंतो णिसण्णो सो वाणियउत्तो । किं च चिंतिउं पयत्तो । भवि य,

15 किं मयर-मच्छ-कच्छव-हिल्लर-वीई-तरंग-भंगिल्ले । उयिहिम्मि जाणवत्तं छोद्भ्यं ताव वश्वामि ॥ किं वा णिदय-असि-पहर-दारियारोस-कुंभवीढाए । आरुहिउं कुंजर-मंडलीएँ गेण्हे बला लच्छि ॥ किं वा पर्यड-भुय-सिहर-वच्छ-णिच्छल्लणा-रुहिर-पंकं । अर्ज चिय अजाए दिमि बल्लिं मंस-खंडेहिं ॥

किं वा राई-दियदं अबहित्थय-सयल-संस-वावारो । जा पायालं पत्तो सणामि ता रोहणं चेय ॥ किं वा गिरिवर-कुहरे खत्तं खणिऊण मेलिउं जोण् । अबहित्थय-सेस-भंभा धाउन्वायं च ता धर्मिमो ॥ इय हियउच्छाइ-रसो अवस्स-कायन्व-दिण्ण-संकष्पो । जावच्छइ विणय-सुभी किं कायन्वं ति संमुद्धो ॥

21 एवं च अच्छमाणेण दिहो एकस्स मारहर-पायवस्य पसरिजो पायओ । तं च दहूण सुमरिजो आहणव-सिक्खिओ खण्ण- 21 वाओ । अहो, एवं भणियं खण्णवाए ।

मोत्तृण खीर-रुक्ते जह अण्ण-दुमस्स पायओ होह । जाणेजासु तत्थत्थो अश्वि महंतो व्व थोओ व्व ॥ 24 ता अवस्सं अत्थेत्थ किंचि । ण इमं अकारणं । जेण अणियं धुवं बिल्ल-पलासयो । कित्तियं पुण होज अत्थो । तणुयम्मि होइ थोवं थूलम्मि य पादवं बहुं अत्थे । रयणीणु जल-समाणे बहुयं थोवं तु उम्हाले ॥ ता थूलो एस पादवो, बहुओ अत्थो । ता किं कणयं किं वा स्ययं किं वा स्यणि त्ति । हूं,

27 विद्धिम्म एइ रत्तं जह पाए तो भयेज रयणाई । अह छीरं तो रययं अह पीयं तो भये कणयं ॥ क-दृरे पुण होजा अन्यो ।

जेत्तिय-मेत्तो उचिरं तेत्तिय-मेत्तेण हेटुओ होइ । ण-याणियइ तं दृब्वं पात्रीर्याद एम ण व ति ॥ , जह उचिरं सो तणुओ हेट्टे उण होइ पिहुल-पश्चिटो । ता जाणसु तं पत्तं तणुण उण तं ण होजा हि ॥ ता ण दूरे, दं खणामि, देवं णमामो त्ति । 'णमो इंदस्स, णमो धरणिंदस्म, णमो धणयस्म, णमो धणपालस्म' ति । तं, पढमाणेण खयं पणुमं । दिट्टो य णिही । दं गेण्हामि जाव वाया । अति य,

1 ) J adds (on the margin) य before सिर्ग, १ पन्ता पमत्ता पनती न ने भ नाकणः 2) म समुत्रहिक्षो, म साधियं P om. दुइयं - 3 > P च खंडिया स्वीडया सीडियं, P डाई व विशिद्या - 4 > F आिया - 5 ) P नियय for वास, P नगर्निङ्काण, P adds च after पनतो. 7) म नुरूप, P सवाम्योः 8) म तौर, P संबर्ध, म सवार for सहा, P । याम जाय करसियं । 9) P पार for पायार, प्रदेहिर, प्र "लकारिय, प्रसोहिय, प्रभणाट, प्र पत्रज for माउय, P नियंसणः 10> प्रमणोहर, प्रदेहिरं, P मुर्वत्रभूत, P om. सप. 11) P केबोलय, J adds संग before ्रवंत्र, J सनानिय P संपानिय, J तंत्रील च P तंत्रीलं प, र वासवसञ्जा । वासवसञ्जे विभवणवर्गन, र णायनह ति । सावगरियत्ति । 12) र रहित for रह्यः | 13) १ नेनुज्जाणे, १ हेट्ठेर 14) P किंचि चिंतिउं 15) Pकच्छल, P वीची, उनामाई P निमीलो, P उनहिम, P छोहूर्ण 16) P आरुदियं, P बलावली !! 17) P प्यर्डी for प्यंट, P निच्छमा, P अजाए देमि, P माम for मंस. 18) J inter. सेस and सयल, P जी for जा. 19) म खेतं for मत्तं. 20) म अन्यस्म, म कायन्य रित संमूरो. 21) म om. च, म सालुर, म rapeats पायवस्स पसरिओ, P पार्ओ, P अहिणाच, P खण्णवओं 22) P एत्ता for अही, उ खण्णवाते । अबि य P खंनुवाए गोत्तुणः 23) उ पातओ, P पाइओ, P थोब्यः 24) P वायस्पं, प्र पिछालासुयोः म विद्ययंत्रासाया, प्र १ अस्यिः 25) P थोर्य, प्र पाइये P पाययं, उरवणीय जळणमाणे, उथों अं 26) ए पायवों, उकिं वा for ता किं, ए हुं. 27) उ पाने एपाने, ए अलह for अह, उपीने 28) १ दूरे उण हो ज, गंजिति कि अत्योः 29) म जिल्लिमेनो १ जेत्तियमेचे, गर्नात्त्वयै, गण वाणीः ति पात्रीयदि, १ दब्वं पावियांमगाइ तं दर्व्यं न या व कि 30) म हेट्टो, P जद for उण, Pom. तं, P ओयणं for उण, म तज्ज. 31) P om. दे खणामि, Jom. देवं णमायो ति, J णंडस्म for इंद्रस P धमयपालस्य for धणयस्य णमा धणपालस्स, उपने for ते. 32) P पढमाए खर्य, J om. य.

ग्री जह वि तए उवलदा रिक्खिजइ चक्कविटिणा एसा । गेण्डसु य भंड-मोलं थोयं चिय अंजली-मेत्तं ॥ ६ १८८) एवं च सोऊण गहिया एका अंजली रूबयाणं । णिही वि झत्ति पायाले अहंसणं गन्नो । णिबहं च जेण कंठ-🥫 🎖 कप्पडे तं पुरुषयं । तओ चिंतियं विणयउत्तेण । 'भहो, पेच्छ चवलत्तणं देग्वस्स । भवि यः दाऊण ण दिण्णं चिय पुणो वि दाऊण कीस अक्खितं । महिला-हियय-गई विय देव्व-गई सव्वहा चवला ॥' तहा वि कयमणेण भंड-मोलं । इमेणं चेय समजिउं समत्यो हं सत्त-कोडीओ । अवि य, एएणं चेय अहं णट्ट-दरिद्दं कुछं अह करेजा । विवरीय-सील-चरित्रो जह देव्वो होज मज्झत्थो ॥ चिंतयंतो पविद्रो तिम्म महाणयरी-विविण-मगाम्मि । तत्थ य वोलंनेण दिहो एक्किम्म आमणिम्म वाणियओ परिणय-वओ मिक मह्वो उज्य-सीलो । नओ दहण चिंतयं । 'गुस साहु-विणओ परिणओ य दीसह । इमस्स विस्ससर्णायस्स सम-9 हियामि' ति । उवगओ तस्स समीवं । भिणयं च णेण 'ताय, पायवडणं' । तेण वि 'पुत्त, दीहाऊ होहि'ति । तेणं दिण्णं १ भासणं णिसण्णो य । तम्मि णयरे तम्मि द्यद्दम्मि महूसवो । तओ बहुओ जणो एइ, ण य सो परिणय-वओ जरा-जुण्ण-जजर-गत्तो ताण दाउं वि पारेइ। तं च जण-मंघर्टं दहण भणियं इमिणा 'ताय, तुमं अहिंभतरामो णाणिहि जं भंडं भहं 12 दाहामि जणस्य'। भणमाणो दाउं पयत्तो । तओ एस<sup>\*</sup> खिष्पं देह ति तं चेय आवर्ण सन्त्रो जणो संपत्तो, खणेण य <sup>12</sup> पेसिओ लेण अमूढ-लक्लेण। जाव थोव-बेला ताव विक्रीयाई भंडाई, महंती लाभो जाओ। विणिएण चिंतियं। 'महो, पुण्णवंतौ एस दारओ, सुंदरं होइ जड़ अम्ह घरं वच्चइ' ति चिंतयंतेण भणियं । 'भो भो दीहाऊ, तुमं कश्रो आगओ'। 15 तेण भिषयं 'ताय, चंपापुरीओ' ! तेण भिषयं 'कस्सेत्थ पाहणओ' । तेण भिषयं 'सज्जणार्ण ' । थेरण भिषयं 'अहो, अम्हे 15 कीय सज्जणा ण होमों'। तेण भगियं 'तुमं चेय सज्जणो, को अण्णों' ति । तओ तेण विणएण तालियं मामणं, पयद्दो घरं, उदगओ संपत्तो तथ्य य । तथ्य णियय-पुत्तस्य व कयं णण सयलं कायव्यं ति । पुणो अवभिगय-महिय-उव्वत्तिय-मज्जिय-<sup>1९</sup> जिमिय-बिलित-परिहियस्स सृह-णियण्णस्य उवट्टाविया अहिणबुब्भिजमाण-प्रशेहर-भरा णिस्मल-सुह-मियंक-पसरमाण- <sup>18</sup> कवोल-कंनि-चंदिमा विसदृमाण-कुवलय-दल-णयणा सन्वहा कुसुमबाण-पिय-पणङ्गि न्व तस्स पुरक्षो विणएण शियय-दुहिय ति । भणिओ य लेण थेरेण 'पुत्त, मह जामाओं तुमं होहि' नि । भणियं च णण 'ताय, अम्हं वयं कुछं गुणा सत्तं वा

क्षेत्रण णजह कुळं कुळण मीळ तहा य मीळण। णर्जात गुणा तेहि मि णजह ससं पि पुरिसाण॥
ता तुह विभय-क्ष्येहिं चेय सिट्ठी अग्ह सीळ-सत्तांह-गुण-जित्थारो। सब्बहा एसा तुन्तं मण समिष्पय' सि। तेण भणियं।
24 'ताय, अध्य भणियव्यं। अहं पिउत्राओं णीहिंगओं केण वि कारणण। ता जह तं मह णिष्फणणं, तओं जं तुमं भणिहिंसि 24 तं सब्बं काहामि। अहं मं विय णिथ ता जलणं मह सरणं ति। एवं सब्भावे साहिए मा पिडवंधं कारेह'। तेण भणियं 'एवं वविधए किं तुह मण कायव्यं'। तेण भणियं 'एपं मह कायव्यं। पर-तीर-गामुयं हमिणा भंड-मोहिण भंडं गहियव्वं,
27 जाणवत्ताहं च भंडेयव्वाहं, पर-तीरं मण् गंतव्यं ति। तेण भणियं 'एपं होड' सि। तओ तिहयहं चेय घेतुमारद्वाहं पर-तीर- 27 जोग्नाहं भंडाहं। कमेण य संगहियं भंडं। सिज्ञियं जाणवत्तं, गणियं दियहं, ठावियं स्तर्भं, प्यदिया णिज्ञामया, गहिया आडियत्तिया, संगहियं पाणीयं, वसीक्यं धण्णं। सब्बहा,

ाण जाव जाणह ताव णियय-दुहियं समप्पेह तुरुभे'। भणियं च थेरेणं 'किं तए ण सुयं कहिं चि पढिजंतं । अवि य,

30 तिहि-करणिम्म पसन्य पसत्य णक्लत्त-लग्ग-जोयिम्म । सिय-चंदण-वास-धरो आरूढो जाणवत्तिम ॥ 30 \$ 100 ) तत्य य से आरुदंतस्स पह्याइं पढहयाइं, पबाइयाइं संखाइं, पिटंयं वैभणेहिं, जय-जय-कारियं पणइयणेण।
तभो दिस्खिजण दक्खणिको, पूइजण समुद्दंवं, अभिवाइजण विणयं, जोकारिजण गुरुयणं कय-मंगल-णमोकारो पयद्दो ।
33 तभो चालियाइं अवलुयाइं, पूरिभो सेयवडो, पयटं पवहणं, लहो अणुकूलो पवणो, ढोइभो णइ-मुद्दिम पिडओ समुद्दे । 33

<sup>1)</sup> उँजद रक्सवर्ष्टियों, P अंत समित 2) P एका अंगुली रवणाणं, P adds a before इस्ति, P om. from कंठकपाटे सं पुट्टव्यं etc. to समीवं । भियायं च लेणा। (in line 9). 9) उ दीहाउजी, P adds अणियं तेण, after होदि सि. 10) P निसणणी य । सं मिसणजी य । संमिय व पर्र संगिय दियहे महस्यों, P जुरजुल 11) P तेणे for नाणं, P om. दि, P जणमहं धटं, J अव्यंतराओं णीणि (१). 12) P आयणं for आयणं, J om. य. 13) P पेसिओडणेण, P ताव चिकीयाटं, P लोभो for लाभो 14) P संदर, J om. ति, P केत for कओं. 15) P om. ताय चंपापुरीओं । तेण भणियं, J om. अहों, 16) P आवणं for आमणं. 17) P om. तत्थ य, J adds a before णियय, P निवयपुत्तम्म नाण्येण क्यं स्थाउं, J om. ति, P om. महिय. 18) J om. सहलीमिसणास्स, P उवहचिया, P प भोहरभारा. 19) P कुअसमाउहवाण, J दुन्निआ. 20) J om. ति, P भणिओडणेण, P जामाओं (३) ओ तुम होहि, J होतित्ते, J तेण for लेण, P अम्ह, P गणा for सुमा. 21) P पिडजंतं. 22) J सीलंगं for सिलेण, P तेर्हि मि भिज्जर. 23) J दिहो P सिद्धा for सिहो, P वित्यरों 24) P नीओ for णीइरिओ, P केणानि, P om. ता, P निव्यंत्र, J भणीहिसि. 25) P कारेहि ।, P एवं वित्यंत्र 26) P गामिथं इमिणी. 27) P व ताडेयब्वाइं. 28) J om. भंडाई, J महियं for गणियं, P om. गहिया. 29) P आडमित्या. 30) P जोगा for लगा. 31) P om. य, P पहहाई, J कारियं, P पण्ड्यणेण. 32) P विणय. 33) P आवह्याइं, P अणुकूलओं, P पडिसमुदे.

। ताव य गंतुं पयत्तं पवहणं अणेय-मच्छ-कच्छह्-मगर-करि-संघट्ट-भिजामाण-वीई-तरंग-रंगत-विहुम-किसलए समुद्द-मज्झिम्म । <sup>1</sup> थोएणं चेय कालेण संपत्तं जवण-दीवे तं जाणवत्तं, लग्गं कूले, उत्तारियाई भेडाई, दिण्णं सुंकं । विणिवट्टियं जिहिन्छिएण 3 लाहेण गहियं पडिभंडं । तं च केतियं । अवि य,

मरगय-मणि-मोत्तिय-कणय-रूप्प-संघाय-गिंक्ष्मणं बहुयं । गण्णेण गणिजंतं अहियाओ सत्त-कोडीओ ॥ तओ तुट्टो सायरदत्तो । 'अहो, जह देवस्स रोयइ, तओ प्रिय-पइण्णो विय अहं जाओ' ति चिल्लओ य तीर-हुत्तं । तत्थ य ७ चाल्लियाई जाणवत्ताई, संयत्ताई समुद्दमन्श्र-देसिम । तत्थ य पंजर-पुरिसेण उत्तर-दिसाए दिट्टे एकं सुप्प-पमाणं ७ कज्जल-कसिणं मेह-पडलं । तं च दट्टण भणियमणण । 'एयं मेह-खंडं सम्बद्दा ण सुंदरं । अवि य ।

कजाल-तमाल-सामं लहुयं काउणे परिहवावडियं । वर्डुतं देह भयं पत्तिय-कण्हाहि-पोयं व ॥ ॥ ता लंबेह लंबले, मउलह सेयवर्ड, ठएह भंडं, थिरीकरेह जाणवत्तं । अण्णहा विणट्ठा तुब्मे' ति । ताव तं केरिसं जायं ति । ॥ अवि य,

अंघारिय-दिसियकं विजुज्जल-विलसमाण-घण-सदं। मुसल-सम-वारि-घारं कुविय-कर्यतं व काल-घणं॥ 12 तं च तहा वरिसमाणं दहण आउलीहूया वणिया। खणण य किं जायं जाणवत्तस्स। अवि य,

गुरु-भंड-भार-गर्य उचिर विरसंत-मेह-जल-भिर्य । बुण्ण-विमण्ण-परियणं झित णिबुहूं समुद्दिम ॥
तत्थ य यो एको वाणिय-पुत्तो कह-कह वि तुंग-तरंगावडणुक्वोहं करेमाणो विरिक्क-तेल्ल-कुरुंठीण लग्गो । तत्थ य वलगो

15 हीरमाणो मच्छेहिं, हम्मंतो मयरेहिं, उल्लिह्जिमाणो कुम्म-णक्वेहिं, विलुल्जिमाणो संखउलंहिं, भण्णिजमाणो कुंभीरएहिं, 15
फालिजमाणो सिंसुमारेहिं, भिजंगो जल-किर-दंत-मुसलेहिं, कह-कह वि जीविय-मेत्तो पंचिहें अहोरतेहिं चंददीवं णाम दीवं
तत्थ लग्गो । तथ कहं कहं पि उत्तिण्णो । पुणो मुच्छा-विणिमीलंत-लोयणो णिसण्णो एकस्य तीर-पायवस्य अधे समासत्थो ।

18 तभो उद्राह्नया हमस्स छुहा । जा य केरिसा । अवि य ।

विण्णाण-रूव-पोरुस-कुल-धण-मञ्जुत्तणे वि जे पुरिसा । ने वि करेह् खोणे खलयण-सम-सोयणिज्ञयरे ॥

\$ 990) तओ तारिसाए खुहाए परिगओ समुहिओ तीर-तरुवर-तलाओ, परिभक्तिंड समाहत्तो तिम्म चंदर्शवे । 21 केरिसे । अवि य,

बउलेला-वण-सुद्दण् णिम्मल-कप्पूर-पूर-पसरम्मि । अवहसिय-णंदणा किंगरा वि गार्थान संनुद्धा ॥ वच्छच्छाओच्छद्दण् छप्पय-भर-भीमर-सउण-पउरम्मि । कय-कोउया वि रविणो भूमि किरणा ण पार्वान ॥

24 तिम्म य नारिसे चंद्हीं वे णारंग-फणस-माउलुंग-पमुहाई भक्खाई फलाई। तक्षी तं च साहिष्ठिण कय-पाणाहुई वियसंत- 24 कोउमी तिम्म चेय वियरिउ पयत्ती। भम्माणण य दिई एकस्मि पण्मे बहु-चंदण-वण्ण-एला-ल्यंग-ल्याहरयं। तं च दहूण बाबद-कोउमी मंपत्ती तमुेमं, जाव सहसा णिसुभी सही कम्स वि। तं च योजण चिंतिउ पयत्ती। 'अहो, यहो विय 27 सुणीयह। कस्स उण होहिइ नि। जहा फुडक्करालावो तहा कस्य वि माणुमस्य ण निरियस्स। ता किं पुरिसस्स किं वा 27 महिलाए। तं पि जाणियं, लिल्य-महुरक्करालावत्त्रीण णायं जहा महिलाए ण उण पुरिसस्स। ता किं कुमारिए बाउ पोढाए। तं पि णायं, सलजा-महुर-पिको सण्ह-सुकुमारत्त्रीण बहो कुमारीए ण उण पोढाए। ता करथेत्य अरण्णस्म 30 माणुस-संभवो, विलेसभो बाला-अवलाए नि। अहवा अहं चिय कर्याय्य संपत्ती। सन्वहा,

जं ण कहामु वि सुब्बइ सुविशे वि ण दीसए ण हिययम्मि । पर-तित्त-तरगएणं तं चिय देखेण संघितयं ॥' चितयंत्रण णिरूवियं जाव दिट्टा कर्याल-यंभ-णिडरूंब-अंतरण रत्तासीयस्स िट्टे अप्पडिरूव-दंसणी सुरूवा का वि कण्णया 33 वणदेवया विय कंठ-दिण्ण लया पासा । पुणो वि भणियमणाए । अवि य ।

<sup>1 &</sup>gt; मथर, प्रयास for रंगंत. 2 > प्र दीवे P दीवं, P adds यूलियाई before दिण्ण, P om. विणियद्वियं etc. to अवि यू 4 > P विधाय for मन्मसमिति स्प्रसम्प्रक्ष्यम्थाय. 5 > P om. तृष्ट्वी, P पूर्विद्वण्णे वि अर्ड, P om. यू before तीर. 6 > P om. मज्य, P पंत्रयपुरिसेण, P मुख्याणंग. 7 > P खंडे for प्रकृत, P विभिय्वण्णे. 8 > P राणं for नामं, प्र प्रृतं, P किण्डाहि, प्र वंश्रम्य for पोयं य 9 > P भाउलेड सम्बद्धे, P तृर्गं for नाम, P om. ति. 11 > P विज्ञुल, P सह for घणसहं, P om. सुमल. 12 > P repeate चित्रया, P om य after नृष्णेण. 13 > प्रपूर्ण for चुण्णे. 14 > P om. य after तृष्णेण स्वर्तो, P तुग्न दण्येलीले, P कुरंटीए. 15 > P दरमाणी मन्द्रहि, प्रवितिष्ठणाणो 16 > प्रसित्रपारिह, P जलकरेहि कह, P पंचेहि, P चंद्रवियं, प्रणाविद्यां केरिसी. 17 > P adds य after तृत्य, P पुण्णो, P जही for अर्थ 18 > प्रवहाय्या. 19 > P मोयणिकारपरे. 20 > P विभि विद्यां केरिसी. 22 > प्र उवलेला P नृज्ञलेला, P कुर्ण्यां केप के 18 > प्रवहाय्या. 19 > P मोयणिकारपरे. 20 > P विद्यां केरिसी. 22 > प्रवलेला P नृज्ञलेला, P कुर्ण्यां केप केप विद्यां केरिसी. 23 > P वत्यन्ला, P पाविति. 24 > P विद्यां केरिया केरियाय, P किल्वायाई, P वे च आहारिकल, P विश्रमंनियत्वेय. 25 > P मणमाणेण यहिदिद्व एक्सीए एक्सी, प्र बहुं प्रवंग किल विवर्ण 26 > P adds व after जान, P सुपूही for सुद्दी विवर 27 > प्रजीयदि P मणियह, P होहुइ, प्र विवर्ण विद्यां केरिण कहा, P om. जा, P त्राभी for ति विद्रां केरिण काणण किला विवर्ण केरियाय, प्र काणा काल. 30 > प्र विवर्ण विवर्ण वित्र विवर्ण विवर्ण

15

1 'भो भो वणदेवीओ तुब्से वि य सुणह एत्य रण्णिमा। अण्णिमा वि मह जम्मंतरिमा मा प्रिसं होजा।' ति भणंतीप् पिक्खतो अप्पा। प्रिओ पासओ, णिरुदं णीसासं। अग्ववियं पार्ट, णिग्गयं वयणेण फेणं, णीहरियाई अच्छियाई, उसंकुह्यं धमणि-जालं, सिढिलियाई अंगाई। एत्यंतरिमा तेण विणयउत्तेण सहसा पहाविद्यण तोडियं लया-पामं। णिवडिया उधरणियले। दिण्णो पड-वाडा। अहिणव-चंदण-किसलय-रसेण विलित्तं वच्छयलं। संवाहिओ केटो। सट्टाणं गयाई अच्छियाई। उससियं हियप्णं। पुलह्यं णयणेहिं। लद्ध-सण्णाप् दिट्टो णाप् य विणयउत्तो। तं च दट्टण लजा-सज्झस- वसावणय-सहयंदा उत्तरिज्यं संजमिउमाढता। भणिया य णेण।

'किं तं वस्मह-पिय-पणहणी सि किं होजा का वि वण-लच्छी। दे साह सुयणु किं वा साहसमिणमो समाढत्तं॥' तीए भणियं दीहुण्हमूससिऊणं।

'णाहं हो होमि रई ण य वणलच्छी ण यावि सुर-विलया। केण वि वुत्तंतेणं पृथ्य वणे माणुसी पत्ता॥' तेण भणियं 'सुयणु, साहसु तं मह बुत्तंतं जह अकहणीयं ण होइ'। तीए भणियं 'अत्थि कोइ जणो जस्स कहणीयं, जस्स य ण कहणीयं'। तेण भणियं 'केरिसस्स कहणीयं'। तीए भणियं।

े 'गुरुदिण्ण-हियय-वियणं किं कायब्वं नि मूढ-हियएहिं । दुक्लं तस्स कहिजाइ जो कद्रुइ हियय-सहं व ॥' सायरदत्तेण भणियं ।

'ज्ञइ अहिणव-गाजंकुर-सिण्हा-रुव-रुग्ग-चंजरुयरेण । जीव्य किंचि सिज्झइ सुंदरि ता साह णीसंकं ॥' 15 तीष् भिषयं 'वोलिनो सब्दो बदसरो तस्स, तह बि णिसामेसु ।

\$ 199 ) अिय दाहिण-मयरहर-बेळालगा सिरितुंगा णाम णयरी। तीय य बेसमण-समी महाधणो णाम सेट्टी। तस्स य अहं दुहिया अद्यंत-दृहया घरे अणिवारियप्पसरा परिक्रमामि। तओ अण्णिम्म दियहे अत्तणो भवण-कोद्दिम18 तल्लिम आरूढा णिसण्णा पल्लेकियाणु णिहाबसमुवगया । विउद्धा अणिय-सउण-सावय-सय-घोर-कल्यल-रवेण । तओ 18
पत्रद्धा णिहा-खण्णं तथ्य हियएण चिंतिमि। 'किं मण्णे सुमिणओ होज एमो' ति चिंतयंतीणु उम्मिल्याइं लोयणाइं। ताव
य अणिय-पायव-साहा-णिकद्द-रवि-किरणं इमं महारण्णं, तं च दट्टण थरथरेंत-हियविया बिळविउं पयत्ता।

ि 'हा हा कत्थ णिरासा ताय तण् उजिझया अरण्णम्मि । हा कत्थे जामि संपद्द को वा मह होहिइ सरणं ॥' ति । 21 गृत्थंतरम्मि 'अहं तुह सरणं' ति भणमाणो सहसा दिन्व रूत्री को वि समुद्रिक्षो पुरिसो खयाहराओ । तं च पेच्छिऊण दुगुणयर-लजा-सज्झसावणय-वयणा रोइउं पयत्ता । मो य पुरिसो मं उवसप्पिऊण भणिउमाहत्तो । भवि य,

21 'मा सुयणु किंचि रोवसु ण किंचि तह मंगुलं करीहामि। तह पेम्म-रसूसव-लंपडेण मे तं सि अक्खिता ॥' 24 तीए भणियं 'को मि तुमं, किं वा कारणं अहं तए अविष्ह्य' ति । तेण भणियं। 'अल्थि वेयह्रो णाम पष्वयवरो । तस्स मिहर-णिवासिणो विज्ञाहरा अम्हे गयण-गोयरा महाबल-परक्कमा तियस-विल्याणं पि कामणिज्ञा । ता मए पुदृह-मंडलं 27 भममाणेण उविर-तलए तुमं दिट्टा, मम हियए पिचट्टा । विज्ञाहरीणं पि तुमं रूविणि ति काऊण अवहरिया । अहवा 27 किं रूवेण । सन्वहा,

सुंदरमसुंदरं वा ण होइ पेम्मस्य कारणं एयं। पंगुलको वि रिमज्जइ विजिज्जइ कुसुमचावो वि ॥

सो चिय सुहको सो चेय सुंदरो पिययमो वि सो चेय। जो संधी-विग्गह-कारिणीएँ दिट्टीप्ट पिडहाइ॥

उठ ता सुंदरि, किं बहुणा जंपिएण। अभिरमइ में दिट्टी तुमिमा। तेण पसुनं हरिऊण संकंतो गुरूणं ण गओ विजाहर-सेटिं।

एत्य उयिह-दीवंतरे णिप्पइरिके समागओ ति। एवं च टिण् रमसु मण् समयं ति। तको मण् चिंतियं। 'अब्बो, इमे ते

उउ विजाहरा जे ने मह सहीको परिहासेण भणंतीओ, मा तुमं विजाहरेण हीरिहिसि। अहं च कण्णा, ण य कस्सइ दिण्णा। उउ

पुणो वि कणइ लक्तवइएण किराइण्ण परिणयन्वा। ता एस विजाहरो सुरूवो असेस-जुयइ-जण-मणहरो सिणेहवंतो य

<sup>1&</sup>gt; P om. one भो, P तुम्हे निग्णेह, P om. अण्णम्म वि मह, J होज्जा. 2> J om. ति, P पोट्टम्, J वयणेण हेणं P नयणे फेणं, P करवीयाहं. 3> P धवणि, P पढाविज्ञण. 4> P धरणितले, P पढिवाओ, P ररेणय for रसेण, J संठाणं. 5> P लेयाणां for अिल्ल्याहं, P पुलोहयं अच्छीहिं, J adds अ 11 before दिहो, P om. णाण्य. 6> P adds अवि य after गेण. 7> P कि न वंमह, J कहवि for का बि, P साहन किं. 8> J तीय. P दी कुण्णं कसिंसपणं. 9> P om. हो, P adds केण विलया before केण ि. 10> P म्यण, J तीय, P om. कहणीयं जरस य. 11> J तीय for तीए. 12> J हिण्णविज्ञणहित्रयं कि कायन्वं. 14> P गर्ज्जकुरु. 15> J तीय. 16> P नगरी, P om. णाम, P adds वेसमणो नाम after सेंद्री. 17> J om. य, P परिभामि. 18> J न्यलंभि, P गिहावसं उवगया, P adds य before अणेग, P साव for सावय, P गललरवेण, J तभी अस ति गयं हिभवणण तत्थ. 19> J किमणे, J होज्जा एमत्ति. 20> J om. य, P थरथरंत. 22> P अह for अहं. 23> J दुगुणवरं, P यहणा, J सेविटं, J om. मं, P भणिउं समा. 24> J णहंति, P लपेडेण तं िम पविख्ता. 26> J महावला- 27> J (perhaps) तुमं दिष्ठा तुमं च मम, P स्वणि, J om. अवहरिया. 29> P om. सुंदरमः, J पंगुलिओ. 30> P बेग, J य for वि 31> P अदिरमह हिन्ही. 32> P निप्यहरके. P य दिए, J adds मण (later) after निर्तिश्, P इमो ते. 33> P द्वीरहिंस, P नह for णय. 34> J केणह वा लक्ष्यणण, P सरूवो.

1 मं परिणेह, ता किं ण लहं 'ति चिंतयंतीए भणियं मए। 'अहं तए एत्थ अरण्णे पाविया, जं तह रोयह तं करेसु' सि। तभो 1 हिरस-णिहभरो भणिउं पवत्तो 'सुयणु, अणुगिगहीओ म्हि' ति। एत्थंतरिम अण्णो किंद्रिय-मंडलग्ग-भासुरो खग्ग-विज्ञाहरो 3 'अरे रे अण्जा, कत्थ वश्वसि' ति भगमाणो पहिरउं पयत्तो। तभो सो वि अम्ह दह्मो अणुव्विगो किंद्रिजण मंडलगं 3 समुद्रिओ। भणियं च णण 'अरे दुट्ट दुट्डाहि कुविज्ञाहर, दुग्गहियं करेमि तह हमं कण्णयं' ति भणमाणो पहिरउं पयत्तो। तभो पहरंताण य णिद्दय-असि-चाय-खणखणा-रवेण बहिरिज्ञंति दिसि-वहाई। एत्थंतरिम सम-घाएहिं खंडाखंडिं 6 गया दो वि विज्ञाहर-जुवाणा। खणेण य लुय-सीसा दुवे वि णिविडिया धरणिवहे। ते य मुणु दहुणं गुरु-दुक्छ-क्खिस- हियविया विलिविउं पयत्ता। अवि य।

हा दह्य सुहय सामिय गुण-णिहि जिय-णाह णाह णाह ति । कत्थ गओ कत्थ गओ मोर्नु मं एक्कियं रण्णे ॥ आणेऊण घराओ रण्णे मोत्तृण एक्कियं एण्हिं । मा दह्य वश्वसु तुमं अहव घरं चेव मे णेसु ॥

§ १९२ ) एवं विलवमाणीए य मे जो मुओ सो कहं पहिसंलावं देह ति । तओ दीण-विमणा संभम-वस-विवसा जीविय-पिया हमाओ दीवाओ गंतुं ववसिया परिव्भमामि । सञ्चतो य भीमा जलिणहीं ण तीरए लंबेडं जे । तभो मए 12 चिंतियं। 'अहो, मरियन्वं मे समाविद्यं एत्थ भरण्णामा । ता तहा मरामि जहा ण पुणो एरिसी होमि' ति चिंतिऊण 12 विरह्ओं मे हमिम लयाहरिम लया-पासो । अत्ताणयं च णिंदिडं, सोहऊण सन्व-बुह्यण-परिणिंदियं महिलिया-भावं, संभरिऊण बुलहरं, पणमिऊण तायं अभ्मयं च एत्थ मए अत्ताणं ओबहं ति । एत्थंतरिम ण-याणामि किं चर्तं, कवलं 15 तुमं वीयंतो पडेण दिहो ति । तुमं पुण करयेन्थ दुरगमे दीवं ति । साहियं च णिय-वुत्तंतं सागरदत्तेण पहण्णारुहणं 15 जाणवत्त-विहडणं च ति । तभो तीए भणियं 'एवं हमिम विसंदुल कजे किं संपर्य करणीयं' ति । सायरदत्तेण भणियं।

'जह होइ कलिजंनो मेरू करिसं पुलं च णहणाहो । तह वि पहण्या-भंगं सुंदिर ण करेंनि सप्पुरिसा॥'

18 तीए भणियं 'केरिसो तुह पद्दण्णा-भंगो'। सागरद्त्तेण भणियं।

18

'संवच्छर-मेत्तेण जह ण समजोमि सत्त कोडीओ । ता जिल्हेंश्वम-जालाउलम्म जलणम्म पविसामि ॥ ममं च एवं समुद-मज्हें भममाणस्य संपुष्णा एकारस माया । अवङ्ण्णो एस तुवालसमी मासो । इमिणा एकेण मामेण 21 कहं पुण सत्त कोडीओ समजोमि । अह समजियाओ णाम कहं घरं पाविमि । तेणाहं सुंदांग, भट्ट-पङ्ण्णो जाओ । ण य जुने 21 भट्ट-पङ्ण्णस्स मज्झ जीवियं ति । ता जलणं पविसामि' ति । तीण् भाग्यं 'जङ्ग्यं, ता अहं पि पविसामि, अण्णेसियउ जलणं' ति । भणियं च तेण 'सुंदरि, कहं तुह इमें असामण्णं लायण्णं भग्यं हुयासणो विणासिहिह्'। तीण् भाग्यं । 'हं,

24 सुंदरमसुंदरे वा गुण-दोम-विद्यारणिम्म जर्चधा । उहणेक्द-दिण्ण-हिराओ देव्यो गयणो य जलणो य ॥ 24 ता मए वि किमेत्य रण्णिम कायव्ये । तश्रो 'एवं' नि भणिऊण मिगाउं समादत्ता हुयामणं । दिहो य एक्सिम पण्से बहु-वंस-कुडंगामंग-संसग्ग-संघासुग्गयिग-पसिरओ बहलो धूमुप्पीलो । पत्ता य तं पण्मं । गहियाइं कहाइं, रइया महा27 चित्ती, लाइओ जलणो, पज्जलिओ य । कारसा य सा चिई दीसिउं पयत्ता । अवि य,

णिद्रूम-जलण-जलिया उवरिं फुरमाण-मुम्मुर-कराला । णजह स्यणप्फसला ताविय-तवणिज्ञ-णिम्मविया । तं च तारिसं श्रियं दृहण भणियं सागरदत्तेणं । 'भो भो लोयपाला, णिसुणह ।

मंवच्छर-मेन्नेण जह ण समजेमि सत्त कोडीओ । ता जिल्हंघण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥ एसा मण् पद्दण्णा गहिया णु घराओ णीहरंतेण । सा मञ्ज ण संपुष्णा नेण हुयासं समुलीणे ॥' तीए वि भणियं ।

'दहण्ण परिश्वत्ता माया-पिइ-विरिह्या अरण्णिमा । दोहग्ग-भग्ग-माणा तेणाहं एत्थ पविस्पाति ॥'
 त्ति भणमाणिहं दोहि वि दिण्णाओ झंपाओ तिम्म चियाण्छे ।

33

30

<sup>1)</sup> प्रसमं for सं, प्र लिन्यनीय, प्रणा. तर. 2) प्रांति कि कि, प्रणा. प्रणो, प्रमुद्धिया. 3) प्र रे for और, प्रति भी प्रमुद्धिया. 4) प्रकृतिविज्ञाहर, प्रदेश कि इसं, प्रभणसणा. 5) प्रयत्ता, प्र-स्वायस्थास्थापति । स्वायत्विक प्रस्ति कि प्रमुद्धिया । स्वायत्विक कि प्रमुद्धिया । स्वयत्विक कि प्रमुद्धिय । स्वयत्विक कि प्रमुद्धिया । स्वयत्विक कि प्रमुद्धिय । स्वयत्विक स्वयत्विक कि प्रमुद्धिय । स्वयत्विक स्वयत्विक कि प्रमुद्धिय । स्वयत्विक स्वयत्व स्वयत्विक स्वयत्विक स्वयत्व स्वयत्व

В

B

12

21

१९३) तभो केरिसा य सा चिईं जाया। अवि य, दीहर-मुणाल-णालो वियसिय-कंदोष्ट-संड-चेंचइभो। जाभो य तक्खणं चिय वर-पंकय-सत्थरो एसो॥ ३तं च दट्टण चिंतियं सायरदत्तेण। 'अहो,

किं होज अण्ण-जम्में किं वा सुमिणं इमं मए दिहं। किं इंदयाल-कुह्यं जं जलणो पंकए जाओ ॥' एत्थंतरिमा, मणि-पोमराय-घडियं कणय-महासंभ-णिवह-णिम्मवियं। मुत्ताहल-ओऊलं दिहं गयणे वर-विमाणं॥ तत्थ य,

- वर-कणय-मउड-राहो गंढत्थल-घोलमाण-रयणोहो । लंब-वणमाल-सुहओ मिहृङ्को को वि देव-वरो ॥ तेण य संलत्तं दर-हिसय-वियसमाणाहर-फुरंत-दंत-किरण-धर्वालय-दिसिवहं 'भो भो सागरदत्त, किं तए इमं इयर-जण-णिसंवियं बुहयण-परिणिदियं अप्प-वहं समावत्तं ति । अवि य,
- वोहभा-भग्गा-भग्गा पड्गो भवमाण-णिविडिया दुक्खे। लहुय-हियया वराई णवर इमं महिलिया कुणइ॥ तुन्झं पुण ण जुत्तं प्रिसं ति। भह भगिस 'सत्त कोडीओ पड्डण्ण' त्ति,

ता तं पि किं ण बुज्झांस सम्मे वसिज्जण वर-विमाणिमा । अम्हेहिँ समं सुहिओ चउहिँ पि जणेहिँ सोहम्मे ॥
तरथ तए कक्केयण-इंदणील-मिण-पोमराय-रासीओ । पम्मोक्कासुक्काओ कोसाहारो इमेहिँ पि ॥
ता गेण्ह तुमं णाणं सम्मत्तं चेय जिणवर-मयम्मि । पंच य महन्वयाई इमाओ ता सत्त कोडीओ ॥
अह इच्छिस किंचि धणं गेण्हसु निगुणाओ सत्त कोडीओ । आहह विमाण-मज्झे घरं पि पांवमि ता नुरियं ॥'

15 इमं सोऊण तं च देव-रिद्धिं णिएऊण ईहाप्ह-मग्गण-गवेसणं कुणमाणस्स जाई-सरणं समुप्पणं। णायं च जहा। आहं सो 15 पडमप्पहो, एत्थ चिक्रण उप्पण्णे। एसो उण पडमक्सरो भणिओ य मए आसि जहा 'तए आहं जिणवर-मग्गे संबोहे- यहवो'। तं संभरमाणेण हमिणा आहं मरणाओ विणियहिओं ति। 'आहो दढ-पहण्णो, आहो कओवयारी, आहो सिणेह-परो, 18 आहो पेम्म-महओ, आहो मित्त-वच्छलत्तणं। आवि य।

जीवत्तणिम्म मणुओं सारो मणुणु वि होइ जह पेम्मं । पेम्मिम्म वि उवयारो उवयारे अवसरो सारो ॥' चि चिंतयंतेण पणिमओं लेण । तेणावि भिलयं 'सुद्रु सुमरिओं ते णियय-पुन्व-भवो' । भिलयं च सायरदत्तेण 'अहो रिक्सओं हा अहं तए संसार-पडणाओं । अवि य,

जह जलणिम मरंतो अट्टन्झाणेण दोगाई णीओ। अच्छउ ता जिणधम्मो मणुयत्तणणु वि संदेहो ॥
ता सुंदरं तणु कयं। आइससु किं मणु कायब्वं ंत । तेण भणियं 'अज वि तुह चारित्तावरणीयं कम्मं अध्यि, तं भुजिऊण
्या संज्ञमो तणु कायब्वो ति। ता कुमार कुवलयचंद, जो सो सागरदत्तो सो हं। तओ समारोविओ तेण विमाणिमा । १४
गिहिया य सा मणु बाला। आरोविया विमाणिमा णुक्कवीसं च कोडीओ। तओ तिम्म य विमाणवरे समारूढा संपत्ता
खेंगणं चेय जयनुंगं नयिरं। तथ्य जण्णसेटिणो घर अवद्ण्णा। परिणीयाओ दोण्णि वि दारियाओ मणु। तओ
27 विमाणारूढा गया चंपा-पुरविरं। बहु-जण-संवाह-कलयलाराव-पूरंत-कोऊहलं अवदृण्णा धरिमा। पुद्भा अग्ववत्तेणं। वंदिओ २७
गुरुयणो।

\$ १९४) तओ देवेण भणियं। 'भो भो, तुज्झं दम-वास-सहस्सं सब्वाऊ, तओ तिष्णि बोलीणाई, पंच य भोए
30 भुजसु, दुवे वास-सहस्साई सामण्णे पालेयव्वं' ति भणिऊण जहागयं पिडम्बो हमो सो देवे। मए वि उवट्टावियाओ 30
एक्कवीसं कोडीओ गुरूणं। तओ णिइ-बंधूहिं सिहओ तिहि य सुदरीहिं भोए भुजिऊण, पण्ह्यणं प्रिडण, णिध्वण्णकाम-भोओ जाणिय-परमत्थो संभरिय-पुञ्चजम्मो सुमरिय-देव वयणो विसुद्धंत-चारित्त-कंडओ वेरम्म-मग्गालम्मो प्रहरण
33 भरहंते, वंदिऊण साहुणो, मंडविऊण वंधु-वग्गं, माणिऊण परियणं, मंमाणिऊण पण्ह्यणं, भमिवाइऊण गुरूयणं, दिव चऊण 33
विष्ययणं, प्रिडण भिद्ययणं, सञ्वहा कय-कायव्व-वावारो धणदत्त-णामाणं थेराणं अतिष् भणगारियं पञ्चजमुवगओ। तत्थ य
किंचि पढं तरिय-सयल-सत्थलो थोएणं चेय कालेणं गहिय-सुत्तत्थो जाओ। तओ तव-वीरिय-भावणाओ भाविऊण एक्छ-

<sup>1&</sup>gt; Pom. अवि य. 2> र संदर्चं वह तो P मिंडचिं वई ओ. 3> र सायर्यत्तेण. 4> P अन्न जंभो. 5> P inter. पोम and मिण, र मुत्ताहरुक जणदि हुं, P मुत्ताक लशे व्व लंग्यणे दिव्वं वर. 6> P हारो for राहो. 7> र सायर्यत्त. 8> P निग्वियं बहुयण, र अप्यव्वहं. 9> P अग्गलमा, P अवमाणणाहि निव्वडिया । 10> P तुज्ञ पुत्त ण. 11> र रिण पि क्विन, P सि for पि. 12> र प्रमोक्कं for मुक्का हो, र मि for थि. 14> र तिउणाओं. 15> P adds च after इमं, P कुणस्म for कुणमाणस्म. 16> P चहकण. 17> र adds वि before विणियहिओं. 18> P पेमगइओं. 19> P जीअत्तणस्मि, P सामे for सारो, P सारो हि ॥. 20> P om. ति, र मप for ते, र सायर्यत्तेण. 22> P दोग्गई, र आ and P ती for ता. 23> P ए for तए, P। अहस्तु. 24> P om. तए, र सायर्वतो, र adds य before तेण. 25> P om. य. 26> P inter. चेय के न्योणं, P कुंगस्थि, P जुन्नसेहिणो, र अवश्णों. 29> P तृष्मं for तुज्ञं, र सहस्साई सन्वाउं, P om. य. 30> P साहिं for सामणं, P om. प्रलेखवं etc. to तिहि य सुंदरीहिं. 31> P प्रियणं. 32> P कडभो, P मम्मलमों. 33> P संठाविकण, P बधुयणं for परियणं, र सम्माणिकण य पणहयणं उतिकाण विष्यणं अभि, P दिक्लिकण. 34> र विष्यणं, र पूर्विकण, र प्रावस्त, र om. य. 35> P सन्वत्थों.

- ¹ विहार-पिंडमं पिंडवण्णो । तत्थ य भावयंतस्स एगत्तणं, चिंतयंतस्स असरणत्तं, अणुसरंतस्स संसार-दुत्तारत्तणं, सुमरंतस्स 1 कम्म-चंडुरुत्तणं, भावयंतस्स जिण-वयण-दुल्लहत्तणं सम्बद्धाः गुरुय-कम्म-खओवसमेणं झित ओहि-णाणं समुप्पणं, अहो जाव
- 3 रयणप्पभाए सब्ब-पत्थडाइ उहुं जाव सोहम्म-विमाण-चृिलयाओ तिरियं माणुस-णग-सिहरं ति । तओ तिम्म एयप्पमाणे 3 समुप्पण्णे दिहं मए अत्ताणयं जहा । आसि लोहदेवाभिहाणो, पुणो सम्मिम प्रमप्पभो देवो, तत्तो वि एस सायर-दत्तो ति । इमं च दट्टण चिंतियं मए । 'अहो, जे उण तत्थ चत्तारि अण्णे ते कहिं संपयं' ति चिंतियंतो उषडती जाव
- 6 दिहं । जो सो चंडसोमो सो मरिजण पडमचंदो समुष्पण्णो । तत्तो वि सम्माओ चित्रजण जाओ विंझाडईए सीहो ति । 6 माणभडो मरिजण पडमवरो जाओ । तत्तो वि चइजण अओज्झ-पुरवरीए राइणो दढवम्मस्स पुत्तो कुमार-कुवलयचंदो ति । मायाइचो वि मरिजण पडमयारो । तत्तो वि चिवजण दिक्खणावहे विजया-णामाए पुरवरीए राइणो महासेणस्स दुहिया
- ध कुवलयमाला जाय ति । इमं च णाऊण चिंतियं मए । 'अहो, तम्मि कालम्मि अहं इच्छाकारेण भणिओ जहा । 'जत्थ १ गया तत्थ गया सम्मत्तं अम्ह दायव्वं' ति ।' ता सा मए पहण्णा संभित्या । ताव य आगओ एस पडमकेसरो देवो । भणियं च इमिणा । अवि य,
- 12 जय जय मुणिवर पवराचरित्त सम्मत्त-लज्ञ-ओहिवरा। वंदइ विणण्ण हमो धम्मायरिओ तुर्ह चेय ॥ 12 सोऊण य तं वयणं, दृष्ण य हमं दंवं, अणियं च मए 'भो भो, किं कीरउ' ति। इमिणा अणियं 'अगवं, पुब्वं क्षम्हेहिं पिंडवणं जहा 'जत्थ गया तत्थ गया सम्मत्तं कम्ह दायब्वं' ति। ता को वराया हमेसु मिच्लादिट्टी-कुलेसु जाया, दृल्लहे 15 जिणवर-मग्गे पिंडवोहेयव्वा। ता पयह, वचामो तिम्म अउज्ज्ञा-णयरीण्। तत्थ कुमार-कुवलयचंदं पिंडवोहेमो'। मए 15 भिणयं 'ण एम सुंदरो उवाको तए उवहट्टो। अवि य,

जो मयगल-गंडत्थल-मय-जल-लव-वारि-पूर-दुल्लिओ । सो कह भमर-जुवाणो भण सवस्मे पियइ पिचुमंद ॥ 18 तत्थ य सो महाराया बहु-जण-कलयले दहुं पि ण तीरइ । अच्छउ ता धम्मं साहिऊण । अह कहियं पि णाम, ता कत्थ <sup>18</sup> पिडविजिहि ति । अवि य,

जाव ण दुहाइँ पत्ता पिय-बंधव-विरहिया य णो जाव । जीवा धम्मक्खाणं ण ताव गेण्हींत भागेण ॥
21 ता तुमं तस्य गंतुं ने कुमारं अविखवसु । अहं पि तत्य वश्वामि जत्य मो चंडमोम-मीहो । तत्य य पहिनके अरण्णीम्म 21 संपत्त-दुक्खो दिट्ट-बंधु-विभोगो राय-तणओ सुहं सम्मत्तं गेण्हिहिट् ति । इसं च भण्जिण अहं इहागओ । इसो य अउज्ञाण संपत्तो । तस्य तक्खणं विणिगाओ तुमं तुरयाह्दो वाहियालीए दिट्टो । अणुष्पविमिजण तुरंगमे उष्पद्को य तुमं घेतृणं ।
24 तप् य तुरको पहुओ । इमिणा मायाण मुश्नो विय दंमिओ, ण उण मुश्नो । तुह वेवलं आया-भंगो कुको ति । तभो कुमार 24 तुमं इमिणा तुरंगमेण अविखत्तो इमं च संमत्त-लंभं कुक्तं हियण काऊण मण तुमं हराविभो । इमाई नाई पुरंतणाई अत्तणो ह्वाई पेन्छसु ने विदेष्ट च कुवल्यचंदेण अत्तणो ह्वां।

27 हु १९५) कुबलयमालाए सञ्चाणं च पुष्व-जम्म-णिमियं भूमीए णिहित्तं साहिष्णाणं तं च दंतित्रण भणियं 27 सुणिवरेण । 'कुमार, एवं मंटिए हुर्माम्म कज्जम्म जाणम् विस्मो मंसारो, बहु-दुक्त्वाओ णरए वेयणाओ, दुह्नहो जिणवर-मम्मो, दुष्परियल्लो संजम-भारो, बंधणायारो घर-वामो, णियल्लाहं दाराहं, महाभवं अण्णाणं, दुक्त्विया जीवा, मुंदरो 30 धम्मोवएसो, ण सुलहा धम्मायरिया, तुलग्ग-लहं मणुयत्तणं । हमं च जाणित्रण ता कुमार, गेण्हसु सम्मत्तं, पहिवज्जसु 80 साहु-दिक्त्वणं, उच्चारेसु अणुव्वए, अणुमण्णसु गुणव्वए, सिक्त्वसु मिक्त्वावए, परिहर पावहाणे नि । हमं च एत्तियं पुष्व-जम्म-वुत्तंतं अस्सावहरणं च अत्तणो णिसामित्रण संभिरय-पुन्व-जम्म-वुत्तेतो भित्त-भर-णिहभर-पणउत्तिमंगो प्रयलेत33 पहरिश्व-बाह-पसरो पायवष्ठणुट्टिओ भणिउं प्रयत्तो । 'अहो, अणुग्गहिओ अहं भगवया, अहो दह-पहण्णत्तणं भगवओ, 33

33

- भहो कारुणियसणं, अहो कओवयारिस्णं, अहो णिक्कारण-वच्छलसणं, अहो साणुगाहसणं भगवशो। भगवं, सब्ध-जग- जीव-वच्छल, महंतो एस मे अणुगाहो कओ, जेण अवहाराविद्यण सम्मसं मह दिण्णं ति। ता देसु मे महा-संसार-सायर- उ तरंडयं जिणाधम्म-दिक्खाणुग्गहं' ति। मुणिणा भणियं। 'कुमार, मा ताव त्रसु। अज वि तुह अध्य सुह-वेयणिजं भोय- 3 फलं कम्मं। तो तं णिजारिय अणगारियं दिक्खं गेण्हहिह सि। संपयं पुण सावय-धम्मं परिवालेसु' ति। इमं च भणिओ कुमार-कुवळयचंदो समुद्रिओ। भणियं च णेण। 'भगवं णिसुणेसु,
- उप्पह-पछोट्ट-सिल्ला पिडऊलं अवि वहेज सुर-सिरिया। तह वि ण णिमिमो अण्गं जिले य साहू य मोसूण ॥ अण्गं च। हिंत्एण वि इच्छंतो अगहिय-सत्थो पलायमाणो वि । दीणं विय भासंतो अवस्स सो मे ण हंतस्वो ॥'
- भगवया भणियं 'एवं होउ' ति । एत्तियं चेय जह परं तुद्द णिब्वहह्' ति । उषविट्टो य कुमारो । भणियं च मुणिणा ।

  पि भो भो महंद, संबुद्धो तुमं । णिसुयं तए पुट्व-जम्म-बुत्तंतं । ता अम्हे वि तुम्ह तं वयणं संभरमाणा इहागया । ता ॥

  पिंडवज्ञसु सम्मत्तं, गेण्हसु देस-विरद्दं, उज्ज्ञसु णिसंसत्तगं, पिरहर पाणिवहं, मुंचसु कूरत्तगं, अवहरेसु कोवं ति ।

  हिमिणा चेय दुरप्पणा कोवेण हमे अवस्थंतरं उवणीओ सि । ता तह करेसु हमो कोवो जहा अण्णिम वि भवंतरिम्म ण
- इमिणा चय दुरप्पणा कविण इमें अवत्यतर उवणाओं सि । तो तह करेंसे इमी कवि जहां अण्णानमा व भवतराम्म ण 12 पहवह' ति । इमें च सोऊण ललमाण-द्दांह-जंगूलो पसत्त-कण्ण-जुयलो रोमंच-वस-समूमसंत-खंधरा-केसर-पहमारो समुद्विको 12 धरिणयलाओं, णिविडिओ भगवेओ मुणिणो चलण-जुयलयिम, उविविद्वो य पुरको । अदूरे कय-करयलंजली पश्चक्साणं मिराउं पयत्तो । भगवेया वि णाणाइसण्ण णाऊण भणियं । 'कुमार, एसो मयवई इमं भणइ जहा । महा-उवयारो कक्षो
- 15 भगवया, ता कि करेमि । अम्हाणं अउण्ण-िशिमयाणं णिथ्य अणवज्ञो फासुओ आहारो । मंसाहारिणो अम्हे । ण य कोइ 15 उवयारो अम्ह जीविय-संधारिणणं । ता ण जुनं मम जीविउं जे । तेण भगवं मम पश्चाहिक्खाहि अणसणं ति ।' 'हमं च भो देवाणिष्या, कायब्वमिणं जुन्तमिणं सरिसमिणं जोग्गमिणं ति सब्बहा संबुद्ध-जिणधम्मस्म तुज्य ण जुज्जह जीविउं जे'
- 18 भणमाणेण मुणिणा दिण्णं अणस्य । तेणांत्रि पडिवण्णं विणञ्जाणमंत-भासुर-वयणणं । गंत्ण्य फासुण् विवित्ते तस-थावर- 18 जंतु-विर्राहण् थंडिले उर्वावट्टो । तत्थ्य य माणमं मिद्धाण आलोयणं दाऊण पंच-णमोक्कार-परायणो भावेंतो संमारं, चिंतेंतो कम्म-यमयत्त्रणं, पडिवर्जानो जीव-दुस्मीलत्त्रणं अच्छिउं पयत्तो ।
- - भगवओ वयण-कमल-णिग्ययं । अवि य, जो मं परियाणइ सो गिलांग पडियरइ । जो गिलांग पडियरइ सो ममं परियाणइ ित्त । सम्बद्दा,
- 30 माहिस्सओ ति काउं णिहो अह पुष्व-संगको वंधू। एक्कायरियसुवगओ पिडयरणीओ सए एसो ॥ अण्णहा सडण-सावय-कायलेहिं उबद्वीयंतो रोहं झाणं अहं वा पिडविजिहिइ। तेण य णर्य तिरियत्तं वा पाविहि ति। तेण रक्खासि इसं जाव एयो देवीसूओ ति। पच्छा दिक्खणावहं वचीहासि ति चिंतयंतो कण्ण-जावं दाउमाढत्तो, भ्रम-33 कहं च। अवि य।

जम्मे जम्मे मयवइ मओ सि बहुसो भलाइ-सम्मत्तो । तह ताव मरसु ए. वह तह मरणं ण पुण होइ ॥

1) उठाण. अही कार्कावर्त्तां, P साहु for अही miler वच्छलर लं, P जय for जग. 2) P inter. में & एस, उ अवहरिस्त P अवहर्रावेकण, P में संसावरसरंडचं जिल्लामां दुवर्तानमां ति ।. 3) P दूरमु for तूरमु, P भोयप्पलं. 4) P ता लंभि निजरिष. 6) उ पिक्कलं P पिक्किं अवि नवेका लुट. 7) P अविह्य 9) उ लुक्त for तुरह, उ वयणं भरमाणा. 10) P नीसंसत्तां, P अवहारेमु, P । इति मिणा. 11) P अवहर्शतरमुव , उ तहा for तह, उ om. दि. 12) P पवहरू, उ om. पसत्तकण्णज्ञयलो 13) उ जुकलवंधि, P om. अवहरे ।, P अवक्षत्रंतरमुव , उ तहा for तह, उ om. दि. 12) P पवहरू, उ om. पसत्तकण्णज्ञयलो 13) उ जुकलवंधि, P om. अवहरे ।, P अवक्षत्रंतरमुव । वि े P मयई इनं. 15) P फाणु अन्ता । 16) P om. अवहर, उ युत्ते for जुत्ते, P पव्चक्वाहि । 17) उ जुत्ते णिश्नं सरीसं णिश्नं जोगा , P संबुद्धा, उ जिल्लामम तुन्दा, P om. तुन्धा । 18) P दिखं । निराया मणविपडिवन्नं विण्डणमंत । 19) P शंकिहे, P तत्य tor य, P माणसिद्धाण, P जिल्लंनो 20) P पिटुवर्जतो, P ठिन्नो for अन्तिकुउं पयत्ती । 22) उ जुद्धाणएणं, P पाययल्विहिं तत्प, P मंतूण for गंतूण, P पाययं 23) उ भविहति । तीय, उ om. पदमो, उ उवविज्ञिहिंद । 24) P समर्थ जैमपायवी । 25) P समर्थक्षो नहें । P निति । एवं च भगवया 26) P चेव, P om. ति : 27) P सीही । दहुण नं संभिर्द कुवल्य , उ om. कुवल्यवंदण : 28) उ ममं परियाणित, उ पिडियर्ति in both places, उ परियाणित ते P परियाणि क्ति : 30) उ मक्त for बंधू, उ परिअरणीजो : 31) P सावय कायकावले , उ किति हिंद । उ तिरियं लिरि तत्ते वा पावीहिति, P तिरियं ति वा : 32) P वश्वहामि चित , P दाउं समा , उ om. परमकहं च : 34) P चरन for गर्मु, P ज for जह, P inter. पुण भाते ला (त in P) ।

27

1 एवं च धम्मकहं णिसामंतो तह्य-दियहे छुद्दा-किर्लत-देही णमोकार-परायणी मरिज़ण सागरोवमिट्टिईओ देवो जाओ। तथ्य 1 मोए भुंजंतो मध्छिटं पयत्तो । तओ तं च मयवह-कलेवरं उजिसजण कुमार-कुवलयचंदी गंतुं पयत्तो दिक्खणं दिसामायं। 3 कहं। मिल य,

तुंगाहुँ गयउल-सामलाहुँ दाविग्ग-जलिय-सोहाहं । महिणव-जलय-समाई रुंधेंतो विंश्व-सिहराई ॥ तमो तांग च विंश्व-सिहरांग कुहरंतरालेसु केरिसाओ पुण मेच्छ-पहीओ दिट्टाओ कुमारेणं । भवि य ।

स्रहिणव-णिरुद्ध-बंदी-हाहा-रव-रुण्ण-करूण-सदाला । सद-वियंभिय-कलयल-समाउलुब्धंत-जुयद्द-जणा ॥ जुयर्ड्-जण-मण-संबोह-मुक्क-किंकिं-ति-णिसुय-पडिसदा । पडिसद्द-मूब-तण्णय-रंभिर-णेहोगलंत-गोवग्गा ॥ गोवगा-रंभिरुद्दाम-तण्णउर्विबन-धाविर-जणोहा । इय प्रिसानो विट्ठा प्रक्षीको ता कुमारेण ॥

9 दिट्ठाइं च कलघोय-धोय-सिहर-सिरसाई वण-करि-महादंत-संचयई, अंजण-सेल-समई च महिस-गवलुक्तरहुं। तण-मह- १ क्खल-समई च दिट्टाइं चार-चुमरी-पुच्छ-पब्भारहं। जिहें मजर-पिंछच्छाइएछय-मंडव विरह्य-धोर-मुत्ताहलोजल व ति। जिहें च धूरिएछ्य महिसा, मारिएछय बह्छा, वियत्तिएछियाओ गाईओ, पउलिएछिय छेलय, पकेछिय सारंग, बुत्थेछय 12 स्वर, णि्पिड्छिपछय सुय-सारिया-तितिर-लावय-सिहि-संचय व ति। अवि य। सब्बहा

पहरण-विभिष्ण-जिय-दह-णियाउदाम-रुहिर-पंदेण । जण-करण-वमिदियं तंबिरहुज्जह् कोहिम-तंत्रं व ॥ विप्रमुन जिहें च महामुणि-जहसय धरम-मेत्त-वावार-रिसय वसंति जुवाणय, अण्ये प्रारायण-जहसय सुर-केनक्क-वियावह, अण्ये कि तिणयण-जहसय सुर-मोक्खिग-जिह हु-तिउर-महाणयर व, अण्ये प्रारायण-जहसय सुर-केनक-वियावह, अण्ये कि तिणयण-जहसय सुर-मोक्खिग-जिह हु-तिउर-महाणयर व, अण्ये पुण मुण्ये कि तिणयण-जहसय सुर-मोक्खिग-जिह निवरित्र- वियावह निवरित्र- वियावह कि कि पत्त-सीह निवरित्र- वियावह निवरित्र- विया

जं जं कीरइ ताणं दुक्ख-णिमिसं ति मारण-छाठेणं। तं तं मण्णीत सुहं छेण वि पावेण कम्मेण ॥ १८७७ । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८०

हण हण हण ति मारे-च्रे-फालेह द लडुं पयसु । रुभसु बंधसु युयसु य पियसु जहिच्छं छणो अज ॥ § १९७ ) ताओ तारिसाओ विंझ-कुहर-पछीओ वोलिङ्गण कुमारो संपत्तो विंझ-रण्णे, तस्मि य वश्चमाणस्य को <sup>27</sup> काछो पढिवण्णो । अवि य ।

फरुसो सहाब-किटिणो संताविय-सयल-जीव-संघाओ । गिम्ह्-च्छंतण णक्षद् समागओ एम जम-पुरिसो ॥ जत्य य पिय-पणइणीको इव अवगृहिर्जात गंध-जल-जलिट्यओ, सहसागओ पिय-मित्तो ६व कंठ-वलमो कीरह् मुत्ता-३० हारो, पिय-पुत्तो ६व अंगेमु लाइजङ् चंदण-पंको, गुरुयणोवणसङ्घ व कण्णमु कीर्रात णव-मिरीमाई, माया-वित्तई जह उघरि-३० जीति कोष्टिमयलई ति। अवि य किंच होऊण पयत्तं । वियसीत पाइलाओ । जालङ्जीत मिल्लियाओ । परिहरिजीत रह्ययहं । सेविजीत जलासयहं । परिहरिजीत जलणई । बद्ध-फलई चूयइं । वियित्य-कुसुमाई किण्यार-वण्डं । परिसिड्य-पत्ताई ३३ अकोह्य-रूक्साई ति । अवि य ।

18

मोत्तृण चूय-सिहरं पइसइ णव-तिणिस-गुम्म-वण-गङ्गणं । इं हुं ति वाहरंती णिदाह-बहु। व वणराई ॥ केसु पुण पएसेसु किं किं कुणइ गिम्ह-मञ्जाण्हो । बचि य फुरफुरेइ णीलकंठ-कंठेसु, अंदोलइ महंद-कलमाण-जीहंदोल्लेसु, 3 णीससइ थोर-करिवर-करेसु, पज्जलइ दवाणलेसु, धूमायइ दिसा-सुहेसु, धाहायइ बीरी-रुएसु, णचह मयतण्हा-जल-तरंग- 3 रंगेसु, संठाइ विंझ-सिहरेसु, मूयलिजइ महाणईसुं ति । बचि य ।

उग्गाइ हसह गायह णवह णीससइ जरूड भूमाइ। उम्मत्तनो न्व गिम्हो ण णजए किं व पडिवण्णो ॥ ७ केसु पुण पएसेसु गिम्ह-मज्झण्हं बोळावेंति जंतुणो। अबि य महावण-क्रिडंजेसु वण-करि-जूहहं, गिरिवर-गुहासु ६ मयवहणो, उव्यत्यलीसु सारंग-जूहहं, वच्छ-च्छायासु पसु-वंद्रहं, सरिवह-क्लेसु गाम-चडय-कुलहं, सरवरेसु वण-महिस-जूहहं, पेरंत-संज्ञणेसु कोळडळहं, जालीयलेसु मोरह वंद्रहं, पवा-मंडवेसु पहिय-सत्थहं ति। अवि य।

9 सो णिख कोइ जीवो जयिम सयक्रिम जो ण गिरहेण। संवाविश्रो जिहन्छं एकं चिय रासहं मोर्चु ॥ 9 तिम य काले पुरवर-सुंदरीको कहिसयको जायि अयको। कप्पूर-रेणु-रय-गुंदियको सिसिर-पछवन्धुरणको पाढळा-हाम-सणाह-कंठभो मिछ्रया-कुसुम-सोहओ पञोहर-णिमिय-मुत्ता-हारको कोमल-तणु-कोम-णिवसणको धाराहर-संिठयको तालियंट12 पदण-कुलियाक्यको विहण्ण-संदण-णेहालियको दीहर-णीसास-खेइयको साहीण-दइयको वि णजाइ पिययम-विरहाबछय- 12 संताब-सवियको सि । अवि य ।

किंसुय-ख्याओ पेच्छद् परिवियित्य-रत्त-कुसुम-जोग्गाओ । गिम्ह-पिय-संगमेणं बद्ध-फळाओ ब्य दृह्याओ ॥ वृहुण तमाळ-वर्ण देंतं भमराण कुसुम-मयरंदं । उयद्द विणयोणयंगी भमरे परथेह् तिणिस-ख्या ॥ कंद-फळाई पुरओ पासिम्म पिया महुं च पुढण्सु । पछ्य-सयणं सिसिरं गिम्हे विंझस्मि वाहाणं ॥ कह कह वि पेंति दियहं मञ्चण्हे गाम-तरुण-जुवहंओ । अवरण्ड-मञ्जण-सुहं गामयकायस्मि भरिरीओ ॥ विंतिज्ञह् जो वि पियत्त्रगण हियथस्मि णाम पविसेजा । ह्य-गिम्ह-त्तविय-देहो सो श्विय तावेह सुरयस्मि ॥ मज्झण्ड-गिम्ह-ताविय-पवणुद्धय-बालुयाणुं णिवहेण । हिरिमेथप् वि जीवे पेच्छह पउलेह् कह सुरो ॥ इय मंडल-वाउली-धूलि-समुच्छलिय-जय-पढायाहिं । धवलुत्तुंगाहिँ जपु गिम्हो हाया पहटुविओ ॥

21 अहं च बहु-विदयणोवसेन्वओ वेसओ जहसियओ होंति गाम-तरुवर-च्छायओ। किमण-दाणहं जहसहं तण्हाच्छेय-सहइं 21 ण होंति गिरि-णइ-पवाहदं । पिययम-विरह-संताव-खेह्यओ पउत्थवह्या-सिरिसियओ होंति णईओ। महापहु-सरीरहं जहसहं असुण्ण-पासहं होंति कुयडयडहं। गयवह्यओ जहसियओ कलुण-चीरि-विरावेहिं रुवंति महाबईओ। जुण्ण24 घरिणियओ जहसियओ बहुप्पसूयओ होंति सत्तिलयो । जिणवरीवहट्ट-किरियओ जहसियओ बहुप्परुखो होंति सहयार 24 क्यों सि। अदि य।

कुसुमाइँ कोहिमयलं चंदण-पंको जलं जलहीया । अवरण्ह-मज्जणं महिल्यिण गिम्हम्मि वावारा ॥ १९८) एयारिसम्मि य गिम्ह-समए तम्मि विझगिरि-रण्णिम्म बहुमाणस्स रायडसस्स का डण बेक्का विहेर्ड पयत्ता । 27 अत्रिय ।

मयतण्हा-वेलविए तण्हा-वस-कायरे घुरुहुरंते । वियरंति सावय-गणे कत्थ वि णीरं विमग्गंते ॥ भोसरयह उहणो विभ इंदाएँ दिसाएँ णोल्लिभो व्य रघी । ईसाएँ बारुणीएँ वि वहह दोण्हं पि मज्झिम्म ॥ ३० एयारिसे य गिम्ह-मज्झण्ह-समए तिम महारण्णीम तण्हा-खुद्दा-किलंत-सरीरो गंतुं पयत्तो । जन्थ य चिरिचिरेति चीरिभो,

<sup>1&</sup>gt; P पहस तव-, P हुं हु ति वाहारन्ती निदाहदञ्चा व यणराई, J णिश्राह...वणसवई. 2> P om. one किं, P किं पुणह, P मन्झण्णो, P नीलयंठ, P मंहल for महंद, P जीहंदोलएनु. 3> P कहावेइ (for घाहावेद) मीरीक्त्रेयु, P महतण्हाजलतरंगेयु. 4> J om. संठाइ विद्यासहर्सु, J मूले जाई महावह्मसुं. 5> P किं चि for किंव. 6> J केन् उण, P गिम्हण्डं, P पाणिणो for जंतुणो, P om. अवि य, P जुहाई. 7> P उच्चच्छली सारंगज्हह, P सिरिइइकुलेमु गामवियहकुलाई सरोवरेमु रणमहिस, J सरवरोवरेमु. 8> P कोसल्डलहं, P मोरचंद्रयं ति ( perhaps J too has ति)। 9> P जांमि, P को for जो. 10> P काले खरसुंदरीओ कथसिओ, P कण्णय for कप्पूर, P गुंखियाउ, J पछ्छुरधुरणओ P पछनत्थुरणओ. 11> P मिछ्य, P निमय for णिमिय. 12> P पवणपुलियां, P वियन्च for विदण्ण, P निहालियाओ, P खेदययओ, P दहयओ विणव्जह विययम विरहाइछाय. 14> P केमुय for किंपुय, P बहुत्कलाओ. 15> P अह for उयह. 16> P कंदप्पलहाई, P जलं for महं. 17> P णेंत, J मरईओ. 18> P विय for ध्रिय. 19> J हिरिमत्थप्टन जीवे, P सूरा. 20> P नितन्द्र, P खेह्रप्पउत्थ, P after नईओ repeats किविणई जहस्त्ययं तण्हाकेय सहइं न होति गिरिनई प्रभो, P om. महापहुसरीरई etc. to ग्यवह्रयओ. 23> P कलुणवीररावेदि. 24> J घरिणीओ, P होति सल्लिओ. 25> P ल्याउ सि. 26> P वावारो. 27> P om. य, P वहुमाणराय', P ङण for उण. 29> P वसरकायरे पुरकुरेते, P वयगांने. 30> J उहुणो सिय इंदाय दिसाय, P ईसा घारूणीए, J ईसा (ए added ater) वारणीज. 31> P मज्झणसमप, P विरिज्येत चीरियओ झरज्झारेति ज्ञारलीओ। धर्मधुमैति.

1 सरसरेंति सरिलेओ, धमधमेंति पवणया, हलहरूंति तह्यरा, धगधगेंति जलणया, करयरेंति सउणया, रणरणेंति 1 रणण्या, सरसरेंति पत्त्या, तहतहेंति वंसया, घृहपुरेंति बग्धया, मगमगेंति मासुया, सगसगेंति मोरय ति । अवि थ । 3 ह्य मीसण-विंझ-महावणम्म मय-विज्ञओं तह वितोसी । वियरह राय-सुओं खिय हियथं अण्णस्स फुटेजा ॥ 3 तओ रायउत्तस्स अहियं तण्हा बाहिउं पयत्ता । ण य कि विंच जलासयं दीसह । तओ चिंतियं रायउत्तेण । 'अच्छीसु णेय दीसह सूसह हिययं जगेइ मोहं च । आसंबद मरणं चिय तण्हा तण्ह च्व पुरिसाणं ॥ 6 ता सब्बहा अच्छउ गंतव्वं । इमिम महारण्णम्म जलं चिय विमग्गामि ।' इमं च चिंतेतो उवगओं मयतण्हा-वेलविज्ञमाण- 6 तरल-लोयण-कहन्य-विक्खेवो कं पि पण्संतरं । तत्थ य दिट्टाइं एकम्मि पण्से हमिणा वण-किरवर-जूह-पयाई । रहूण च ताई चिंतियं णेण । 'अहो, इमं हिथ-जूहं कत्थ वि सरवरे पाणियं पाठण अरण्णे पिंदे ति । कहं पुण जाणीयह । 9 ओयरिय-कर-सिलल-सीयरोह्याई भूमि-भागाई । अह होजा मय-जलोहियई । तं च णो । जेण इहेव जाई मय-जलोहियई । ताई भिर्मर-भमरउल-पन्यवावठी-पवण-पच्चायमाणाई लिखलंति । अहह-कहमुप्वंक-चरणग्ग-लग्ग-णिक्लेव-कलंकियाई दीसंति इमाई । चंचल-करि-कल्ह-केली-खंडियाई धवल-मुणाल-सामलाई दीसंति । इमाई च लिख-मुणालेव-कर्ण्या-रण्य-णिक्लेव-करंण-कर-12 संविलय-मुणालेदीवर-सरस-तामरस-गढभ-कमिलणी-कवल-वंदणा-खुडियई मयरंद-गंध-लुद्ध-मुद्धागयालि-हलबोल-रुणुर्णेतई 12

उजिज्ञयहं च दीसंति णीलुप्पल-दल्लद्धं । ता अश्यि जीवियासा, होहिइ जलं ति । कयरीए उण दिसाए इमं वण-करि-जूहं समागयं ।' णिरूवियं जाव दिहं । 'अरे इमाए दिसाए इमं वण-करि-जूहं, जेणेश्य पउर-सलिल-कहम-मुणाल-विच्छ्रह्वो दीसह' सि 15 चिंतयंतो पयत्तो गंतुं । अतरेण दिहुं णीलुन्वेल्लमाण-कोमल-सिणिद्ध-किसलयं वणाभोगं । तं च दृहूण लव्ह-जीवियासो सुहुयरं 15 गंतुं पयत्तो । कमेण य हंस-सारस-कुरर-कायल-बय-बलाह्य-कारंड-चक्कवायाणं णिसुओ कोलाहल-रवो । तभो 'अहो, महंतो सरवरो' सि चिंतयंतो गंतुं पयत्तो । कमेण य दिहं कमल-कुवलय-कल्हार-सयवत्त-सहस्सवतुष्पल-18 मुणाल-कमलिणी-पत्त-संड-संखाइय-जलं वियरमाण-महामच्छ-पुच्छच्छडा-मिज्जमाण-तुंग-तरंग-संकुलं णाणा-वण्ण-पविख-संव- 18

वियसंत-कुवलयच्छं भमराविल-मिनर-कसण-भुमह्छं। सुद्ध-दिय-चारु-हासं वयणं व सरं वण-सिरीणः॥

21 तं च दहूण उससियं पिव हियवण्णं, जीवियं पिव जीविष्णं, पश्चागयं पिव बुद्धाण, सम्बद्धा संपत्त-मणोरहो इव, संपत्त-सुविजो 21

विव विजाहरो, सिद्ध-किरिया-वाओ विव णार्रेदो सहिरसो कुमारो उवगओ तं पण्सं। तण्हा-सुक्क-कंठोहो भोग्गरिउं पयत्तो।
तीरखेण य चिंतियमणण । 'भहो, एवं भाउ-सत्थेसु मण् पिटयं जहा किर दूसह-तण्हा-खुहा-परिस्सम-संभमायासेसु ण

24 तक्खणं पाणं वा भोग्यं वा काग्यव्वं ति। किं कारणं। एए सत्त वि धायवो वाउ-पित्त-सिभादीया य दोसा तेहिं तण्हाह्याहिं 24

वेगणाहिं ताविय-सरीरस्स जंतुणो णियय-द्वाणाइं परिश्वइय भण्णोण्णाणुर्वालया विसम-द्वाणेसु वहीत । इमेसु य प्रिसेसु विसमत्थेसु दोसेसु खुभिण्सु धाउसु जइ पाणिणा भाहारीत मर्जात वा, तभो ते दोसा धायवो य तसु तसु चेय

27 पर-ट्वाणेसु थेभिया होति। तत्थ संणिवाओ णाम महादोसो तक्खणं जायइ ति। तेण य सीस-वयणाह्या महावाहि-संघाया 27

उप्पर्जात। अण्णे तक्खणं चेय विवर्जात। तम्हा ण मे जुजाइ जाणमाणस्स तक्खणं मिन्निउ।' उवविद्वो पुक्कस्स तीरतमाळ-तरुयरस्स हेटुओ, खणंतरं च सीयळ-सर्वर-कमळ-मगरंद-पिजरण भासासिओ सिसिर-पवणेणं। तभो समुद्विभो

30 भवइण्णो य सरवरे भवगाहिउ पयत्तो। कह । अवि य।

णिइय-थोर-कराहय-जल-बीइ-समुच्छठंत-सहेण। पूरंतो दिसि-चकं मजाइ मत्तो व्य वण-हाथी॥

मंडिय-तीरं माणस-सरवर-सरिसं महासरवरं ति । अवि य ।

1 > J जलणश्रो, P करवरंति 2 > P तहनडेति, P भगभंगेति, P रुतुया, J मार्थ P मीरिय 3 > J विचरहर 4) P repeats दीनह. 5) P भूसर for सूनह. 6) J आगंतब्बं for गंतत्र्वं, P विमगावि, P चित्रवंती 7) P om. तरल, P द्वियाई for दिद्वाई, P वर for वण, P om. य 8) P चितियमणेण, J जाणीयति, P जाणियह-9 > P ओयच्छिय, उ सी नकोरहाई भूमिभायाई, P जठोहियाई in both places. 10 > P repeats ताई, उ लक्सिजाइ, उ सच्चमु P कहमुप्पन्न चरणगालगां 11> P कलकेली, अ मुद्रकरेण् 12> P संवालियमुणालवंदीवर, अ खुडियमयरंद, P खुडियाई, अ गंधलुद्धागयालि, P मुद्दागयालि, र स्णुरणेतदं P स्णतस्णेतादं 13) P om. उतिस्य हं च, P दलद्धतारं, P हाहिद, P सहरीए. 14) Jom. शिस्तिवर्य, Jom. इसे वणकरिज्दं, J प्रथम for प्रतर. 15) Jom. गंतुं, P णीखनेखमाण, J बणामोआं, P सुदूतरे. 16) म कुरलकायभपयबलाह्य P कुरवयकार्यववलाह्य, P कोलाह्ल्योः 17) P om. रायज्ञा, P सयवउसहस्सरत्तुप्पल् 18) म मंह for संह, P संकुल माणावन्नयपरक्लसंब 19) म सरसिरसं 20) म भगराली मिसर कसिणभुमिबछ 21) P दहुयण, Pom. पिव, P हियएण, Pपव for पिव, उपच्छागर्थ, P निव for इन. 22) उकिरिआवानो, P नरिदसरिसो, P उवगतं, म ओयरि उं तुइ त्येण य चिति जं णेण 23 > Pom. य, P सं अमयाश्चेत, म adds q before ण. 24 > म एते P एए स सत्त, P om. वि, र धातवो वायुरित्तर्सेमादिअमायदोसो तेहि तण्हातिआहिः 25 > P परिचयह अन्नोन्नाणुब्बलिया, र ब्बलिअ विसम° 26) प्रधातुमु जित P था उस जर, P न जिति for मर्जात, P om. बा, प्रतितो, प्रदोसा वायवी, P om. one तेतु. 27) P परिद्वाणेसु, र थंभिता, र सिन्नवानो, P महादोसा, र वेतणादिशा 28 र र अमहा for तम्हा, P inter. मे & जुजाइ, P जाणरस, J मिंजिंजग, P उविविद्यों, 29 > P adds पायवस्स before हेंद्व भी, J हेंद्वाओ, P त for ज, P सीयरकमलमयाँदिः 30 > J om. य before सरवरे. 31) । आर्क म चर्क.

- 6 'सब्ब-जय-जीव-बंधव तियसिंद-णरिंद-अश्वियश्वरूण । सिद्धि-पुरि-पंथ-देसिय भगवं कर्रथेरथ रण्णास्म ॥'
  भणमाणेण वंदिओ भगवं । वंदिऊण चिंतियं अणेण । 'अहो, अच्छरियं जं इमस्स दिब्दस्स जम्म्ब-रूवस्स मन्यण् भगवओ
  पिंडम ति । अहवा किमेर्य अच्छरियं कायव्विमणं दिब्वाणं पि जं भगवंता अरहंता सिरेण धारिकांति । इमं पि अरहंति
  भगवंता जं दिब्देहिं पि सीसेहिं धारिकांति ।' चिंतयंतो पुणो वि अवहण्णो कुमारो सरवरिम । तथ्य मजिकण गहियाहं
  कमछ-कुवछय-कल्हाराहं सरस-तामरस-पदभाराहं । ताहं च घेत्रूण गहियं णिंटणी-दृष्ठं भरिकण सरो-जरूस्स, ण्हाणिओ
  भगवं जिणवरिंदो, आरोबियाहं च कुसुमाइं । तओ थुणिउमाढत्तो । अवि य ।
- 12 'जय सोम्म सोम्म-इंसण इंसण-परिसुद्ध सुद्ध जिय-सेस । सेम-विसेसिय-तित्थय तित्थ-समोत्धरिय-जिय-लोय ॥ 12 जिय-लोय लोय-लोयण जिय-णयण-विसद्दमाण-कंदोट्ट । कंदोट्ट-गब्भ-गोरय गोरोयण-पिंजरोरु-जुय ॥ णाह तुमं चिय सरणं तं चिय बंधू पिया य माया य । जेण तए सासय-पुरवरस्स मग्गो पहट्टविस्रो ॥' 15 सि भणमाणो णिवडिक्षो भगवको चरूण-जुवलएसु ति ।

§ २००) एत्थंतरिम उद्धाइनो महंतो कलयलो सरवरोयरिमा । निव य ।

उद्भुदाहय-वीई-हल्लिर-जल-णिवह-तुंग-भैगिल्लं । बद्दह णहयल-हुत्तं खुहियं सद्दस व्रिय सरं तं ॥ तं च तारिसं सरवरं वलिय-वलंत-लोवणो राय-तणशो प्रलोहरूण चलिक्षो तचो दचो । चितियं च णेण । बद्दो स

18 तं च तारिसं सरवरं विलय-वर्लत-लोचणो राय-तणओ पलोइऊण चिलओ तत्तो हुत्तो । चितियं च णेण । अहो अच्छरियं, ण- 18 याणीयह किं सरवरस्य खोहो जाओ ति । इमं च चितयंतस्य सरवर-जल-तरंग-फलयाओ णिगायं वयण-कमलमेकं । तं च केरिसं । अबि य ।

21 वियसंत-णयणवर्त्त णासाउड-तुंग-कण्णिया-कलियं । दिय-किरण-केसरालं मुद्द-कमलं उग्गयं सहसा ॥ तस्साणंतरं चेय ।

उत्तंग-थोर-चक्कल-गुरु-पीवर-वट्ट-पक्कलं सहसा । भासा-करिवर-कुंभत्यलं व थणयाण पन्भारं ॥

24 तं च दूहुण चितियं कुमारेण। 'अहो किं णु इमं हवेजा। अवि य।

कमलायरस्स लच्छी होजा व किं किं व जिल्लाणी एसा। किं वा णायकुमारी णन्नाइ लच्छि व्य रण्णस्स ॥'

इय चिंतितस्स य से कुमारस्स णिग्गयं सयलं सरीरयं। तीय य मग्गालग्गा दिव्व-सरस-सरोरुहाणणा कुसुम-सणाह-पद्दलय-विहृत्या

27 कणब-भिंगार-वावद-दाहिण-हत्था य खुजा समुग्गया सरवराओ। ताओ दहूण चिंतियं कुमारेण। 'अहो, णिस्संसयं दिव्वाओ २7

इमाओ, ण उण जाणीयह केण कारणेण इहागयाओ' ति चिंतयंतस्स विल्याओ कुमार-संमुद्धं। तं च दहूण चिंतियं णेण ।

अहो विल्याओ इमाओ। ता कयाइ ममं दहूण इत्थि-भाव-सुळहेण सज्ज्ञस्थेण अण्णत्तो पाविहिंति। ता इमाए चेव दिव्व
30 जक्ख-पिंसाए पिंदुओ णिलुक्क-देहो इमाण वावारं उद्दक्षामि ति णिलुको पिंदिमाए पिंदु-भाए, पलोइउं च पयत्तो जाव 30

समागयाओ दिव्व-पिंदमाण समीवं। दिद्रो य भगवं दूरओ खिय सरस-सरोरुह-माला-परियरिओ। तं च दहूण मणियं तीए

'हला हला खुजिए, अजा केणावि अगवं उसहणाहो पृहओ कमल-मालाहिं'। तीए भणियं 'सामिणि, आमं' ति। 'ण-

33

1 याणीयह केण उण पृहस्रो भगवं' ति । तीए मणियं 'सयल-तेलोक्क-वंदिय-वंदणिक्र-चलण-कमलाणं पि भगवंताणं एवं भणीयह् 1 केण वि पूहमो ति । किमेत्य वणाभोए ण वियरंति जन्खा, ण परिसकंति रन्खसा, ण विट्ठंति भूया, ण परिसमंति पिसाया, 3 ज गायंति किंगरा, ण वसंति किंपुरिसा, ण पावंति महोरगा, ण उवयंति विजाहरा, जेण अगवक्षो वि पूथा पुष्छियइ' चि 3 भगमाणी उवराया परिमाप् संगासं । भणियं च तीप् 'हरू। खुजिए, जहा एसा पय-पद्ध है तहा जाणामि ण केणह् देव्वेण अविक्रो भगवं, किंतु माणुसेण। बुजाए भणियं 'सामिणि, परिसक्ति एत्य वणे बहवे सबरा पुर्छिदा य'। तीए अणियं 8'मा एवं भण । पेच्छ पेच्छ, इमं पि सहिण-वालुया-पुलिणोयर-णिहित्त-वलण-पिडविंबं सुणिरूविय-प्पमाणं पमाण-घिरंप- <sup>6</sup> गुट्टयं अंगुट्टाणुरूव-हहिरंगुलीयं अंगुली-बड़-पमाण-पिडविंबं । ठहा जाणिमो कस्स वि महापुरिसस्स इमं चळण-पिडविंबं ।

वर-पउम-संख-सोश्यिय-चकंकुस-छत्त-तोरणुकिष्णं। जह दीसह पिडविंबं तह णूण इमो महापुरिसो॥' \S २०१ ) इमं च भणमाणी संपत्ता भगवओ सयासं, णमोक्कारिको भगवं तीए । 'क्षणुजाणह' त्ति भणमाणीए सविजयमवर्णाओं कमल-पब्भारों भगवओं सिराओं। ण्हाबिओं भगवं जियपुर्ण कणय-भिगार-गंधोयपुर्ण। पुणो वि रह्या 12 पूर्या क्रोमल-विउल-दलल-कणय-कमल-मयरंद-र्णासंद-विंदु-संदोह-पसरंत-लुद्ध-मुद्धागयालि-माला-वलय-हलबोल-पूरमाण-दिसि- 12 यकेहिं दिव्वेहिं जल-थलय-कुसुमेहिं। तं च काऊण णिब्भर-भत्ति-भरोणय-वयण-कमला थुणिउमाडत्ता। अवि य। 'जय ससुरासुर-किंगर-गर-णारी-संघ-संथुया भगवं । जय पढम-घम्म-देसिय सिय-झाणुप्यण्ण-णाणवरा ॥ 15

जय पढम-पुरिस पुरिसिंद-विंद-णागिंद-वंदियबलणा । जय मंदरगिरि-गरुयायर-गुरु-तव-चरण-दिण्ण-विण्णाणा ॥ णाह तुमं चिय सरणं तं णाहो बंधवो वि तं चेव । दंसण-णाण-सममाो सिव-मगगो देसिस्रो जेण ॥' एवं च थोऊण णिवडिया चरुणेसु । समुद्विया य गाइउं समाहत्ता इमं दुवई-खंडरुयं । भवि य ।

सुरपति-सुकुट-कोटि-तट-विघटित-कोमल-प्रख्वारुणं सललित-युर्वात-नमित-सुरपादप-निपतित-कुसुम-रञ्जितम् । 18 क्षभिनव-विकसमान-जलजामल-दल-लावण्य-मण्डितं प्रथम-जिन-चरण-युगलमिदं नमत गुरुतर-भव-भय-हरम् ॥ इमं च खय-ताल-सर-वत्तणी-मुच्छणा-मणहरं गिजमाणं णिसामिऊण गेय-अक्खित्त-माणसस्स पम्हुट्टं अत्ताणयं कुमारस्स । 21 तको रहसेण भणियं। 'बहो गीयं, बहो गीयं, भण भण, किं दिजाउ' ति भणमाणो पयडीभूको। तको तं च तारिसं 21 **असंमावणीयं मणुय-जम्म-रूय-तोहा-संपयं द**ट्टण ससंममं अब्भुट्टिओ कुमारो जक्ख-कण्णगाए । कुमारेण वि साहम्मिय-बच्छरूसणं भावयंतेण पढमं चिय वंदिया । तीय वि ससज्ज्ञस-रुजा-मओक्कंप-वेवमाण-थणहराण् सविणयं भणियं 'सागयं 🛿 साहम्मियस्स, पृष्टि, हमं पल्लवःधुरणं पवित्तीकरेसु अत्तणो सरीर-फंसेणं' ति । कुमारो वि सायरं णिसण्णो पल्लवःधुरणे । 🛂 तझो तीए य तम्मि कालंतरम्मि को उण वियप्प-विसेसो हियए वद्दए । अवि य ।

किं मयणो चिय रूवी किं वा होजा णु कप्पवासि-सुरो । विजाहरो व्व एसो गंधव्वो चक्कवटी वा ॥ 27 इमं च चिंतवंतीए भणिओ कुमारो । देव, ण-याणामि अहं, मा कुप्पसु मह इय भणितीए 'को सि तुमं, कृत्य व पत्थिओ 27 सि, कम्हाओ आगओ तं सि'। तओ ईसि-वियसिय-दसणप्यमा-विभिज्ञमाणाहरं संखत्तं कुमारेण। अवि य । 'सुंदरि वहं मणुस्सो कजस्थी दक्षिणावहं चलिओ। बाओ ग्रिह बनोउझाओ एस फुडो मज्स परमर्खो॥ एयम्मि महारण्णे कत्थ तुमै कत्थ वा इमो जक्लो । केणं व कारणेणं इमस्स सीसम्मि जिण-पिडमा ॥ एयं महं महंतं हिययम्मि कुजहलं चुलुबुलेइ । ता सुयणु साह सब्वं एत्तियमेत्तं महं कुणसु ॥' इमे च कुमारेण भणियं णिसामिकण ईसि विहसिकण भणियं इमीए।

जह सुंदर बात्य कुऊहरूं पि ता सुणसु सुंदरं मणियं । रण्णिम जिणस्स जहा जक्खस्स य होइ उप्पत्ती ॥

<sup>1 🗦</sup> P केणइ for केण उण, उतीय, Pono. पि. 2 🗦 Pono. केण वि, Pपरिङ्भमंति. 3 🗦 Pमहोरया, Pपुरिङ्ध्यइ. 4) उ माणीओ उनगयाओ, P om. पश्चिमाए, P पद्धती. 5) J om. बणे, P बद्धह्वे .for बह्वे, उ तीय, P मणह. मि for पि (emended), P मुहिणवालुया पुणिलोयर, P सुनिरू वियरपमाणघिषयंगुट्राणुरूवरइयं रंगुलीयं अंगुलीबद्धमाणः 7) ४ विणिब <sup>for</sup> बद्धः 9) १ पउमनकसित्थय, ४ तोरण।विखअले (?). 10) १ सगासं, ४ <sup>°</sup>माणीय सविणयं अवणीयओ. 11) १ सिहराओ ण्हाणिओ 12 > P कोमलदलवियलदल, P कोमल for कमल, J संदोहं. 13 > J om. दिव्येहिं. P नियज्झाणु ै 15 > J पुरिर्सिद चलणा इंदबंदिय चलना, P गुरुयारिगुरुय नव, J गरुआयरअतवचरणदिण्णाण. 16 > P om. बि, P तुमं for तं, P विमुद्धो for समग्गो. 17 > P om. च, P ओ for य, P गाइओ पयत्ता इमं, J adds च after इमं, P अक्लितियं for दुवईसंखलयं 18) म कुट, P मुर्पति for सल्लित, म जुवति, म पादपरेणुरजोपरंजितं 19) P जलजामछ-रेणुरजोघरंजितं प्रथम, J लायण्य for लावण्य, P adds क्रमल after नरण, P om. गुरुतर, JP हरं. 20 > P वचणामण-हरगिञ्ज', P गेयनिसत्तः 21 ) P रहासेण, Jom. first गीयं, P दीयउ त्ति, J पायडीहूओं 22 ) J adds तीए before जक्ष्यत, P कन्नागाए. 23 ) महत्त्रकंप P तओकंप, P सावयं for सागयं. 24 ) मण्डवतस्थरणं, P पछतुत्युरणं, P पछतुत्युरणो. 25) प्रतीअय Pतीय तमि, P उय for उण. 26) P किं बीहोब्जा. 27) प्रचितयंतीय, P मज्झ for मह, प्रइसं for इय उ व for सि (after को). 28 > P सि कत्तो हुयाओ सि, P भाविक्रमाणाहरं. 29 > उ वालम्मि 30 > P केणे for केणं. 31) म कुत्हरू, P परिप्फुरइ for चुलुचुलेर. 32) P भणियमिमीए. 33) म कुत्हरूं मि ता सुभणु सुंदरे.

वियरंत-कामिणीयण-णेउर-कल-राव-बहिरिय-दियंता । देवाण वि रमणिजा मायंदी णाम णवरि ति ॥ <sup>6</sup> ता कुमार, तीय च महाणयरीए अणेय-णरवह-सच-सहस्युच्छ्लंत-हल्डहलाराबाए अस्य जण्णयको णाम सोत्तिय-बंभणो । ६ सो य केरिसो । अवि य ।

कसिणो दुब्बल-वेही सर-फरस्तो रुक्ख-पंहर-सरीरो । दीसंत-धमणि-जालो जम्म-दरिहो तर्हि वसह ॥ <sup>9</sup> तस्स य वंभणी धम्म-धरिणी । सा उण केरिसा । अवि य ।

पोद्दिम थणा जीए पोट्टिम ऊरु-जन्मासं । एकं णिखामं चिय बीयं पुण फुछियं णयणं ॥
तीय य सावित्ती-णामाए बंभणीए तेण जण्ण-सामिणा जायाई तेरस विंभरूजाई। ताणं च मज्मे पिच्छमस्स जण्णसोमो

12 ति णामं। तस्स जाय-मेत्तस्स चेव समागया अहमा बीसिया। तत्य य काल-जुत्तो संवच्छरो। तेण य बारस-वासाई 12

अणाबुट्टी कया। तीय य अणाबुट्टीए ण जायंति ओसहीओ, ण फर्लेंति पायवा, ण णिष्फजए सस्सं, ण परोइंति तणाई।
केवलं पुण वासारते वि धमधमायए पवणो, णिवडंति पंसु-बुट्टीओ, कंपए मेहणी, गर्जात धरणिधरा, सुन्वंति णिग्याया,

16 णिवडंति उद्याओ, पलिप्पंति दिसाओ, बारह-दिवायर-कह्मसो णिवडह मुम्मुरंगार-सरिसो गिम्हो ति। एवं च उप्पाएसु 15

पसरमाणेसु किं जायं। अबि य।

उन्वसिय-गाम-ठाणं ठाणं मुह-करयरेंत-विसर-मुहं । विसर-मुह-बद्ध-मंडलि-मंडलि-हुंकार-भय-जणपं ॥ 18 एरिसं च तं पुहह-मंडलं जायं । अह णयरीभो उण केरिसा जाया ।

खर-पवणुद्ध्य-ताबिय-धवल-धया-खंड-वंस-वाहाहिं। उद्धीकयाहिँ घोसह गई भई व दीहाहिं॥ तओ एवं अणुष्पक्रमाणासु ओसहीसु खीयमाणासु पुब्ब-गहियासु अपूरमाणेसु उयरेसु किं जायं। मिष य। ण कीरंति 21 देवबणई, वियलंति अतिहि-सक्कारई, विसंवर्धत बंभण-पूर्याओ, विहर्डति गुरुयण-संमाणई, परिवर्डति पणइ्यण-दाणई, 21 वियलंति लजियव्वयई, पमाइजंति पोरुसियई, अवमण्णिजंति दक्खिण्णई ति। अवि य।

वोलीण-लोय-मग्गा भगणिय-लजा पणट्ट-गुरु-वयणा । तरुणि व्य राय-रत्ता जाया कालेण मायंदी ॥

24 दिन्सय-अवसेस-कहा अणुदियहं भत्त-मेत्त-वावारा । औएँ णरा महिला वि य प्रमोय-रहिया सुदीणा य ॥ 24 कि होज मसाणिसणं कि वा पेयाण होज आवासो । कि जम-पुरि ति लोए कि जं तं सुन्वए णरयं ॥ एवं च हा-हा-रवीभूण स्वल-जणवण पोइ-विवरं-पूरणा-कायुरे खयं गण्सु महंत-महापुरिस-कुलउत्तय-घणिय-सेट्टी-कुलेसु सो २७ वंभणो जण्णसामीओ भूड-भुवस्स-मेत्त-वज्ञाो जाओ जायुणा-मेत्त-वावारो भिक्खा-वित्ती, तं च अलहमाणो खयं गओ सकु- २७ हुंबो । देवलं जो सो बंभणो सोमो सब्ब-किलेट्टो पुत्तो सो कहं कहं पि आउ-सेसत्त्रणेण अकय-बंभणकारो अवद-मुंज-मेहलो सुद्दा-भरुच्छण्ण-स्वल-बंध-वग्गो किहिंच विवणि-मग्ग-णिवडिय-धण्ण-कणेहिं किहिंच बलि-भोषण-दिण्ण-पिंडी-प्याणेहिं

30 कहिंचि बालो ति अणुकंपाविएणं कहिंचि बंभण-डिंभो ति ण ताडिओ कहिंचि उच्चिट्ट-मह्नय-संलिहणेण कहं कहं पि तै 30 तारिसं महा-दुक्काल-कंतारं अहकंतो। ताब य गह-गईए णिवडियं जलं, जायाओ ओसहीओ, पमुद्दओ जणो, पयसाइं

<sup>1)</sup> P तोरणाणंकिया विउद्धल. 2) P उत्तहं कुलयं, JP व for a in both places, P निरंतहजो. 3) P पीईओ इव, P परिहाओ घरिणीओ, P मित्तीओ विलासिणीओ, P om. a. 4) P om. अवि य. 5) P कलवरा-. 6) P जयणणयत्ती 7) P om. अवि य. 8) P फहससो. 10) प्र विदिखं for वीयं, P पुष्ठियं for फुछियं. 11) P om. य, P सावित्ती-, J (3) ओरस for तेरस. 12) P adds a before जाय, J वेअ, P अहववीसिया. 13) P निष्पज्जर, J ण य रोहंति. 14) प्रभायमायाए P घमधमायाइ, P वैस् for पंस. 15) P पिलप्पति रसाओ, J adds य after कक्कसो, J णितडए for णिवडह. 17) P उपपुसियगामहाणं हाणं, P करयरंत, P विरस (for विसर) in both places, J मण्डलढुंकार. 18) P नयरं उण. 19) P पवणुहुयतोडिय, J धयखण्ड, P धुयारखंड, P उद्दीकयाहि, J उदीकयाविघोसह, J अध्यस्टणं व P अदं महं व दीहाई. 20) J उवएसु P उवरेहि. 21) P तिहिं for अतिहि, J बंभणबूअओ, P गुरुयसम्माणई. 22) J फरुसिअं P पोरसई. 23) P अविणयलज्जा, P रायउत्ती, P मायंदा. 24) P नीसेस for अवसेस, P बावारो, J जीअ, J या । 25) J मसाणिममं, P पुरिस for पुरि. 26) P om. च, P सयले, P विवरपूरणा कायरेनु खवंगपसु, J सेट्डिडलेमु. 27) P जन्नदत्ती मूर, J मूरुअुअस्स, P om. मेलवज्ज्ञी जाओ। जायणा, P भिक्तवित्ती, P मुकुटुंबो. 28) J वंभसोमो, J वंभणो सक्कारो. 29) P om. वहिंच विवणि etc. to क्लेहि. 30) P वंग्लो िस न ताहिन ताहिओ J उश्चिटुमालसिलेहिंहिंगं, P कहं किंहिंप, J om. तं. 31) P दुक्खाल, P गहवईंब, P प्रवाईंब, P प्रवाईंब, P प्रवाईंब, P प्रवाईंब, P गहवईंब, P प्रवाईंब, P प्रवाईंब, P प्रवाईंब, P प्रवाईंब, P गहवईंब, P प्रवाईंब, P गहवईंब, P प्रवाईंब, P प्रवाईं

в

21

सविय।

- ¹ क्रसवाइं, परिहरियाइं रुजाणाइं, उप्फुलियाइं च विणयाइदाइं। इमिम्म य एरिसे काले सो वंभणो सोम-बदुको थोबूण- 1 सोलस-वरिसो जाओ। अवि य।
- धम्मो अत्थो कामो जसो य लोयम्मि होति पुरिसत्था । चत्तारि तिण्णि दोण्णि व एको वा कस्सइ जणस्स ॥ ता ताण ताव धम्मो दूरेणं चेय मज्य वोलीणो । अगणिय-कजाकजो गम्मागम्मप्फलो जेण ॥ अत्थो वि दूरको श्विय णिथ महं सुणय-सउण-सरिसस्स । दुष्पूरोयर-मरणेश्व-कायरो जेण तिह्यहं ॥
- कामो वि दूरको बिय परिहरइ य मह ण एत्थ संदेहो । सयल-जण-णिदिको मंगुलो य विद्वो य भीसणको ॥ अह चिंतेमि जसो मे तत्थ वि जय-पेल्लिएण भयसेण । णिय-जोणी-करयंटय-टाणं पिव णिम्मिको अहयं ॥ ता हो विरत्थ मज्जं इमिणा जीएण दुक्ख-पउरेण । जण-णिवह-णिदणा-रुहृदृएण एवं असारेण ॥
- 12 ता किं परिश्वयामि जीवियं, अहवा ण जुत्तं इमं, ण य काऊण तीरइ दुक्तरं खु एयं । ता इमं पुण पत्त-कालं । अवि य । 19 धण-माण-विष्पमुका मुणिय-परदा जणिम जे पुरिसा । ताण सरणं विष्मो वणं व लोए ण संदेही ॥ ता सम्बहा विष्सो मम सरणं ति चिंतयंतो णिगाओ तक्खणं चेय मार्यदी-पुरवरीए । चलिओ य दक्खिण-पच्छिमं
- 15 दिसाभोयं । तभो कमेण य भणवरय-पयाणएहिं कुष्कि-मेत्त-संबलो भक्तिंचणो भिक्खा-वित्ती महा-मुणिवरो विय वश्वमाणो 15 संपत्तो विंग्न-सिहर-पेरंत-पइट्टियं महाविंझारहं । जा उण कइसिया । उद्दाम-रत्त-पीय-लोहिय-मुह-महापलास-संकुला, वाणर-बुक्कार-राव-वियंभमाण-मीसणा, देवेहिं भलंघिय-पायवा, बहु-मय-सय-खज्जमाण-मयवह-भाउल-तुंग-सालालंकिया, सप्पायार-
- 18 सिद्दर-दुकुंबा थ लंकाउरि-जइसिया। जीए अणेयइ भीसणई सावय-कुलई जाह णामहूँ वि ण णजंति। तिम्म य महाइइय 18 मज्जमिम सो बंभणो जण्णसोमो एगाई गंतुं पयसो। तिम्म य वश्वमाणस्स को उण कालो वट्टिउं पयसो। अवि य । धम-धम-धमेंत-पवणो सल-इल-हीरंत-सुक्क-पसालो। धग-धग-धगेंत-जलणो सिलि-सिलि-णव-पल्लबुब्मेओ॥
- <sup>21</sup> बहुसो मय-तण्हा-पाणिएण वेयारियं महिस-जूहं । उप्पल-मुणाल-रहिए सरम्मि णवि पाणियं पियइ ॥ जत्थ पहियाण सत्थो पासत्थो दुसह-गिम्ह-मज्झण्हे । अवरण्हे वि ण मुंचइ तोय-पवा-मंडवं सिसिरं ॥ सयल-जण-कामणिजं कलस-थणाभोय-दिण्ण-सोहग्गं । दृष्टण पवं पहिया दृइयं पिव णिन्दुया होति ॥
- 24 तको तिम्म तारिसे सयल-जय-जंतु-संताव-कारए गिम्ह-मज्झण्ह-समण् सो बंभसोमो तिम्म भीमे वर्णतराले बहुमाणो 24 क्षुहा-साम-वयणोयरो पणट्ट-मग्गो दिसा-विमृदो सिंध-वग्ध-भय-वेतिरो तण्हाण् वाहिउं पयत्तो । तको चिंतियं तेण । 'क्षहो महंती मह तण्हा, ता कत्थ उण पाणियं पावेयच्वं' ति चिंतयंतो मिग्गउं पयत्तो जाव दिट्टो एक्किम्म पण्से बहल-पत्तल- 27 सिणिदो महंतो वणाभोको । चलिको य तिह्मं जाव णिसुको हंस-सारस-चक्कवायाणं महंतो कोलाहलो । तं च सोऊण ऊस- 27 सियं पिव हियण्णं जीवियं पिव जीविण्णं क्षहिय-जाय-हरिसो तको संपत्तो तं पण्सं, दिट्टं च तेण सरवरं । तं च केरिसं ।
- 30 वियसंत-कुवलडप्पल-परिमल-संमिलिय-भिगर-भगरउलं । भगरउल-बहल-इलबोल-वाउलिजंत-सयवत्तं ॥ 30 सयवत्त-पत्त-णिक्खित-पुंजइजंत-कंत-मयरंदं । मयरंद-चंद-णीसंद-मिलिय-महु-बिंदु-बोंगिल्लं ॥
- § २०४) तभी कुमार, सो बंभ-सोमो ता एरिसं दृहुण महासरवरं पत्तं जं पावियर्धं ति भोइण्णो मिजिन्नो 33 जहिन्छं, पीयं पाणियं, भासाइयाइं मुणाल-खंडाई । उत्तिण्णो सरं । उववणम्मि खुदा-भर-किलंतो य मग्गिउं पयस्तो ४३

<sup>1 &</sup>gt; P उप्पुसियाइं च चैयणाइं।, P om. य, J बंससोम, P om. थोवूण. 3 > P वश्वहरए. 4 > P जणेणं निवटिक्कमाणस्स जोब्वण-, J जोब्वणवसहमाणस्म. 5 > P om. अहो. 6 > P मोक्खो for जसो, P य for वः
7 > P °फलो- 8 > P निह for णित्थ. 9 > J परिकृष्ट ित णित्थ संदेहो, P मर्र for मह, P वि for यः
10 > P विजस for वि जय, P करकहृथथाणु. 11 > J हे for हो, J जीवेण. 12 > J om. य, P पुत्तकालं,
13 > J श्रिणय for मुणेय. 14 > J णिक्खओ. 15 > P दिमानागं, P अणब्दर्यप्याणेष्टिं, J कुच्छी-. 16 > J adds अिव य
before उद्दाम. 17 > J पुक्कार for बुक्कार, P वियवज्ञामाणभासणा, J पयावा for पायवा, P आउल पुंतमाला, P सपायार. 18 >
J लंका जरिसजहिस्य जीअ य अणेय भीसणाई, P सावणयं जाह, P महाह्यहमक्अंमि. 19 > J सो वम्हसोमो, P एक्काबी. 20 > P om.
one धम, P सिलेंतनव. 21 > P नय for णवि. 22 > P पासंत्रो for पासत्थो, J धोत्र for तोय. 24 > J कारये, J वृहमाणे
P बृहमाणा. 26 > P महा तण्हा, P om. ति, P पत्तिणिद्धो. 27 > J तं दिसं, P इंसं, P om. जसिसंय क्लावल्यप्रस्म पिसलसंदिहं च तेण सरवरं। नं च केरिसं। अवि य and then again वियसंत etc. 30 > J कुवलयुपल, P सयपत्तं.
31 > J बृह for महु, P बोगिलं. 32 ) P -सोमो तारिसं, P मिज्ज उं. 33 > P पीयपाणियं, J आसाइअइं, J तहवहमि for सरं। उववणम्म, P उववणं.

27

1 फलाइं। परिक्समेतेण कत्यह अत्रे कत्यह अवाहए कत्यह णारंगे कत्यह फणसे कत्यह पिंडीरए सि पाविए। तेहिँ य कय- 1 वुप्प्रोयर-भरणो विहरिंड पयत्तो तिम तह-काणणिम। तत्य य रायउत्त, परिक्सममाणेण दिट्टं एकमिम पएसे चंदण- 3 वंदण-लया-एला-लवंग-लयाहरयं। तं च दट्टण उप्पण्ण-कोडओ तिहें चेय पिन्टो जाव तत्य दिट्टा तेण मुत्ता-सेल- 3 विणिम्मिया भगवश्रो सुरासुरिंद-कय-शयाभिसेयस्स पढम-जिणवरस्स पिडमा। तं च दट्टण तस्स तहा-भवियव्वयाए भगवश्रो य सोम्म-दंसण-प्यभावेण णिय-कम्माणं खओवस्सोणं तिम्म चेय जिण-विंचे बहुमाणो जाश्रो। चिंतियं च णेण 6 'श्रहो, दिट्टं मए मायंदीए एरिसं इमं फिंपि देवयं ति। ता जुत्तं इमस्स भगवश्रो पणामं काउं जे, ता करेमि। धम्मो किर 6 हचड़'। चिंतिरूण भणियमिमिणा। श्रवी य।

'भगवं जं तुह णामं चरियं व गुणा कुळं व सीळं वा । एयं ण-याणिमो श्विय कह णु धुंहं तुज्झ काहामो ॥ ता तुह दंसण-तुट्टो णमामि एमेय भत्ति-भर-जुतो । तं किं पि होड मज्झं जं तुह चळणकाणे होह ॥'

्चिंतयंतो जिब्बिओ भगवओ पाएसु। पाय-पडणुटिएण चिंतियं जेणा। 'अहो, रम्मो वणाभोओ, मणहरो सरवरो, रेहिरं छयाहरयं, फलिया पायवा, सोमो य एस देवो ति। ता मए वि वृसह-दारिहावमाणणा-कलंक-वृसियप्पणा विएसं गंत्ण 12 पुणो वि पर-पेसणं कायब्दं। का अण्णा गई अम्हारिसांग अकय-पुज्व-तवाणं ति। अवि य।

व्राभो वि ण मुन्द एत्तिय पुरिसो सपुन्त-कम्माण। जह रोहणम्मि वन्नह दारिहं भग्ग-रहियस्स ॥
ता सन्वहा णिर्थ पुन्द-विहियस्स णासो ति । ता वरं इह न्नेय विमल-गंभीर-नीर-नले सज्जण-हियए न्व मज्जमाणो हमाइं
15 च जल-थलय-दिन्द-कुवलय-कल्हार-कुसुमाई घेलूणं इमं किं पि देवयं अन्वयंतो कय-कुसुम-फलाहारो, सारंग-विहंग-कय- 15
संगो, अणिवारिय-वण-प्यारो, अकारण-कुवियाई खलयण-मुह-दंसणाई परिहरंतो, सुहं-सुहेण वण-तावसो विव किं ण
चिट्टामि' ति चितयंतस्स इमं चेय हियए पह्टियं । ततो अन्छिउं पयत्तो । कय-ण्हाण-कम्म-वावारो भगवभो उसभसामिस्स
18 कय-कुसुमन्नणो इमं च णं पहमाणो ति । अवि य ।

भगवं ण-याणिमो चिय तुम्ह गुणा जेण संधयं करिमो । तं किं पि होउ मन्त्रं जं तुह-चकणचणे होइ ॥ भणमाणो कय-कुसुम-फलाहारो अच्छिउं पयत्तो । एवं च अच्छमाणस्स वसए कान्मे । कार्लतरेण य बहु-पुष्प-फल-कयाहार-21 किरियस्स पोट्ट-सूल-रूवी उवट्टिओ सञ्च-जग-जंतु-साहारणो मन्त्र । अवि य ।

जइ पहसह पायालं अडहं व गिरिं तरं समुदं वा। तह वि ण जुक्कह कोओ दिरय-महामचु-केसिरिणो ॥ तओ कुमार, सो वराओ तत्थ ताणु पोष्ट-सूळ-वियणाणु धणियं बाहिउं पयत्तो । तओ तेण णायं णित्थ मे जीवियास त्ति 24 मण्णमाणो णिवण्णो भगवओ पुरओ । तत्य तओ गुरू-वियणायह्यो णीसहो भगवओ उसभ-सामिस्स मुद्द-पंक्यं णियच्छंतो 24 भणिउं पयत्तो । अवि य ।

भगवं ण-याणिमो श्विय तुज्ज्ञ गुणे पाव-पसर-मृदण्पा । जं होइ तुज्ज्ञ पणयाण होउ मर्ज्झ पि तं चेय ॥ 27 त्ति भणमाणो भगवओ पायविद्यओ चेय णियय-जीविएण परिश्वतो ।

§ २०५) तभो कुमार, तत्तो य सो मरिकण कत्य ग्रभो। अवि य। अत्थि स्यणप्पभाए पुढवीए पढमे जोयण-सहस्से वंतराणं भवणो, तत्थ य अट्ट णिगाया होंति। तं जहा। जन्खा रक्खसा भूया पिसाया किंजरा किंतुरिसा महोरगा 30 गंधन्य ति। तत्थ पढिमिल्लए णिगाए जन्खाणं मज्ले मिहिट्टिजो जन्ख-राया समुष्पण्णो। तस्स य स्यणसेहरो णामं। तत्थ 30 समुष्पण्णेण णियन्छियं तेण। 'अहो, महंतो रिद्धि-समुद्ओ मए पाविओ। ता केण उण तवेण वा दाणेण वा सीलेण वा एस मए पाविओ'ति। विंतयंतस्स इति ओहि-वर-णाणं पसरियं। तेण य णाणेण णिरूवियं जाव पेन्छह तम्म वणाभोप 33 सरवरस्स तीरिम्म ल्याहरए भगवओ उसभ-सामिस्स पुरओ णिय-दंहं उजिल्लय-जीवियं ति। तं च दटूण। विंतियं। 33

12

) 'बहो इमस्स भगवनो प्रभावेण मण् एवं पाविवं' ति । 'जसो अगवनो उसम-सामि-जिणवरस्स महह्-महप्पमावस्स' कि भ भजमाजो वेष्णं संपत्तो इमं पएसं । दिट्टो य भगवं उसमजाहो, दट्टूण य भत्ति-भरोजमिङत्तिमंग-मडड-रयण-किरण-संवर्षत- ३ तार-मुत्ताहारो थोडं प्रयत्तो । अवि थ ।

जय संयक्त-सुरासुर-सिद्ध-कामिणी-विणय-पणय-चरूण-जय । जय अुयइंद-विलासिणि-सिर-मणि-किरणगा-चुंबियचळणा ॥ जय चेंदिंद-णमंसिय जय रुंद-अत्रोह-तारण-समस्य । जय अुवण-सोक्ख-कारण जय कम्म-कर्लक-परिहीणा ॥

अगर्व तं चिय णाहो तं सरणं बंधवो तुमं चेय । भव-संसार-समुद्दे जिण-तित्थं देसियं जेणं ॥ ति भणमाणो णिविद्यक्षो भगवको चल्लेसु । पणाम-प्रमुद्दिएण भणियं च णेण । 'भगवं, णामं पि ज-याणेतो जवरं तुद्द भत्ति-मित्त-संतुद्दो । तेणं चित्र णाद्द मद्दं एसो जक्त्वाहिवो जाको ॥

णाम १५ जन्याणता जवर तुह मात्त-ामत्त-सतुद्वा । तण । चय जाह बह एसा जन्याहवा जाना ॥

9 जे उण जाणित तुहं णाम गुण-कित्तणं च चरियं च । तुह वयण-वित्यरत्ये सत्ये य अणेय-माहप्ये ॥

ते जर-सुर-वर-भोए भोतूणं सयल-कम्म-परिहीणा । सासय-सिव-सुह-मुलं सिद्धिमविष्येण पावेति ॥'

भणमाणो जिवडिओ पुणो चलगेसु । भणिओ य तेणं णियय-परियणो । 'अहो देवाणुष्पिया, पैच्छह भगवओ णमोक्कार-फर्छ । 12 अवि य ।

सयल-पुरिसत्थ-हीणो रंको जण-णिंदिओ वि होजण । एयस्स चलण-क्रम्मो अहयं एयारिसो जाओ ॥' बहो भगवं महप्पभावो, ता जुत्तं णिषं भगवंतं सीसेण धारिउं। जेण एकं ताव सुरिंदाणं पि पुजो, बिइयं सरूजणिजो, 15 तह्यं महाउवयारी, चडत्थं भत्ति-भर-सरिसं, पंचमं सिद्धि-सुह-कारणं ति काऊण सन्वहा विडन्विया अराणो महंता मुत्ता- 15 सेल-मई पडिमा । सा य एसा । इमीय य उवरिं णिवेसिओ एस मडलीए भगवं जिणवंदो त्ति । तप्पभि**ई चेय** स**यर**, क्रक्स-छोएण रयणसेहरो ति अवहथिय जिणसेहरो से णामं पहृद्वियं। तभो कुमार, तं च काऊण अहंती पूर्व णिष्वत्तिऊण 18 वंदिजण थोजण णमंसिजण य भणियं णेण 'कणयप्पभे कणयप्पभे' ति । मण् वि ससंभमं करयल-क्यंजलिड**ढा**ण् भणियं <sup>18</sup> 'भाइससु' ति । तभो तेण भहं भाइट्टा जहा 'तए अणुदिणं इहागंतूण भगवं दिग्व-कुसुमेहिं भवाणीओ ति । मए पुण **अट्टमी-चडह्सीए सम्व-परियण-परियरिएण** इहागंतस्वं अगवओ पूर्या-णिमित्तं ति भणिडण उवगओ असणो पुरवरम्मि । 21 तभी कुमार जंतए पुच्छियं 'को एसो जक्खो, किंवा इमस्स मउडे पढिमा, का वा तुमं' ति । तं एस सी जक्खराया- <sup>21</sup> इमा य सा पडिमा, तस्स य महं किंकरी दियहे दियहे भए एख आगंतव्वं ति । एवं भणिए भणियं कुमारण । 'भहो महंतं **अच्छरियं, महप्यभावो भगवं, भत्ति-णिब्भरो जक्ल-राया, विणीया तुर्म, रम्मो पण्यो । सब्यहा पज्जत्तं मह लोयणाणं** 24 कण्णाण य फलं इमं एरिसं बुत्तंतं दट्टण सोकण य'त्ति भणिए भणियं कणयप्यभाए 'कुमार, जाणामि ण तुह देणावि किंचि 24 कर्ज, तहा वि भणसु किंचि हियय-रुइयं जं तुह देमि' ति । कुमारेण भणियं 'ण किंचि मह पश्यणिजं अस्यि' ति । तीप भणियं 'तहा वि ववजस-दंसणा किर देवहर'ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, इबो वि उर्ह्न फर्ल भण्णेसीयइ ति । अबि य । एस भगवं जिणिंदो जिण-भत्तो एस जक्ख-राया य । दिहा सि तं च सुंदरि तहावि विहरूं ति बाहरिस ॥' ति । 'बंदामि'त्ति भणमाणो समुद्धिओ कुमार-कुबलयचंदो । तओ तीए भणियं । 'कुमार, तूर तए गंतब्वं, बहु-पश्चवाओ य एस बहु-रज्ज-दुग्गमो सम्गो। ता गेण्ह इमं सयस्र-सुरासुर-वंतर-जर-किंजर-करिवर-वग्व-हरि-सरह-रुरु-प्युहेहिं पि बर्लघणीओ

भोसही-बळय-विसेसो'ति भणमाणीए करयळाओ समप्पिओ कुमारस्स । तओ 'महंती साहभ्मिय-वच्छळ'ति भणमाणेण <sup>30</sup> गहिओ कुमारेणं ति । तं च घेतूण अब्भुट्टिओ कुमार-कुवरूयचंदो, प्रयत्तो दक्खिणं दिसाभोयं, वच्चह् य तुंग-विंझहरि-सिहराइं रुंघयंतो । वच्चमाणो दिट्टो य णेय-तरुयर-साहा-बाहा-पवण-पहोळमाण-साहळी-बिह्न्जंतं पिब महाणइं णस्मयं ति ।

<sup>1 &</sup>gt; गर एवं, प उसहसामि, ग गहति 2 > प भगवओ उसहनाहो, ग उत्तरंग प उत्तिमंगउड 3 > ग मुत्ताहरेण मणिखं। अति था. 4 > ग जुआ, प विलिसिण 5 > प वंदिर for चंदिर, ग परिहीणं 7 > प om. भगवओं 9 > गणामगुणे, प गुण कि तुह वयण 10 > प inter. वर and तुर, प परिहीणो, प चिरेण for विग्वेण 11 > प प्राणिखों गिल के 15 > प मरिकमरसिसं ग om. सन्वहा, ग विउन्विक 16 > v adds मओ एस before मडलीए, ग तप्पमूह चेअ 17 > v om. से, प महंतं पूर्व निक्वत्तेडण 18 > प भिण्यमणेण, ग सर्समम, प करयलंजलि 19 > ग om. अहं, प अहं, प अहं, ग आहंहों, प adds न before पए 20 > परिवारिएण 21 > ग को for का 22 > प एयस्स for तस्स, प inter. किंकरी के आहं, ग adds य after first दियहे, प om. ति 23 > ग अच्छरीज, प भत्तिकमरनिक्मरो 24 > ग कणोण, प फलिममं, प तुह वि केण वि 28 > प स्हर्ष for हर्यं, ग णश्चिमह, ग तीय 26 > ग देवा होति ति प देवाहरित, प विय for वि, ग अण्णिसोअति ति 28 > ग तीय for तीए 29 > ग बहुरण्णो, ग om. मगरो, प स्वलसुर, ग om. किंगर, प om. करिवर, ग om. वच्य, ग हरिसन्भररूप 30 > ग मणमाणीय, प वच्छल ति 31 > प om. भोयं, प विज्वसिहराई 32 > ग वश्वमाणेण म दिहा प वश्वमाणेण प ति वश्वमाणेण प दिहा प वश्वमाणेण प दिहा प वश्वमाणेण प विश्वस्था प विश्वस्था प वश्वमाणेण प विश्वस्था प वश्वमाणेण प विश्वस्था प वश्वमाणेण प विश्वस्था प वश्वस्था विश्वस्था प वश्वस्था प वश्वस्था प वश्वस्था प वश्वस्था विश्वस्था प वश्यस्था प वश्वस्था प वश्वस्था प वश्वस्था प वश्वस्था प वश्यस्था प वश्वस्था प वश्यस्था प वश्वस्था प वश्यस्था प वश्यस्था प वश्वस्था प वश्यस्था प वश्

16

21

24

27

30

33

- । §२०६) जा व कहसिया। णव-जोष्वणुस्मत्त-कामिणि-जहसिय कुंकुम-रस-पिंजर-चक्कल-चक्कवाय-पभोहर-सेला- । खुढिभजमाण-रोम-राह्र-मणहरं च, किहिंचि णव-वहु-जहसिया तद-तरुयर-भण-साहा-रुयावगुंठण-णीसद्-गह-पयार। व, किहिंचि वेसा-विलय-जहसिया हरि-णहर-णिइउल्लिहिय-मत्त-मायंग-कामुय-दंत-जुयलंकिय व, किहिंचि वासय-सज्ज-जद्दिसया ३ मध्मधेंत-सुरहि-कुसुम-रांचद्व-फुरमाण-बिंदु-माहर व, किहिंचि पउत्थवद्द-जहिंसय पस्तियय-कमक-वयण-आवंदुर-पभोहरय ति.। अबि य।
- उच्छंगिस्स णिवण्णं चुंबइ तड-पायवरग-वयणेहिं। णवि णज्जइ किं भूया किं दृश्या होज विंझस्स ॥ जीए य महामछ-सिरसई कर-कत्तरी-घाएहिं जुज्झेति मत्त-मायंग-जुहुई, किंहिचि दुण्युत्त-सिरसई महा-कुलुम्मूलण-ववसियई, किंहिचि गाम-दिंभरूय-सिरसई जल-कीछा-वावडई, किंहिचि तड-परिणय-पायवडियई णजंति कुबिय-दृह्या-पसायणोणयई । ति । अबि य ।

णिव गजह किं दह्या सहोयरा होज किं व एयाण। किं जणिण खिय रेवा होज व धाई गय-कुलाण॥
किंहिंच मच्छ-पुच्छ-च्छडा-घाउच्छलंत-पाणिया, किंहिंच तणुय-तंतु-होरमाण-मत्त-हित्य-संकुला, किंहिंच महा-मयर-कराघाय12 कुबिय-मत्त-वण-मिहस-कलुसिया, किंहिंच पक्कल-गाह-गिहय-गंडयाउला, किंहिंच कुम्म-पिट्ट-उछसंत-विदुम-किसलयालं- 12
किया, किंहिंच वेला-बसागय-पोमराय-रयज-रंजिय-जला, किंहिंच परिष्पयंत-चक्कवाय-जुवलुकंठ-णिजिया, किंहिंच सर-सरसरंत-कंत-सारसाउला, किंहिंच तुंग-तरंग-रंगत-सिप्प-संपुडा, किंहिंच चंड-पवण-पहय-कलोल-माल-हेला-हीरमाण-पिव्स15 गणा, किंहिंच मत्त-मायंग-मंडली-मजमाण-गंडयल-गिलय-मय-जल-संदोह-बिंदु-वंद-णीसंद-परिष्पयंत-चंदय-पसाहिय ति । 15
बाव य ।

धवल-बलाया-माला-वलया-हंसउल-पंति-कय-हारा । बलिया पहहर-हुत्तं णजाइ रेवा णव-वहु ध्व ॥ 18 भण्णं च । गायह् व गय-मय-गंध-लुद्ध-मत्त-महुयर-महुरुख्छावेहिं, जंपह व णाणा-विहंग-कलयलारावेहिं, हसइ व हंस- 18 मंडली-धवल-दसण-पंतीहिं-णबह व पवण-वेउच्छलिय-तुंग-तरंग-हत्येहिं, पढह व जलयर-हीरंत-पत्यर-संघट्ट-खलहला-खलियक्खर-गिराहिं, मणइ व तड-विडवि-पिक्क-फलवडण-दुहुदुहारावेहिं, रुयह व णिज्हार-झरंत-झरहरा-सहेहिं । अवि य ।

21 उगगाइ हमह णच्चह रुयह व कलुणक्खरं पुणो पढह । उम्मित्तिय व्व रेवा हमीए को होहिई वेजो ॥
जाह समुहाभिमुहं रेवा पुण वलह वेविर-सरीरा । पयह चिय महिलाणं थिरत्तणं णिय कजेसु ॥
मोत्तृण विंझ-दह्यं तुंगं जलहिम्मि पिथया रेवा । अहवा तीएँ ण दोसो महिला णीएसु रंजति ॥
24 रयणायरिम लीणा विंझं मोत्तृण णम्मया पेच्छ । अहवा लुद्धाओं चिय महिलाओ होति पयईए ॥
किं ण सुहुओ य दाणे रेवे जेणुजिझओं तए विंझों । हुं पहणा एकेणं ण होइ महिलाण संतोसो ॥

अण्णाण वि एस गई तेण समुद्दिम पर्श्यिया रेवा । होति चिय कामिय-कामियाओ काओ वि महिलाओ ॥ उन्युदा विक्षेण महत्त्वमाणं च पाविया तेण । मोसूण तह वि चलिया अही क्याचा महिलियाओ ॥

जलही खारो कुमााह-सेविको बहुमको य रेवाए। इय साहेइ समुद्दो वियारणा णिश्य महिलासु ॥ इय जुवह-चरिय-कुहिलं गंभीरं महिलियाण हिययं व। महिला-सहाध-चहुलं कह रेवं पेच्छए कुमरो ॥

30 तं च तारिसं महाणइं णम्मयं समोइण्णो रायउत्तो कह तरिउं पयत्तो । अबि य, णिहुर-कर-पहराहय-जल-वीइ-समुच्छलंत-जल-णिवहं । अह मज्जइ सिरिदत्तो महागइंदो ब्ब उद्दामं ॥ एवं च मज्जमाणो कुमार-कुवलयंचदो समुत्तिण्णो तं महाणइं णम्मयं ति, गेतुं च पयत्तो तम्मि तीर-तह्वर-वल्ली-लया- अग्रुविल-गुम्म-दुस्संचारे महाबई-मज्ज्ञयारे ।

<sup>1&</sup>gt; प्रकासिआ, P om. णवजोञ्चणुम्मत्त etc. to मणहरं च किहिंचि, प्र जहिंसिआ 2> P नववहुसिया तह, प्र तहण for तह, P om. घण, P गुंउणानीसद, प्र गयण्यार व 3> P वियलिय for विलय, प्र जहिंसिआ, प्र दुलिहिआ for उलिहिय, P जुयलंकियं किहें चि, प्र जहिंसिय. 4> P गंध for गंध हु, प्र प्रताण for फुरमाण, P पजत्थयहज्जहसियपछ्रिथ्यवयणकमल, प्र आवण्डु P आवंदुरपओहर च्व ति. 6> P जत्संगंमि, P तह for तह, P नयणेहिं for वयणेहिं, P निज्ञय for पाजह. 7> P वा for य, P जुलम्मूलण. 8> P हिंसक्य, प्र पायवहिंआई। पाजाह, P पायवहां। नजाति. 10> P द्यया, P पाती for धाई. 11> P मच्छपुच्छडा, प्र धायुच्छलंतपाणिआ, P तणुतंतु. 12> प्र om. वण, प्र प्रजल for पाइल, P गंडलाउला. 13> प्र om. लेकिया, प्र वेलेक्सा, P परिपयंत, प्र जुअलुकुंठ, P सरसरत्तकंत. 14> प्र om. कंत, P वेण्ड for चंड, प्र माला for माल, प्र om. हेला. 15> P विदुर्विदणिसंद. 17> P हंसउलं, प्र राजाइ P नजाइ, P नर for णव. 18> P माहुयरछावेहिं. 19> प्र inter. धवल के मंडली, प्र om. व, P चेवछालिय, प्रथ for व, P जलयलहीरंत. 20> P तहवेडसिपिक, प्र दुदुद्दारवेहिं P जुदुदारावेहिं, P निज्ञस्चक्यसंत्रसरसाहेहिं, प्र सरिहे for सहेहिं. 21> P णु for व, P व for ब्व, P को हाहिई वेजा. 22> P पुण विलह. 23> प्र तीय for तीरं, P र खंति. 24> P अहवा लहाउ. 25> प्र व राणो रेवे जोणुज्जियो, प्र हुं 26> प्र पृत्रिक वार्ड. 27> प्र पि for च. 30> प्र महाणम्मयं, P तह for कह. 31> प्र सिरिअत्तो. 32> P तस्यर. 33> P गुहिल, प्र दर्सचारे.

\$ २०७) एवं च वश्वमाणेण कुमारेण दिहो एक्किम पएले विंझगिरि-पायवासण्णे बहल-सिणिइ-तरुयर-णियर- मंकुले एको उडको। दहुण तं चेय दिसं विलक्षों ति अचलिय-वर्लत-छोयणो राय-तणको कयाइ कोइ एत्य रिसी आसमें होइ ति चिंतयंतो संपत्तो तं उडयंगणं। जाव दिहुं तरुण-तमाल-पायय-पंती-परंपरा-परियरियं अंगणं। अण्णं च। कुसुमिय- 3 बउल-रुक्खयं, बासण्ण-पिक्क करमह्यं, पलंबंत-पिंडिरयं, ललमाण-माउलुंगं, समंतको कुसुमिय-बहु-जाइ-कुसुम-मयरंद-लुइ-भमर-सिंछोलि-रुणुरुणा-सह-संगीय-मणहरं पेच्छंतो पविट्टो उडए। दिहुं च णेण पुत्तजीवय-घडिय-रुह्कल-माला-वर्ल्य। दिहुं च णाणा-सुक्क-फल-संचयाइं। दिहुं च तियद्विया-टाबियं कमंडलं। दिहुं च उबहुधासणं। तं च दहुण चिंतियं। विं 'अहो को वि एत्य महामुणी परिवसइ'ति चिंतयंतेण दिहा पंसुल-पएसे पय-पंती। तं च दहुण 'अहो, जहा हमाइं छहुय-मउय-कोमलंगुली-ललिय-दलाइं च दीसंति चलण-पडिविंबाइं, तेण महिलाए होयव्वं, ण उण पुरिसेण। ता कह तवोवणं कहं चा महिल' ति चिंतयंतो तथ्येव उवविट्ठो। 'दे, पेच्छामि णं को एत्य परिवसइ' ति। थोव-वेलाए दिट्टा तेण तावसी। विस्ता। किरिसा। अवि य।

उद्मन्द-जडा-कडण्या सर-फरुसा-दीह-केस-णहरिहा। चक्कल-पीण-पन्नोहर माईण व भागया एका॥

12 तीय य मनगालगा। समागया तरुण-जुयह-चंचल-णवण-सम-सोहा-लोयण-जुयला मुद्द-मया, ताणं चाणुमनगन्नो जुयह- 12
हिययं व चंचला वाणर-लीया, ताणं च पुरुओ समागन्नो मण-पवण-वेओ झित्त एको महाणील-सच्छामो महंतो राय-कीरो
ति, तस्साणुमनगं भण्णे य सुय-सारिया-णिवहा। ते य दहुण चितियं राय-तणएण। 'महो, उवसम-प्यभावो इमीए

15 तावसीए जेण पेच्ल एए वण-तण-जल-मेत्त-संतुट-जीवणा भरण्ण-सावय-सउणया वि ण मुंचित से पासं सञ्बहा। कि वा 15
वविस्सणो भसजां ति चिंतयंतो दिट्टो तीए राय-उत्तो। दटुण य केरिसा जाया। भवि य।

भय-सज्झत-सेउकंप-कोउद्देशिं विणिष्ठिया तो सा। इच्छ्य पलाइकणं को उण एसी विचितेती ॥

18 तं च पलायंती दृहुण पहाइओ सरसइ-वरो महाकीरो । भिणया य णेण 'सामिणि एणिए, किं तुमं पलाइउं पयत्ता' । तीए 18 भिणयं 'इमो उण को इमिन्म मज्झ उडयिम्म दण-सावओ । तेण भिणयं 'मा बीद्द्यु, एस एत्थ को वि अरण्ण-मज्झिम पंथ-परिव्महो पंथिओ इमं पएसं समागओ । ता माणुसो एसो, अहं इमिणा सह भलीदामो ति । ता दे पावेसु, तुमं था सागयं च इमस्स कुण्सु । महाणुभावो विय लक्ष्वीयइ' । एवं भिणया तेण कीरेण समागया सलजा-वेयमाण-पन्नोद्दरा । 21 आगंत्ण य तीए भिणयं 'सागयं पहियस्स, कत्तो आगओ सि, किं वा पत्थिओ सि, किं वा कजं' ति । तेण भिणयं 'आगओ इं मद्दाणयरीओ अउज्झाओ, कजत्थी दिन्खणावहं चिलेओ' ति । तको भिणयं कीरेण 'सागयं मद्दाणुभावस्स, थे उविससु एत्थ पह्नवत्थुरणे'। तओ उविष्टे राय-तणओ । एणियाए विणिक्खिताई विविद-तरु-वर-पिक-साउ-सुरहि-फल- २४ णियराई । सुरहि-कुसुम-पत्त-पुद्दण् य संठाविण एगंतिम्म उविद्दे य । तओ चिंतियं कुमारेण 'ण-याणीयइ का वि एसा, कहं वा केण वा कारणेण, केण वा वेरमोण, कत्थ वा आगय ति, ता किं पुच्छामि'। 'दे पुच्छामि'ति चिंतिकण भिणयं । थि अवि य ।

'जह तुम्ह णोवरोहो अकहेयन्वं च कह वि णो होइ। ता साह सुंदरि महं जं ते पुष्क्वामि ता सुपणु ॥ कत्थ तुमं पृत्य वणे कम्हाओं केण व। वि कञ्जेण। एयंत-दुक्करमिणं वण-वासं जं पवण्णा सि ॥' <sup>30</sup> एवं च भणिया समाणी अहो मुहा ठिया। तओ कुमारो वि तीए पिडवयणं उवेक्खेतो थोव-वेलं विस्वक्लो विय आसि। 30 तं च दटूण भणियं तेण राय-कीरेण। 'भो भो महापुरिस, एस मणयं स्वज्ञाइ। ता कथा उण तए एसा पत्थणा ण णिरत्थया काथम्ब ति अहं साहेस्सं' ति।

<sup>1 &</sup>gt; प्रपासालों, P repeats नियर 3 > उत्तरतमाल, P परियं for परिपरियं, उ om. अंगणं, P om. अणं च. 4 > प्रिंडीरयं, P adds कुनाह after जाह. 5 > P क्लारणासद, उ सणाई for मणहरं, उ पुत्तजनीवय P पुत्तजीव, उ फाडिश for घडिय, P रहक्वमालयं. 6 > उ श for च before जाणा, उ om. विद्धं च... कमंडलं।, P द्वावियं, उ उत्रह्यसमंग P उत्तरवासणं. 7 > उ दिद्धों पंसुल, उल्ह्रमञ्ज. 9 > P महिलय ति, उ om. णं, P थोई for थोन. 10 > P om. सा, P om. अवि य. 11 > उ णहरूक्वा।, उ पउद्दरा. 12 > P जुनई, उ च मग्गों. 13 > उ हिययं पिव चला, P adds पुरुको उप्तिद्धंता after लीबा, उ om. च, P सन्तरमों. 15 > P पेच्छा for पेच्छ, उ संतुद्धा, P अविजों, उ पासं। सन्वहा कि, P च for वा. 16 > P adds महंतो after तनस्मणों, P om. ति, उ तीय. 17 > P क्लोडहंहिं, उ विणरिआ, P om. तो, P हत्थए, उ विदेति P विचित्तर. 18 > P सरसन्वरों, P महाकीरा, J om. य, P सामिणी, उ तीय. 19 > P om. वणसावओं, P om. एत्य, P अरखंम पंथं परिन्छों पंथिओं इमं परिसं. 20 > उ एस for एसों. 21 > उ पि for च, उ उक्कीयिति, P om. तेण, उ सल्जं. 22 > उ तीय, P कत्ती सि आयओं सि, उ म कहं वा, P om. सि, उ त्ति for कि वा कज्ञं ति. 23 > उ आगयोहं, P अज्ञत्यी for कज्जत्यी. 24 > P पह्नदुत्परणं ति।, उ om. तओ, उ एणिआव, उ तक्यरपक्क. 25 > उ पुडए संठाविए P पुडए य ठाविए, उ एअंतम्मि, उ वाणीयति. 26 > P om. केण वा before वेरमोण, P inter. वा क कत्थ, P om. ता कि पुड्छामि. 28 > उ अकहेयं वा वि कह, उ आ for ता. 29 > P om. तुमं एत्य, उ कम्दाउ व केण, P एतं for एवंत. 30 > P अहोमुदी, उ दिआ, उ तीय, P थोयवेलं. 31 > P एसा for एस, उ om. ता, P om. उण, P ताए for तए. 32 > उ कायबंदी ति.

१ १०८) अस्य एयम्मि चेय पुदद्द-मंदले जम्मवा जाम महाजई । अवि य । मत्त-करि-कामि-जिहुर-घोर-कराघाय-च्युज-सयज्दा । दंत-जुवलंकिओट्टी पोढा इव कामिजी रेवा ॥ १ तीए दक्खिण-कूले देया उई जाम महाडई । जा य कइसिया । वह-तहवर-सय-कलिया वह-सावय-सेविया सुमीसजया । बहु-गिरिवर-सय-सोहा अडई देया उई जाम

बहु-तरुवर-सय-कलिया बहु-सावय-सेविया सुमीसणया । बहु-गिरिवर-सय-सोहा अबई देयाडई णाम ॥ तीए महाडईए मज्झ-भाए क्रांच्य महंतो वड-पायवो । सो य केरिसो । अवि य ।

§ २०९ ) प्रथंतरिम मरुयच्छं णाम णयरं । तत्य भिगू णाम राया । तं च दहुण उवगको सो पछीवई । तेण य तस्स झहं उवहाबिको । ममं च दहुण राइणा महंतो तोसो उच्चूहो, भणियं च 'रे रे, को प्रत्य' । पिडहारीए भणियं 21 'आइससु' सि । 'वच्च सिग्वं, वच्छं मयणमंजिरं गेण्हिऊण पावसु' सि । आएसाणंतरं गया, पिन्हा च मयणमंजिरए समं । 21 भणियं च राइणा । 'वच्छे मयणमंजिए, एस तए रायकीरो तहा करियच्यो जहा सम्बन्धकला-पत्तहो हवह' सि मणंतेण समित्यको पंजरो । तको सा च रायसुया ममं सिहं पिन मित्तं पिन बंधुं पिन भायरं पिन सुवं पिन मण्यमाणी पाटिउं 24 प्यत्ता । धोएणं चेम कालेणं जाणियाहं अक्सराहं, गहियं णह-रुक्खणं, जाणियं विसाहिरुं, गहियाहं गय-गवय-मय-कुक्कुद- 24 आस-पुरिस-महिला-रुक्खणाइं । बुजिसवाहं सक्व-सत्थाइं । सक्वहा,

सन्व-कलागम-कुसलो जिण-वयण-सुणिष्क्रिमो महाबुद्धी । तीएँ पसाएण अहं अह जामो पैक्किो सहसा ॥ 27 तको एवं च अच्छमाणस्स को कालो समागको । अति य ।

27 तओ एवं च अच्छमाणस्य को कालो समागओ। अति य।

उण्हो उन्नेवणभो दीहर-खर-फरूम-पवण-णीसासो। संताचिय-भुवणयलो गिम्हो कालो व्य वेयालो॥

तिम्म य तारिसे गिम्ह-काले एक्स्स मुणिणो आयावणं करेंतस्स णीसंगयं मावयंतस्स एगचणं चिंतयंतस्स असरणचणं

30 झायंतस्स सुन्तं अणुगुणेंतस्स संसारं णिंदमाणस्य जिण-वयण-दुल्ल्ह्चणं भावयंतस्स सुक्कांभाणंतरियाए बहुमाणस्स अउन्व- 30

करणं खवग-सेठीए अणंतं केवल-वरणाण-वंसणं समुप्यणणं। सो य रिसी तस्स राहणो पिया अभिसिंचिजण पम्बहुओ,

एक्क्ल-विहार-पिंदमं पिंदवण्णो। भरुयच्छं समागओ विहरमाणो, तत्य य केवल-णाणं समुप्यणणं। तओ देवाणं उप्यय
38 शिवयं वटुण जणेण साहियं राहणो पिउणो जहा 'महाराय, रिसिणो हहेव अरुयच्छे समागयस्स केवल्णाणं समुप्यणणं'ति। 33

<sup>2&</sup>gt; P काम for वामि, J कामिणि हारथोर, J वत्तण for चहुण, J जुवलंकि उद्दी, P रेहा for रेवा. 3> J तीय, P नई for महा डई, J जा च P जा व. 4> P तहयर, P सेवया, J सुभीसणिया, P य for सय. 5> J तीय महाडईभज्झ. 6> J घरयाला । P बहुस्यणिसयनिवासोः 7> J कीर कुळे 8> P कालक्कमेण. 9> P om. तओ, P चंचुखुरणुहाँ, P प्याउम्ह. 10> J किंचि अिक्सजमाण, J सामलंकुर P सामलंकुर, P तओ for कयावयवो, P समयं पिव मणहर च्छाओः 11) P पक्खो तओ विक्खेव, J चोहला, P पित्र for पिह, P कुलायावावसाओ । थोशंतरेण. 12> J अपिहण्कुड P अपिपुट, P अचायंतो, P तहतमालपालपायवस्स. 13> P सिसणो for णिसणो, P अस्थिउं, P वाहजुवाणोः 14> P अहो बीसमाणेण किंदि पि, P किंसिणाहमोग, J भोअभीसणोः 15> J गेण for तेण, P पायवो for पाविओ, J पस विवाध अव्यो, P वावाधयव्यो मम दंसणो पछीं. 16> J होहई, P adds य सोय before असोय, J पसाय for असोय, P तहयरपत्तिबद्धोः 17> P पछीवहणा, J तेण वि, P repeats ता सव्यहा न वावाधयव्यो etc. to तेणाबि रायकीरोत्ति, J पंजरओः 18> P om. तओ अहं च, P संविद्धिओः 19> P नगरं for णयरं, P inter. सो & उवगओः 20> P उबहुविओ, P तं for ममं, P adds गेण before रेरेः 21> P अहससु, P adds च before गया, P पयहा, P om. य, J मंजरीय P मंजरी। ससंभमं मणियं 22> J होह for हवह, J adds य after मणंतेण. 23> P समप्पिउं, P सा रायधूया मं सिंह, P बंधु पिय. 24> J अहिआई for गहियाइं, P om. मयः 25> J नत्यदं 26> J कब्ब for सव्य, J मुणिच्छओ, J तीयः 27> P om. च. 28> P उण्हाः 29> J गिम्हयाले, J णीसंगं, J om. एगत्तणं चितर्यंतरस्स, P चितर्यंतर्यंतरस्स, J असरणअत्तणं 30> P om. सुत्तं अणुगुणेंतरसः 31> P रिरसी for रिसी, P पियाभिसिनिकणः 33> P om. हहेव, P om. हि.

ातं च सोऊणं हरिस-वस-वियसमाण-छोयण-जुवछो राया भणिउं पयत्तो । 'सजेह जाण-वाहणाई, अतेउरिया-जणस्स सम्ब- । रिद्धीए अज भगवंतं तायं उप्पण्ण-केवछ-वर-णाणं वंदामि'ति भणिऊण पयत्तो बहु-जाण-वाहण-पूरमाण-महियछो संपत्तो च 3 भगवनो सवासं । धोऊण च पयत्तो । कह ।

जय धम्मझाण-करबाल-सृिंहचासेस-कम्म-रिज-सेण्ण । जय जय अवखय-णाणमणंत-जाणियासेस-परमत्य ॥ सि भणमाणेण वंदिको भगवं केवली राहणा । राया णिसण्णो य पुरको, अण्णे बि य रायाणो भड-भोहया य णायर-जणो ६ य राय-भूया वि ममं षेतुं चेव तथ्य उवगया । मण् वि संधुको भगवं स-बुद्धि-विहवेण । अवि य ।

जय णिजिय-संयक्त-परीसहोवसमा जय णिहय-मय-मोह । जय णिजिय-दुजाय-काम-वाण जय विमक्त-णाण-घर ॥ त्ति भणिजण पणिमजो मण् वि भगवं केवली । णिसण्णा य राय-दुहिया ममं पुरक्षो णिमेजण । केवलिणा वि भगवया ४ कय-कायच्य-वाबारेणं वोलीण-लोय-मग्गेण तहा वि किं पि कंजतरं पेष्ठमाणेण भणियं । अवि य ।

जर-मरण-रोग-रय-मरू-किलेस-बहुरूम्मि णवर संसारे । णिथ सरण जयम्मि वि धम्मं जिण-देसियं मोत्तु ॥ ता मा कुणह प्रमायं देवाणुपिया इसम्मि जिण-मग्गे । संसार-भव-समुद्दं जह इच्छह अप्पणा तरिउं ॥

१८००) एत्यंतरिम समोवइया दोण्णि णील-पीय-वाससा विष्कुरंत-मणि-किरण-कणय-भासुरालंकार-सोहिया 12 विजाहरा ।

िम्मल-करवाल-करा फुरंत-मणि-रयण-किरण-सोहिल्ला। गयणाओ ओवह्या सहसा विज्ञाहरा दोण्ण॥

16 ते य भगवंत केविल् पयाहिणं करेमाणा समोइण्णा! वंदिओ य भगवं सविणय-ओणय-करयल-दल-मठलमंजलिमुत्तिमंगे 16 िमेडण। णिसेडण। णिसण्णा य पायमूले भगवओ। सुह-णिसण्णेहिं भणियं 'भगवं, का उण स' ति। भणिय-मेसे राहणा भिगुणा सम्वेहि य णायरएहिं भणियं! 'भो भो विज्ञाहरा, सा उण का जं तुरुमेहिं भणियं का स' ति भणिए, तेहि य पलतं।

18 'अम्हे वेयहु-गिरिवराओ सम्मेय-सिहरं गया। तत्तो सन्तुंजयं चिल्या। तत्त्य वश्वमाणेहिं विंद्रा-गिरि-सिहर-वर्णतराले मीमे 18 िम्माणुसे अरण्ण-पएसे, जत्थ अम्हे वि गयण-गोयरा भीया झित वोलेमो, णम्मयाए दिक्षणे कुले दिट्टं महंतं मय-जूहं। ताणं च मगालग्गा एका का वि मयलीव-बुण्ण-लोयणा समुद्धिम-ज्ञामाण-पओहर-भरा भउदिवग्ग-लोयणा मयाणं अणुमग्गेणं 21 वर्षती बाला। तं च दहुण चितियं अम्हेहिं। 'अहो, महंतं अच्छिरियं' चितयंता अवहण्णा। भणिया य अम्हेहिं। 'भो भो 21 बालिए, कि एत्थ अरण्णिम्म तुमं एका, कत्य वा तुमं आगय' ति भणिया य समाणी मुरलारण्ण-मय-सिलिंब-बुण्ण-लोलल्लोलं कोवणा अहिययरं पलाइउं पयत्ता। ण य ते मया तीए उन्वियंति। तेहिं चेय समं सा मंगय ति। तओ अउन्वं वुत्तंतं 24 चिंत्ता भणमाणाणं चेय अदंसणं गया वर्णतराले। तओ अम्हेहिं चिंतियं। 'अहो, कि पि अत्येत्य कारणं, सन्वहा को वि 24 अहस्य-णाणी अम्हेहिं पुच्छियच्वो' ति। तओ भगवं एत्थ विद्वो। तेण पुच्छियं अम्हेहिं 'भगवं, का उण स' ति। भणियं च राहणा पिउणो 'भगवं, अम्हाणं पि कोउयं जायं। ता पसीयसु, साहेसु' ति।

27 § २५१) भगवं साहिउं पयत्तो । अवलुत्तुंग-मणहरा उज्जयणी पुरवरी रम्मा ॥ अथि पयडा पुरीणं तेलोक्कम्मि वि पयत्त-जसहारा । अवलुत्तुंग-मणहरा उज्जयणी पुरवरी रम्मा ॥ जीय य मणहर-गीय-रव-रम्मइं भवणई, भवण-माला-विभावियइं रायवहइं, रायवह-सोहिओ विवणि-मग्गु, विवणि-मग्ग- ३० रेहिरइं गोउरदारई, गोउरदार-विराह्यइं पागार-सिहरइं, पागार-सिहर-छजिरइं फरिहा-बंधइं नि । जत्थ य रेहंति फरिहउ ३० णिम्मळ-जल-तरंगेहिं, जल-तरंगेहं पि सोहंति वियसिय-सुरहि-कुसुमेहिं, कमलुईं वि अग्वंनि भिगर-भगरउलेहिं, अगर-

<sup>1 )</sup> P मंते for अंते. 2) P भगवओ तायरस उपनं, P om. य before पयत्ती. 4) P स्डिताइसेस, r adds अय after जयः 5) P om. राहणा, J om. राया, P अस्ती वि, J ण for व before णायर. J रायधूत्र वि, P om. मर्म, P वेचुं, J चेंअ, P om. तत्थ, P बुद्धि for सबुद्धि. 7> P सयमलपरीसहोवसन्ता, र्ग णिहयमछमयमोहा ।, र णाणवरः 8) र णिसण्णो, P में for ममंः 12) र दुण्णि (?) for दोण्णि, र om. किर्ण, P किणिय for कणय. 14) P उवईया. 15) P om. य, P केवलि, उ सविणओणय, उ उत्तिमंगे for मुत्तिमंगे. 16) P नमिऊण for णिमेऊण, Jadds अ before मणियं, J भिउणो for त्रिगुणा. 17 > Pom. one मो, Jकदर्ज for का जं, J भणितं का 🕨 भणियं तं का, Jom. य. 18) Pतओ for तत्तो, Pसेनुब्जं. 19) अ प्पएसे, Pतत्य for जत्य, Pगोयरे, Pयित for झित्ति, J णम्मयायः 20) P मलयलीवपुत्रलोयणा समुज्यिजमाणप्रभीमरभरा तओव्विमा, J भयुव्विमा. 21) J अच्छरीयं, P चिंतईता 22) Jom. कि, म्पक्को, Jom. य. 23) म्पयत्तो, Jom. तीप, Jसमं सा संगया मसमं समागय, Jom. ति J अपुर्वे 24 〉 गर्चितेता, P अणमाणेणं 25 〉 P दिद्रं 26 〉 Jom. च, P भि गुणा for विज्ञा, P adds अस्हा before अम्हाणं, J परिस्थतु. 27 > J adds मणिओ before भगवं. 28 > १ तिलोक्सि, १ जस्स पश्भारा for जसहारा. 29 > J जिअ for जीय, र रम्मारं भवणारं, P विरविवहं रायनिवहहं, र om. बिवणिमस्यु, P विवणिमस्यु विवणि- 30 > P om. गोउरहारहं, P गोउरदारा, J विराविअर्ध पायार-, J पायार-, P छिजिरवं परिहा-, P कत्थ for जिल्ला, P फरिहाउ - 31 > J मि for पि, J कमलेहि for कुसुमेहि, P कमल विय अग्धंति, P भमरमकेहि ममर कुछइं विरायंति.

1 उकडूँ वि विरायंति णव-कुसुम-रेणु-रएणं ति । अवि च ।

उत्तुंग-धवल-तोरण-बद्ध-पढाय-ष्छलेण मणइ स्व । उब्मेडँ औगुर्लि सा जइ अण्णा प्रिसा णयरि ॥ ति । ३ तस्मि य पुरवरीप् सिरिवच्छो णाम राया पुरंदर-सम-सत्त-वीरिय-विद्ववो । तस्स य पुत्तो सिरिवद्धणो णाम । धूया य प्दा ३ सिरिमाई णाम । सा य विजय-पुरवहणो विजय-णराहिवस्स पुत्तो सीहो णाम तेण परिणीया । सो य सीहो जोव्वणं संपत्तो । केरिसो जाओ । अवि य ।

- हे मारेह खाइ दुंपइ णिरवेक्को णिइझो णिरासंतो । वण-सीहो इव कुविशी पर्यर्ए एरिसो आसी ॥
  तं च तारिसं णाऊण राइणा विजयण णिष्वसंत्रो आणतो । सो य तं राय-धूयं णियय-भारियं चेकूण णिगाओ विसयाओ ।
  एक्किम पंत्रत-गामे आवासिओ, अप्य-दुइओ अध्छिउं पयत्तो । वर्षति दियहा । ताव य पृथंतरिम्म केण वि काठंतरेण १ सो सिरिवद्यणो रायउत्तो धम्मरुहणो अणगारस्स अतिए धम्मं सोऊण दुरुत्तरं संसार-सागरं णाऊण दुछहं भगवओ वयण १ जाणिऊण सासयं मोक्स-सुदं कलेऊण सब्दहा णिष्वण्ण-काम-मोओ अणगारो जाओ । सो य केण वि काठंतरेण परि-णिय्फण-सुत्तरथो एक्कछप्यद्विमं पहिवण्णो एको चेय विदृश्डिं पयत्तो ।
- § २९२) सो य भगवं विहरमाणों तं चेय गामं समागनों जल्य सो भगिणी-पई भगिणी य। तिम अवसरे सो 12 भगवं मास-समणिटुओ पारणए य गामं पविट्टो। मिक्सल्यं च गोयर-विरियाएं विहरमाणों भगवं तब-ताजुय-देहों सामि शिन्णोयरों क्रमेण य तिमा भहणीए घरिमा संपत्तो। तीय य भगिणीए ह्रमों चेय दिहों, दहूण य चिंतियं च तीए 'एस

  15 सो महं भाउनों ति, णिसुवं च मए किल एसो केण वि पासंडिएण वेयारिकण पच्चाविनों। ता सम्बद्दा सो चेय हमों 'ति। 15

  तन्नों भाऊरमाण-सिणेहाए भाउनों ति णिन्भर-बाहुण्यीलण-त्यंभिय-णयण-गग्गर-वयणाएं चिर-दिहुईंश्चा-पसर-पयत्त-फुरमाणबाहु-लह्याए अयाणंतो सो रिसी अभिभाविक्षणं कंशे गहिओं, मार्लिगों जाव रोविउं पवत्ता तावागंनों तीए भत्तारों

  18 सीहों बाहिराओं। दिहों य तेण नार्लिगजंतों। तं च दहूण चिंतियं तेण 'अरे, पर-पुरिसों को वि पासंडिओं मह जाय- 18

  महिलसह' ति । चिंतयंतों केरिसों जानों। निवं य।

ईसाण्छ-पजालिको दढ-मूटो कोव-रत्त-णयणिक्षो । कायिषुत्रण खग्गं कह रिसिणो पहरइ णिसंसो ॥ 21 तको गरुय-पहर-हको णिवडिको रिसी धरणिवट्टे । तं च दट्टूणं णिषडंतं किं कियं से अइणीए । अवि य । दूसह-गुरु-भाइव्वह-दंसण-संजाय-तिब्ब-रोसाए । कट्टेण पई पहको जह मुच्छा-वेंभको जाको ॥ णिवडमाणेण तेणावि किं कयं । अवि य ।

24 णिटुर-कट्ट-पहारा वियणा-संताव-गरूय-मुच्छेण। खागेण तेण पहया जह जाया दोण्ण खंडाइं॥

124 णिदिस्मी तं जिवापमाणो सो वि जीविय-विमुक्को जानो। पुणो चंड-सहावयाए महारिसि-वह-पाव-पसर-परायत्तो पढमं रयणप्पमं णरयं रउरवे णरयावासे सागरोवमिट्टिई णेरह्भो उववण्णो। सा वि तस्स [मुणिणो] भइणी गरूय-सिणेह17 मुच्छा-परिणया तक्खणुप्पण्ण-कोव-विजिवाह्य-भत्तार-जिहण-पाव-संतत्ता, तिई चेव जरय-पत्थडं उववण्णा। सो उज रिसी 27 भगवं णिह्य-खाग-पहारा वियणायह्य-सरीरो कहं कहं पि उवरभो, उववण्णो य सागरोवम-ट्टिई सोहम्म-बिमाण-वरे ।
तभो चह्रजण णिय-भाउक्खण्ण एत्थ भरूयच्छे राया जानो। सो य नहं दिट्टो तुम्हेहिं पश्चक्सं केवली जानो।
30 सो उण सीहो तम्मि महारउरवे जरण महंतीओ वियणानो नजुभविकणं कहं कहं पि भाउक्खण् उविद्वजण णेदिपुरे 30 पुरवरे बंभणो जानो। तत्थि व गारहत्त्वं पालेकण प्रा-इंडी जानो। तत्थ य भासम-सरिसं संजम-जोवं पालिकण मरिकण व जोहसियाणं मज्झे देवो उववण्णो। तत्थ य केवली पुष्टिको णियय-भवंतरं। साहिषं च भगवया दुइयं पि जम्मंतरं।
33 तनो तं च सोकण उप्पण्णो हमस्स कोवो। 'भरे, नहं तीण् णियय-महिलाण् मारिको। ता कत्थ उण सा दुरावारां 33

1 > P रेणुरणं 2 > P पडायाछलेण, J P उब्मेंड. 3 > P सम् for सम, P om. य. 4 > P adds सा after तेण. 7 > P om. विजएण. 8 > P om. य after ताव. 9 > P राउत्तो. 10 > P कामभोगो, J परिणिष्तण्ण P परिनिष्णे में 11 > P चेवलो for चेय बिहरिउं पयत्तो. 12 > P परागओ for समागओ, J adds तत्व before भिणीः, P सो पती भिणीए. 13 > P मासंक्षमणं, P मिनस्बं, P चरिया विहरमाणा. 14 > P निष्णोदरो, P om. दिहो दहुण य. 15 > P महं भाय ति, J ति for च, J पासण्डिणा, P वियारिकण for वेयां, P om. पञ्चाविओ. 16 > J बाहुप्पील P बाहुपीलण, J मण्ण P मणु (for णयण emended), J चिह-, P चिरिबं कुंडरपसंतपच्चतः 17 > P अभिधाहकणं, J पयत्ता। ताव आगओ तीय. 18 > P om. तं च, J om. मह जायमहिलसह. 20 > P ईसानल. 21 > J -पहरंतो णिविह्यो, P धरणिबीढं, P निविद्यं for णिवंडनं 22 > P भाइवहं 23 > J य तेण for तेणावि. 24 > P पहार, P खंडाई. 25 > J चंद for चंड, J महारिसी, J परयत्तो 26 > P नयरं for णरयं, P रओरिव नरयावासे, J णरयवासे, J सायरोवमिटिती णारहओ, P नरईए उबविन्नो, JP om. [मुणिणो]. 27 > J चेय. 28 > J -पहरा, J -िती P दिती, J सोहब्से. 29 > J om. चहरूण, P सो हं दिहो तुब्सेहं, P om. जाओ. 30 > P महारोरवे, P आउक्खएण. 31 > P जाओ। तन्नो वि गारहण्यं, P तवसंजमं for संजमजोयं. 32 > J om. व after मरिकण, J om. य before केवली, J णिश्च for णियय. 38 > J तीय, P निय for णियय.

- 1 संपयं 'ति चिंतेमाणेण दिट्टा सा वि तम्हाओ जरयाओ उच्चट्टिडण पडमणगरं णाम णगरं । तत्थ पडमस्स रण्णो सिरीकंदा 1 णाम महिला तीय उयरे धूयत्ताप् उचचण्णा । तिम्म य समण् जाय-मेत्ता । तं च दट्टण जाइ-मेत्तं उद्धाहणो इमस्स रोसो इमाए अपुट्यं बहं विणिवाह्ओ 'ति । 'ता कत्य संपयं वच्चह् 'ति चिंतयंतो गुरु-कोव-फुरफुरायमाणाहरो समागओ वेण्णं । 3 गहिया य सा तेण बालिया । घेतूण य उप्पद्दओ आगओ दिन्द्यणं दिसाओगं । तत्थ विझ-सिहर-कुहरंतराले चिंतिउं प्रात्तो । किं ताव । अवि य ।
- 6 'किं पक्सिवेंसि समुद्दे किं वा युण्णेसि गिरि-णियंबस्मि। किं सहरं पिव णेसो मलेसि किं वा करवलेहिं॥ 6 महत्वा गिह णाह तुटु मए चिंतियं। ण जुजह मह इमं ति। जेण इत्थिय कि इत्थि-वज्ज्ञा, बाल कि बाल-वज्ज्ञा, भयांणिय कि भूण-वज्ज्ञा, असरण कि एकिय कि सम्बहा इमिम चेव कंतारिम्स उज्ज्ञामि। सयं चेव एत्थ माणुस-रहिए असेसोवाय- १ विरहिया मरिहिइ, महा-पक्सीहिं वा विलुप्पिहिइ, सावपृहिं व खिजिहिइ' कि चिंतयंतेण उज्ज्ञिया गयणयले कमेण य १ णिवडिया। अवि य।

किं विजाहर-बाला मह णिवडह चंदिमा मियंकस्स । विज्जु भ्य घणव्यद्वा तारा इव णिवडिया सहसा ॥ 12 जिवडमाणी च भासासिया पवणेण । जिवडिया च तम्मि पएसे महंताए जालीए भणेय-गुविल-गुम्म-कोमल-किसलयाए । <sup>12</sup> ण च तीए विवत्ती जाया । तभो जिवडिया लोलमाणी जालिय-मञ्जूहेसे ।

§ २१३) एत्यंतरे य तहा-बिह-अस्म-कस्म-अवियव्ययाए एयम्मि खेय पण्से समागया ग्रव्म-अर-वियणा-विव्संखंगी

15 वण-मय-सिर्छिषी। सा य तं पण्सं पाविष्ठण पस्त्या। पस्त्व-वियणा-मुच्छा-बिरमे य तीप् णिरूवियं, दिट्टं च तं मय- 15

सिर्छित्रयं बालिया य। चिंतियं च तीए इमं मह जुवल्यं जायं ति। मुद्ध-सहावक्तणेण ण स्वन्त्यं। दिण्णं थणं एकं
बालियाए दुइयं भण्लीयस्स । तभो एएण पभोएण सा जीवमाणी खीविया। सा य मई तिम्स खेय पण्से दियहे राईए

18 अविद्धं पयत्ता। जाव ईसि परिसक्तिउं पयत्ता, तभो मिलिया मय-जूइस्स, किर मईए एसा जाय ति ण उविवयंति सारंगया। 18

ण य तीय तत्थ कोह माणुसो दिट्टो। तभो तत्थेय सय-दुद्ध-पुट्टा चिट्ठें पयत्ता। तभो भो बिजाहरा, तत्थ सा
अरण्णिम भममाणी जोक्वणं पत्ता। तत्थ य अच्छमाणीए कुवंगाई घराई, णिद्धे पविक्लणो, बंधवे वाणर-लीवे, मितं

21 तह्यरा, असणं वण-फलाई, सिर्छलं णिजार-पाणियं, सवणं सिलायलाई, विणोओ मयडल-पट्टि-सिहरोखिइणं ति। अवि य, 21

गेहं जाण तर-तर्रु फलाइ असणं सिलायर्रु सयणं। मित्तं च मय-कुलाइं अहो कयत्था अरण्णिम ॥
तभो सा मय-जूह-संगया माणुसे पेच्छिऊण मय-सिलिबी इव उच्युण्ण-लोयणा पलायइ। तेण भो, जं तुब्भेहिं पुच्छियं
24 जहा का उण एसा वणिम परिव्ममइ, ता जा सा मह भइणी पुच्च-भवे आसि सा णरयाओ उच्चहिऊण एत्य उच्चण्णा। 24
ण य कयाइ माणुसो तीप दिहो, तेण दहुण तुब्भे सा पलाण ति । एत्यंतरिम्म भणियं विज्ञाहरेहिं णरचहणा य
'अहो महावुत्तंतं, अहो कहुं अण्णाणं, अहो विसमं मिच्छत्तं, अहो भय-जण्ओ पमाओ, अहो दुरंता ईसा, अहो कुढिला
27 कम्म-गई, अहो ण सुंदरो सिणेहो, अहो विसमा कज-गई। सम्बहा अर्कुडिलं देव्य-विक्रसियं। अपि य।

अक्यं पि कयं ते विश्व कयं पि ण कयं अदिष्णमित विष्णं। महिलायणस्य चरियं देख्य तए सिक्लियं कहुआ।।
भिष्यं च तेहिं 'भगवं, किं सा भण्या, किं वा अभन्य' ति। भगवया भणियं 'भण्या'। तेहिं भणियं 'कहं वा सम्मशं
30 पावेहिइ'। भगवया भणियं 'हमस्मि चेय जन्मस्मि सम्मत्तं पावेहिइ'। तेहिं भणियं 'को से धम्मायरिओ होहिइ'। अगवया भणियं में उदिसिऊण 'जो एस राय-कीरो एसो इमीए धम्मायरिओ' ति। तेहिं भणियं 'कहं एसो तं वर्ण पावेहिइ'। भगवया भणियं 'हमा चेय राय-धूया पेसिहिइ'। इमं च वयणं णिसामिऊण पियामहस्स राय-धूयाए
33 कोमल-करयलंगुळी-संवलंत-णह-मऊहाए भणियं। 'भगवं, समाइससु जह किंचि कजं हमेणं कीरेणं, किं पेसेसि।' 33

<sup>1&</sup>gt; P पडमनयरे, P om. णाम णयरं। तत्थ, P सिरीकंताए. 2> P महादेवीए for णाम महिला तीय उथरे, J om. य after तिम्म, P om च. 3> P पुज्वमहं. 4> J उत्तरं for दिक्वगं. 5> J om. कि ताव. 6> J कि पिक्खामि P कि बाखिनीमि [ विमी, P वहरं for खहरं, P ला for वा. 7> P में for मए, J om. ति. 8> P एकिय, J चेअ, J चेअ, P आयससोवायरिहया. 9> J मरीहितापक्खीहिं, P पिकखिंह P विलुपिइहिंह, J बा for व, P गयणे कमेण. 11> P om. अह, P adds कि before खंदिमा, P मयंकरस, 12> J om. य before आमासिया, P om. य, P पएसं, J गुहिल. 13> P से for तीए, J om. लोलमाणी, P जालिमञ्ज्ञदेसे। एत्यंतरी य. 14> P om. कम्म, J भविअञ्चताए, P विम्हलंगी. 15> P पयवियण, J तीय. 16> P सिलिविबालिया, P जुवलं. 17> P मयलीवरस, P मती for मई, J दिअहे दिअहे राईएण अच्छितं. 18> P परिकामिओ सिक्क्या, P om. पयत्ता, तओ मिलिया etc. to बिल्लं पयत्ता।. 19> J om. तओ before भो मो. 20> P वानरलीवा. 21> J वणहलाई P वणप्फलाई, J सिरीहिंहणंति. 22> J तहअरे J मयउलाई, J क्यत्यो. 23> J व for इव, P उद्युष्ण, P पलाइ, P om. भो. 24> J काऊण, P परिभाइ, P उविहुक्ज, J एत्योववण्णा. 25> P om. य, J तीय, P तुज्वे सा पुलाय त्ति. 26> P om. महा, P वृत्तंतो, J भयावणओ. 27> P कम्मगती, P अहकुबिदलं देवविलसियं. 28> P देव तह. 29> P अभवया िं क्रिक्ट सिंप, P om. एसो इमीए, P adds आहे after तेहिं. 30> P पाविहिंह, P मणिओ, P राष्ट्रया, J पेसिहिंति P पेसिइहिंह, P वयणं पियामहस्स संतियं सुणिकण राय°. 33> P करयंगुली, J मयुहाए, P किपि कज्जं.

1 भगवया भणिषं 'भविग्वं देवाणुपिए, मा परिवंधं करेसु । सायव्यमिणं भवयाणं, किसमेयं भवियाणं, जन्तमिणं भव्याणं, व जं कोइ कत्थइ भव्य-सत्तो अरहंताणं भगवंताणं सिव-सात्तय-सोक्त-सुह-कारण् मगाम्म परिवोहिजाइ' ति । इमिम य 3 भणिए 'जहाणवेसि' ति भणमाणीण् महप्यिको तह वि भत्तीण् 'अरुंघणीय-वयणो भगवं' ति सिटिलियाई पंजरस्स 3 सरुाया-वंधाई । भणिषं च तीण् । अवि य ।

वर-पोमराय-वयका पूल-महारचक-णीळ-पक्स-जुया । अब्मस्थिओ सि वर-सुय कह्या वि हु दंसणं देजा ॥ ॥ भहं पि णीहरिको पंजराओ । ठिको भगवओ केवित्रणो पुरको । भणियं च मए ।

जय ससुरासुर-किंणर-मुणि-गण-गंभवना कवालणा पुरसा। भाणयं च मण्।
जय ससुरासुर-किंणर-मुणि-गण-गंभवन-णिय-जुया। जय समस्-विमक-केवस्-जाणिय-तेकोस-सरमान ॥
ति भणमाणेण पयाहिणीकमो भगवं पणिममो य। भाउन्छिमो य णरवहं। दिट्टा य रायभ्या। वंदिकण य सन्वे उप्पहमो

१ धोय-मिस-सन्छहं गयणगळं, समागनो हमं वर्णतरालं। एर्य ममंतेण दिट्टा मण् एसा, भणिया य 'हला हला बालिए'।

इमाए य हमं सोऊण ससंकिमोन्वेन-भीय-छोयणाए पुलह्याई दिसि-विभायाई जाव दिट्टो महं। तभो एस वण-कीरो ति काऊण ण पलाह्या। तभो महं भासणो टिमो। पुणो भणियं 'हला हला बालिए' ति। हमाए य किं किं पि अन्वतं

12 भणियं। तभो मण् गहियं एकं चंच्णु सहयार-फलं। भणियं च मण् 'रोण्ह एयं सहयार-फलं'। गहियं च तीए। 12 पुणो मण् भणियं 'मुंच हमं सहयार-फलं'। तभो खाइउं पयत्ता। पुणो मण् भणिया 'मा खायसु हमं सहयार-फलं'। पुणो भणाई 'किं किं पि अन्वत्तवस्वरं तुमं भणिसं'। मण् भणियं एयं सहयार-फलं भण्णह्। तं पुण बाला महिला भण्णास्। महं राय-कीरो भण्णामि। एसो हक्को भण्णाह्। एयं वर्ण मण्णाह्। इमं महिला भण्णाह्। एयं वर्ण सन्वत्तव्यरं तुमं भण्णाह्। एयं वर्ण मण्णाह्या। एवं च हमिणा पभोगेण अक्कर-लिवीमो गाहिया। तभो धम्मत्य-काम-सत्थाहं महीयाहं। सम्बहा जाणियं हियाहियं। मनगरं भक्ताभक्तं। सिटुं कजाकर्ज ति। अण्णं च।

18 णजंति जेण भावा हूरे सुहुमा य वबहिया जे य । ते मि मए सिक्खविया णिडणं वयणं जिणवराणं ॥

साहिओ य एस सथलो बुत्ततो जहा तुमं पडमराइणो धूया, वेरिएण एत्य आणीय' ति । भणिया य मए एसा जहा

'एहि, वश्वामो वसिमं, तत्थ भोए वा भुंजसु परलोयं वा करेसु' । इमीए भणियं 'वर-सुव, किमेल्य भणियन्वं,

21 सन्वहा ण पडिहायइ महं वसिमं' ति । किं कारणं । जेण दुष्ठक्खा लोयायारा, दुरुत्तरा विसया, खबला इंदिय-तुरंगा, 21

शिंदिओ विसय-संगो, कुवासणा-वासिओ जीवो, दुस्तीको लोओ, दारुणो कुसीळ-पसंगो, बहुए कला, विरक्षा सज्जणा,

पर-तत्ति-तग्गओ जणो, सन्वहा ण सुंदरो जण-संगो ति । अबि य ।

पर-तिस-तमाय-मणो दुस्सीलो अलिय-जंपओ सबलो। जत्थ ण दीसङ्ग लोओ वंग पि तं चेय रमणिकं ॥' 24 भणिऊण इहेब रण्णुदेसे परिसंडिय-फासुय-कुसुम-फल-कंद-पत्तासणा तब-संजमं कुणमाणी अच्छिउं पयसा। तओ जं तए पुच्छियं भो रायडत्त, जहा 'कस्य तुमं एत्य नणम्मि, किं वा कारणे' ति तं तुद्द सम्बं साहियं ति।

27 § २१४) एत्थंतरिमा ईसि-पणय-सिरो पसारिय-करवलो उद्धाविओ रायतणमो । भणियं च णेण 'साहिमायं 27 वंदामि' ति । रायकीरेणावि भणियं 'वंदामि साहिमायं' ति । तओ तीए भणियं 'भणियाए लक्खिनो चेय बग्हेहिं जहा तुमं सम्मत्त-सावओ ति । किं कारणं । जेण केवलि-जिणधम्म-साहु-संजम-सम्मत्त-णाणाई किरिया-कलावेसु णामेण वि
30 वेप्पमाणेसु सरय-समय-राई-सयल-संक-लंक्डण-वोसिणा-पूर-पसर-पवाह-पच्चलणा-वियसियं पिव चंदुष्वयं तुह मुहर्यदं ति । 30

एत्यंतरिम सुरो पसाढिल-कर-वलय-दिट्ट-बलि-पलिओ । भह जोम्बण-गलिओ इव परिणमिउं णवर भाढत्तो ॥ इमिन्न य बेले वहुमाणे भणियं पणियाए 'रायउत्त, भड्कंतो मज्ज्ञण्ह-समझो, ता उट्टेस, ण्हाइउं बच्चामो' ति

<sup>1&</sup>gt; P देवाणुष्पिए, J भवआणं 'P भिवयाणं, after कायञ्चमिणं भिवयाणं किश्व P adds a long passage कालंतरेण परिनिष्पन्नो etc to परपुरिसो को वि पास from the earlier context p. 125, Il. 10-18. 2> P की वि कर्ष वि भव्व. 3> J जहाणवेहि (!) ति, P om. तह, P om. भत्तीए, J भत्तीए भगवं अलंबणीओ ति सिढिले, J पंजरसणाया. 4> J om. अवि य. 5> J महारायणील, J य वि for वि हु, 6> J अह वि णीहरिओ, P हिओ. 7> P सभाव. 8> P काओ for कओ, P om. य after आउच्छिओ, दिहा and वंदिकण. 9> J उप्पश्चो य घोआसिसच्छमं. 10> P om. य before इमं, P समंकिओव्वियालोयणाए, P दिसिवहाई. 11> P adds आसलो दिशो before हला, बालिय, P om. य before कि. 12> J चूअ for चंचूए, P om. भणियं च मए गेण्ह एयं सहयारफर्ल, J adds य before मए. 14> P भणिया for भणह, P अञ्चत्तंकखरं, P adds कि before तुमं, P एमं for एयं. 16> J om. च, J पओएण, P लिविओ. 17> J अहिआई, P सिज्जं for सिट्टं. 18> P मुदुमा य बायरा जे य । तं पि मए सिक्चकामसत्थाई अहीयाई सब्बहा जाणियं हियाहियं वियानिउणं वयणं जिणवराणं। साहिओ. 19> P om. य, P ए for एस, P दुत्तंतो for दुत्तंतो, J जह, P दुई for तुमं, J वत्यु for एस्य, P आणिय. 20> J इमीय, P वर्त्युय. 21> P पिडहाइ मह, P लीवायारो, J दुत्तरा, P चंचला for चवला, P तुरंगमा. 22> J adds संगो before जीवो, J दुसीलो. 24> P वर्र for वणं, P चेव. 25> P इहेवारल्लवेसे, P repeats फासुय, J पयत्त ति. 26> J repeats भो, J adds कारणं जेण after कि वा, P साहिय. 27> P उद्दाविओ, P साहिय. 28> J तीय, P पियायए for भिणवाए. 29> J om. जेण, J केवल-, P समत्त. 30> P स्वलसिलंङणजोिसणा, P om. पवाह, P पवाळणा, P तुइयंदं ति. 31> P वल्डियलिओ.

18

21

24

1 समुद्विको य रायतणको । उत्तराया य तस्सासम-पएसस्स दिक्कणं दिसा-भायं । धोयंतरेण दिष्टं- एक्किम ऊसिय-सिय-विद्या- 1 गिरि-सिहर-कुहरंतरालिम विमल-अलुक्किलया-लहरि-सीयल-अलोजारं । तत्थ य तीर-तरुयरस्स हेट्टको संठिको । संठियाणि ३ मियाई वक्कलाई । कुसुम-पुड्याई गहियाई । फिलहामलिणीय पिड्याई सुक्कामलाई रुक्काई सिलायलिम । उल्लियाई ३ उत्तिमंगाई । मिजिया जहिष्कं । परिहियाई कोमल-धोय-धवल-वक्कल-तुक्कलाई । गहियं च पडमिणी-पुडए जर्ल । तं च घेतूण चलिया उत्तरं दिसाभोयं । तत्थ य एक्किम गिरि-कंदराभोए दिट्टा भगवको पढम-तित्थ-पवत्तगस्स उसह-सामिस्स ६ फिलह-स्वणमई महापिडमा । तं च दट्टण णिक्मर-भित-भरावणउत्तमंगेण 'जमो भगवको पढम-तित्थयरस्स' ति भणमाणेण । कि कुमारेण पणामो । तको जहाणिओ भगवं विमल-सिललेण, आरोवियाई जल-थलय-कुसुमाई । तको क्य-पूरा महाविहिणा धोऊण पयत्ता । जवि य ।

अय पदम-पया-पश्चिव जय सपल-कला-कला-कलाव-सत्थाइ । जय पदम-धम्म-देसिय जय सासय-सोक्ख-संपण्ण ॥
 सि भणमाणेण णमिए चलणे । तको एणियाए वि भणियं ।

'खंक्कण-छंडिय-वच्छयकाए पीण-समुण्णय-भुय-जुयकाए । भत्त-महागय-गइ-सरिसाए तुज्ज्ञ णमामि पए जिणयंद ॥' 12 क्ति भणंतीए पणमिको भगवं । वंदिको य रायतणको । सुएण वि भणियं ।

12 ति भणतीए पणिमेशी भगवे। बंदिश्री य रायतणश्री। सुएण वि भणियं।
'तिरिया वि जं सउण्णयाँ तुह वर्गणं पाबिज्ञण छोयिन्म। पावंति ते वि सम्गयँ तेण तुमं पणिममो पयत्तेणं॥'
ति हमाए य गीह्याए थुणिज्ञण णिविद्यों चळणेसु कीरो। पुणो वंदिश्रो कुमारो एणियाए। तश्रो शागया तं पएसं
15 जल्यासमें। तत्त्व य पिडयम्मवाई मय-सिर्छित्याई, संविग्गवाई वाणर-छीवाई, भोजियाई असेस-सुय-सारिया-सउण-सावय- 15
संवाई। पणिमियाई च कुमारस्स सुह-सीयक-साउ-सुरहि-पिक्क-पीवर-वण-फळाई। पच्छा जिमियं एणियाए कीरेण य।

§ २९५) तओ भावत्त-सुई-सत्येदिय-गामाण य विविह-सत्य-कळा-कहा-देसि-भासा-णाण-दंसण-चरित्त-तित्थादिसय-१८ वेरमा-कहासुं अच्छंताणं समागयं एकं पत्त-सबरि-सबर-जुबळयं । तं च केरिसं । अवि य ।

कोमल-दीहर-वल्ली-बद्धुः ज्ञा-कलाव-सोहिल्लं । णाणा-विह-वण-तरुवर-कुसुम-सयाबदः धम्मेल्लं ॥ गिरि-कुहर-वियद-सामल-भाउ-सोयलिय-सामल-च्छायं । सिय-पीय-रश्चवत्त्वय-चिह्न-पहरिक्तं ॥

भद्दथोर-थणत्यल-घोकमाण-गुँजावली-पसाहणयं । सिय-सिहि-पिंछ-विणिम्भिय-चूदालंकार-राहल्लं ॥ मयराल-गंडयल-रालंत-दाण-घण-वष्ट-विरह्यालेक्लं । भवरोप्पर-सीविय-पत्त-वक्कलुक्केर-परिहणयं ॥ ति । अवि य । कोलंडल-कालयकं दाहिण-हत्थम्मि दीहरं कंडं । वामे कयंत-भुय-दंड-सच्छ्हं धणुयरं धरियं ॥

24 तस्स य सबर-जुवाणस्स पासिम केरिसा वर-जुवाणिया । अवि य ।

बहु-मुत्ताहरू-रहरा चंदण-गय-दंत-वावडा सुयण् । सिय-चार-चमर-सोहा सबरी णयरी अयोज्य व्व ॥ उवसप्पिकण य तेहिं कभो पणामो रायउत्तस्स पृणियाए कीरस्स य । जिम्मणा य एक्सिम दूर-सिलायलिमा । पुच्छिया य २७ एजियाए सरीर-कुसल-वहमाणी । साहिया य तेहिं पणउत्तमंगेहिं, ज उज वायाए । जिम्बितं च तं कालवट्टं घरणीए । २७ सुद्दासणस्था जाया । कुमारेण य असंभावणीय-रूव-सोहा-विरुद्ध-स्वर-वेस-कोक्द्रलुख्क-लोयण-जुयलेण य जियच्छियं पायगामो जाव सिहमां ति । चिंतियं च हियएण । अवि य,

एकस्स देहि बिहवं रूतं अण्णस्स भोइणो अण्णे। हय देव्व साहसु फुढं कोडिल्लं करथ ते घडियं॥ ता चिरत्थु भावस्स।ण कर्ज लक्खणेहिं। विहडियाइं लक्खणाइं, अप्पमाणाइं सत्थाइं, असारीकया गुणा, अकारणं वेसायारी, सम्बद्दा सम्बं विवरीयं। अण्णद्दा कत्थ इमं रूवं लक्खण-यंजण-भूसियं, कत्थ वा इमं इचर-पुरिस-विरुद्धं

<sup>1 &</sup>gt; J om. य before रायतणओ, Р प्रसस्स पच्छिमदिक्खणिद्सा, J एकं for एक्सिम, Р ऊसिसं विंद्यां, J विंद्यांरिः 2 > J जलुनक्क्सिलियासलहलं सीअलः, J हेट्टाओ, Р संठिया निम्मियारं 3 > Р om. कुम्मपुड्यारं, J क्तिलिआमिलिणीयलपिट्यारं. 4 > J परिहिआ कोमल, J om. पउमिणी. 5 > J विल्या for चिलिया, Р om. पटम, J पवत्त्वयस्स उसमः 6 > J फिडिअ for फिलिह, Р om. रयण, J मित्ताक्ष्ययुत्तमंगेण, Р वणपुत्तमंगेण. 7 > J inter. पणामो and कुमारेण, Р थलकुद्धमारं 8 > J विद्याणाई for महाविहिणा, Р थुणिकण for थोऊन. 9 > J जय for सवल, Р om. कला, Р सत्यारं ।, Р देसयः 10 > Р om. तओ, J एणिआय Р पिर्याप. 11 > Р लिच्छिय, Р भ्रयलाए, J जिण्यदाए ति. 12 > Р सूएण. 13 > Р सवण्णया, Р प्यत्तपर्ण. 14 > J om. ति, Р एमाप, J एणिआय Р पणियारं, Р आगयाई तं. 15 > J पिर्डअगिनआई, J सेस for असेस. 16 > Р सीयलाओ साओ, J वणहलाई Р वणप्फलाई. 17 > Р देसिहासा, Р तित्याइस्त्यवर्गा 18 > Р पत्तं, J om. सवरि. 19 > J दीहरपहीबङ्खद Р वहीबद्धह, Р तरुयर, J समाबद. 20 > Р पीव for पीय, J रत्तवण्णर-, Р चिव्य, J सिक्कि for चिक्कि. 21 > Р राहिलं. 22 > J om. वण, J वहु for वहु, 23 > Р वाम. 24 > Р वर्जुयाणिय. 25 > Р सुयणु, J अयोज्झ. 26 > Р य तिहं, Р om. व. 27 > J पणयुत्तमंगिहं, J om. तं. 28 > J लोअणुजुअलेण. 29 > Р सिर्गा. 30 > Р देह, Р रूयं, J देव, Р कोहेलं, J ए for ते, J पिटिमं Р पिडयं. 31 > Р इतरस for भावरस, J कलुणेहिं for लक्खणेहिं, J उप्पमाणाई. 32 > J इवंजणमूसिलं.

15

18

21

24

27

30

33

1 पसं सबरसाणं ति सिंतयंतेण असियं 'एसिय, के उण इमे'ति । एजियाए मणिवं 'कुमार, एए पस-सबस्या, एख वणे । णिवसंति, अणुदिणं च पेक्डामि इमे एस पएसे'। तको कुमारेण मणिवं 'एजिए, च होंति इमे पस-सबस्य' कि । तीए ३ भणियं 'कुमार, कहं भणित' । 'अप्यामि समुद्द-सन्ब-स्वक्क्षणें' ति । तीए मणिवं 'किं तामुद्दं कुमारस्त परिष्यं'। तेण ३ भणियं 'किंचि जाणामि'। तीए अधिवं 'अच्छेतु ताव इमे पस-सबस्या, अणसु ता उवरोहेणं पुरिस-सबस्यां' ति । कुमारेण भणियं 'किं वित्यरको कहेमि, किं संखेवको 'ति । तीए अधिवं 'केतिवं वित्यरको संखेवको वा'। कुमारेण मणियं वित्यरको स्वत्यको सन्वयको परिहायमाणं जाव सक्त्रस्तं सबं तिलोगं वा'। तीए अधिवं 'संखेवको साइसु'। ६ तेण भणियं।

'गतेर्धेन्यतरो वर्णः वर्णास्न्यतरः स्वरः । स्वरास्न्यतरं सन्त्रं सन्त्रं सन्त्रं प्रतिष्ठितम् ॥ १ एस संखेवो' ति ।

§ २१६ ) अणियं च तीप् इंसि विहस्तिकण 'कुमार, एस अइसंखेवो, सक्कयं च एयं, ता मणयं वित्यरेण मणसु पायएणं' ति । तेण अणियं 'जइ एवं ता णिसुणसु । अवि य ।

पुन्द-कय-करम-रह्यं सुहं च दुक्लं च जावण् देहे । तत्य वि य कक्खणाई तेणेमाई जिलामेह ॥ अंगाई उवंगाई अंगोवंगाईँ तिण्णि देहिस्म । ताणं सुहमसुहं चा उक्खणमिणमो जिलामेहि ॥ रुक्खिजह जेण सुहं हुक्लं च णराण विद्वि-मेत्राणं । तं कक्खणं ति भणियं सम्वेसु वि होइ जीवेसु ॥

इत्तं सिणिह-मज्यं पाय-तकं जस्स होइ पुरिसस्स । ण व सेवर्ण ण वैकं सो रावा होइ पुरुईए ॥ सिस-सूर-वज-चकंकुसे य संखं व होज क्तं वा । मह बुदु-सिणिकाओ रेहाओ होंति मरवइणो ॥ भिण्णा संपुष्णा वा संखाई देंति पच्छिमा भोगा । मह खर-वराह-जंबुय-छक्खंका दुष्णिका होति ॥

18 वहे पायंगुहे अणुकूला होइ मारिया तस्त । अगुलि-पमाण-मेने अगुहे आरिया दुइवा ॥ जइ मजिझमाएँ सारिसो कुल-बुड़ी अह अणामिया-सारिसो । सो होइ जमल-जणनो विद्यागे मर्श कजिहीए ॥ पिहुलंगुहे पहिओ बिणयमोणे च पावए विरहं । भगोण निच-दुहिनो जह मिण्डं लक्खणण्यूहिं ॥

21 र्दाहा पएसिणी जस्स होइ महिलाहि लंबिको पुरिसो । स विश्व महहा करूहिनगस्स पिय-पुत्त-विरहं वा ॥ अह मजिलमा य दीहा धण-महिलाणं विकासणं कुन्ह । तह्या दीहा विज्ञाहिषाण महहा पुन्नो कण्ना ॥ जह दीहा तुंगा वि य पएसिणी पेच्छसे कणिष्टा वा । तो जनवी जणवं वा मारेह ण एत्य संदेहो ॥

34 उत्तुंग-णहा घण्णा पिहुलेहिँ णरा सुहाइँ पार्चेति । रुक्खेहिँ दुक्खिया वि य भायित्स-समेहिँ रायाणो ॥ तंबेहिँ दिव्य-भोगी सुहिभो पउमेहिँ णरबई-पुत्तो । समणो सिएहिँ पाएहिँ फुलिएहिँ च दुस्तीलो ॥ मण्झे संग्वित्त-पायाणं इत्थि-कज्जो महं भवे । णिग्मंसा उक्कडा जे य पाया ते घण-बिजया ॥

अ दीह-थूर-जंघा वराह-जंघा य काब-जंघा य । ते दीह-दुक्त-भागी अञ्चर्ण लिख परिचरणा ॥ जं हंस-आस-वारण-चढाय-मोर-मयवह-यसह-समा । ते होंति भोग-मागी गईहिँ सेसाहिँ दुक्तता ॥ जाणू जस्स भवे गृदो गुफ्ते वा सुसमाहिओ । सुहिओ सो भवे णिखं वड-जाणू ण सुंदरो ॥

अब दक्तिकोण चलियं लिंग तो होइ पुत्तको पढमं । अह वामं तो भूया भोगा पुण उक्कद होति ॥ दाहिण प्रंत्र-वसणे पुत्तो भूया व होइ वामस्मि । होति समेसु य भोगा दीहर-वहेसु तह पुत्तो ॥ जइ होति तिण्णि वसणा सुहुमा था विद्या तभी राजा । उक्लुहुए योक्ड होइ पलंबिम्म दीहाऊ ॥ वहस्तो पउम-सवण्णो मणि-मञ्ज्ञो उज्जा सुदी लिंगो । वंक-विवण्ण-सुदीहे णिक्जवले होइ दोहरमं ।

1> [पत्तसगरत्तर्ण], P एते for ए. 2> उ पत्तसबरे त्ति P पत्तरसवर्य त्ति, उतीअ for तीए. 3> P adds सा before समुद्द, P om. मृत्य, P लक्ष्मणेहि ति, उतीन, उपरिद्ध for परिणयं. 4> उतीन, P ता for नाव, उलक्षणं च ति. 5> उतिन्यरतो, उसंखेबतो, उतीन भणिनं, उतिन्यरं for विश्वरतो. 6> P लाय for जाव, उतीन. 8> P गतेई-त्य°. उप वर्णाः [बर्णो], उप वर्णां इत्यतरः उप सत्तं, P सन्वे प्रतिश्वितमितिः 9> उसंखेबओः 10> P adds सि before हसि, उ inter. एअ के ल, उ adds एअ before ता. 12> उ अधुहं च for हुन्हां च, उ एणि इसाइं for तेणेमाइं, उ जिसामितिः 13> उत्यंगाह य अंगो°. 15> P रावितिणिदं, P होति for होहः 16> P होइ for होन्नः, P लुङ्घः 17> P संखाई, P शहि for अहः 18> P अधुल्यमाणः 19> उ अहमणामिभा सतिसा। ता होह जमहजाणओः 20> P शिहुलंगुहोः 21> P दीहाए for दीहा, P महिलाई लेखिनं, P विरहो ब्वः 22> उ om. यः 24> उ आयरियः P आयंसः 25> P दीह for दिन्त, उ भागी for भोगी, उ पाणिहे for पजमेहिं, उ रत्ता for पुत्तो, P सिएहिं पीएहिं वम्बहा दुस्तीलो फुल्डिं, उ om. च, P om. दुस्तीलोः 26> उ मज्ये, P कब्जे वहंतवेः 27> उ युक्त for शूरः 28> P हंसचायबच्बामोरायमयवदस्ताहिं, उ मयवसहः P गतीहिः 29> P ह before सोः 30> P लिंग विणयं for चलिगं लिंगं, उ भोगा उणः 31> P विसणो for वसणे, P होति for होइ, उ अपयसु (corrected as तह पुत्तो) P पूण्युः 32> P विसणा for वसणा, P भा for वा, P बिहुया, उ ज्वहदर 33> P उन्हाओ for उण्लबो, P मन्दो, उ सुर्वोहोः

| 1  | जो कुणइ मुत्त-छद्दी बहु-बीर्य मोत्तियप्यमं होइ। जीलुप्पछ-दहि-मंडे हरियाकामे य रायाणो ॥          | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | मंसोबह्या पिहुका होह् कही पुत्त-भण्ण-काभाए । संकड-न्हस्साऍ पुणो होइ् दरिहो विएसो य ॥            |    |
| 8  | वसह-मऊरो सिंहो बग्बो मण्छो य जह समा उयरे। तो भोगी वहिम्म य सूरो मंहुक कुण्छी य ॥                | 8  |
|    | गंभीर-दक्षिलावसा णाभी भोगाण साहिया होह । तुंगा वामावसा कुछक्खयं कुणइ सा णाही ॥                  |    |
|    | पिहुरुं तुंगं तह उण्णयं च सुसिणिद्-रोम-मदयं च । बच्छयरुं सुष्टियाणं विवरीयं होइ दुहियाणं ॥      |    |
| 6  | सीह-सम-पट्टि-भाया गय-दीहर-पट्टिणो य ते मोगी। कुम्म-सम-पुट्टि-भाया बहु-पुत्ता अत्थ-संपण्णा ॥     | 6  |
|    | उबद-बाहुणो बद्धा दासा उण होति मडह-बाहुणो पुरिसा । दीहर-बाहू राया परुंब-बाहू भवे रोगी ॥          |    |
|    | मेस-विस-दीह-खंधो णिम्मंसो भार-वाहको पुरिस्रो । सीह-सम-मडह-मंसल-वग्ध-क्खंधे घणं होइ ॥            |    |
| 9  | दीह-किस-कंठ-भाया पेसा ते कंबु-कंठया घणिणो । दीहर-णीमंस-णिहो बहु-पुत्तो दुक्खिओ पुरिसो ॥         | 9  |
|    | पीणोट्टो सुभगो सो महहोट्टो दुक्स्लिको चिरं पुरिस्तो । भोगी ठंबोट्टो वि य विसमोट्टो होइ भीसणको ॥ |    |
|    | सुद्धा समा य सिहरी घण-णिद्धा राइणो भवे दंता । विवरीया पेस्साणे जह भणियं लक्खणण्णूहिं ॥          |    |
| 12 | बत्तीसं राईंणं एकत्तीसं च होइ भोगीणं। मज्य-सुहाण य तीसं एका अउण्णाणं॥                           | 12 |
|    | <b>भइ-बहु-</b> थोवा सामा मूसय-दंता य ते णरा पावा । बीभच्छ-करालेहि य विसमेहि होंति पावयरा ॥      |    |
|    | काला जीहा दुहिणो चित्तलिया होइ पाव-णिरयार्ग । सुहुमा पडम-द्रलभा पंडिय-पुरिसाण णायष्वा ॥         |    |
| 15 | गय-सीह-पडम-पीया ताॡ् य हवंति सूर-पुरिसाण । कालो णासेह कुलं णीलो उण दुक्खओ होह ।                 | 15 |
|    | जे कोंच-इंस-सारस-पूसय-सद्दाणुळाइणो सुहिका। खर-काय-भिण्ण-भायळ-रुक्ख-सरा होंति धण-हीणा॥           |    |
|    | सुहक्षो विसुद्ध-णासो अगम्म-गामी भवे उ छिण्णम्मि । [ · · · · · · · · · · · · · · । ]             |    |
| 18 | दीहाए होइ सुही चोरो तह कुंचियाएँ णासाए । चिविडाएँ होइ पिसुणो सुयगो दीहाएँ रायागो ॥              | 18 |
|    | स्ई-समाण-णासो पावो तह चेव वंक-णासो य । उतुंग-धोर-णासा हरू-गोडळ-जीविणो होंति ॥                   |    |
|    | मयवड्-वम्ब-सरिच्छा जीलुप्पल-पत्त-सरिसया दिही । सो होइ राय-छच्छी जह-भणिय लक्खणण्जूहिं॥           |    |
| 21 | महु-पिंगलेसु भरथो मजार-समेहिँ पावओ पुरिसो । मंडल-णिब्मा चोरो रोहा उण केयरा होति ॥               | 21 |
|    | गय-णयणो सेणवह इंदीवर-सिरसएहिँ पंडियया । गंभीरे चिर-जीवी अप्पाऊ उत्यलंहिँ भये ॥                  | ~1 |
|    | अङ्कसण-तारयाणं अच्छीण भणंति कह वि उप्पाइं । थूलच्छे। होइ मंती सामच्छो दुरुभगो होइ ॥             |    |
| 24 | दीणच्छो घण-रहिओ विउलच्छो होइ भोग-संपण्यो । गिस्तो खंडप्पच्छो अहरत्तो पिंगलो चोरो ॥              | 04 |
|    | कोंगच्छो वह-मागी रुम्खच्छो दुनिस्त्रभी णरो होइ । अइविसम-कुकुडच्छो होइ दुराराहुमो पुरिसी ॥       | 24 |
|    | कोसिय-णयणालोए पुजो महुर्षिगलेसु सुह्यं ति । [ ॥ ]                                               |    |
| 27 | काणाओं वरं अंधो वरं काणों ण कंयरो । वरमंधो वि काणो वि कंयरो वि ण कायरो ॥                        |    |
|    | एएहिँ समं सुंदरि पीई मा कुणसु तेहिँ कलहं वा । पुरिसाहमाण पढमा एए दूरेण वजेसु ॥                  | 27 |
|    | सुत्त-विउद्ध व्य जहां भवद्ध-लक्त्वा भकारणे भमह । रुक्त्वा गिलाण-रूता दिट्टी पावाण णायव्या ॥     |    |
| 30 | उज्जयमवलोएंतो तिरियं पुण कोवणो भये पुरिसो । उर्हु च पुण्ण-भागी श्रहो य दोसालओ होहू ॥            |    |
|    | हीण-अमयाहिँ पुरिसा महिला-कजे य बंधया होति । दीहाहिँ य पिहुलाहिँ य सुहवा ते माणिणो पुरिसा ॥      | 80 |
|    | महदेहिँ य थूळेहिँ य महप्पमाणेहिँ होति धण-भागी। मूसय-कण्णा मेहाबिणो य तह रोमसेहिँ चिरजीवी॥       |    |
| 33 | विडळिम्म भाळवट्टे भोगी चंदण सरिसए राया । अप्याऊ संखिते हुंडे पुण दुक्खिया होति ॥                |    |
| -  |                                                                                                 | 33 |

1> प्र मोत्तियं पर्भ P मोत्तियंप्प मो. 2> प्र मंतोबिश्या. 3> प्र मंद्रुक, P कुक्खी य. 5> J adds य befor रोम, J वच्छायं एं, प्र विरायर for सिह्याणं. 6> P पिट्ठ for पुट्टि. 7> प्र मोगी lor रोमा. 8> J adds होर after णिम्मंसो, P सामल for मंसल, J क्खेंद्र P होति for होर. 9> प्र हाया for माया, P धिनणा, J णिहू P विवृ प्र दिक्खओं for दुक्खिओं. 10> प्र वीभणओं for मीसणओं. 11> प्र विवरीता, P सेसाणं for पेरसाणं. 12> प्र होति for होर. 13> प्र थोआ, J मूसादंता, P बीभत्स-, J विसमेहि य होति. 14> P जीवा मुहिणों, P पाव for पाण. 15> प्र पीता, P तालुया हवंति, P दुक्खिओं. 16> प्र जो for जे, P सारसमूसय, J सहाणुणावणों, P सुहि मो, P भायणहरूखयरा. 17> P अनंगगामी, J तु for उ. 18> प्र जा. होर, J कुंचिताए, P चिविहीए. 19> P सुर्द for सुद्दी, J चेभ, J वक्षणासों, P थोरनामों. 20> प्र सिरसाय जा दिट्टी. 21> P पिगुलेस, P मंहलजुण्हा चोरों, P रोहों, P केथरों होट्स स्थान 22> P सेणावर्ड, J गंभीरेहिं चिर . 23> प्र अक्षितिण, P मई for मंती, J सावच्छों, P दुहवों. 24> P संपुण्णों, J अतिरत्तों. 25> P कागच्छों for कोंगच्छों. 26> P नयणोलाए, J पुज्जामह, P सुहियं. 27> P वरअंथों काणां य वरं नः 28> J एतेहिं, J पीर्तिः 29> J गुत्ता विद्व P मुचुविज्हों च्य. 30> P उज्जुयमंबलायंतों, J adds उज्जु before तिरियं, J om. पुण, J om. भवे, P उद्धे, J माई अधों य, P त्र for य. 31> J कर्जिह वंथया, P य कद्ध्या, P य कद्धा, P पुरिसों ॥ 33> J भालबहों, P सरिसओं.

3

Ø

12

15

18

21

- वीह-वयणा य णीया पिहुले उण होंति के वि कंतारा । चक्कागारे णीया वयणे पुण छक्खणण्णूहिं ॥ वाम-दिसाए वामा भावती जस्स मस्थए दिहो । कुछ-धण-धणिया-रिहको हिंडउ वीसत्यको भिक्खं ॥
- उर्क दाहिण-दिसाए सन्त्रो बावत्तो होइ कह वि पुरिसस्स । तस्स घण-घण्ण-सोक्खा छच्छीए भायण होइ ॥ वामावत्तो जइ दाहिणस्मि बह दाहिणो व्य वामस्मि । तो होइ सोक्ख-भागी पच्छा पुरिसो ण संदेहो ॥ जइ होति दोण्णि सम्बा बावत्ता तो भवे पुहइ-भसा । सम्बावत्तो सुहको वामो उण दृहवो होइ ॥
- मडया णिद्धा सुहया अणलामा कलह-कारया होति । केसा दक्खा मलिणा खुडिया दारिद्वंतार्ण ॥ डर-सुह-भाला पिहुका गंमीरा सद-सत्त-णामीया । णह-दंत-तया-केसा सुहुमा पुहड़ैवई होति ॥ जद्द णास-वच्छ-कंठो पिट्ट-सुहं च अइउण्णयं होइ । अद्द पाणि-पाय-लोयण-जिम्मा रत्ता सुही राया ॥
- कंठ पिट्ठी लिंगं जंघे य इवंति व्हस्सवा एए । पिहुला इत्था पाया दीहाऊ सुत्थिको होइ ॥ चक्खु-सिणेहे सुद्दको दंत-सिणेहे य भोयणं मिट्ठं । तय-णेहेण उ सोक्खं णह-णेहे होइ परम-धणं ॥ केस-णेहेण महाई भोए मुंजंति सम्बहा । मंसलं णेहवत्तं च सम्बं तं सुद-भायणं ॥
- 12 होइ गईए गोंरवं दिट्टीऍ जरीसरो सरेण जसो । गोरो सोमो जिह्नो होइ प्रमू जज-समूहस्स ॥ होइ सिरी रत्तच्छे भत्थो उज होइ कणय-पिंगस्मि । होइ सुर्ह मासल्डए पर्लब-बाहुस्मि इस्सरियं ॥ भण्णाजी ज सुजासो ज वहइ भारं सुसोहिय-क्लंघो । सत्थेज जिल्य सुक्लं ज य मग्गइ सुस्सरो किंचि ॥
- 15 महदीहा महन्द्रस्ता महथूला महकिसा य जे पुरिसा । अहगोरा भहकिसाणा सन्वे ते दुक्तिया होति ॥ जे कोसिय-रचन्छा कायच्छा होति दृहुरन्छा य । अहकायर-कालच्छा सन्वे ते पाव-संजुत्ता ॥ तय-रोम-णहा दंता कंसा बोहा तहा य णयणेसु । जह णिथ तेसु णेहो भिमया मिक्सा वि णो तस्स ॥
- 18 पात्रेह उर-विसालो लिन्छ तह पुत्तए कडी-पिहुलो । पिहुल-सिरो घण-घण्णं पिहु-पात्रो पावए दुक्खं ॥ जइ होंति भालवहे लेहाओं पंच दीह-पिहुलाओ । तो सुश्यिओ घणड्डो विस्त-सर्व जीवए णियवं ॥ चत्तारि होंति जस्स य सो णवई जीवए असी वा वि । अह तिण्णि सिंह विरेसा अह दोण्णि य होंति चालीसा ॥
- अह कह वि होइ एका रेहा भालिम कस्स वि णरस्स । विरसाईं तीस जीवह भोगी धण-घण्ण-संपण्णो ॥ होइ असीइ अधम्मो णवईं पुण अंगुलाईँ मिक्सिमो । अट्ट-सर्य जो पुरिसो सो राया णिच्छिको होइ ॥ एसो संखेयेण कहिको तुह पुरिस-लक्स्मण-विसेसो । जह वित्थरेण इच्छिस लक्स्वेहि वि णिख णिष्फत्ती ॥
- 27 ता णेति किं पि कालं भमरा अबि कुडय-वच्छ-कुसुमेसु। कुसुमेंति जाव च्या मयरंदुद्दाम-णीसंदा॥
  27 इमिणा ण होइयन्दं पत्त-सबरेणं' ति । इमं च सुणिऊण सबर-पुरिसेण चिंतियं। 'अहो, जाणइ पुरिस-लक्खणं। ता ण जुत्तं अम्ह इह अच्छिउं, वचामो अम्हे जाव ण एस जाणइ जहा एस अमुगो' ति चिंतयंतो समुद्विओ पत्त-सबरो 30 सबरीय ति। तओ तेसु य गण्सु भणियं णृणियाण् 'कुमार, अहो विण्णाणं ते, अहो जाणियं ते, जं एस तण् जाणिओ' 30 ति। तेण भणियं 'जाणिओ सामण्णेणं, ण उण विसेसेण। ता के उण इमे ति फुढं मह साहसु' ति। भणियं च णृणियाण् 'कुमार, एए विजाहरा'। तेण भणियं 'कीस इमो इमिणा रूवेण'। तीष् भणियं 'इमाणं विजाहराणं जाणिह 33 धिय तुमं। भगवओ उसभ-सामिस्स सेवा-णिमित्तं तुद्देण धरणिदेणं णामि विजाशो विजाओ बहुप्पयाराओ दिण्णाओ 133

<sup>1)</sup> Р बदणा, Р होइंति, Р बयणा पुण. 2) Р बामो, Р от. धण. 3) J inter. कह वि and होइ. 4) Р टाहिणो बि वामं ति । ते होइ. 5) म होइ for होंति, उ पुह for पुहर, Р ट्रूरहवो. 6) Р कारिया, Р महिला for गलिणा, Р फुटिया for छुटिया. 7) Р मुहलाला, उ णाभीय । 8) J adds कवला before कंठो, उ पिट्ठं, उ अति उण्णयं । अहय णिपातलोयण, Р रत्ता for लोयण. 9) उ कंठं पट्टी, उ दीहाउ मुश्चितो. 10) उ ण for य, Р भोयणं दिट्ठं, उ तु for उ. 11) उ महोदी, Р सुंजह for अंति, उ मासालं. 12) उम्मतीए, उ दिट्ठीय, मगोरवं ट्टिए नरं सरो, म गोरो सामो, म पहू. 13) म मुहं सामलए, म ईसिएयं 14) म अन्नाणं गुणयंसो न हवह तारं, उ दुक्लं for मुक्लं. 15) उ अदिदीहा अदिहरसा अतिथ्ला अनिकिसा, उ अतिभीरा अतिकिसणा, उ दुक्ल्लं वि वि वामें पात्र के स्वाणं गुणयंसो न हवह तारं, उ दुक्लं for मुक्लं. 15) उ अदिदीहा अदिहरसा अतिथ्ला अनिकिसा, म किलियार विव वामें पात्र के सिणा, उ दुक्ल्लं वि वामें पात्र के सिणा, उ दुक्ल्लं वि वामें पात्र के सिणा, उ दुक्ल्लं वि वामें वि वामे

1 ताणं च कप्पा साह्गोवावा, काओ वि काक-सजागएहिं साहिकंति, काओ वि वक्षणे, अच्या वंस-कुढंगे, अच्या क्यर- 1 चक्षरेसु, अच्या महाढंहंसुं, अच्या गिरिवरेसु, अच्या कावालिय-वेस-घारीहिं, अच्या मातंग-वेस-घारीहिं, अच्या रक्षस- 3 रूवेणं, अवरा वालर-वेसेणं, अच्या पुर्लिद-रूवेणं ति । ता कुमल, हमाणं सावरीओ विज्ञाने । तेण इमे हमिणा वेसेणं 8 विज्ञा साहिउं पयणा। ता एस किजाहरो सपत्तीको । असिहारएण वंस-विशाणण एख विवरह' ति । अणियं च कुमारेण 'कहं पुण तुमं जाणासि जहा एस विज्ञाहरो' ति । तीए अणियं 'आणामि, णिसुयं मए कीरेण साहियं । 6 एक्सिम दियहे अहं भगवओ उसभ-सामियस्त उवासणा-णिमित्तं उवास-पोसहिया ण मवा फक-एत-कुसुमाणं बंकररं । किरोरो उण गओ । आगओ य हिष्हस्त वोलीणे मञ्चाव्ह-समए । तको मए पुष्पक्रको 'कीस तुमं अर्थ इमाए केशए जागओ सि'। तेण भन्नियं 'जो वंचियासि तुमं जीए ण दिई तं लोयणाण अब्बेरय-मूयं अविद्वव्वं ते । सभी एस मए 9 सकोजहलाए पुष्टिको 'वयस्त, दे साहसु किं ते अब्बेरियं'। तबो हमिणा मह साहियं जहा 'अहं अज्ञ गको वणंतरं । 9 तत्थ य सहसा णिसुओ मए महंतो कलयलो संख-तर-मेरी-विणाय-मिस्सिको । तको मए सहसुव्कंतेण विण्णं कव्यं क्यरीए उण दिसाए एस कलयलो ति । जाव णिसुयं अत्तो-हुत्तं भगवको तेलोक्क-गुरुणो उसह-सामिस्स पिसा । तको अहं कोकहला- 18 उरमाण-माणसो उवगओ तं पएसं । ताव पेक्कामि विवर्व गर-णारीयणं भगवको पुरको पणामं करमाणं ।

🖇 २१८ ) तओ सए चितियं इमे ते देवा णीसंसयं ति । महवा ण होति देवा जेण ते दिहा मए अगवओ केविछिणो केवल-महिमागया। तार्ण च महियलभ्मि ज कर्माति चलजया ण य णिमेस्संति णवणाई। एयार्ण पुत्र महिबद्धे संटिया 15 चळणया, जिमिसेंति जयणाई। तेज जाणामो म एए देवा। माणुसा वि ज होंति, जेज अहक्त-रूवादिसया गयणंगण- 15 चारिणो य इमे । ता ण होति शर्मीयरा । के उण इमे । अहवा जाणियं विज्ञाहरा हमे ति । ता पेच्छामि कि एक हमेहि एत्थ पारढं ति चित्रयंतो णिसण्णो अहं चूय-पायवोचरभ्मि । एत्थंतरम्मि णिसण्णा सन्वे जहारुहं विजाहर-णरवरा विजा-18 हरीओ य । तओ राहियं च एकेण सन्त-कक्सणावयव-संपुर्णण विज्ञाहर-जुवामएण पडम-पिहाको रयम-विविद्यो कंचण- 18 घडिनो दिव्य-विमल-सलिख-संपुष्को मंगल-कळसो । तारिसो चेय दुईनो उन्सिनो ताणं च मज्हे एक्काए गुरु-क्रियंब-विंब-मं**यर-गर्ड<del>े विकास-चरूप-परिक्सकण-क्स</del>लिय-मणि-णेटर-रणरणासद्द-मिलंत-ताल-वसंदोलमाण-बाहु-ल**ह्याए विजाहरीए । 21 बेचुण य ते जुवाणया हो वि अल्लीणा भगवश्रो उसभ-सामिय-पडिमाए समीवं । तश्रो 'जय जय'ित भणमाणेहिं समकालं 21 चिय भगवओ उत्तिमंगे वियस्तिय-सरोरह-मयरंद-बिंदु-संदोह-पूर-पसरंत-पवाह-पिंजरिजत-घवल-जलोजारो पर्छोहिओ कणय-कलस-समृहेहिं। तभो समकारूं चिय पहवाई पढहाई। ताडियाओ झझरीओ। पवाइयाई संसाई। पग्गीयाई संगळाई। 24 पिक्रवाई शुद्द-वयणाई । जवियाई मंताई । पणिक्या विज्ञाहर-कुमारया । तुट्टाओ बिज्ञाहरीओ । उन्ने पर्वति किंपुरिस ति । 24 तजों के जि तत्य किजाहरा जबंति, के जि अफोडॉन, के वि सीह-णार्य पशुंचित, के वि उक्कट्टि कुलंति, के वि इल्ड्रह्म्स, के वि जयजयावेंति, के वि उप्पर्यति, भण्णे णिवयंति, भदरे जुऊमंति । एवं च परमं तोसं समुम्बहिउमादचा । तसी अभगवं पि ण्हाणिओं तेहिं जुवाणण्हिं। पुणो विलिन्तो केण वि सयल-वर्णतर-महमहंत-सुरहि-परिमलेणं वष्णांगराय-जोतेणं। 27 तओ मारोनियाणि य सिय-रत्त-इतिण-पीय-णील-सुगंध-परिमलायद्वियालि-माला-बलय-मुहलाई जल-धलय-दिव्य-कुसुमाई। उप्पाक्षिं च कालायस-कुंदुरुक्र-मयणाहि-कप्पूर-पूर-हजामाण-परिमक्र-करंबिजमाण-पूम-भूमर-पूसर-गयणयलाबद्ध-मेह-एहस्त-30 संकास-हरिस-डड्डंड-तड्डविय-सिहंडि-कुल-केयारवारड्-कलयलं ध्व-भायणं ति । एवं च भगवंतं उसह-णाहं पूर्कण जिलेहसाहं 30

<sup>1 &</sup>gt; Pom. साओ वि कालमञ्जागएहिं साहि जांति, P कोओ वि जलगी. 2 > Pom. अण्या गार्नगर्वेम्धारीहि. 3 > P अन्ना (for अवरा) वा नरवेसेणं, P इमाओ for इमाणं, P om. इसे. 4 > र P प्यत्तो, P असिहारणेण, P वियरत्ति कुमारेण सणियं यं कहं. 5 ) J तीय for तीए, P om. जाणमि, P कीरसयासा भी for कीरेण साहियं. 6 > P adds मि after एक्सिम, P उसह-उ सामिस्स, उ उवासओसिबया, P om. पत्त. 7 > P या for य, अवोलीय, अ om. तजी मण पुच्छिओ, अ तुर्म मर्ज्ज एमाए. 8) P भिनायं उदंनियासि, Poun. तं, J भूतं P क्सूयं 9) प्रवएम for वयस्स, J साह कि भि तं अच्छर्ताः , J inter. अस्त & अहं. 10) Pom. मए, J णिणाओ। तओ, Pau for तओ, असहगुरुमतरेण Pसहमुसंतेण. 11) Pसुणियं for जिस्यं, J भगवत्रो उसमस्स पहिमा। तुओ अहं पि कोऊङ्लइलङलाजरमाणमाणसी, P कोऊङ्खाऊरमाणसी. 13) P देव निरसंसयं, P writes केविकाणे four times. 14) P केविकमिहिमा P मिहियलं न, J om. य, P निमिसंति, P एयाई पुण महिबद्घा. P संद्विया. 15 ) म जाणिमो, P मणुसा, P स्वातिसया. 16) म यारिणो for वारिणो, P मणुया for धरणीयरा, J adds वा after धरणीयरा. 17 > P पायवसाहाए ! 18 > P om. विज्ञाहरजुवाणएण, P रयणचित्तो. 19 > P om. चैय, प्रदुहओ, P अकिलत्तो for उक्किलत्तो, P om. च प्र गिरि for गुरु. 20) P गई for गई, P -खलिय, प्र पिब्जाहरीओ. 21) P जुनाणेया, P उसन्सामियपिमासमीनं, J जयनयं ति 22) प्रमथरंदु P मयरिंद, J पूरनरसप्पवाद, P जरोज्झरो 23) म् कलसमुहेष्टि, P adds ताइं after पहडाइं, P पर्गाथाइं. 24) म जरआई मंताइं, म किपुरिसा सति (सति?), P बिपुरिसा । केह तत्थ - 25 ) P उक्काईं, P om. के वि इलहलयं। के वि अयजयानेति। 26 ) P om. च after एसं, P तोसमुन्विष 27) म णिम्महंन for महमहंत, P वर्षागराय, म जोएण. 28) म सुमंध. 29) P संसंदुरुक, P धूमस्सर, Pपडह for पडल. 30) P उदंड, J-कुले-, P केयापारकः

30

1 केहिं पि पुरको णाषाविद्वाई कान-पेज-विसेसाई। सनो समकारूं विव विष्वाहिं शुईहिं शुनिकण मार्न्स सर्थ एकं 1 काउसमां घरणिंदस्स णाग-सङ्ग्रो माराहकाविकाए, दुइवं जीविजनमिहणाए जग्न-महिसीए, तह्यं सावरीए महाविकाए। 3 वृंतं च काऊण णामोकार-पुरुवयं अववारियाहं अंगाओ रचणाहरकाहं, परिहिषाई पत्त-वक्तकाहं, गहियं कोदंदं सरं चावहो 3 वक्कि-कपाहिं उद्दो उत्तर-केस-परमारो पिडवण्या वत्त-सबर-वेसं। सा वि जुवानिया गुँजा-कळ-माला-विभूत्या पिडवण्या सब-रित्तवं। साबो एवं च तावं पिडवण्या सबर-वेसं। सा वि जुवानिया गुँजा-कळ-माला-विभूत्या पिडवण्या सब-रित्तवं। साबो एवं च तावं पिडवण्या सबर-वेसाणं साहिया महारायाहिराएण सबराहिवहणा महासावरी विज्ञा कच्चे ताणं 6 जुवान्ववाणं। तेहिं पि रहच-कुसुमंजली-सणाहेहिं पिडवण्या। साहियाणि च काई पि समयाइं। पिडवण्यं मूक्कवं ति। 6 तको पणिमिको भगवं, वंदिओ गुरुवणो, साहस्मय-जणो य।

§ २१९) तबो अणियं प्रेक्षणं तार्णं मञ्जाको विकाहराणं जावतु-करवर्णजलिला। 'भो भो कोशपाका, भो भो १ विवाहित्रहृष्णे, विभूवित्रहृष्णे, विभूवित्रहृष

§ २२०) तनो कुमार, इमं च सोकण महं महंतो कोकहलो बासि । भणिमं च मए 'क्यंस, कीस तए कहं व पेग्छाविया नं तारिसं इंसकीयं'। भगवाओ प्या रह्या, साहिम्मया विज्ञाहरा विज्ञा-परिवण्णा च । अवादियं तं तुह 21 प्रिसं ति । ताओ इमिणा भणिनं 'तीए वेलाए तेण अपुन्व-कोउएण में अत्ताणयं पि प्रमृद्धं, अच्छ्यु ता तुमं ति । ता संचयं 21 तुह ते विज्ञा-पश्चिण्णे सगर-बेस-धारिणो जुवाणे इंसेमि' ति । मए मणिनं 'एवं होउ' ति । गवा तं पएसं जाव ण बिट्टा ते सबस्या । पुणो अव्यक्ति विद्धं अम्हाणं पश्चिमं जमोक्तारयंताणं आगया दिद्वा ते अम्हेहिं । तेहिं पि साहिम्मय ति काजन 24 कभो काएण पणामो, ज उज वायाए । तप्पहुई च णं एए अम्हाणं उवस्यु एश्विममाणा दिवहे विवहे पावंति । तेण व्या कुमार, अहं जाणिमो हमे विज्ञाहरा । इमेणं मह कीरेणं साहियं इमं ति । तथ् पुण सरीर-कश्यण-बिहाणेणं क्षेय जाणिया । अहो कुमारस्य विण्णाणाइसमो, अहो कुसलत्तणं, अहो बुद्ध-विसेसो, अहो सरथ-किममाण्यणं । सम्बहा

जिणवर-वयणं असयं व जेण आसाइयं कपत्थेण। ते णत्थि जं ण-याणइ सुवप्पईनेण सावाणं ॥ ति भणमाणीए पसंसिको कुमारो ति ।

§ २२१ ) तमो थोब-बेखाए व भणियं कुमारेण । 'एणिए,

एकं भणामि वयणं कञ्चयमणिर्द्ध च मा महं कृष्य । दूसहणिकं पि सहंति णवर बच्मरिकवा सुक्णा ॥²
 ससंख्यमं च चितियं पृणियाए 'कि एक कुमारो णिटुरं कड्यं च भणिहिह । बहुवा,

<sup>1)</sup> मिर्मा शिं कोई, P धुतीई, P क्यमेकं 2) P धर्मि रनागं, में लागरण्णो, P आराइणवित्तं, में 000. जीवियव्यहियाय. 3) P om. च, P om. परिहियादं, में परिहिहाई हिआई पत्तं, में कोडण्डसरं, P च वढ़ो विद्धिलयाई टमरं 4) में टामर् for टमर, P वंसं for वेसं, में सदरत्तणा 1. 5) P पिडवण्णं, P सवराहिवहणो, में महासावरा, P तत्तो for कण्णे. 6) मिडवण्णो 1, P मूण्ययं. 7) में inter. गुक्रणो and वंदिओ, में साइम्मिथणो, में 000. य. 8) P एक्कोणं, P लेजिलिणो 1, में लोजिएला 9) में अपोस्तणं, में सिद्धस्वर, P निक्जों- 10) P चूडामणिसियचलणवद्धो, में सियवल्यवही रक्जं, में पिडलण, P उपप्रविद्धानमाने, 11) में एस्थ, P सेणावहणा व नाम 1 तेण महाराहणों 12) P पीतीए, में इरिस िम फडिंग, P उसहरसः 13) P सवरविद्धार में वईणो, [either मार्क्स्या or पूर्वा दायव्या कि पहाराहणों 14) में रण्णे for वणे, P विज्ञाओं विज्ञाओं 15) P om. सवरवेस्तरस, P उसह for उसम, P साणिकेंणं सिज्जों, 16) P सिज्जों, में for वि, P सिज्ज से विज्ञा सिज्ज , P बर्विक विकास सिज्ज के सिज्ज के

. 1 अबि णिवडह अधिनाल-मुम्मुरो चंद-मंडलाहिंतो । तह वि ण जंपह सुयणो वयणं पर-वृसणं दुसहं ॥' ति चिंतयंतीए भणियं 'दे कुमार, भणसु जं भणियव्यं, ण ए कुष्पामो' ति भणिए जंपियं कुमारेण ।

3 'संतोसिजाइ जलां प्रिजाइ जलांगिही वि जलांगिही । सजाण-समागमे सजाणाण ण य हो इ संतोसो ॥ 3 ता पुणो वि भणियध्वं । अच्छह तुरुभे, मण् पुण अवस्तं दिन्खणावहं गंतन्वं ति, ता वशामि'। एणियाए भणियं 'कुमार, अइंगिहुरं तए संलक्तं'। कीरेण भणियं 'कुमार, महंतं किं पि दिन्खणावहे कजां जेण एवं पत्थिको दिन्खणं दिसाहोयं'। 8 कुमारेण भणियं 'रायकीर, एमं णिमं, महंतं चेय कजां'ति । कीरेण भणियं 'किं तं कजां' ति । कुमारेण भणियं 'महंतो एस 6 वुक्तंतो, संखेवेण साहिमो ति । अवि य,

पढमं अब्भत्थणयं दुइयं साहम्मियस्य कजं ति । तक्ष्यं सिव-सुह-मूर्छं तेण महंतं इमं कजं ॥'

9 ति भणमाणो समुद्विओ कुमारो । तको ससंभमं अणुगको एणियाए कीरेण व । तक्षो थोवंतरं गंत्ण भणियं एणियाए 9 'कुमार, जाणियं चेय इमं महंत-कुल-पभवत्तणं अम्हेहिं तुन्म । तह वि साह अम्हाणं कयरं सणाहीकयं कुलं एएण अत्तणो जम्मेण, के वा तुन्मं तुमंग-संग-संयगुलसंत-रोमंच-कंचुय-च्लवी-रेहिर-चलण-जुयला गुरुणो, काणि वा सबल-12 तेलोक्स्सोहगा-सायर-महणुग्गयामय-णीसंद-बिंदु-संदोह-घडियाई तुह णामन्खराई, कृत्थ वा गंतब्वं' ति भणिओ कुमारो 12 जंपिडं समाहतो । 'अवस्तं साहेयव्वं तुम्हाणं, ण वियप्पो एत्थ कायव्वो ति । ता सुणेसु ।

§ २२२ ) अस्थि भगवओ उसम-सामिस्स बालतण-समय-समागय-वासव-करयल-संगहिउच्छु-लिट्ट-दंसणाहिलास15 पसारिय-लिलिय-मुणाल-णाळ-कोमल-बाहु-लयस्स भगवओ पुरंदरेण भणियं 'किं भगवं, इक्खु अवसि' ति भणिए 16
भगवया वि 'तह' ति पिडविजय गहियाए उच्छु-लिट्टीए पुरंदरेण भणियं 'भो भो सुरासुर-णर-गंभव्वा, अज्ञपभिइं
भगवओ एस वंसो इक्खागो' ति । तप्पिमइं च णं इक्खागा खितया पिसदा ताव जा भरहो चक्कवटी, तस्स पुत्तो बाहुबली
18 य । तओ भरहस्स चक्कविटिणो पुत्तो आइब्बजसो, बाहुबिलणो उण सोमजसो ति । तओ तप्पिभइं च एणिए, एको 18
आइब्ब-वंसो दुइओ सिस-वंसो । तओ तत्थ सिस-वंसे बहुएसु राय-सहस्सेसु लक्खेसु कोडीसु कोडाकोडि-सण्सु अइक्कंतेसु
दुवसमो णाम महाराया अओज्ञापुरीए जाओ । तस्स अहं पुत्तो ति । णामं च मे कयं कुकलयचंदो ति । विजयाए
21 णयरीए मज्म पओयणं, तत्थ मए गंतव्वं' ति । इमिन्म य भणिए भणियं एणियाए 'कुमार, महंतो संतावो तुह जणय- 21
जणणीणं । ता जह तुज्जाहिमयं, ता इमो रायकीरो तुज्झ सरीर-पउतिं साहउ गुरूणं' ति । तेण भणियं । 'एणिए, जह तरह
ता कुणड एयं । प्यणिजो गुरुयणो' ति भणमाणो पणामं काउं चलिओ पवणयेओ कुमारो । पिडणियत्ता हियय-मण्णु24 णिश्मर-बाह-जल-लव-पिडवजमाण-णयणा एणिया रायकीरो वि । कुमारो वि कमेण कमंतो अणेय-गिरि-सरिया-संकुलं 24
विद्वाहदं वोलिओ । विट्टो य णेण सज्ञस-गिरिवरो । सो य केरिसो । अवि य ।

बउलेला-वण-सुहन्नो चंदण-वण-गहण-लीण-फणि-णिवहो । फणि-णिवह-फणा-मंदव-रयण-विस्टृंत-बहल-तिमिरोहो ॥

27 तिमिरोह-सिरस-पसिय-सामल-दल-बिलसमाण-तरु-णिवहो । तरु-णिवहोदर-मंदिय-कोइल-कुल-कल्यलंत-सहालो ॥

28 कल्यल-सहद्भाविय-कणयमउक्तुत्त-बाल-कण्यूरो । कण्यूर-पूर-पसरंत-गंध-लुद्धागयालि-हलबोलो ॥

हलबोल-संममुब्भंत-पवय-भुय-धूयसेस-जाइ-वणो । जाइ-वण-विहुय-णिवहंत-पिक-बहु-खुडिय-जाइ-फलो ॥

30 जाई-फल-रय-रंजिय-सरहर-पज्मिरिय-णिज्मर-णिहाओ । णिज्मर-णिहाय-परिसेय-बिहुयासेस-तरु-गहणो ॥ ति 30

ह्य सज्म-सेल-सिहर्ओ णैदण-वण-सिरस्को विभूइ्याए दिट्टो अदिटुउब्बओ उक्कंतुलको जण् कुमारेण । तं च पेच्छमाणो वच्य कुमार-कुवलयचंदो जाव धोवंतरेण दिट्टो अगेय-विणय-पणिय-दंड-भंड-कुंडिया-संकुलो महंतो सत्थो । जो व कइस्ओ।

33 मरु-देसु जइस्ओ उद्दाम-संचरत-करह-संकुलो । हर-णिवासु जइसओ ठेकंत-दरिय-वसह-सोहिओ । रामण-रज-जइसओ 33

<sup>1)</sup> प्रश्चित्दाल, प्रश्चुमणं. 2) Pom. जं, P सिंग्यं ए जिप्तं. 3) प्रजलिमिहिम्म जलएहिं. 4) प्रताद for ता. 5) P दिसाभोगं. 6) P एविमिनं। महंतं चैव, Pom. तं, Jom. एम बुत्तंतो. 10) प्रजुल्पमन्, प्रते for एएम. 11) प्रतिमंगसंगसुल्लसंत- P तुमंगमंगसंभमुल्लसंतं पुलिशोगंच-, J repeats चलण, P जुयलो. 12) प्रसर् for सायर, प्रश्निक्षणिसंद. 13) Jom. एत्य. 14) P उसह, P समयं, J करयलाओं संगितियच्छु. 15) Pom. णाल, P दिसे for अदिस. 16) P तिहित्त, प्रगंथव्वा मक्जपभुदि भगवओः 17) प्रतप्तिति, Pom. णं, P इक्यागत्तियाः 18) प्रतप्तभूतंः 19) प्रकोशाओं हीसुएस्. 20) P दृष्टधम्मो, प्रअयोज्ञा P अल्ला, प्रविजयार य प्रवरीण मज्जां. 21) P द्यां भणिए, P जणाय . 22) प्रवन्ति for तुज्ज्ञाहि, प्रतुक्त for तुज्ज्ञ, P adds च before तरह. 24) प्रविभज्जभाण P पिडवज्ज्ञसाणः 25) P बोल्यि for बोलिओ, P om. य before जेण. 26) P फल for क्ली, P om. फणिणवह. 27) प्रणिवहीअर, P मंजु for कल्यलंत. 28) P सद्वाविय, P मयुक्खुण्ण P मयुक्खुत्त. 29) प्रश्नासेस P ध्रयसेस, P om. जाइवण, J om. विदुय, P बदुक्वियज्ञह्वलोः 30) P om. णिज्ज्ञर in 2nd line, P परिसेस, P om. ति. 31) P लेस for सेल, P विभूतिआए दिही व्यओ, J जाय कुमारएण, P च मेच्छमाणोः 32) P थोवं तरे दिही, P महंती हत्थसत्थोः 33) P हिर for हर, P दक्कत, J दिरियवरवसह, P रख्न for रज्ज

27

1 उद्दाम-पश्चत्त-खर-दूसणु । रायंगणु जद्दसभो बहु-तुरंग-संगभो । विमणि-मग्गु जद्दसभो संचरंत-विणय-पवरु । कुंभारावणु । जद्दसभो अणेय-भंद-विसेस-भरिभो ति । अवि य ।

प्रथंतरिम स्रो कमेण णह-मंद्रलं विलंबेर्ड । तिमिर-महासुर-भीओ पायाल-तलिम व पविद्वो ॥ तस्साणुमगा-लग्गो कत्य य स्रो ति चिंतयंतो व्व । उद्धावह तम-णिवहो दणुहंद-समप्पभो अहरा ॥ तरुवर-तले सुयह व विसह व दरीसुं वणिम पुंजहुओ । उद्धावह गयणयले मग्गह स्रं ष तम-णिवहो ॥ उद्धाह धाह पसरह वियरह संठाइ विसह पायालं । आरोसिय-मत्त-महागओ व्व अह तज्जप तिमिरो ॥ इय प्रिसे प्रोसे तम-णिवहंतरिय-स्वल-दिसियके । आवासियम्म सत्ये हमे णिओवा य कीरंति ॥

18 सामिगया जामइल्लया, गुढिया तुरंगमा, णिरूविया थाणया। एवं बहु-जण-संभम-कलयल-हलबोल-बहुला सा राष्ट्रे 18 खिजिउं पयत्ता। अवि य, वियलंति तारया, संकृषंति सावया, उष्पयंति पिश्खिया, मूयिलंजंति महासउणा, करयरेंति चडय-कुले ति । तिम्म य तारिसे पहाय-समए अणियं पिछिम-जामइल्लएहिं। 'भो भो कम्मयरा, उट्टेह, प्रकृणिसु करहे, चल्ड सत्थो, दह प्रयाणयं, विभाया रयणि'ति । इमिम्म य समए पह्याई त्राई, प्रगीयाई मंगलाई, प्रवाह्याई संखाई, 21 उट्टिओ कलयलो, विद्वहो लोभो, पल्लाणिउं पयत्ता। किं च सुव्विउं पयत्तं। अवि य, अरे अरे उट्टेसु, डोलेसु करहए, सामग्गेसु रयणीओ, कंठालेसु कंठालाओ, णिश्खिवसु उवक्खरं, संबेक्षसु पहउडीओ, गेण्हसु दंडीयं, आरोहेसु भंडीयं, 24 अप्फोडेसु कुंडियं, गुडेसु तुरंगमे, पल्लाणेसु वेसरे, उट्टावेसु बहुक्षे। अवि य,

तूरसु पयट वचसु चक्रमसु य णेय किंचि पम्हुटं । मह सध्यो उच्चलिओ कलयल-सई करेमाणो ॥ एरिसम्मि य काले हलबोलिए वहमाणे, पयसे कलयले, वावडे भाडियसिय-जणे कि जायं । भवि य,

7 हण हण हण क्ति मारे-चूरे-फालेह लेह लुंपेह। खर-सिंग-सइ-हल्लबोल्ड-गब्भिणो भाइओ सदो ॥ एत्थाणंतरं च। भवि य,

सो पत्थि कोइ देसों भूमि-विभायिम णेय सो पुरिसो । जो तत्थ णेय विद्धो बिद्ध-भिल्लाण भल्लीहिं ॥ 50 तओ तं च तारिसं वृत्तंनं जाणिऊण भाउलीहुओ सत्थाहो, उद्विया आदियत्तिया, जुडिझउं पयत्ता, पवत्तं च महाजुद्धं । 30 तओ पभूओ भिल्ल-णिवहो, जिओ सत्थो भेल्लिओ य, भिल्लिहिं विल्लंपिउमाहतो । सञ्चाहं घेप्पंति सार-भंडाहं ।

30

33

1 § २२४) प्रवंतरम्मि सत्थाहस्त दुहिया धववई णामा । सा व दिसो-दिसिं पणट्टा । परियणे वासाइव-सेसे । णट्टे य सत्थवाहे भिल्लेहिं घेणमाणी सा वेवमाण-पन्नोहरा महिला-सुल्लहेण कायरत्त्रोण विणडिजमाणी भरहरेंत-हिचकिया 3'सरणे सरणे' ति विमग्तमाणी कुवल्ल्यचंद-कुमारं समलीणा । भवि य,

गुक्त-थण-णिवंब-एव्यार-भारिया मिछ-भेतिया सुवप् । सरणं विमग्गमाणी कुत्रखयचेदं समहीणा ॥ भविषं च तीए ।

6 'तं दीसिस सूर-समो अहं पि भिलेहिँ भेसिया देव। तुका सरणं पवण्णा रक्षासु जह रक्षितं तरिस ॥' कुमारेष वि 'मा भावसु, मा भावसु'ति भणमाणेण एकस्स गहिवं भिल्लस्स हदेण घणुयरं। तं च घेषूण वरिस्तिडमाहस्ते सर-विवरं। तजो सर-णियर-पहर-परदं विशेषं तं भिल्ल-वर्कं। तं च प्रकायमाणं पेष्किडण उद्विजो सर्वं चेव भिल्ल-१ सेणाहिको। अवियं च णेण। 'भरे धरे, साहु जुडिहायं। जनि य।

बासासिय जियय-वर्छ बिजिह्य-सेसं पर्काइयं सेण्णं। बारोसिय-मस-महागत्रो व्व दुईसणो बीर ॥ ता पह मज्ज्ञ समुद्दं किं बिज्जिवापृत्ति कायर-कुरंगे। वीर-सुत्रण्णय-वण्जी रण-कसवहन्मि जिव्व बह् ॥'

12 हमं च भणियं जिसामिकण वर्रंत-णयण-जुवरेज जियश्विकजण भवियं कुमारेण ।
'चोरो ति जिंदिजिजो भिक्को ति ज दंसणे वि मह जोगो । एएहिं पुण वयवेहिँ मज्झ उभयं वि पम्हुहं ॥
छरु-घाइ ति य चोरो इस्थ तुमं कस्थ एरिसं वचर्ण । ता पत्तिय होति तुमं मणय मह रणगे जोगो ॥'

15 ति भणमाणस्य पेसियं कुमारस्य एकं सर-वरं। तं पि कुमारेण वृरको चेय छिण्णं। तको कुमारेण पेसिया समयं चिय 15 दोणिण सर-वरा। ते हि भिक्कद्दिवेण दोहिं चेय सरेहिं छिण्णा। तको तेण पेसिया चडरो सर-वरा। ते वि कुमारेण विविद्यण्णा। तको पयत्तं समंजसं जुदं। सर-वर-धाराहिं पूरिउं पयत्ता णव-पाउस-समय-जलक्या विव णहण्यलं। ण य एको 18 वि छिडिउं तीरहा तको सरवरा कस्य दीसिउं पयत्ता। अवि य,

गयणिम कमंति सरा पुरश्नो ते चेय मग्मश्नो बाष्मा । घरणियछिम्म य खुत्ता उवर्रि रुंटंति भमर व्य ॥
एवं च जुन्धमाणाणं पीण-भुया-समायहणायासेण दल्लियाहं कालबट्टाहं, उन्नियाहं घरणिवट्टे, गहियं च बसुणंदयं
21 मंडकग्गाहं च, दोहि वि जणेहिं तश्नो विरह्याहं करणाहं । वलिउं समावत्ता । विव य,

स्रण-बल्जं-स्रण-धारण-उन्यण-संवेह्मणा-पयाषेहिं । विदय-पहर-पडिब्छण-बारण-संचुक्णगेहिं च ॥

§ २२५) एवं पि पहरंताणं एको वि छिलिउं ण तीरह्। तभी जिट्टर-पहराहवाई सुसुमृरियाई दोण्णि वि
अवसुणंदयाई, तुष्टाणि य मंडलगाई। तभो ताई विउन्तिक्षण समुस्खयाओ कुत्रखप-दल-सामकाओ सुरियाओ। पुन्ने 24
पहरिउं पयत्ता, उद्ध्यहार-हत्थावहत्थ-हुलिप्यहारेहिं भवशेष्यरं। ण य एको वि छिलिउं तीरह्। तभो कुमारेण गुरूयामरिसरोस-फुरुफुरायमाणाहरेण भावद-भिउडि-भीम-भंगुर-भाशुर-वय्मेण दिण्णं से दृष्य-सायणं जाम अंघं। तभो भिद्धाहिबेण वि
अति दिण्णो पिडवंघो। कहं कहं पि ण तेण मोइओ भिद्धाहिबेण। तभो चितियं च तेण 'शहो, को वि एस महासत्तो जित्रणयर- 27
कला-कोसल्ल-संपुण्णो ण मए छिलिउं तीरह्। मए पुण एयस्स हत्थाओ मणू पावेयन्त्रो। जिओ आहं हमिणा, ण तीरह्
हमाओ समुन्तरितं। ता ण सुंदरमिमं। अवि य,

षि भी वही अक्जं जानंती जिनवराण घरमामिनं । विस्तवासा-मृद-भणो गरहिब-विति समझीणो ॥ जं चिय जेश्कंति मुणी असुहं असुहप्पलं तिहुचणिमा । पर-जीविय-घण-हरनं स षिय जीकी अउण्णस्स ॥ चोरो ति निंदणिजो उन्वियणिजो य सम्ब-लोयस्म । भूय-द्या-द्म-रुइणो विसेसओ साहु-सन्थस्स ॥ हिमप् जिणाय आणा चरियं च इमं महं अउण्णस्स । एयं आरूप्यालं अस्तो द्रं विसंवयह ॥

1) ए सालवाइस्स, ए अणवई नाम ।, ए पणंटु. 2) ए om. ब, ए विरहरैंतहियया. 4) ए भारिसारिष्ठभेसिया सुयणु. 5) उत्तीय. 7) उद्देश for इंडेण, ए om, तं, ए वरसिउ अदिसीउ आहती. 8) ए भिल्डवरं । 9) ए जुन्तिप्र उं 10) ए विणिहर, उपलिखं, ए वीरी ॥ 11) ए एहि, उमदं for मन्त्र, ए कायरे पुरिसे ।, ए शणयसवट्टीम. 12) ए जुबलेण, ए inter. जुमारेख के भणियं. 13) उभहों for भिल्लो, ए दंसणी वि, ए तीगो, उमजा उभय. 14) ए ल्यायाय ति, उमयण for मणय, ए जोगो. 15) ए om. ति, ए om. कुमारस्म, ए चेव. 16) ए on. दि, ए चेव, ए ल्लिणा for विल्लिणा. 17) उसरवराहि ए सवरभागहि, उपयत्तं, ए om. जलवा विव णह्यलं । ण य. 18) उम्हानस्थ for सरवरा परथ. 19) ए भमंति for कमंति, ए ममण, उ om. ब. 20) ए एवं च जुन्हमाणेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्व ॥ एवं च जुन्हमाणेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्व ॥ एवं च जुन्हमाणेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्व ॥ एवं च जुन्हमाणेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्व ॥ एवं च जुन्हमाणेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्व ॥ एवं च जुन्हमाणेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्व ॥ एवं च जुन्हमाणेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमाणेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि etc. to अमर व्य ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि स्व ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि स्व ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि स्व ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि स्व ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि स्व ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि स्व ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि स्व ॥ एवं च जुन्हमालेणं पीणभुयामता । अवि य गयणंभि स्व ॥ एवं च जुन्हमालेण

3

6

12

15

24

27

- वितेलु ताब तं चिय रे हियवय तुआः एरिसं तुत्तं । जं जाणेतो खिय णं करेसि पावं विस्को व्य ॥ मजं चयासि कछं सावज्यसिणं जिणेहिँ पढिरुद्धं । इय चिंतेतो खिय से अकय-तवो पाविको सक्षं ॥
- 3 एवं गए वि जङ् ता कहं पि चुक्कामि एस पुरिसस्स । नवहत्थिकण सन्वं पञ्चकं नन्भुवेहामि ॥' ति चिंतयंतो मच्छुम्बत्तेण कोसरिको मगगको कणं हत्य-सर्व पृक्क्यप्रसे उन्निकण मसिवेणुं पलंबमाण-भुयप्कलिहो य णीसंगो काउस्सम्म-पिकमं संदिको ति । जवि य
- अच्छोडिकण तो सो असिधेणुं णिह्यं घरणिवट्टे । ओर्छंबिय-बाहु-जुओ काउरसम्मं समझीणो ॥ सायार-गहिय-णियमो पंच-णमोक्कार-वयण-गय-चित्तो । सम-मित्तो सम-सत्तू धम्मञ्काणं समझीणो ॥

तं च तारिसं वुत्तंतं दट्टण, सोऊण य पंच-णमोक्कार-वयणं, सहसा संभंतो पहाविको कुवळयचंदो । साहम्मिको त्ति काऊण १ भा साहसं मा साहसं ते भणमाणेण कुमारेण कवयासिको । भणियं च तेण । ' कवि य,

मा मा काहिसि सुपुरिस ववसायमिणं सुदुत्तरं किं पि । पश्चक्खाणादीयं णीसंग-मुणीण जं जोगं॥ एयं नह अवराहं पसियसु दे खमसु कंठ-खमास्स । साहम्मियस्स जं ते पहरिय-पुष्वं मए अंगे॥

पावाण बि पावो हं होति अभव्वो ति णिष्क्वियं एयं । सम्मत्त-सणाहे वि हु जं एवं पहरियं जीवे ॥ जलणिम ण सुज्यामो जले ण कत्तो कया वि पहणेण । जह वि तवं तप्यामो सहा वि सुद्धी महं कत्तो ॥ मिच्छामि दुक्कं ति य तहा वि एयं रिसीहिं आहण्णं । पुष्व-कय-पाव-पव्वय-पणासणं वज्ज-पहरं व ॥ ता दे पिसयसु मञ्झं उवसंहर ताव काउसग्गमिणं । दीसह बहुयं अम्मं जं कायव्वं पुणो कासि ॥ ति

§ २२६) एवं ससंभम-सविणय-अत्ति-जुत्तं च कुमारे विखवमाणे चिंतियं भिद्धाहिवेण । 'अरे, एसो वि साहस्मिओ, ता मिच्छामि दुक्कं जं पहरियं इमस्स सरीरे । अवि य,

18 जो किर पहरइ साहिम्स्यस्स कोवेण दंसण-मणिम्म । आसायणं पि सो कुणइ णिक्किवो कोय-बंधूणं ॥ 18 ता अण्णाणं इमं किं करेमि ति । इमस्स एवं विख्वमाणस्स करेमि से वयणं । मा विल्क्षो होहिइ । मए वि सायारं प्रवक्ताणं गहियं । ता उत्सारेमि काउसग्नं 'ति वितयंतेण गहिओ कुमारो कंउम्मि । वित्वस्तो साहिम्म्यं 'ति भणमाणा दो था वि अवरोप्सरं हियय-णिहित्त-धम्माणुराया णेह-णिब्भरत्ताणेण प्यलंत-बाह-बिंदु-णयण-जुवला जाया । अ वे य । 21

परिदृत्यि-वेर-दियया जिण-वयणव्भंतर त्ति काउण । चिर-मिलिय-वंभवा इव संसिणेहं रोतुमावत्ता ॥ तभो सणं एकं समासत्था भणियं च कुमारेण ।

24 'जइ एवं कीस इमं मह एयं चेय ता किमण्णेण । जोण्हा-गिम्हाण व से संजोमो तुम्ह चरियस्स ॥' भिष्यं च भिक्काहिवेण ।

'जाणांमि सुट्ट एयं जह पिडिसिखं जए जिणवरेहिं। कम्मं कोराईयं हिंसा य जियाण सम्बत्ध ॥

- 7 किं वा करेमि अहयं चारित्तावरण-कम्मदोसेण। कारिजामि हमं भो अवसो वेसो व्य णरवहणा॥ अत्य महं सम्मत्तं णाणं पि हु अत्य किं पि तम्मेत्तं। कम्माणुभाव-मृदो ण उणो चाएमि चारित्तं॥ तुम्ह पहावेण पुणो संपइ तव-िणयम-झाण-जोएहिं। अप्याणं भावेंतो शिक्संगो पम्बईहामि॥' ति
- 30 भणियं च कुमारेण 'असामण्णं इमं तुह चरियं, ता साहसु को सि तुमं'। भणियं मिल्लाहिवेणं च। 'कुमार, सब्वहा ण <sup>30</sup> होमि आहं भिल्लो, होमि णं पुण भिल्लाहिवो। इमं च वित्यरेण पुगो कहीहामि कुमारस्स। संपर्य पुण दारुणं भयं सत्यस्स। विकुप्पह सत्यो चोर-पुरिसेहिं। ता णिवारणं ताव करेमो' ति भणिऊण पहाविको। भणियं च णेण 'भो भो भिल्लपुरिसा,

<sup>1&</sup>gt; P आ for बिय. 2> P adds च्यामि after कहं, J मझ्. 3> P या for ता, J अहं for कहं. 4> P मछुवत्तेण, P एक्पएसे, J न्दुवर्फिल्हो P न्युपफालिओ नीसंगो काउरसमां पिडमें िठओ. 6> P om. सो, P धरणिवहे. 7> P adds पंचनमो before पंच. 8> P om. य, P संकंतो पहाइओ, P after कुवल्ययंदो adds सार्व मित्तो समसत्त् धम्मज्ञाणं eto. to पहाबिओ कुवल्यवंदो. 9> P om. 2nd मा, P अवयारिओ. 10> P पव्यक्षवाणाई यं निस्तंग. 11> J पहरिसपुर्वः 12> J हं होंति अभव्वेंति. 13> P नवावि for कयावि, P om. वि after जह. 14> J तह वि हमं रिसीहिं, P आहव्वं for आहणं. 15> J उवसंघर, P वाव for ताव, P धम्मकायव्वं. 16> P एवं च संभमं, J सविणसः, P om. च, P कुमारो विलवमाणो, P om. वि after एसो. 18> P साई विभियस्स, P दंसणिमिणी. 19> P अवाणिममं. 20> P उस्सारीमे, J वंदिअ for वंदासि, P भणमाणो. 21> P धमागुरायनेह, J बाहु for बाह, P जुयला. 22> P रोबुमाढत्ता. 23> P inter. एकं खे खणं. 24> J एवं for एवं, P संजाओ. 26> P सहु, J एवं, P चौराईहिं. 27> P करिमि, P चारितावंमरण-कंमदोसे।. 28> J तंमत्तं, P adds में before कम्माणुं. 29> P प्रभावेण, P inter. च खे शिक्षाहिवेणं. 31> P adds न before होमि (second), P om. णं, P हुण for पुण, P सिवल्यरं for वित्यरेण. 32> P विलंपह, P om. ताव.

ामा बिलंपह मा विलंपह सत्थं, मह पायच्छित्तियाए साविया तुडमे जह णो विरमह' ति । एवं च सोऊण भिल्लपुरिसा 1 कुहुालिहिया इव पुत्तकथा धंभिया महोरया इव मंतिहं तहा संिया। तबो भणियं 'अरे, अण्णिसह सत्थवाहं, मं-भीसेह 3 विण्जिए, आसासेह महिलायणं, पिह्यगाह करहे, गेण्हह तुरंगमें, पिडयगाह पहरंते, सकारेसु महल्लए'ति । इमं च आणं 3 चेत्तृणं पहाइया भिल्ला दिसोदिसं। सत्थवाहो वि तारिसे सत्थ-बिड्भमें पलायमाणो वणिम्म णिलुको परिड्ममंतिहें पाविको भिल्लिहें। तओ बासासिओ तेहिं, भणिओ य 'मा बीहेह, पसण्णो तुम्हाणं सेणावर्ष्ट्र'। आणिओ से पासं मं-भीसिओ तेण। मिल्लिहें। तओ बासासिओ तेहिं, भणिओ य 'मा बीहेह, पसण्णो तुम्हाणं सेणावर्ष्ट्र'। आणिओ से पासं मं-भीसिओ तेण। मिल्लिहें। तो भी से सत्थवाह, पुण्णमंतो तुमं, चुको महंतीओ आवर्ष्ट्रभो, जस्स एसो महाणुभागो समागओ विस्थिन । ता घीरो होहि, पिडयग्गसु अत्तणो भंडं। जं अत्थि तं आत्थि, जं णिथ तं एकारस-गुणं देमि ति । पेच्छसु पुरिसे, जो जियह तं पण्णवेमि ति । सन्वहा जं जं ण संप उह तमहं जाणावेसु' ति भणमाणो चेतुं कुमारस्स करं करेण समुद्रिओ विस्थावर्ष्ठ पिल्लें गंतं समाहत्तो।

ई २२७) आढता य पुरिसा। 'भो भो, एयं सत्थाहं सुत्थेण पराणेसु जत्थ भिरुइयं मध्यवाहस्स'ति भणिऊण गभो सज्झ-गिरि-सिहर कुहर-विवर-लीणं महापिलें। जा य कङ्गसिय। किहींचि चारु-चमरी-पिंछ-पब्भारोत्थइय-वर-कुढीरया, 12 किहींचि बरिहण बहल-पेहुण-पडाली-पच्छाइय-गिम्हयाल-भेडव-रेहिरा, किहींचि करिवर-दंत-वलही-सणाहा, किहींचि तार-12 मुत्ताहल-कय-कुसुमोवयार-रमणिजा, किहींचि चंदण-पायव-साहा-णिब इंदोल्य-ललमाण-विलासिणी-गीय-मणहर ति। अधि य, अलया पुरि व्व रम्मा घणय-पुरी चेय घण-समिदीय। लंकाउरि व्व रेहइ सा प्रशी सूर-पुरिसेहिं॥

15 तीए तारिसाए पहीए मज्झेण अणेय-भिल्न-भड-ससंभम-पणय-जयजया-सह-प्रिओ गंतुं पयत्तो । अणेय-भिल्ल-भड-सुंदरी-वंद्र-15 दंसण-रहम-वस-वलमाण-धवल-विलोल-पम्हल-सामल-णीलुप्पल-कुमुय-माला-संवलंत-कुसुम-दामेहिं अचिजमाणो भगवं अदिट्ट-पुच्चो कुसुमाउहो व्व कुमारो बोलीणो ति । तको तस्स सेणावहणो बिहुं मंदिरं उवरि पल्लीए तुंगयर-सञ्झ-गिरिवर
18 सिहरम्मि । तं च केरिसं । अवि थ,

तुंगत्तर्गण मेरु व्य संटियं हिमगिरि व्य धवलं तं । एहई विय विश्विण्णं धवलहरं तस्य णरवहणो ॥ तं च पुण कुमार-दंसण-पसर-समुध्भिजमाण-पुलह्यं विव लक्षिजङ् घण-कीलय-मालाहिं, णिञ्झायंतं श्रिव चुंपालय-गव-21 क्लासण-स्यणोयरहिं, अंजलिं पिव कुणह् पवण-पहय-धयवडा करगगण्हिं, सागर्थं पिव कुणह् पणज्ञमाण-स्मिहि-कुल-केया-21 रवेहिं ति ।

§ २२८) तओ तं च तारिसं सयल-णयर-रमणिजं पिहं दहण भणियं कुमारेण । 'भो भो खेणावइ, किं पुण इमस्स

24 संणियेसस्स णामं' ति । सेणावइणा चिंतियं । 'तृरमारुहियच्वं, उच्वांभो य कुमारें।, ता विणोण्यच्वो परिहासेंणे'ति चिंतयं- 24
तेण भणियं 'कुमार, कथ्य तुमं जाओ'। कुमारेण भणियं 'अउज्ज्ञापुरवरीए'। तेण भणियं 'कत्य सा अयोज्ज्ञापुरवरी'।
कुमारेण भणियं 'भरहवासे'। तेण भणियं 'कत्य सो भरहवासो'। कुमारेण भणियं 'जंबुहीवं'। तेण भणियं 'कत्य तं

27 जंबुहीवं'। कुमारेण भणियं 'लोए'। तेण भणियं 'कुमार, सब्वं भिंत्यं'। कुमारेण भणियं 'किं कज्ञं'। तेण भणियं 'जेण 27
लोए जंबुहीवं भरहं अयोज्ज्ञाए जाओ तुमं कीस ण-याणिस इमीए पल्लीए णामं तेलोक-पयड-जसाए, तेण जाणिमा सब्वं
भिंत्यं'। तओ कुमारेण हसिजण भणियं 'किं जं जं तेलोक-पयडं तं तं जणो जाणह सब्वो'। तेण भणियं 'सुटु जाणह'।

30 कुमारेण भणियं 'जइ एवं ण एस सासभो पक्षो'। तेण भणियं 'किं कज्ञं'। कुमारेण भणियं। 'जेणं

सम्मत्त-णाण-वीरिय-चारित्त-पयत्त-सिद्धि-वर-मगो । सासय-सिव-सुह-सारो जिणधम्मो पायडो एथं ॥ तह वि बहूहिँ ण णज्जह् ण य ने तेल्लोक-बाहिरा पुरिसा । तो अन्धि किंचि पयंड पि ण-यणियं केहि मि णरेहिं॥' 33 तेण भणियं 'जह एवं जिस्रो तए अहं । संपर्ध साहिमो, इसं पुण एकं ताव जाणसु पण्होत्तरं । अबि य ।

<sup>1&</sup>gt; P मा लुंपड in both places, J पा स्थिति कि ति. 2> P कुडूलिहिया वन पुसला, P inter. इव के महोत्या, P महोरमा मंतेहि, J तओ भणिओ अणिमा, P गंतीसह. 3> P विणया. P महिरमाके, P सङ्गरिह, P एविमम च for लं स. 4) J adds y before पाव हो 6> J मत्याह अयउण्णा तुमं, P महाणुभावो. 7> P असणं, P om. फं before अहिंग, P om. तं after लिखा, P मुणं for मुणं, P पुरिमो. 8> P प्रत्योगे, P संघटह, J त महं. 9> P सेणावती, J समाहसा. 10> Better [आणता] for आहता, P om. य. J मच्छा इं मृत्येण, P om. मत्याहं, P प्रायणेन, P जहा मिर्ह, J भिरुदंगं, J om. सत्यवाहरम ति. 11> J om. निरि, P om. कुटर, J लीणं, P जाव कतिसिय, P पुच्छ for पिछ, J प्रवारोग्डस्थयरकुट्टीरया. 12> P मिर्ग्यकंगंडव, J रेहिर, P वर for करि, J वरहीसणाइ. 13> J रमणिका, P om. अदि य, 14> P अलयाउर ति रममा, J adds रममा before रेहट. 15> J तीज, P om. मह, P after ससंभावपणय, repeats भणसमिती य 1 etc. to मिछलसंभमपणय, P दसह for सह, P inter. मट के मिछ. 16> P विलसमाण for वलमाण, P कुसुमयमेहि. 19> J पुट्ट विव. 20> J सो य for तं न, P दसणवसणहमुक्सिजं, J पुल्डओ इव लिजिजाइ थणं, J णिज्यायती येव चुंवलेखायवनल्याणयगोत्ररेहि. 21> P कुण्णह नचमाण. 23> P सवल्यवनतीरमं. 24> J द्रं आक्, P वि for ति, J (partly on the margin) जिन्थंतेण भणिखं पलीवहाणा कुनाररस नुम्हाणं दत्य जम्मा कस्तो वा आगया। कुमारेण भणियं। अथोज्ञाएनरीओ. 25> P om. तेण भणिखं पलीवहणा कुनाररस नुम्हाणं दत्य जम्मा कस्तो वा आगया। कुमारेण भणियं। अथोज्ञाएनरीओ. 25> P om. तेण भणिखं पलीवहणा कुनाररस नुम्हाणं दत्य जम्मा कस्तो वा आगया। कुमारेण भणियं। अथोज्ञाएनरीओ भणियं केटिल कि कां, J om. तेण भणियं, P om. जेण लोए. 28> P अवज्ञाए, adds जह before तुमं कीस, P न्यावहर 29> P सन्वं for सन्तो. 31> J एत्य for एतं. 32> J तहा वि, P न मज्जह जह ते. J ता for तो, P किप प्यंड पि न याणियं केटि न नरेहि. 33> जह (for तेण) भणियं तेण जह, P om. पुण.

2]

24

27

1 का चिंतिज्ञह लोए णागाण फणाए होह को पयदो । जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो कुमार जाणासु को लोए ॥

कुम्मरेण चिंतियं 'भरे, को चिंतिज्जह । हूं चिंता । को वा णायाण मत्थए पयदो । हूं मणी । को वा जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो ।

3 अरे, जाणियं चिंतामणी । किमिमाए पछीए चिंतामणी णामं ति चिंतवंतेण पुच्छियं जाणिय मणियं 'भो चिंतामणि'ति । 3

सेणावहणा भणियं 'कुमार, जहाणवेसि' सि । एवं च परिहास-कहासुं आरूढा तं अत्तणो मंदिरं, दिटुं च अण्य-ससंममवियरमाण-विल्ञासिणी-णियंब-रसणा-रसंत-रव-रावियं । तको पविट्टा अर्थिमतरं, उधगया देवहरयं । तत्थ य महंतं कणय
6 कबाड-संपुड-पिडच्छण्णं दिटुं देव-मंदिरं । तत्थ उग्वाडिजण दिट्टाओं कणय-रयणमह्याओं पिंडमाओं । तओ हरिस-भिरंजत- ६

वयण-कमलेहिं कभो तेलोक बंघूणं पणामो । णिग्गया य उवविट्टा महिरहेसु सीहासणेसु । वीसंता खणं । तभो समिष्ययाओ ताणं पोत्तीओं । पिक्खतं च सय-सहस्स-पागं वियसमाण-मालई-सुगंध-गंध-सिणेहं उत्तिमंगे तेलं । संवाहिया य

9 अहिणव-वियसिय-कमल-कोमलेहिं करयलेहिं बिल्लासिणीयणेणं ति । तभो उच्विट्टिया कसाएहिं, ण्हाणिया सुगंध-सुसीयल- १

जलेणं । तभो णहाय-सुई-भूया सिय-घोथ-दुकूल-धरा पविट्टा देवहरए । तत्थ य पृह्या भगवंतो जहारहं । तभो झाहओं एकं खणेतरं समद्यसरणत्थो भगवं। जियसणा जहासुई, अच्छिउं पयत्ता वीसत्थ ति ।

§ २२९) तओ अच्छमाणाणं ताणं समागओ धोय-धवलय-वत्थ-णियंसणो लोह-दंब-वावब-करो एको पुरिसो। तेण य पुरओ ठाऊण सेणावहणो इमं दुवलयं पढियं। अवि य ।

15 'णारय-तिरिय-णरामर-चड-गइ-संसार-सायरं भीमं। जाणिस जिणवर-वयणं मोक्ख-सुद्दं चेय जाणािस ॥ 15 तह वि तुमं रे जिद्द्य अल्ज चारित्त-ममा-पट्महो। जाणेतो वि ज विरम्मिस विरमसु अहवा इमो डंडो॥' ित्त भणमाणेण तेण पुरिसेण तािडओ उत्तिमंगे सेणावई। तओ महागरुख-मंत-सिद्धत्य-पहओ विव ओखंडिय-महाफणा-मंडवो 18 महासुयंगो विय अहोसुहो संदिओ चिंतिज्ञण य पयत्तो। अहो पेच्छ, कहं जिहुरं अहं इमिणा इमस्स पुरओ सुपुरिसस्य 18 पहलो डंडेणं, फरुमं च भणिओ ति। अहवा जिह जिहुरं चेय कयं। जेज,

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलिम एत्थ संसारे। मृहा भमंति जीवा कालमणंतुं बुह-समिद्धा ॥
ताणं चिय जो भव्तो सो वि अउच्चेण कह वि करणेणं। भेतूण कम्म-गंठिं सम्मलं पावए पढमं ॥
तं च फलयं समुद्दे तं रयणं चेय णवर पुरिसस्स । लबूण जो पमायद्द सो पिडओ भव-स्यावत्ते ॥
लबूण पुणो एवं किरिया-चारित्त-विजयं मोहं। काय-किरियाए रहिओ फल्यास्टो जल-णिहिम्म ॥
ता जम्म लक्ख-दुलहं एयं तं पावियं मण् पुणिंह। चारित्तं पुण तह वि हु ण ताव पिडविजमो मृद्धो ॥
जिण-वयण-बाहिर-मणो ण-यणइ जो जीव-णिजारा-बंधे। सो कुणउ णाम एयं मृदो अण्णाण-दोसेण ॥
मह पुण तेलोकेक्छ-बंध-वयणं वियाणमाणस्स । किं जुजाइ जीव-वहो धिरत्थु मह जीव-लोगस्स ॥
संसारो अइ-भीमो एयं जाणामि दुखहा बोही। भट्टा उयहिम्म वराडिय व्य दुक्खेण पावेस्सं ॥
जाणंतो तह वि अहं चारित्तावरण-कम्म-दोसेणं। ण य विरमामि अउण्णो सत्तेण विविज्ञिओ अहमो ॥
धिडी अहो अडण्णो करुणा-वियलो अल्ज-गय-सत्तो। खर-णिटुर-फरुसाणं दूरं चिय मायणं मण्णे॥

30 इय चिंतंतो श्विय सो प्रवालिय-बाह-सलिल-णयणिलो । श्रामुक्क-दीह-णीसास-दुम्मणो दीण-चयणिलो ॥ 30 भिणको य कुमारेणं । 'भो भो, को एस बुत्तंतो, को वा एस पुरिसो, किं वा कजेण तुमं ताहिको, किं वा अवराहो खिमओ, किं वा तुमं दुम्मणो सि' ति भणिए दीह-णीसास-मंथरं भणियं सेणावहणा 'कुमार, महलो एस बुत्तंतो, तहा वि तुन्त 33 संखेवेणं साहिमो, सुणासु ति ।

<sup>1)</sup> प्र कि for का, प्रणायाण, P भणाहि for कणाए, प्र चितियदि अहफलो P दिस्नकलो अरे जाणियं चितामणी ॥, P om. कुमार जाणान को लोए ॥ कुमारेण चितियं 'अरे etc. to दिष्णकलो ॥ 3) P कि इमाप, प्रणाम चितयं , P om. पुन्छियं ज णिय, प्र om. भिष्यं, P adds चितामणियं भी after भो. 4) प्र जहाणवेहि त्ति. 5) P वियरमाणे वियासिणी, प्र स्त for रय, प्र अन्मंतरं 6) P परिच्छितं, प्र adds च after दिहुं, P adds य after तत्थ, P कणयणयगमतीआउ. 8) प्र सन for सय, प्र अंत्र, प्र om. तेलं. 9) P नव for अहिणव, P विणामिणीअणे मं, P ति पहामिया for णहाणिया, प्र सुअंथ, P म्यसीयलेणं जलेणं. 10) P मुईभूसिय, P दुगुह्यदरा, प्र om. य, प्र मगनंताः 11) P जवनिसिया, P om. आगया, P भीयत्थाण, प्र om. च. 13) प्र थेच-, P धवलिनंतिले . 15) P सागरावसे ।, P जिणवयणेणं. 16) P इमी दंडी त्ति. 17) P -प्पहओ-, प्र विच उअंटिअ-, P om. महा before फणा. 18) P अही for अही मुद्दी, P om. अही, P om. अहं. 19) P दंढेण, P om. णिह, प्र adds अबि य after जेण. 20) प्र प्र दि पर्य. 21) प्र भोत्ता for मेत्ल् (emended). 23) प्र किरेशाए. 24) प्र यात्र for ताव. 25) P बंधी ।, P कुणाउ. 26) P कुवयणं बंधु वियाण , P महो for वही. 27) P उअहंमि. 29) P द्विय. 30) प्र चितती, P दीणविगणिको, 31) P om. य, P om. one भो, प्र om. वा before अन्सहो. 32) P महुरं for मंधरं, प्र तुर्म for तुच्य. 33) P निसुणेमु for सुणाम्.

27

30

१२३०) अत्य पुरुष्ट्रं-पयासा उदयण-वण-संणिवेस-रमणिका । रयणाउरि चि णामं खण-णिवहुद्दाम-गंभीरा ॥ विद्यां प्रकार-कुळ्यं पि पवण-पद्दक्षमाण-कोडि-पदाया-णिद्दायदं, असेस-सम्पत्थ-णिक्मायदं पंजर-सुय-सारिया-णिद्धायदं, ३ विद्यां किस्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्त्य-स्

जं तत्व किंचि अहमं लोए सहुवं ति परिहवाविष्यं । इयर-णयरीण तं चिय पत्तिय पढमं गणिकेजा ॥ ६ तीषु जयरीषु राया रथणमञ्जो जाम ।

जो होड् जमो घणको कोव-पसाएहिं सन्तु-पणईंगं । दीणाण गव्वियाण व पयडं घण-सग्ग-पहरेहिं ॥ सम्बद्धा ण समत्वी वण्णेर्ड तस्स गुणे। तजो तस्स य राइणो तुचे पुत्ता, तं जहा, दप्पफलिहो बाहुफलिहो य। एवं च a तस्त रुजं अणुपाळयंतस्त एकम्मि दियहे अमावसाए परिहरिब-सवल-संबिहिय-पाय-पबत्य-सत्यस्स पश्रोस-समए बासहरयं B पिबद्दस्स बीसारिय-सबल-महिला-विलासिर्णायणस्स लिट्टिप्यईव-सिद्दाए विट्टी बिलग्गा । तभी किं-किं पि वितयंतस्स भागजो तिस्म प्रदेने प्द्धो प्रयंगो । सो तं प्रदेव-सिहं अश्विदणं इच्छइ । तओ राइणा प्रयद्-अणुयंपा-सहावेण चितियं । 'अरे, बराओ 12 अण्णाण-सोहिओ पडिहिइ इमस्मि पईवे, ता मा वराओ विवज्जउ' ति चिंतयंतेण गहिओ करयलेणं, घेतूण पश्सितो कवार-12 विवरंतरेण । पश्चित्र-मेसे खेय पुणो समागभो । पुणो वि चिंतियं णरवहणा 'भहो, पेच्छह बिहि-विहियस्तर्ण पर्यगस्स' । पुणो मागओ, पुणो गहिओ, पश्चितो य । पुणो वि आगओ । तभो चिंतियं णस्वङ्णा 'महो एवं लोए सुणीयङ् किर उचाय-15 हक्सिओ पुरिसी वास-सर्व जीवह ति । ता पेच्छामि किं उवाएहिं मुक्को सयासाओ रक्सा काह हवह, किं वा ण व'ति 15 चित्यंतेण गहिन्नो पुणो पर्यतो । 'दे इमं रक्खामि । जङ् एस इमान्नो मुख-सुहानो रक्खिओ होजा, ता जाणिमो नित्य वेज्ञोसहेहिं वि मरण-परिता। अह एस ण जीविहिद्द मए वि रक्खिजमाणो, ता णिथ सरणं मचुलो ति, परलोग-हियं 💵 चेब करणिजं' ति चिंतयंतेण पलोइयाई पासाई । दिहें च एकं उग्वाहियं समुगा । तजो राइणा इस्ति पक्सितो तम्मि 18 समुरगयन्मि सो पर्यगो, उइसो य उर्वारं, पश्चित्तो व अत्तणो कसीसए। एवं च काकण पसुत्तो राया, पिंडबुद्दो लिहा-सप् चिंतिउं पयत्ते । 'श्रहो, पेच्छामि किं तस्स पयंगस्स मह उवाएणं कयं' ति गहिउं समुगायं णिरूवियं मणि-पदीवेण जान पेच्छह 21 कुडू-गिरोलियं ति । तं च दहण पुस्तइयं णिउणं, ण य सो दीसइ । तश्रो चिंतियं राइणा 'भवस्सं सो इमीए सहस्रो 21 होहिङ्ग सि । अहो बिरव्धु अवि-कोबस्स । जेण

रक्कामि ति सयण्हं पिष्यतो एस सो समुगामिम । एत्य वि हमीए खहुओ ण य मोक्खो अत्थि विहियसस ॥

3तिय-मेर्त करमे पुष्य-कर्य राग-दोस-कल्लसेण । तेतिय-मेर्त से देह फलं णित्य संदेहो ॥

वेजा करेंति किरियं भोसह-जोएहिँ मेत-बल-जुत्ता । णेय करेंति वराया ण कर्य लं पुष्य-जम्मिम ॥

पश्चक्षं जेण हमो मए पर्यगो समुगगए खूढो । गिलिओ गिरोलियाए को किर मणूए रक्केजा ॥

ता णित्य एत्य सरणं सयले वि सुरासुरम्मि लोयम्मि । जं जं पुष्यं रह्यं तं तं चित्र भुजाए एयं ॥

ता कीस एस लोओ ण मुणह पर-लोय-कज-वावारं । चण-राय-दोस-मूढो सिविलो धम्मासु किरियासु ॥

हय णरवहणो एयं सहसा वेरग्ग-मग्ग-पिडयस्स । ताह्य-कम्म-खयडवसमेहिँ जम्मं पुणो भरियं ॥ तभो,

जाए जाई-सरणे संभरिओ राहणा भवो पुच्वो । जह पालिय-पच्यको दिय-लोयं पाविओ तह्या ॥

तम्हाओ वि खुओ हं भोए भोतूण एत्य डववण्णो । जं पुच्व-जम्म-पिढयं तं पि असेसेण मंभरियं ॥

<sup>1)</sup> म द्यस्तो for प्यासा, J om. वण, J रयणपुरि, P लोण for णामं. 2) P कुणहं, J वि for पि, P पि पवयण, J णिहाया हं J सत्थरथु-, P सत्थिनिम्माई पिंजर-. 3) P विउक्षियाविक्ष्वसीहा, J om. लावण्ण, P पहायओ, P न्यालिजरहआप. 5) P inter किन्नि and तत्थ, P परिहंति वाविषयं। अश्व नयरीण, P गणेज्ञासु ॥ 6) J तीअ रयणाजरी राया. 7) P होज्ज for होह, P कोवपप्रसाहिं सन्पणतीणं, J पहराहिं. 8) J om. तस्स गुणे, J बाहुष्फलिहो, P प्रवं तस्स य रजं. 9) J समावासिए for अमावसाए, J पाव for पाय. 10) P om. महिला, P लहीं पहें से सिहाए, J विल्याो, P om. one कि. 11) P अहिलसिकणं इच्छह, J पर्याई, P अणुकंपा. 12) J om. अण्णाणमोहिओ, P पहीं हिंह. 13) P मेत्तो, J om. बि, J विविद्दिश्चर्णं P विहिविहियं, J adds वि in both places after पुणो. 14) P परिखतो, P ततो for तओ, J लोप सुणीयित. 15) J रिक्सतो, P adds वा before उवपहिं. 16) P दे रहमं. 17) P परत्या, J P जीविहिति, P वि विक्रमाणो. 18) में चि कि चेव, P पलेवियाई, P उपधाहयं, P समुयं for समुग्यं, P मुको for पिकसतो. 19) J om. य, J उसीसए, J विवृद्धो for पिक्सतो. 20) J गहिजं, J मणिपहें ने ल, P मणिपदि जान पेवलहा. 21) J कुण्ड P कुडु, P गिरोलयं ति, P राहणो. 22) होहिसित्ति, P लोगस्स, P संपर्य for जेण. 23) P सत्त्वहं, P में for सो, P om. एस वि हमीए etc. to पुन्वजम्मिम. 24) जित्तिः 25) J णय for जेव. 26) J गरीलियाए. 27) P लोगिन, P पुन्वरह्यं, P मुंजए. 28) P लोए for लोजो, J लोज for कज्ज, P रागहोस. 29) P नरवहणा, P क्ख्यओव , P जेमो पुणो. 30) P पुन्वभवो for मवो पुन्धो, P पाणिय for पालिय. 31) P मुओ for चुजो, P य तेण for असेसेण.

| 1       | 🖣 २३१ ) बह चिंतिउं पयत्तो चिरस्थु संसार-वास-दुक्कस्स । गव-चारित्तावरणो दिवसं बह गेण्हए मणसा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4       | इय-पंच-मुट्टि-छोओ सुमणो परिहरिय-सेस-सावजो । गय-पावो णिक्केवो जामो सलिकम्मि कउभो व्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ३ एवं ५ | व तस्स इमिम भवसरे भहा-संणिहियाए देवयाए किं क्यं । भवि थ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| ч       | विकं विमलं सुद्दं पसरिय-दिसया-मञ्जद-फुरमाणं । बहु-पाव-रकोद्दरणं स्यदरणं अप्पियं तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 3       | ह-पोत्तिया य बीबा पशाईयाईँ सत्त अण्णे वि । इय णब-उवहि-सणाही जाओ पवेय-बुदो सी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 6 ताब   | य पभाया रयणी । पढियं मंगळ-पाढपुण । अवि य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  |
| 80      | रिण-कर-णियर-भरिषं गयणगर्छं णासमाण तारार्छ । भोभगगइ उल्लोमो वियछइ तिमिरं दस-दिसासु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ₹       | स्यंति सारसाई सावय-सउणाण सुष्वए सहो । विरहोलुग्ग-सरीरं घडियं चक्काय-जुनर्कं पि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 9 q     | सरइ इसुमामोनो विवरइ दिसासु पाडकागंत्रो । उदाइ ककवछ-रवो रवंति सम्बन्ध कुकुडया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  |
|         | य एरिसे प्रभाए णरवर दे बुजिसकण कुण एकं। णिदा-मोहं भद्द वारिकण परलोग-वावारं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|         | तारिसं बंदिणा पढियं णिसामिकण भगवं रायरिसी बिहाडिकण कवाड-संपुढं वास-भवणस्स णिमाओ सीह-किसोरओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
|         | य-केस-छंचणो सो पत्तय-स्य-हरण-रेहिर-करग्गो । चहुउं तणं व रजं राया सीहो व्व णिक्खंतो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|         | तारिसं पेच्छिक्रणं वासहर-पास्त्रीपु घाहावियं । कहं । अवि थ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|         | i di ali? diad diad 2/11 af /liman (tali i am tala dild/ af la is impala i ili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 |
|         | रोऊण भादा-रवं णिसामिऊण पहाइको अतिउरिया-जणो । संभम-वस-खडमाण-चरुण-णेउर-रजरणासइ-मुद्दलो पहाइको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| -       | क्छासिणि-जणो । तको ताहिं भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | अन तेईन दिव सामन नासन तेर्द तक न अनुकृत नारह । योजन्द स में बारि स मार्थाल विवास मार्थ स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 |
|         | । बेक्कहरू-बिलासिणि-करयल-संस्मग-बह्निया णिषं । ते कत्य तुउझ केसा बहबजाम कुंचिया केण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|         | प्पर-प्र-चंदण-मयणाहि-समुग्गएक-कलियम्मि । बासहरम्मि करंका कत्य तए पाविया जाह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| -       | Many dies de total and de service a many determine de Canada dem 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 |
|         | एवं पलवमाणस्स अतिउरिया-जणस्स अदिण्ण-पिंडसंछावो गंतुं पयत्तो । तथो मुक्क-कंठ घादावियं तार्हि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|         | भवि धाह धाह धावह एसो मम्हाण सामिमो सहसा। केण वि हीरह पुरनो मदिण्ण-संस्नाव-विमणाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|         | व हा-हा-रवं णिसामिऊण संपत्ता मंतिणो । तेहि व दिट्टो से भगवं महासुणि-रूतो । वंदिऊण व भणियं तेहिं 'भगवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |
|         | स बुत्तंतो' ति । एवं च भण्णमाणो विणिमाओ चेव णयरीओ । तओ तह चिय मगालगो सेस-परिवणो वि संपत्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|         | ण-वणं। तस्य व तस-थावर-विरहिए पएसे णिसण्यो भगवं रावरिसी। तभी णिसण्या मंतिणो अंतेडरिया-जणो य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|         | वि दुवे वि जणा तस्स पुत्ता दप्पफलिइ-भुयफलिहा भायरो णिगाया पिउणो संयासं। तभो उवविद्वाण य भगवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 |
| रायवि   | रेसी साहिउं पयसो । भवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|         | § २३२ ) णारय-तिरिय-णरामर-चड-गइ-संसार-सायरं भीमं । अममाणएण बहुसो अणोरपारं सवा-कार्छ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|         | and the state of t | 30 |
|         | ह देह विसिद्धाणं इट्टमणिंह च जह ण आधरह । जह अणुकंपा-परसी ता रजं को ण पायेह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|         | ह वंध-वाय-वह-मार-परिणको णट्ट-धम्म-वावारो । ता वर्चतं जरए साहसु को रुंभिउं तरइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

सो णिथ कोइ जीवो जयस्मि संयकस्मि जो ण संसारे । पत्तो देवत्त-पर्य किमी य असुइस्मि उववण्णो ॥

<sup>1)</sup> P अहा चितिंड पयत्ता, J दिक्खा अह. 2) P जाओ सरयंगि जल उन्न. 3) प्रअवसरे जहासणि हैं. 5) प्रय वितिंश पत्तातीआई, P पत्ताईया वि, P प्रमाणों for सणाहो, P पत्त्वयुद्धों. 6) Jom. य. 7) P नयणय लं तासमाण for गयण eto., P उज्जोवों. 8) P जुयलं. 10) P 'मोहं अवयारिकण, J परलोगः. 11) P रायसिरी, J विहरिकण, J om. णिमाओ, P किसोरों. 14) J वासहरयवालीए, J om. अवि थ. 15) J om. one धावह, J आ कहं for अह किं. 16) P adds च after एवं, J धाहरवं P धाहावरवं, J 'यणो for जणो, J खणमाण. 17) P वार्विलासिणीयणों. 18) P सुयय, J पत्तीअ, P अमहे । जे जेणत्येके मुंचिस अलाण. 19) J om. हो, P विसासिणि, P सीमा for संसम. 21) P दरियाविदारण. 22) P अति उरिया, P कंठं हावियं तािष् । अवि धावह धाह पावह. 23) प्रधावह माए एसोम्ह सामिओ. 24) P सो for से. 25) P केव नयराओ, P तहे व for तह क्विय. 26) J रहिए for विरहिए, P तओ निसन्नों. 27) P वि दुवे जणा दप्प', J दप्पप्रालिहों भुयप्पलिहा, P समास, P om. य. 28) J om. अवि य. 30) P उण for पुण, P दोहमां for दोगाचं, P inter. कमा (कंम) & धम्म, J रायहाणि for खयहाणि. 31) P विसिद्धाणं, J गारह for आयरह, J अणुर्वपा. 32) P अह वध, P घाष for मार.

| सो णिख कोइ जीवो इमिन्म संसार-दुक्ख-वासिन । माइ-पिइ-पुत्त-बंधू बहुसो सयणत्तंग पत्तो ॥              | 1                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| सो णिथ कोइ जीवो जयम्मि संयलम्मि जो ण कम्मेण । विसयासा-मूद-मणो अवरोप्पर-मारणं पत्तो ॥              |                           |
| असो णिल्य कोइ जीवो चउगइ-संसार-चारयावासे । भवरोप्पर-कज्ज-मधो जो ण वि मित्तत्तणं पत्तो ॥            | 3                         |
| स्रो णित्य कोइ जीवो सममाणो जो ण कम्मजोएण । ईसा-मच्छर-कुविशो जो ण य सनुत्रणं पत्तो ॥               |                           |
| सो गरियं कोइ जीवो चउगइ-संसार-सागरे भीमे । णह-दंत-दल्लिय-देहो जो य ण माहारिको बहुसो॥               |                           |
| 6 सो बिय सन्तु सो चेय बंधवे होइ कम्म-जोएंग । सो बिय राया सो चेय मिच्छुओ होइ पावेण ॥               | 6                         |
| ता पत्तियासु एयं ण एत्य बंधू ण चेय कोइ अरी । शिय-चरिय-जाय-कस्मं पत्तिय सत्तुं च मित्तं च ॥        |                           |
| इय जाणिडं भणिचं संजीय-विभोय-रज्ज-वंधुयणं । वेरग्ग-मग्ग-रुग्गो को वा ण करेज परलीयं ॥               |                           |
| 9 प्रस्थंतरिम पुश्छिमो विमलबंधुणा मंतिणा। 'भगवं, पुस उण को वुक्तंतो वासहरयिम जाओ जेण समु          | <b>ुप्पण्ण-वेर</b> ग्ग- १ |
| मगा-लग्गो इमं लिंग पढिवण्णो मि' ति । साहियं च भगवया सयलं परंग-पईव-समुगाय-वुत्तेतं । तभो तं        | च दहण मए                  |
| चितियं । 'अहो, धिरत्थु संसार-दासस्स जं एसो पर्यगो रिक्खजमाणी विवण्णो । उवाओ ति समुग्गए पिक्ख      |                           |
| 12 अवाओ जाओ । तं जहा ।                                                                            | 19                        |
| जह सेण-तासिओ सो सरणस्थी मगाए बिलं ससओ । अयगर-मुहं पविद्वी को मल्लो ह्य-क्यंतस्स ॥                 |                           |
| ओसह-जोएहिँ समं णाणाविह-मंत-आहुइ-सएहिं। ण य रिक्सिजण तीरइ मरण-वसं उवगओ पुरिसी ॥                    |                           |
| एयं णाजण इमं अणिश्व-भावेण भावियं लोयं । तम्हा करेमि धम्मं को साहारो त्थ रज्जेंण ॥                 | 15                        |
| एवं च मज्झ वेरग्ग-मग्गाविडयस्स तहा-कम्म असबोवसमेणं अण्ण-जम्म-सरणं समुप्पण्णं । आसि अहं अवरविदेहे  |                           |
| सोहम्मे देवो । तत्तो वि चइऊण अहं इह राया समुप्पण्णो । तओ कयं मण् पंचमुट्टियं लोयं । अहासंणिहिय    | गए देवयाए                 |
| 18 समिष्प्यं रय-हरणं उवकरणं च । तभो णिग्गंथो मुणिवरो जाभो अहं' ति ।                               | 18                        |
| § २३३ ) एवं च भगवया साहिए समाणे सयले बुक्तंते पुच्छियं विमलेण मंतिणा । 'भगवं, को उण               | । एस धरमो,                |
| कहं वा कायच्वो, किं वा इमिणा साहेयच्वं' ति । एवं च पुच्छिए भणियं भगवया रायरिसिणा ।                |                           |
| 21 'देवाणुपिया णिसुणेसु जं तए पुष्क्रियं इसं धम्मं । पढमं चिय मूलाओ ण होइ जइ संसओ तुज्ज्ञ ॥       | 21                        |
| धम्माधम्मागासा जीवा श्रह पोग्गला य लोयम्मि । पंचेव पयत्थाइं लोयाणुभवेण सिखाईं ॥                   |                           |
| <b>धम्माधम्मागासा गइ-ठिइ-अवगास-छक्सणा भ</b> णिया । जीवाण पेत्मालाण य संजोए होति णव अण्णे ॥        |                           |
| 24 जीवाजीवा भासव पुण्णं पावं च संबरो चेय । बंधो णिज्ञर-मोक्स्बो णव एए होंति परमन्था ॥             | 24                        |
| जो चल्रह वल्रह वग्गह जाणह अह मुणह सुणह उवउत्तो । सो पाण-धारणाओ जीवो अह भण्णह पयत्थो               | 11                        |
| जो उण ण चलइ ण वलइ ण य जंपइ णय जाणए किंचि । सो होइ भजीवो सि य विवरीको जीव-धम्मार                   | में ॥                     |
| 27 अह कोह-छोह-माया-सिणिद्ध-रूबस्स दुट्ट-भावस्स । लगाइ पावय-पंको मिणिद्ध-दंहे महि-रओ ब्व ॥         | 27                        |
| सो मासवो ति भण्णह जह व तलायस्स भागमहारो । सो होह दुविह-भेओ पुण्णं पार्व च लोयिम्म ।               |                           |
| देवत्तं मणुयत्तं तत्य विसिद्धाईं काम-भोगाई । गहिएण जेण जीवो भुंजइ तं होइ पुण्णं ति ॥              |                           |
| 30 णरएसु य तिरिएसु य तेसु य दुक्खाहँ णय-रूवाई । भुंजह जस्स बलेणं ते पावं होह णायन्वं ॥            | 30                        |
| <b>अह</b> पुण्ण-पाव-खेलय-चउगइ-संसार-वाहियालीए । गिरिओ व्व जाइ जीवो कसाय-चोरे <b>हिं</b> हम्मंतो ॥ |                           |
| तं णाण-दंसणावरण-वेयणिजं च होइ तह मोहं । अवरंतराय-कम्मं क्षायुक्खं णाम गोत्तं च ॥                  |                           |
| 33 तं राग-दोस-वसमो मूढो बहुएसु पाव-क्रम्मेसु । मट्ट-विधं कम्म-मलं जीवो भह बंधए सययं ॥             | 33                        |

<sup>1 &</sup>gt; P बधू हुसी सणयणयक्तां. 3 > P संसारमायगवासे, P कज्जपमंत्री. 4 > P जं for जी, P inter. य and ण. 5 > P जोई for कोई, J सायरे, P inter. ज and य. 6 > P सी चेय भिची अह होई. 7 > P सन् य मिर्ग. 8 > P जाणियं, P हुर्गामगो. 9 > J दुण for उण, P inter. को & उण, P वुक्ती सहरित य जाओ. 10 > P मगो for मगालगो, P om. सि, J व्याह्म प्राया. 11 > P एस प्राया, J adds ि before विविष्णो, J चेत्र. 13 > J स्वणाली. 15 > P लोगं, P वंध for प्रमं, P inter. साहारो and को, P व for स्थ. 16 > J विदेही साही. 17 > J om देती, J om. जां, P om. इह, J में for मए, P सिक्षिडियए, J देवताए. 18 > J स्वणहर्ण. 19 > P om. समाणे, J om. स्वले, P पुन्छियवियं विमलगीतिणा. 20 > J पुन्छिएण भिष्यं. 21 > P देवाणुित्या, P तुम्हं for तुन्हा. 22 > P लोगंसि, J लोभाइभवेण P लोयणुभावेण. 23 > J गति- ठिति, P अवगाह- 24 > P संवरं चेव, J inter. बंधो & णिज्जर, J एते, P परगत्थी. 25 > P repeats चलइ, J जाणह इज हसइ उवयुक्ती. 26 > P किपि।. 27 > P inter. लोह & कोड, J पायव for पायय, J देही. 28 > P वह for व, J आगमंदारो, P लोगंसि. 29 > J भीआई. 30 > P णेणग for लेय, J जस्स हलेणं. 31 > P पुञ्जवपाय, P गिलिओ का लाजाइ, J -वोराण, P निज्ञीती for हम्मंती. 32 > P om. होड, P आउनसं. 33 > P अहुविहं, J सततं.

| 1  | मिच्छ-अबिरइ-कसाया-प्रमाय-जोगेहिँ बंधए कस्मं । सत्तद्व-विद्दं छव्विहमबंधको णिय संसारी ॥                | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4  | युगंत-बद्ध-चित्तो कुसमय-मोहिज-माण-सब्मावो । मिच्छा-दिही कम्मं वंधइ शह चिक्कणं होइ ॥                   |    |
| 3  | गम्मागम्म-वियप्यो वचावचाईँ जो ण परिहरइ । सो अविरय-पाव-मणो अविरतओ वंधए पावं ॥                          | 3  |
|    | मजं वि महाणिदा एए उ हवंति ते पमायाओ । एएसु जो पमसो सो बंधह पावयं कडुयं ॥                              |    |
|    | मय-कोह-माण-लोहा एए चसारि जस्स उ कसाया । संसार-मूल-भूएहिँ तेहिँ सो बंधए पावं ॥                         |    |
| 8  | काय-मण-वाय-जोगा तेहि उ दुहेिँ दुह-बुद्धीए । बंधह पार्व कम्म सुहेिँहैं पुण्णं ण संदेहो ॥               | 6  |
|    | ता जाव एस जीवो एयह देयह य फंदए चलए । सत्तठ-छन्नेगविहं बंधह णो ण अवंधो उ ॥                             |    |
|    | ता तेण कम्मएणं उद्याणीएसु णवर ठाणेसु । जीवो इसो भमिजइ कराहको कंदुउ व्य समं ॥                          |    |
| 9  | इंद्रसणं पि पावइ जीवो सो चेय णवर किमियतं । णरए दुक्स सहस्साईँ पावए सो श्विय वराओ ॥                    | 8  |
|    | पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई णेय-भेय-भिण्मेसु । एग-दु-ति-चडरितिय-विगलेसु अणेय-रूत्रेसु ॥                 |    |
|    | अंडय-पोत्तय-जरजा रसाउया चेय होंति संसेया । सम्मुञ्छिमा य बहुए उब्भिय-उववाइका अण्णे ॥                  |    |
| 12 | सीउण्ह-मीस-जोणिसु जायंते के वि तत्थ दुक्खता । संकड-वियडासु पुणो मीसासु य होति अवरे वि ॥               | 12 |
|    | पंचेंदियाण पुच्छिस चउरो भेदा उ होंति द्वागं । भवणवइ-वाणमंतर-जोइस-वासी विमाणत्या ॥                     |    |
|    | विजु-घण-थणिय-मग्गी-सुवण्ण-तह-दीव-दिसि-कुमारा थ । वाऊदश्री य णागा दस मेया होति भवणस्था ॥               |    |
| 15 | भह जन्त-रन्त-भूया पिसाय तह किंगरा य किंपुरिसा । महउरया गंधन्या भट्ट-विहा वंतरा एए ॥                   | 15 |
|    | चंदा सूरा पढमं गहा य णक्खरा-तारया अवरे । एए पंच-विह श्विय जोइस-वासी सुरा होंति ॥                      |    |
|    | वेमाणिया य दुविहा कप्राईया य कप्पमुबवण्णा । कप्पोववण्ण-भेया बारस एए णिसामेसु ॥                        |    |
| 18 | सोहम्मीसाण-संगंकुमार-माहिंद-वंभ-लोया य । लंतय-सुक्क सहस्साराणय-पाणय य दिय-लोया ॥                      | 18 |
|    | भारण-अबुय-भेएहिँ संठिया बारस-विहाओ । एए कप्पोचण्णा देवा अह होंति सब्दे वि ॥                           |    |
|    | कप्पाईया दुविहा गेवेजाणुत्तरा य पंच-विहा । एएसु कोइ वद्यह बहु-क्रय-पुण्णो हु जो पुरिसो ॥              |    |
| 21 | 🖇 २३४ ) मणुया वि अणेय-विहा कम्मय-भूमा [अकम्म-भूमा] य । अतर-दीवाँ अण्णे सबरादी बब्बरा अण्णे ॥          | 21 |
|    | तिरिया असंख-मेया दुपया अपया चउप्पया चेव । पक्खी सप्पाईया पभूय-पय-संकुछा अण्णे ॥                       |    |
|    | णरए वि सत्त गरया पत्थर-भेएण ते विभिजंति । भीमा उब्वेवणया बहु-दुक्खा णिष-कार्ल पि ॥                    |    |
| 24 | भगर-णर-तिरिय-णारय-भव-संसारिम सागर-सरिच्छे । भट्टविह-कम्म-बद्धा ममंति जीवा ण संदेही ॥                  | 24 |
|    | भह एत्य मणुय-छोए जीवो <b>बिय सुकय-पुण्ण-प</b> टभारो । उप्पजह तित्थयरो अंतयरो सयल-दुक्खाणं ॥           |    |
|    | से साहइ सचमिण दिग्वण्णाणेण जाणिडं भगवं । सोऊण य तं जीवा केई वर्षात सम्मत्तं ॥                         |    |
| 27 | भण्णे पाव-परद्धा संसारे वश्वहरय-सरिसम्मि । भव्छंति दुक्ख-तविया ण तस्त वयणं अवि करेंति ॥               | 27 |
|    | जे पुण करेंति एयं ते पुरिसा णवर एत्य गेण्हंति । सम्महंसण-णाणं चरणं चिय तिष्णि परमत्था ॥               |    |
|    | जे जह जीवाईया भावा परिसंठिया सभावेण । स <sup>म्</sup> हइ ते तह <b>बि</b> य <b>भह एयं इंसणं हो</b> इ ॥ |    |
| 30 | गम्मागम्मं जाणह भक्खाभक्खं च वश्वमविवश्वं । जाणह य जेण भावे तं णाणं होह पुरिसस्स ॥                    | 30 |
|    | परिहरह पाव-ठाणं संजम-ठाणेसु बहुए जेण । तं चारित्तं भण्णह महस्वए पंचयं होति ॥                          |    |
|    | जीवाणं भह्वायं तह य मुसावाय-विरमणं दुइयं । अदिण्णदाणा-मेहुण-विरई पडिचाओं सब्व-दब्बाणं ॥               |    |

<sup>1 &</sup>gt; गंभच्छाअविरती, ग जोएहिं, ग छिनावं बंधओ गेत्य संसारी 2 > P एवंतु दुट्टचित्ती, ग P कुनुम°, ग सह P अहं, ग चिक्को भोण 3 रे Pom, ण, Pअतिरओ 4 रे र भज्जं वि गराणिदा एते तु हमंति ते पमतातु । एते यु जो अमतो, Pपावगं 5 रे Pमोहा for लोहा, उपते, उभूतेहिं 6 > उ जोआ तेहि तुट्ठेहिं 7 > उपतक्ष वेतइ अं, उप सत्तष्ट, P छवेगविहं, उ बंधइ अ गोणं अहं होंतु ॥ 9) ए चैब, 1 om. पावर. 10) र जीय विज्ञासिक्जीस, र विअलेनु. 11) र अण्डयोत्तय, P पीयय, र जरमा, र संसेता, र ओवा-तिआ 12) म जोशिय for जोशिस 13) में भना तु होति, P य for उ, म भवणवित्राणवंतरजोतिसवासी, P भवणवणवाण, P जोविसः 14) र थणित अग्गीआसण्णदीनह, र दिसकुमारा, र वाक उद्घी णागा, P वाकरही, र om. य, र मैताः 15) र जह for अह, P जनखारनखस, र भूता, P महोगा य गंधव्या, र एते. 16 > P अन्ने for अवरे, राष्ट्र एते, र निध, र जोतिस. 17 > तु for य, म दुविभा कप्पातीता य, P कप्प उववण्णा, म भेता, म पते. 18 > P om. इंतय, म रसार आणतपाणतो य दियलोओ, P रसाराय-णपाणया य दिसियलीयाः 19) म अञ्चुतमेतेहि, P मेएएहिं, म नेप्पति ।, P कप्पोववण्णाः 20) म कप्पातीता, म पंचविधा । एतेस, उंड for हु. 21) P अणेग, उनम्माभूमा, the second pada may be read thus: सम्मय-भूमा अकस्म-भूमा य L उ दीवा, P सबराई. 22) उ यसंखमेता दुपता अपता नउपता, P पक्खा अव्याईया, उ सव्यातीमा, उपस्अपत- 23) P पत्यह-मेएहिं ण ते, उ मेतेण ते, १ विभज्जंति 24 ) उ सायर, उ कम्मबंधा 25 ) १ मुक्यभीमसंसारे । 26 ) J सो for से, P से सोहरः 27) १ ववहरयः 29) म जो for जे, म जीवातीआ १ जीवाएया, मपरिसंठिता, १ परिसंद्विया संयावेण, १ होंति for होहः 30) म गंमागंमा न याणह, म वर्स for वस्त्रपति । संत्री तं. 31) म न्ह्राणं, म न्ह्राणेस, उत्रसर for बहुर, उपंचतं 32) उ अतिपातं, उ मुसावात, उ दुतिअं P दुईयं, उ °दर्गन-, उ बिरती, P विरह्यपरिचाउ पंचमयं।।-

3

в

8

सुहमं वा बायरं व जीवं मण-वयण-काय-जोगेहिं । ण वहड् ण वहावड् य बहयंतं णाणुजाणाड् 🕨 भय-हास-कसाएहिँ य अलियं मण-बयण-काय-जोगेहिं। ण भणह ण भणावेड् अणमाणं जाणुजाणाइ ॥ गामे जयरें अदिग्णं मण-क्य-काएहिँ तिविह-जोएहिं। ज य गेण्हे गिण्हावे गेण्हंतं जाणुजापाइ ॥ दिम्वं माणुस-तिरियं इत्थि मणो-वाय-काय-जोएहिं। ण व भुंजइ भुंजावए भुंजंतं णाणुजाणेजा ॥ थोव-बहुं सावजं परिमाहं काय-वाय-जोएहिं। ज कुणह ममर्त्त कारेह जेय ज य मणह तं कुणसु ॥ पुचा पंच पहण्णा घेतुं गुरु-देव-साहु-सक्खीया । राई-भोयण-विरई अह सो छट्टं वयं कुणइ ॥ एया परिवार्लेतो अच्छइ तव-संजर्भ करेमाणो । अह वस्स संबरो सो पाबट्टाणेसु जं विरशो ॥ एवं च संवरेण संवरियप्या वि णिजरं कुणइ। दुविहेण तवेणेयं अधिमतर-बाहिरेणं पि॥ अणलणमृणोद्रया वित्ती-संखेव-रस-परिचागो । काय-किलेसो संलीणया व बज्हां तवं भणियं ॥ पायिक्छसं विषयो वेवावयं तथा समाधी व । सज्याय-चरण-करणं एवं बर्धिमतरं होइ ॥ एएण प्रजोएणं पुन्व-भव-कोडि-विरङ्यं कम्मं । खेवेण णिजारिजाङ् णिजारणा होड् सा जाण ॥ ता संजम-णिजरणं काउण इमं स जीव-सत्तीए । वश्वद् धम्मञ्ज्ञाणं सुक्रञ्जाणं तभो जाइ ॥ 12 क्षारुहद्द खबरा-सेढिं खिवंड कम्माईं ताईं चत्तारि । केवल-णाणमर्गतं बह पावइ दंसणं चेव ॥ तो संभिष्णं पासह लोगमलोयं च सन्वभो सन्वं । तं जित्य जं ज पासह भूयं भन्वं भविस्सं च ॥ 15 तत्तो वि भाउगंते संबोहेऊण अय्व-कमलाई । सविक्रण णाम-गोत्ते सेलेसि पावपु भगवं ॥ कापं वापं रुंभइ मण-रहिमो केवली सुहुम-जोगी। भह सबल-जोग-रहिमो सिद्धिपुरि पावए जीवो ॥ जत्य ण जरा ण सब् ण वाहिणो णेय सन्त-दुक्लाई । सासय-सुहं भणतं बहु भुंजह जिरुवमं जीवो ॥ ता एस एस धम्मो इमेण सजरं च सासयं ठाणं । तेणुजिल्लाजण रखं पब्बलं सह पबण्लो हं ॥' 18

\S २३५ ) भणियं च भगदया रायरिसिणा । 'भो भो दप्पप्फलिह-मुखप्फलिहा मंतिणो राष्ट्रणो व भणिमो । एस दुरुत्तरो संसारो, महंतं दुक्लं, अणंतं कालं, परिणइ-विरसा मोगा, कदुय-फलं कम्मं, मूढो बहु-जणो, तुलमोण पावेयस्वं 21 मणुयसणं, ण पाविजंति खेत्त-जाई-कुळ-रूवारोग्गाई, थोवं भाउयं, विरला धम्मायरिया, दुझहो जिणवर-भम्मो । दुक्करो किरिया- 🛚 🗓 कलावो, ण तीरह् मण-णिरोहो, सन्वहा दुक्खं संसारत्तणं ति । तेण णियय-जीयं पिव रक्खह पाणिगो, अन्वत्तन्वसिव मा भगह अलिय-वयणे, तर्ण पिव मा गेण्हह पर-धणे, मायरं पिव मण्णह परदारं, सत्तुं पिव कलेह परिग्गहं, पष्टिवजह 24 इमें । अविय।

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलम्मि णवर संसारे । णिथ सरणं जयम्मि वि एकं मोसूण जिणवयणं ॥' ति भणमाणो समुद्रिको भगवं रायरिसी, णीसंगो विहरिउं पयत्तो। तक्षो कुमार, अम्हे तप्यभुइं सम्मत्त-मेत्त-सावगा जाया। 🔐 पहृद्वियं च हियए जहा अम्हेहि वि एयं अवस्त कायम्वं ति । आगया भावासं । तत्थ मंतीहिं पेसिओ तुओ । अम्ह पिडणो अ भाया दढवम्मो महाराया भयोजमाए, तेण य भाणतं जहा दृष्पप्फलिहो पदमपुत्तो रखे भभिसिंचसु ति । 'तह' ति पश्चिवण्णं रायलोप्णं। एको मंती वेज्ञो य एको भुयण्यलिह-जन्मणीय य मंतियं। अग्राणिकण पर-कोयं, अवमण्णिकण 30 जण-वयणिजं, भवहत्थिजण लोगायारं, भवलंबिजण पात्रं, संजोइयं जोइयं, कालंतर-विडंबणा-मरण-फलं दिण्णं च मजहा 30 पाणं। तभो कुमार, वियंभिउं पयत्तो मजा सो जोमो। किं च जायं। थोवं पेच्छामि अध्छिप्हिं, ण फुडं सुणेमि सवलेहिं, ण-याणामि गंत्रं णासियाए, ण संवेएमि फरिसं सरीरेण, ण विंदामि सायं जीहाए । णासए मई, पणस्सए बुद्धी, बिणस्सए a3 पण्णा । वियल्यियं सीलं, णिग्गया लजा, अवगया दया, अवहरियं दक्खिणं, पलांगं पोरुसं, परिहरिओ रईए, णिगान्सिओ <sup>33</sup> विण्णाणेणं, पम्हुद्धी संकाए, अवहत्थिको विवेष्णं ति । अवि य ।

<sup>1 &</sup>gt; Jom. वा, म बातरं, म म वा for व, म वयजोगेहि, म जीएहि, म वहेड ण व होड, म वहावेयं, Pom. ब. 2) J जोएहिं 3) J गामणगरे व दिण्यं मणवह-, P गेण्हे न य गिन्हाबेह गेणिहतं. 4) P जोगेहि, J inter. णय भुंजाबए and ण भुजह, P न भुंजए न भुंजानेई. 5) P न कुणह ममत्तकारे, Jom. लेय, Pom. य. 6) J P एता, P वेत्तं, P राती-, ग विरति, म कुणति 7) ग मरता, ग विरती. 8) ग संविरतिष्या, ग दुविधेण, म वि corrected as पि. 9) म ण मीणी-यरिया, र परिचाओ, र संलीणता, र भणितं 10) र ततो, १ समाधी, र एतं 11) एतेण, र मुख्यं for पुन्य, १ निव्यरज्ञह, र हो हिइ इमा जाण 12 🗦 ए तओ जीइ 🕕 14) P पासइ लोगं च, उ लोअमलोबं, उ सन्वतीवस्से। P repeats the line तं नित्य etc., गभूतं. 15) प्रसंबोहेत्रूण सञ्बजीवाओ। 16) १ सिद्धिपुरं. 17) १ सहंमणेतं. 18) १ पवस्त्रोहं. 19) P रिसिणी, P दप्पफलिहा, Pom. मुयप्फलिहा. 20) म तलुगापात्रे. 21) P माणुसत्तणं, P जाती-, P दलहो. 22) P मणो for मण, P दुक्स्त संसारो । तेण, P अन्वन्तं पिवः 24 > J om. अ वि यः 25 > P एक्रे, P जिणवयणिम ॥ 26 > P om. भगवं, उ तप्पमूर्ति P तप्पभूइ, P om.मेत्त, उ सावयाः 27 > P अम्हेहिम्मि, उपेसिआ दूना, P पिउणाः 28 > P द्वधम्मी, P अउजसाध, P दरपहो, J पढमउत्तो, P om. तह ति. 29 > J पडिवणो, P inter. एक्को and विका, P om. य, F मुयफलिह. 30 > P om. जण before वयणिञ्जं, ग लोआयारं, ग जो for जोहयं, P विडंबिणा, ग मरणप्फलं. 31 > P बोअं, ग सुणैमि समणपहिं. 32 > ग ण संवेतेलि प्फरिसं सरीरएणं, P फरुसं, J सातं for सायं, J मती. 33) P विवल्र सीकं

1 विष्णाण-णाण-पोरुस-दाण-दया-बुद्धि-गुण-सयाई पि। दारिशेण व जोएण तेण सहस्र सि णट्टाई ॥

केवळं पियं-भाणिरं पि अप्पियं भणामि पणमंतं पि ताडेमि सि। एरिसं च मं पेन्छिऊण राय-छोओ 'हा हा कहं'ति भणिऊण विष्वं उवालिहिय ठिओ। अहं पुण कहिंचि गायंतो किंहिंचे णचमाणो किंहिंचि रुयमाणो किंहिंचि हसमाणो किंहिंचि णिवडंतो ३ किंहिंचि पहावेतो रुद्धा-क्य-चीर-विरहय-मालो भूलि-धवल-सरीरो णिग्मछ-बद-मुंड-मालो गहिय-खप्पर-कर्गो कह्या वि परिहिओ, कह्या विणियंसणो, कह्या वि किंहिं पि परिभममाणो इमं असंबद्ध रुद्धालाव-रहयं चच्चिरयं णचमाणो। 6 अबि य।

यदि कश्चिविपश्चि न जातु सखे यदि सर्करसर्करका न भवेत् । यदि चन्द्रभुनीनद्रभनक्व चितः यदि सोऽस्ति नमोऽस्तु नमोऽस्तु ततः ॥

9 पुर्व च वच्चमाणो कथ-बाल-परियारो गामागर-णगर-पहुणाराम-देवउल-सर-तलाथ-तिथ-चउक्क-चच्चर-महापह-पहेसु परिक्रम- 9 माणो इमं विंद्यागिरि-सिहर-कुहरंतरालेसु पत्तो । तको तण्हा-खुहा-किलंतो, एकं-गिरिणई-पवाह-पत्थर-विवरंतरालिम पाणियं अणेय-बिल्ल-सल्लई-तमाल-हरक्य-बहेक्यामलय-पत्त-फल-पूर-णिज्ञास-कासाइयं, तं च दट्टूणं पीयं जहिच्छाए । 12 णिस्तपण्ये छायाए । तओ थेव-बेलाए बेलावस-समुच्छलिय-सलिल-सागर-तरंग-रंगत-सरिसो उद्गर्क्मंतरो जाओ । विविको 12 उद्दं अहेण य । तओ णीहरिउं पयत्तो । पुणो पीयं, पुणो विरिक्कं । पुणो पीयं जाव सन्ध-दोसक्खओ जाओ ति ।

🖔 २३६ ) तओ पद्मागयं पिव जीविएणं, उद्दयं पिव दिवायरेणं, उग्वाडियाइं व दिसि-सुद्दाहं, भागयं पिव बुद्धीए, 15 संपत्तं पिव सुमरणाए, पावियं पिव विवेगेणं, उद्घाइयं पिव वेयणाए, सब्वहा पढमं पिव सत्थ-चित्तो जाको कहं। तको 15 र्चितियं मए । 'भहो, किमेयं मम दुत्तंतं जायं । णिग्गमो विव महाकंताराभो, णीहरिम्रो विव पायालाभो, उत्तरिभो विव समुद्दाओ, णिख्युओ संपर्य जाओ निह। ण-याणामि किंपि अहं आसी, किंता पसुत्तो हं, किंवा गरुभ-गओ हं, किंवा 18 मत्तो हं, कि उम्मत्तगो, सन्वहा जं होइ तं होउ। भुक्लिओ हं, ता अण्णेसामि एथ पुष्कं वा, फरूं वा' चिंतेमाणेण परोद्ध्याई 18 पासाई । जाव दिहो अगेय-मिछ-परिवारो एको पसत्थ-रूव-वंजणायार-संपुण्गो पुरिसो । तेण य ममं पेरिछऊण पसरमागंतर-सिणेइ-गब्भिंग भणियं 'सागयं तुह मह भाउणो, कत्तो सि आगओ'। मए भणियं 'श्रहं पुष्व-दंसाओ आगओ'। तेण 21 सणियं। 'पयद, वजामो गामं' ति भणमाणो गंतुं पयत्तो, आगओ य इमं महापर्छि। आरूदा पृथ्य मंदिरोयरे। तओ तेण 21 आणत्तो बिलासिणियणो 'आणेसु पोत्तिए दोण्हं पि'। तओ अब्भंगिय-उब्बहिय-मजियाणं पविद्वो देवहरयं। तत्थ 'णमो अरहंताणं' णिसुण् अहं पि हरिस वसुलसंत-पुरुको पिबट्टो । वंदिया य मण् भगवंतो । चिर-दिट्टं पिव बंधुं मण्णमा गेण भणिय <sup>24</sup> तेण पुरिसेण । 'पणमामि साहम्मियं, अहो कयस्थो हं, पसंसिणजो हं भण्णो हं क्य-पुण्णो अहं' ति । तओ मए वि सहरिसं 24 सविणयं च पणिसओ । तओ कमेण उवविद्वा भोगण-मंडवे । तत्थ जं जहा-रुइयं भोत्तं भोग्यंगं तओ सुहासणस्थाण य भणियं तेण । 'साहसु, कत्थ तुमं, कहं वा एयं देसंतरं पाविजो । कत्थ वा इमिम्म णरयामर-तिरिय-मणुय-भव-भीम-पायाल-27 किलेसे महाकोव-धगधरोत-कराल-जालाडल-वाहवाणले जर-भरण-रोग-संताव-करि-मयर-जलयर-वियरमाण-दुरुत्तारे बहु-विह- <sub>27</sub> कम्म-परिणाम-खार-णीसार-णीर-पढहरथे हत्थ-परियत्तमाण-संपत्ति-विवत्ति-मच्छ-पुच्छ-च्छडा मिजामाण-तुंग-कुछ-तरंग-भंगिष्ठे राय-रोस-बेळा-जळ-पसरमाण-पबाहुम्मूल्जित-बेळा-बण-पुण्ण-पायवे संसार-साथरम्मि सिद्ध-पुरि-पाययं जाणवर्त्त पिव भगवं-30 ताणं वयणं पावियं' ति। 30

<sup>। &</sup>gt; प्र ति नहुएं ॥ 2> प्रयं भणिओ वियप्पियं, Pom. मं. 3> प्र वालहिं हुओ, Prepeats कहिंच नमाणी, P नहंती for णिवहंती. 4> प्रभावेंती, P पहावंती, P तिम्भलबुद्धमुंहेमालों 5> P वच्चरं. 6> P अपि च for अिव य. 7> P किश्चिद्धपश्चित्, प्रस्तेर सर्कर न भवेत, P भवे. 8> P नंद्र, प्र वंद्रमिंद्र , P मनागिततयिंद, प्रसित्त P सीस्ति. 9> प्र वण्यामाणो, P om. सरतलाय, P महापहें नु. 10> P सिहरंतरालं पत्तो, P गिरिनहं. 11> P बिह्नईत्पाल, P हरटइबहें डओमत्त्य, P किसाइयं, प्र adds तओ before तें च. 12> प्रथाव for थेव, प्र वससुच्छिलिय, प्रसायर, P सागरतरंगंत, प्र उरक्मंतरो, P उदक्मरो, P विरिक्ते. 13> P adds सो जाओ पुणो पीयं between प्रयत्तो। and। पुणो, प्रजा for जाव. 14> प्र दिसिवहाई. 15> P संगत्तं for संगत्तं, प्र उद्धाइतं P उद्घाइयं, प्र वेतणाय, प्र जाओ हं. 16> P उद्दिशो इव. 17> प्र दिसिवहाई. 15> P संगत्तं प्र प्रमान, प्र प्रमानतो P गक्मको. 18> P कि वोमत्ताो, प्र मुक्कितो, प्रव for वा after फलं. 19> प्र नंतर्गा, P मंत्रे for य ममं, प्र माणंतन्तर . 20> P गिह्मणंगभिण्यं, P भायत्तोणो for भाउणो, P om. आगओ after देसाओ. 21> P इमं पिछ, प्र मंदिरोवरो. 22> P विलासिणीयणो, P पोत्ती दोण्डं, P आक्मेंगिय, P उच्चित्तम, P तओ for तत्य. 23> P अरिहंताणं, P सुर्द for णिसुए, P हिट्टं. 24> P om. पुरिसेण, P धणो for धण्णो, P om. हं, प्र हं for अहं. 25> P च, P उवविद्वो, प्र महाक्येयं भोत्त्य [भोत्तं मोयणं।]. 26> प्र पाविज्ञं।, P इमिम नत्यामरयामर 27> P कलसे for किलेसे, P वडवानले, प्र मरणारोग, P दुत्तरे for दुक्तारे. 28> P खायर for खार, P पिडहस्थे, प्र विपत्तिमच्छपुंछ, प्र शिक्षो for भंगिक्टे. 29> P पसरमाणयबाहुमूलि , P रणा for वण, प्र पाविज्ञं तेण। जाण . 30> P adds पिव before वयण

🖔 २३७ ) मणु मणियं । 'रयणपुरे रयणबुढो णाम राया । तस्त पुत्तो हं दप्पफिलिहो णामं ति । धम्मो उण तेणेय 🔒 भगवया पश्चेय-बुद्देण होऊण साहिको । उम्मत्त-जोएण य परन्वसो एत्य भरण्ये पाविको' ति । एवं च साहिए समाणे <sup>3</sup> माणयं तेण। 'किं तुमं सोमवंस-संभवस्य स्थणमउदस्य पुत्तो। दे सुंदरं जायं, एको अम्हाण वंसो। तुमं पृत्य रके 3 होसु संपयं' ति भणमाणेण सहाविया सब्वे सेणावङ्णो । ताण पुरश्नो सिंहासणत्थो श्राहिसिक्तो श्रहं । तेण भणिया य ते सेणावड्णो । 'मो भो, एस तुम्हाणं समयद्वियाणं राया पालजो । अहं पुण जं रुइयं अत्तगो तं करीहामि' भणिए तेर्हि <sup>6</sup> 'तह'ित्त पडिवण्णं । तओ णिगाओ तक्खणं चेय सो राया । तस्स य मग्गालग्गा अम्हे वि णीहरिया । तओ योयंतरं <sup>6</sup> गंतूण भणियं णेण 'सेणावहणो, वच्चह, णियत्तह तुब्मे । खमियन्वं जं किंचि मञ्झ दुन्विकसियं । परियासेयन्याओ ताओ तुब्मेहिं पर्णणाओ पुब्व-गहियाओ'ति भणमाणो गंतुं पयत्तो । ते वि भूमि-णिवहिया उत्तिमंगेण गरूमाण-णणणया णिवत्ता <sup>9</sup> सेणावहणो । अहं पि धोयं पएसंतरं उवगको तेण भगिको 'बच्छ, दं गियससु । देवकं एए मिच्छा अह समयांह <sup>9</sup> पालयंति पुरुव-तिहियाहं । तओ तए पाल्टेयब्वा, अहवा परिवाप्यब्व सि । अर्णा च,

संसार-सायरिम दुक्क-सयावत्त-भंगुर-तरंगे । जीवाण णिख सरणं मोत्तुं जिण-देसियं धम्मं ॥

12 तिमा अपसाओं कायब्दों के भणभाणों पविस्था । ण उण केणावि णाओं किहीं गओं ति । एवं पुण मए विगप्पियं गंतुं 12 भणसारियं पब्बजामब्भुववण्णो'सि । तप्पभुइं च कुमार, पेच्छामि इसे मेच्छा ण मारेंति तण-जीवाणं, पसुं ण घाएंति भवायमाणं, ण हणेति पळायमाणं, ण भणेति कूढ-सक्खेजं, ण छुपेति अप्प-घगं पुरिसं, ण मुसंति महिलियं, ण छिवेति <sup>15</sup> अवहत्थ्यं, मुसिजण वि पणार्मेति थोयं, ण गेण्हंति अणिब्छं जुवह्यं तं पश्चिवजंति भगवंतं भव-विणासणं देवाहिदेवं ति । 15 तओ कुमार, कालेण य वश्वमाणेण अकायम्बं पि काउं समाहत्तं, जेण महंतो मोहो, गरुओ कोवो, महामहल्लो माणो, दुज्जभो होहो, विसमा कुसील-संसरगी, सन्व-करम-परायस्त्रोणं जीवाणं। भहं पि तं चेय चोर-वित्तिं समस्सिभो सि । दिट्टं विय 18 तुडभेहिं। तक्षो चितियं मए। 'कहो, ककल्लाणो एस मेच्छ-पसंगो । ता मजर एस मेच्छ-वावार-विणिडियस्स एयं पि 18 अभेय-भव-परंपरा-पवाह-पूर-पसर-हीरभाणस्य कुसमयावत्त-गत्ताविष्ठयस्स इमं पि पम्इसीहिइ भगवओ वयणं ति । तेण मण् भाणतो एस पुरिसो जहा 'भं हे छोड़ेण इमं एरिसं अवर्थ पाविजो, तेण छोह-दंडेण ताडेयच्यो दियहे दियहे हमं भणमा- $^{21}$  णेजं'ति । ता प्रधंतरे पुरिछयं तप् जहा 'को एस पुरिसो, किं वा तुमं पि इमिणा पहुँको' ति । तुह पुण पुरक्षो ताहियस्स  $_{21}$ महंतो महं उब्वेभो जाभो'सि ।

🖇 २६८ ) तओ भणियं कुमारेण । 'बहो महंतो बुत्ततो, महासत्तो स्थणमउडो, महातिसओ पवेय-बुह्रो, दुह्नहो  $^{24}$  जिजबर-मग्मो, महंतो उबयारो, जीसंगा रिसिजो, महंतं वेरं एग-दब्बाभिलासित्तं, दुजभो लोह-पिसाभो, जिब्बिवेगा  $^{24}$ पाणिणो, पर्याष्ट्रेपु अणुवगय-वच्छला महापुरिसा, परिश्वयंति चक्कवष्टिणो वि रजं, हो ह श्विय साहभिमयाण सिणेहो । परि-बार्लेनि मेच्छा वि किं पि कस्सइ वयगं ति। भवि य,

ण य अत्थि कोइ भावो ण य बुत्तंतो ण यावि पजाओ । जीवेण जो ण पत्तो इमिम्म संसार-कंतार ॥ ता संपर्य परिहरसु णिक्करणसणे, मा अणुमण्णह चोर-वित्ति, उज्जमसु तब-संजमम्मि, अब्सुट्रेसु जिजवर-मम्मे, उज्जससु चंचरूं लच्छि। अविय।

रज-सिरीओ भोगा इंद्रसणयं च णाम अणुभूयं। जीवस्स णिथ तुट्टी तम्हा उज्ज्ञाहि किं तेण ॥ एवं च कुमार-कुवलयचंदेण भणिए, जंपियं दप्पफलिहेणं 'एवं च एवं ण एत्य संदहो त्ति । शह उण कुमारस्य रूव-विष्णाण-णाण-कला-कलाव-विणय-णय-सत्त-सार-साहस-दिक्षण्णाईहिं गुणेहिं साहियं जहा महाकुल-णहयल-मियंको महापुरिसो ति । <sup>38</sup> इमं पुण ण-याणामि कवरं तं कुलं, किं वा कुमारस्स सन्व-जण-हियय-सुहयं णामं ति । ता करेउ अणुगाहं कुमारो, जाणिउं 33

<sup>1 &</sup>gt; मणियं । रयणाचुडी णाम रयणपुरे अस्य राया ! 2 > P भगवया पुत्तयबद्धण, म पार्व्यसी, P प्रधारक्रे. 3 > म संभमी त्ति रयण • 4) प्र सिंवासणत्यो, र अभिसित्तोः 5) प्र सेणावइणा, प्र कdds एको before मो मो, र तं कीरीहामिः 6) प्र थोवंतर, 7) मणोण P तेण for लेग, P om. मजत, P परिव्वाले. 8) म पहण्णाइ पुरुवमहिआहि भणे, P निविडिओत्तिमंगाः 9) P थोवंतरं परसं उवगतो, उ om. भणिओ, उर एते for एए, उ समायाई वालयंति. 10) उपालेअब्बो र पालियव्वा, उपरिव्ययतन्त्रः 11) P सायरंमी 12) P अप्पमाओ, P पवेसिओ, P हं कि वि for कहिं, P एयं पुण, अ विश्वप्तिओं 13 > अ पव्यक्ता अब्भु , प्र तत्त्वभू इं, प्र पेच्छा for भेच्छा, ए मारंति, प्र तणजीवणं, ए वायंति 14) प्र om. ण हणनि पलायमाणं, ए सखेजां, प्र हुप्पंति, P अत्तवर्णः 15 र पणामंति, P थोवयं, म अगेण्हंति for ण गेण्हंति, P अणिच्छियजुवहं, म om. तं, म भगवंतं रूव विण्णासदेवा. 16) Pom कुमार कालेण व etc. to लोहो विसमाः 17) उपरअसणेणं, P चोरविसंः 19) P कुसुम-यानत्त, र पम्हुसीहिति, P भगवयाः 20 > P जहालोएण इमं, P adds ति । after पाविओ, र मणमाणएणं ति 21 > P एयं तए for एत्यंतरे, P ति for नए, J om. पि. 22) मह उच्चेगी, P उच्चेयी. 23) P महं for महंती, P महाइसओ पत्तेय. 24) मंगा for णीसंगा, म दन्वाहिलासित्तं 25) मसंति for पयईए, Prepeats महा, मपरचयति, Pom. वि, Pसाइंगि-याणंमि 27 > P कीवड for कोइ, P जोग for जो ण. 28 > P adds वि after संपयं, J om. मा, P उच्मुहेसु. 30 > J भोगे for भोगा, P उज्जाहि 31) P भणियं for भणिए, P om. च, उह्न for उन. 32) उom. नय, P om. सार, उदिक्खणा-तीहिं, र साहिउं, P इयं for इमं . 33) P om. तं, P inter. कुमारो & अणुग्वहं, P जाणिउनिच्छानित्तिः

18

21

30

1 इच्छामि'सि । तबो कुमारेण भणिर्य 'अच्छाड ता सयकं कंपियचं । पुच्छामि पुच्छायं किंचि तुन्हे'। तेण भणियं 'पुच्छाड । कुमारो'। कुमारेण भणिर्य 'जो सो दबवम्मो जाम राया अयोज्ञाए पुरवरीए तुज्य पिसिको, तस्स किं कोइ पुत्तो अल्यि, इक्मारो'। कुमारेण भणिर्य 'जो सो दबवम्मो जाम राया अयोज्ञाए पुरवरीए तुज्य पिसिको, तस्स किं कोइ पुत्तो अल्ये, इक्मारो' । तको तेण दीहं जीससिकण भणिर्य 'कुमार, कत्तो एसियाई पुण्णाई। एकं पुण मए एक्स्स देखियस्य उ वयणाओ सुयं जहा दखवम्म-महाराया सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविको। पुणो ज-याणामि किं तत्य वत्तं। को वा एत्य मज्ञा-गिरि-सिहर-विवरंतराल-महाराया सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविको। पुणो ज-याणामि किं तत्य वत्तं। को वा एत्य मज्ञा-गिरि-सिहर-विवरंतराल-महाराया सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविको। पुणो जिल्ला माडको सि कार्ड केंटे गहिउण रोहुउं व प्यक्तो, जामे पाय महं कुवल्यवंदो'सि। एवं च उछात्रिय-मेत्ते अभिधाविकण भाडको सि कार्ड केंटे गहिउण रोहुउं व प्यक्तो, तको परियणेण संठिवया, गहियं च जयण-घोवणं जलं, उविविद्य आसणेसु। तको पुच्छियं दप्यक्तिहेणं 'भणसु, केण उज वृत्तेतेण तुमं एगागी एत्य य संपत्तो, किं कुसलं राईणो दखवम्मस्स, कहं दढा देवी सामा, अवि थिरं रज्ञं'। १ एवं च पुच्छित्रण साहियं सयकं वृत्तेतं कुमारेण। संपर्य पुण विजयजयरीए कुवल्यमाला संबोहेयस्य सि। एवं च पिय-कहालाव- १ अपिएहिं अच्छित्रण दोष्णि तिष्णि वियहाहं, भणियं च कुमारेण 'ताय, जह तुमं भणसि, तको वश्वामि अहं विजयपुर-वर्षि'ति।

१ २६९) इसं च सोऊण भणियं दृष्पफिलिहेण 'कुमार, कत्थ गम्मण् प्रिसेसु दियहेसु, किं ण पेष्छिसि, द्व-दृह-12 विंझ-प्रवय-सिहर-सिरिच्छाई बहुमाणाई णव-पाउसिम्म, पेच्छसु सुहय, णवडमाई दीसंति । कोमल-तमाळ-पछव-णीळुव्वेछंत-कोमलच्छाया । कथ्यइ गय-कुळ-सिरिसा मिलंति मेहा गयण-मग्गे ॥

कत्यद् वण-सर-हिक्कास-कास-बहलन्द्-लग्ग-महलंगा । वण-महिस व्य सरहसं वियरंति य मेह-संघाया ॥
 अणुमग्ग-लग्ग-भंगुर-जरह-महापत्त-पत्त-सच्छाया । करि-मयर व्य सरोसा कत्यद् जुन्संति बारिहरा ॥
 पलउद्येख्विर-हिल्लर-समुद्द-बेला-तरंग-रंगता । प्रवण-बसुच्छलमाणा कत्थद् जलयावलि-णिहाया ॥

डंडाहय-कुविय-भुयंग-भीम-भिंगग-सामलच्छाया । वियरंति कत्थइ णहे असुर ध्व सकामिणो जल्या ॥ इय सामल-जल्य-समाउलम्म णव-पाउसस्स वयणिमा । को मुंचइ दइय-जणं दक्खिणं जस्स हियबिमा ॥' एवं च भणिओ समाणो ठिको कुमारो । तम्मि य काले केरिसो पवणो वियरिंउ पथलो । भवि य,

्रा णव-पश्चमाण-सहयार-गंध-पसरंत-परिमलुग्वाओ । वियर **६ वणंतरेसुं क**त्य**इ पवणो ध्रमधर्मेतो ॥** पढमोबुट्ट-महीयल-जल-संगम-संगलंत-गंधड्ढो । वायइ सुरही पवणो मय-जणको महिस-वंद्राणं ॥ धूली-कर्यब-परिमल-परिणय-जरढायमाण-गंधिल्लो । सिसिरो वियर **६ पवणो पूरंतो णासिया-विवरे** ॥

24 इय पसरमाण-खर-फरुस-मारुया वेय-विहुर-पुय-पक्खा । रिट्ठा करेंति णई कह-कह वि किलिंच-णिवहेहिं॥
पढमोबुट्टे य पुद्दइ-मंडले किं जायं। अवि य उदिमक्कंति णव-कोमल-कंदल-णिहायई। णक्कंति बरिहणो गिरिवर-विवर-सिहरेसु । दीण-विमणभो पावासुय-विरणीभो । उदिभक्षमाण-णवंकुर-रेहिर पुद्दइ । भाउलीहोंति जणवया । सक्कंति पवा-मंदवा ।
27 हल-लंगल-वावड हिलय । णियत्तंति पंथिय । छजंति गामेसु वरई । णिय-चंचु-विरद्दय-वरोयरे संठिय चहय । कीरंति
मिद्या-गहणई भगवेहिं । वज्यंति वरणावंधई कासपृहिं । जलं जलं ति वाहरंति बण्यीहय-कुला य । किलेंचय-वावड-विसरयह-धम्मलाम-मेत्त-लद्धावलद्ध-वित्ति-परवसह संठिय तव-णियम-सोसिय-सरीर-सज्ज्ञाय-ज्ञ्याण-वावड साहु-भडरय ति ।
30 णव-पाउसिम्म पत्ते धाराह्य-धोरगेहिँ तूरंतो । को य ण करेड् गेहं एक चिय कोइला मोत्तुं॥

§ २४० ) तभो एरिसे णव-पाउसिम किं कुणंति पउत्थवइयाओ । अवि य । सुरयाबसाण-खुंबण-समय-विदिष्णिम ओहि-दियहिमा । लेहा-विगणिय-पुष्णिम णवरि जीयं विणिक्खितं ॥ सहि-दंसगेहि दियहं राई उण सुविण-विष्युरुंमेहिं । दृइया-दिण्ण-दिणं पिव गयं पि मुद्धा ण-याणाइ ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग अस्वरं for ता स्वरं, ग om. पुच्छामि पुच्छियन्वं, P तुन्मे for तुन्हे. 2 > P जं for जो, P दहभमी, P om. अयोब्ह्यार पुरवरिए. 3 > P कुन्नो for कत्तो, P देसिवयणानी. 4 > ग णिनुवं for मुयं, JP दहभमी, ग महाराहणा, J पुत्तवरो, J पत्तं for वत्तं, P को वि एत्य मङ्झसिरिः 5 > ग सिइरकुहरंतराल, J adds को before सायत्तो, P साहत्तो, P om. जो, P सिरिपसायल्क्को, J adds q before लक्को, JP दहभमनः 6 > J adds सो अहं before णामं, P मेत्त for मेत्ते, P भावगो. 7 > J adds q before संठिवया, J -धावणं, P दण्यक्तिहेगा. 8 > P om. य, JP दहथममस्स, P महादेवी for दहा देवी. 9 > P पुच्छिए स्वतं वि साहियं बुत्तंः 10 > P जिपरेक्षिं, P दो for दोणिण, J विजयं पुरवरिः 12 > P दहफ्तिलहेण. 13 > P समाणाई for सरिच्छाई, P नवजाई. 14 > J गयउलसिरसा P कुलगहसरिसा मिलंते. 15 > J बहल्दल्यग, P तण for वण, P सहरिसे for सरहर्म. 17 > प्रख्युक्वे , गरंग व्य P रंगं वा 1. 18 > ग कुलगहसरिसा मिलंते. 15 > J बहल्दल्यग, P तण for वण, P सहरिसे for सरहर्म. 17 > प्रख्युक्वे , गरंग व्य P रंगं वा 1. 18 > ग कुलगहसरिसा मिलंते. 15 > म बहिरसम्पागर्यक्को, J चांहिलो. 24 > P निश्चं for णहं, P om. वि. 25 > P पहमी बुद्धो य, P विहणगिरिवरदीण. 26 > प्रज्ञिति, P सज्जिति for सज्जिति (emended), P संहव. 27 > P नंगल िंगलं, P मगामे for गामेस, P घरोयरसंदिय, P वियद for चट्य. 28 > P वंगति, P वर्षेति, प पहित्रेसणिहि, प पहिल्याह्य उत्ते वि वरिणकिता. 30 > प धारामरथोरणिहि दूरितो, P नह for य. 31 > परिस्तिम for एरिसे, प पत्रव्यवह्य उत्ते उत्ते प्रवृत्त प्रविक्षतिएणिहिणां गरं.

21

अणुदियहं पि गणेंती तं दियहं णेय जाणए मुद्धा । मीमेहिँ रक्ससेहिँ व हिय-हियया काल-मेहेहिं ॥ अणुसमय-हयंतीए बाह-जलोबालि-महल-वयणाए । पेच्छह जलको जलको गय-लजो गजाए उवरिं ॥

मा जाण ण वज्ज्ञाइं मा ए मिलिणाईं विंझ-सिहराईं । सिहयायण-वेळविषा मुख्ळा-विरमे समूसिया ॥ राज्जिस ब्राल्ज विजुज्जलो सि दे राज्ज जलय मा उविर्ति । झीण-सिरिएण तेण उज्ज्ञिय-झीणाऍ बालाए ॥ इय णव-जलहर-माला-मुहल-मिलेतेहिँ को ण जूरविको । तव-संजम-णाण-रयं साहु-जणं णवर मोत्तूणं ॥

६ तभो तं च तारिसं छिक्खिजण अहिणव-मिलण-जलय-माला-संवर्लतुष्वेद्धमाण-बलायावली-कय-कवाल-मालालंकारे झित्त । तहय-णयणिग-विल्रसंत-विज्ञलए गजिय-मीमद्ददास-णचणायद्ध-केली-बावड-हर-रूव-हरे मेघ-संघाए गर्जात-मेह-सह-संका-लुएसु प्रशासमागेसु माणस-सरवर-माणसेसु मुद्ध-रायहंस-कुलेसु चितियं कुमारेण । अवि य ।

9 कसिणाण विज्ञ-पुंजुज्जलाण गांत-मीम-णायाणं । मेहाण रक्खसाण व को चुक्कइ णवर पंथिम्म ॥
ता ण जुज्जइ मह पहं पिडविज्ञिजण । एवं च पिडवण्गे णव-पाउस-समए तेण भाउणा सह अणुदियहं वहुमाण-सिणेह-भावो अध्छिउं पयत्तो । तको कमेण य संपत्तेसु इंदमह-दियहेसु कीरमाणासु महाणवमीसु होत-मणोरहेसु दीवाली-छण-महेसु ।2 पयत्तासु देवउल-जत्तासु वोलिए बलदेवूसवे णिप्फज्जमाणेसु सब्ब-सासेसु बज्ज-कणिसासु कलमासु हलहल-विहुरेसु 12 पुंडेच्छु-वणेसु वियसमाणेसु तामरस-संडेसु कथ-कंदोइ-कण्णपूरासु सालि-गोवियासु ढेकंतेसुं दरिय-वसहेसु कोमल-बाल-सुणाल-वेल्लहल-बाहुलहणालंकार-धवल-वलयावली-ताल-वस-खलखलासुहलालाव-गीय-रास-मंबली-लीला-वावडेसु गामंगण- 15 गोटू-जुवाण-जुवल-जणेसु वितियं कुमारेण । पंतिस्वं मए तेण कजेणं । अवि य ।

तं जारहंति कजं जं ज समाणेंति कह वि सप्पुरिसा । भाढते उण जीयं वयं व णियमा समाणेंति ॥ ता ज जुत्तं मज्ज्ञ असमाणिय-कज्जस्स इह अच्छिउं' ति चिंतयंतेण भणिओ दप्पफलिहो । अवि य ।

18 'जायस्त केण कर्ज अवस्त णरणाह सब्व-जीवस्त ।'
णरवहणा भणियं ।

'जइ सीसइ तुम्ह फुढं जायस्स तु मधुणा कजं॥'

21 बुमारेण मणियं 'अहो जाणियं, अण्णं पि पण्हं पुश्किमो' । अवि य ।

'इट्टस्स अणिट्टस्स च संजोए केण कह व होयब्वं।' भणियं च सेणावहणा।

24 'को व ण-याणइ एयं संजोए विष्पकोएणं ॥'

§ २४१) इमिन्म य णरवहणा उल्लिविए समाणे जंपियं कुमारेणं सहासेण। 'जाणियं तए संजीए विष्यकोएण होयन्वं, ता वश्वामि अहं तेण कारणेणं'ति। णरवहणा मिणयं 'किं अवस्सं गंतन्वं कुमारेण। जह एवं, ता अहं पि सयरुं 27 परिश्वहजण रजं वश्वामि कें पि पएसं। तथ्य अणगारियं पन्यज्ञमन्भुवेहामि'ति भणमाणा णीहरिया ताओ पिल्लीको। भिणयं श्व 27 णरवहणा 'अहं सन्व-श्वल-वाहणो चेव तुह सहाओ तं विजयपुरविरं वश्वामि'। कुमारेण भिणयं 'ण एवं, केण किं कंज । जेण दुगामो देसो, तूरं विभयंतरं, बलवंता णरवहणो अणुबद्ध-वेरा, तुन्भे थोवं बलं ति, तेण एको चेय सत्त-सहाओ तं 30 कंज साहेहामि'। तेण भणियं 'जह एवं ता अभिष्पाय-सिद्धी होउ कुमारस्त'। कुमारेण विभिण्यं। 'एवं होउ गुरूणं पसाएणं'ति 30 भणमाणेण समालिंगिओ। पिल्लो पाएसु कुमारो, पणिमिओ य साहिंग्मियस्त। 'वंदािम'त्ति भणमाणो चिल्लो कुमारो दिस्तां दिसाभोगं। तओ णरवई वि ठिओ पलोएंतो कुमार-हुत्तं ताव जा औत्रिओ तरुण-तरुवर-वण-लया-गुम्म-गहणेहिं

1 > P गणंती तं दिवहं, P महिला सा for व हियहियया. 2 > P अणवनय क्वंतीए वाहजलोरिक्षियोयन्यणाए 1. 3 > J वहाई for वडझाई, P ! मयसिह्यण. 4 > P जलय मा एवं ! उविरिम्ट वारिएणं विऔयउझीणीए बालाए 1. 5 > J साहुअणं. 6 > J -जलिय, P -ह्वेझमाणा, J -पलायावली. 7 > J °णावंघ-, J केवली for केली, P संकालएए. 8 > J °प्पलाय', J repeats मुद्ध, J ° हंमजलेम. 9 > J शीममायाण 1, P महाण for मेहाण. 10 > P om. च, P समं for सह, J अणुदिशहा, JP वहमाण J सिणेहोवयारी वोलविंउ पयत्ती. 11 > P om. च, P adds वोलिए वलएवजसवो after दियहेगु, J कीरमाणेमु, P दीवालिय- 12 > P जुत्तासु for जतान, P om. वोलिए वलदेवसूने, P निष्पज्जमाणेमु, J सन्वसम्सेन्. 13 > J पुण्णच्छरणेमु P पुण्णच्छ्यणेमु, J वणेस for संडेमु, J -जलामु for पूरामु, J साल-, P सालिणावियामु ढेंकतेमुं, J चसमेन्. 14 > P तालवसलामुहलाराव, J रोसय for रास, J ला के मिला for लीला. 15 > P गोव for गोहु, P जुयलजलेमु, J adds त्ति before विविधं. 16 ) J तण्णारहंति P तं नाहतीत, P समाणंति, J वर्ड for वयं, P ति for ब, P समाणंति. 17 > प्रदूपप्पतिहते। 18 > J जीशस्म for जायस्स. 20 > P दुन्हा for तुम्ह, J जातस्स, P उ for तु. 21 > J जाणियं अ अण्णं पि मज्ज पुन्तिमो 22 > P कह वि for कर व. 23 > J om. च. 24 > P repeats एयं, P विष्पओगेणं. 25 > P एयंमि for इमिन, P विष्पओगेण. 27 > P कि पि for के नि, P ओ for ताओ. 28 > P विजयपुर्ति सस्स वचामि, J om. केण. 29 > P तुन्ते थोवं. 30 > P साहेसामि, J adds तुहं before होउ, P om. ति. 32 > P विस्वणविसिभागं, J दिसाओंम, J om. कुमारहृत्तं, P जाव for जा, P तह्यरवणालया.

1ति । तक्षो भागओ गेहं । दक्षिणजण दक्षिणों संमाणिजण संमाणिजों संठाविजण पणइयणं काळण करणिजां दाउरण 1 दायकां भोत्तूण भोजां तक्ष्यणं चेय णीहरिओ। अध्भितर-घर-विधरमाण-बिरह-जलण-जालावली-तविजातुन्वत्तमाण-णयण-पलाल-3 माल-सकजल-बाह-जल-पवाह-प्र-पसर-पब्वालिजांतं पलोइजांतो दीण-विमणेणं विलासिणियणेणं णीहरिओ सो महासत्तो । 3

§ २४२) कुमारो वि कमेण कमंतो अगेय-गिरि-सरिया-महाडर्श्जो य वोलेमाणो णाणाविह-देस-भासा-दुल्लस्ल-जंपिय-व्ययाइं बोलेमाणो अगेय-दिव्य-विज्ञाहर-मणुय-वुत्तंते पेच्छमाणो संपत्तो तं दाहिण-मयरहर-वेळा-छग्गं विजयापुरवरी-विसयं। देहं च तं कुमारेण। केरिसं। अवि य, वाण-लेब-मेत्त-संटिय-महानासु। गामोबर-पय-णिक्लेव-मेत्त-संटिय-णिरंतर-घवळहरू। द धवळहर-पुरोहड-संटिय-वणुज्जाणु। वणुज्जाण-मञ्झ-फल्लिय-फणस-णालिएरी-वणु। णालिएरी-वण-वल्लग-पूयफली-तरुवरु। तस्यराह्य-णायवल्ली-लया-वणु। वणोश्यहयासेस-वण-गहणु। वण-गहण-णिक्द-दिणयर-कर-पडभारो य त्ति। अवि य।

१ चंदण-गंदण-एला-तरुयर-वण-गहण-रुद्ध-संचारो । साहा-णिमिय-करमो वियरह सूरो पर्यमो व्य ॥ ग्रिहं च सुह-सेवको तरुयर-च्छाइको सुपुरिस-पाय-च्छाहिको व, वहंति कीर-रिंछोल्डियउ लोयय-उत्तको व, महिजंति सज्जण-समागमहं इट्ट-देवयइं व, उण्णयहं तरुयर-सिहरहं सप्पुरिस-हिययइं व । धावंति तण्णय पामर व्य, गायंति जुवाणा विश्व-संदर्भ व । जिलं च सीयलइं सक्जाइं ण परकजाई, मण्णंति पहिय-वंद्रइं ण पुत्त-भंडहं, 18 पसंसिजंति सीलइं ण विहवईं, लंधियवइयइं उच्छु-वणईं ण कलत्तईं, जलाउलईं विष्पणईं ण जण-संवयईं ति । जिहं च मयल-युन्मिरायबुलोयण णंगल-वियावड य बलदेवु जहसय पामर, अण्णि पणि बाल-कालि णारायणु जहसय रंभिर-गो- वियान-तण्णय-वावडा गोव-विलासिणी-धवल-वलमाण-णयण-कडक्ख-विक्लेव-विलुप्पमाण व, अण्णि पणि संकर-जहसय भूईं- 15

वाग-तणाव-वावडा गाव-गवलासणा-ववल-वलमाण-जवण-कडप्य-विपयतप्य-विद्यामाण व, जाग्ण पाण सकर-जरूसय जूर- 10 परिभोग-देकंत-दरिय-वसहेक-विवावड व ति । अवि य । वह सर जिल्ला- भगवर-विरव-गवा-वक्कोर्टि उच्चकर्य । वहस्यण-सबस्य-भरिय स्थां पित स्टब्स तं तेसं ॥

बहु-सुर-जियर-भमंतर-दिब्ब-महा-तस्वरेहिँ उच्छड्यं । बुहयण-सहस्स-भरियं सग्गं पित सहह तं देसं ॥ 18 तं च तारिसं देसं मज्झं-मज्झेण भजेय-गाम-जुवह्यण-छोयजेंदीवर-माला-पूड्जंतो गंतुं पयत्तो । तभो कमेण य दिट्टा सा 18 विजया जयरी । केरिसा ।

\$ २४३ ) अवि य । उत्तंग-धवलहरोवरि-पवण-पह्य-विलसमाण-धवल-विमलुजल-के दि-पदाया-णिवह-संकुला, 21 णाणाविह-वण्ण-रवण-विण्णाण-विण्णास-विणिम्मविय-हम्मिय-सिहरगा-कंचण-मणि-विद्य-पायार-बल्य-रेहिर-विद्युम-मय- 21 गोउर-कवाद-मणि-संपुद ति । जा य लंकाउरि-जहसिय धीर-पुरिसाहिट्टिय ण उण वियरंत-रक्खसाउल, भणय-पुरि-जहसिय धण-णिरंतर ण उण गुज्जय-णिमियत्थ-वावार, वारयाउरि-जहसिय समुद्द-बल्य-परिगय ण संणिहिय-गोविंद् । जिंदें च ण 24 मुख्वंति ण दीसंति वयणइं बहुपणहो खल्यणहो च । जिंहें च दीसंति रिम्जंति य दोलई लायलइं च धवलहरेसु कामिणी- 24 वयणेसु ति । किं बहुणा,

सिरि-सोहा-गुण-संघाय-विहन-दिक्खण्ण-णाण-भासाण । पुंजं व विशिष्मविया विहिणा परुयरिग-भीएण ॥
27 तीए णयरीए उत्तरे दिसि-विभाए णीसहो शिसण्णो राय-तणको चिंतिउं पयत्तो । 'कहो एसा सा णयरी विजया जत्य सा २७ साहुणा साहिया कुवल्यमाला । तो केण उण उवाएण सा मए दहुन्या । कहवा दे पुन्छामि कं पि जणं ताव पडार्ते । को उण एवं वियाणह । कहवा पर-तित्त-तग्गय-वावारो महिलायणो, उद्-रच्छा-जीवणो चट्ट-जणो य । ता जद्दा सल्लिय-सिहण30 मितु-सुहुमंगुली-सणाह-चल्ण-पहिविंब-रुंहिओ मग्गो दीसह एसो, तहा लक्खोमि हमिणा उदय-हारिया-मग्गेण होयव्वं । ३०

<sup>🏖 🗦</sup> अ ब भंतर, 🤳 तविज्जमाणणयण्यलायलाणलः, P °व्वत्तमाणानयणः 🔞 🗦 🏲 बाहलपवाह, 🗗 "प्पवाह, P पव्वालिज्जंतो अवलो-इज्जंतो, P विलासिणीनी हरिओ. 4 > P गिरिया-, J दुलक्ख P दुलक्खं. 5 > P adds जणक्त्रयाई after जंपियव्ययाई, P trans. poses तं after रुग्गं. 6 > P om. तं, J om. केरिसं, P नाणक्खे इ, P महागाम, J गामी अरपाणखेनमेत्त, P धनरूहरा । धनरूपुरी ै. 7) उ -परोहड, P मंडिय for संठिय वणुब्बाणु, P om. किथ, P -नालिपश्विण ।, उ णालिपरिवणः, P पूर्यप्फलीतरुयरः लयाजण, J गहणहरू, P पब्भार, J P a for य. 9 ) उ चंद्रण for जंदण, P एबा for पला, उ पर्वेगी. P सुबुरिस, पायच्छाहिशओ, P om. वहंति कीरारिछोल्यिङ लोशयङ्सओ व, J सज्जणसमागमई 11> P तहशसिहरई, P हिययं व उ धावंति तणुयपामर च धायंति आवाणा माहवी. \* 12 > P मजय for मुद्दय, उ महुअर व, उ महिअ for पहिय. 13 > P सीयलहं ण, उ उच्छुरणइं, उ om. ण कलत्तइं, P जिण for जण, P संघायइं, P जिहें च पामरसयणपुम्मुराणं यं च लोयणणंगर- 14 > J P व for य, P अन्ने पुण बालकालनाराण, J बालकालिनारा", P रिभिरा . 15 > J तणुअवावड, P धवलदलमाण, P om. विक्खेव, P P अणो पुण, J सं कर- 16 > P वसमेक: 17 > P बहु सुरहिवण निरंतर, P तरुवणेहिं, J उ for तं. 18 > J om. तं च तारिसं देसं, P देसमज्झं, J जुनइजर्णेदीवर P जुनईयणलोयणंदीत्रर, P 000. य. 20) J धवलहरोअर-, P विमलुव्यजाल, P संकुर्ल. 21) P विण्णास for विण्णाण, P विणम्मविय, J पायाल for पायार, P रेहिरे- 22) J जच्च for जा य, P विरयरंत, P धरियपुरिसजहजहजिस्यः 23 > P गुज्झयनमिअत्थ, P जहसिया, P सिम्निहिया, P अहि च दीसंति न सुवंति नययहं बहुनयणहो-24) Jadds च after वयण इं, J च for व, P रमिक्नंति चंडायल इं द्रायल इं च. 26) J एण for णाण, J विणिम्मविनं, P पलयगभीएण. 27 ) उ तीय, P दिसाविहाए निस्सहो निसन्ना, P एत्थ for नत्थ. 28 ) J repeats साहुणा, P ता for तो, P कि पि for कं पि, P repeats वहुजणो for चहुजणो, P ता जललिय. 30 > J मिद for मिद्, J लंखितो, J उअय, P उदयाहारिया-

श्री क्रा होहिइ एत्थ मे पडन्ती, ता इमिणा चेच वक्तामि' ति चिंतधंतो समुट्टिओ कुमारो । जाव धोवंतरं गभी ताब पेच्छइ 1 माबरिया-वंद्रं जल-मरियारोजिय-कुढवं। तं च दट्टण तस्त य मग्गारूगो णिहुय-पय-संचारो गंतुं पयत्तो । भणियं एकाए 8 णाबरियाए 'मा, एसा उण कुवलयमाला कुमारिया चैये खर्य जाहिइ, ण य केगड् परिणावेहिइ' । अण्णाए भणियं 'कि ण रूवं 3 सुंदरं । कि तीय ण बिहिणा विहिया वीवाह-स्ती, जइ णाम रूत-ओव्वण-बिकास-साहग्ग-मडण्कर-गव्विया कुल-रूव-विद्य-संपुष्णो वि णेच्छ इ णरणाह उत्तो' । अण्णाण् भणियं 'केरिसं तीण् रूतं तेण प्रिसो मडप्फरो' । अण्णाण् भणियं 'कि 8 तीम म रूवं सुंदरं सुंदरेण मोर-कळाव-सरिसेण केस-पटमारेण, कमळ-दळ-णिळीण-भमर-जुवलेण व अव्छिवत्तपूर्ण,तेख-धारा- ८ समुजायाषु णासियाप्र, पुष्णिमायंद-सरिसेणं मुहेणं, हरिध-कुंभ-विष्भमेणं धणवट्टेणं, मुट्टि-नेज्झेणं मजझ-देसेणं, कणय-कवाड-सरिसेण णियंबयहेणं, मुणाल-णाल-सरिसेणं बाहा-जुवलेणं असोय-पल्लवारु गेणं चरण-करयलेणं किसीए रूवं वण्णीयह'। 9 क्षण्णापु भणियं 'हूं केरिसं तीपु रूर्व, जा काला काल-वण्णा जिकिट्ट-भमर-वण्णा'। क्षण्णापु भणियं 'सर्चा, सर्चा'। तापु 9 मणियं 'स्त्रोमो भणइ, काला किंतु सोहिया'। भण्णाए भणियं 'मणेय-मुत्ताहरू-भूवण्ण-रचणासंकार-वैवह्या महं तीए माणे संबेभि'। अण्णाए भणियं 'ण एत्य रूत्रेण ण वा अण्णेण, महादेव-वेवी पसण्णा, तीसे सोहगंग दिण्णं'। अण्णाए भणियं 12 'एरिसं किं पि उवबुत्थं जेण से सोहमां जायं'। भण्णाए भणियं 'जं होड तं होड अत्य से सोहमां, कीस उण ण परिणि- 12 जाह'। अण्णाप् भणियं 'किर केण वि जाणएण किं पि इमीए साहियं तप्पभुई चेच एस पारमो लंबिओ'। 'तं किर कोइ जह मिंदिहिह सो मं परिणेहिह, अण्णहा ण परिणेहिइ कि वेणी-वंधं काऊण सा ठिय'कि भगंतीओ ताओ अहकंताओ । 15 हुमारो वि सहास-कोऊहरू-फुलु-णयण-जुयस्रो चिंतिउं पयसो । 'अहो, स्रोगस्त बहु-वत्तव्वास्तवसर्ग । ता घडह तं रिसिणो 15 वयणं जहा पादयं लंबेहिइ सि । तेण णयरिं पविसामि । सवितेसं से पउतिं उवलहामि' चिंतयंतो उवगभो कं पि पएसं । दिहुं च महंतं मढं। तत्थ पुष्किओ एको पुरिसो 'भो भो पुरिसा, इमो कस्य मंदिरवरी' ति। तेण भणियं 'भट्टा भट्टा. 18 **ण होड़** इसे संदिरं किंतु सब्द-चट्टाणं सढं'। कुमारेण चिंतियं 'अरे, एत्थ होहिड् फुडा कुत्ररुयमाला-पउत्ती । दे मर्ढ चेय <sup>18</sup> पिबसामि'। पिबहो य महं। दिहा य तेण तम्मि चद्दा। ते य केरिमा उण। अबि य।

काडा कण्णादा वि य मारुविय-कणुका-गोलया केह । मरहट्ट य सोरट्टा उक्का सिरिअंट-सेंधवया ॥

21 किं पुण करेमाणा । अवि य ।

बणुवेको फर-लेडुं क्षसिधेणु-पवेस-कणय-चित्त ढंडं च । कुंतेण लउडि-ड्रहं, बाहू-जुक्तं णिउहं च ॥ काह्रिक्स-गीय-बाह्य-भाणय-डोंबिल्लिय-सिमाडाईयं । सिक्खंनि के वि छत्ता छत्ताण य णवणाई च ॥

24 ६ २४४) ते य तारिसे दरिउम्मस-महाविझ-वारण-सरिसे पलोणंतो पविद्वो कुमारो । दिद्वाको य तेण वक्खाण- 24 मंडलीको । चितियं कुमारेण 'अए, पेच्छामि पुण किं सत्यं वक्खाणीयह । तत्रो अली गो एकं वक्खाण-मंहलिं जाव पयह-पश्चय-लोवागम-वण्ण-वियारादेस-समासोवसगा-मगाणा-णिउणं वागरंगं वक्खाणिज्ञह सि । अण्णत्थ रूव-रम-गंध-फास-सह27 संजोय-मेस-कप्पणा-रूवत्थ-खण-मंग-मंग्रारं बुद्ध-दरिसणं वक्खाणिज्ञह । कत्थह उप्पत्ति-विणास-परिहाराविश्यय-णिक्षेग-सहावा- 27 यरूव-पयइ-विसेसोवणीय-सुह-दुक्खाणुभवं संख-दरिसणं उग्गाहीयह । कत्थह दृश्व-गुण-कम्म-मामण्ग-विसेस-समवाय-पगत्थ- रूब-णिरू-वणाविद्य-भिण्ण-गुणायवाय-परूब्वणपर। वहसेसिय-दरिसणं परूर्वित । किंहिचि पश्चक्खाणुमाण-पमाण-छङ्क-णिरू30 विय-णिश्च-जीवादि-णत्थ-सम्बण्ण-वाय-पद-वक्ष्यमाणाहवाइणो मीमंसया । अण्णत्थ पमाण-पमेय-संस्य-णिण्णय छल-जाइ- 30

1) P तप्फड़ा होइमे परत्ती 2) P नयरिया, P कुटहं, J न for एक्काए, P एक्कोण. 3) P माए एसा J om. किमरूवं सुरंदं, P कि मरूवं 4) P om. तीय, P adds q befor विशिषा, J inter. विहिना के विहिणा, P विहिया विहिष्यपुर बोलिए वजरेयूमवेस etc. (the passage repeated here as on p. 148 line 12 to p. 149 line 1) to पण इयणं, P बाह for बी गार, J रंती for रत्ती, J addis किएम विक्रिया before जह, P om. लास. 5) P संपुत्ते, र णरणाद्पुत्तो, र तीय, र तीय ण रूवं सुंदरसुंदरेण. 6) P न for ण, P जुवलेण धवलव्छीवत्तरण्य र जुवलेण व अव्छिवत्तरण् 7 ) उ समुज्ज अप, उ मज्झेण, P चक्काय।रेण for कवाडसरिसेण. 8 > P वाहुजुबलेवर्ण, उ चलण, उ कित्तीय P किं तीए, उ वन्नीयतिः (originally perhaps पुन्छीयनि) P पुन्छइ for वण्णीयः 9 > P हुं, म तीय, P कालवन्न 10 > म तीय. 11 > P खंडीए for खंडिमि, P स्वेण वा अन्नेण वा सहदेवी पसुत्ता तीसे, उतीय से िक तीसे. 12) P अवयत्थं, उ उबबुत्थं की अपुण्णाए जीग से सोहरमझं। अण्णाद, अ कीस पुण 13 > अ म तत्त्व भूदं, म पाईओ लंबिजं। 14 > म ओ for जह, अ भिदिहिती म निदितिह [विदिहिद?], उ परिणिहिति P परिणेहिति, उ परिणेहिति P परिणेति, P सं for मा, P सर्गतीओ अङ्कप्राभी 15) P कोऊ इलुस्फ्रह, P पयत्ता, उ लोगस्स, र एश्रं तस्स for तं. 16) P पायार्थ for पादयं, र लंबेहिनि, P om. त्ति, P om. से, P पउत्तिमुव<sup>°</sup>, P मुगवओ for उगवओ. 17 > Pom. हमो. 19 > Pinter. तिम & तेम, Padds य after चट्टा, P ते या केउमा- 20 > Pमाछिषया कछुज्ज, J कुड़क for कणुञ्ज, P करय for केर, J टका सिरिअंडसेंब P दका किरिअंगसेंब 21 > P करेमाणो 22 > P फरखेंदुं असिषणु, P नितंदं च । कुतेम, र कुंनो लउडीजुन्सं णिउदं च ।, P बाहुजुदं निजुदं च 23 र गीतवास्त, P -नाणयाडोंबिलयासेंग्गडाईया । णिक्खंति के वि छत्ताण. 24 > P om दिर, J सिवसेसं for सिरेसे, P दिहा ठ तेग. 25 > अरे पुच्छाम, J adds किम before पुण, J वक्त्वाणीयति P वक्ताणियह, P om एकं, J पयति- 26 > P विगास, P om. चि, P संजीयनिमित्तकस्मणाः 27) म खल for खण, म नकवाणीयति, म सहावातकवपयहि P सहावासकतः 28) P सह दुक्वाणमवं, म सर्व for सर्व, म स्वानाहीयति P स्वानाहीति 29) म om. क्व, P निक्रवणाठितिभिन्न, म गुणातवात-, P om. प्रमाण 30) P जीवाह-, म सञ्चयण गुवातपततवकम्पमाणातिवातिणो, P मिम्मंसणया, J -व्यमेय-, P समय for संसय, J -जाति-

े जिमाहत्याण-वाङ्णो जङ्गाहय-दरिसज-परा । कहिंचि जीवाजीवादि-पथत्याजुगय-दम्बट्टिय-पञ्जाय-णय-जिमागो- । वाक्रय:-जिबाजिबाजेयंतवायं परूर्वेति । कत्यङ् पुहङ्-जङ-जङ्गाणिङागास-संजोय-विसेसुच्यण्ण-चेयण्णं मजंग-मदं पिव अभागो जिल्ला-वाय-परा छोगायतिग चि ।

§ २४५ ) इमाइं च दट्टण कुमारेण चिंतियं। 'अहो, विजया महापुरी जीए दरिसणाइं सम्बाई पि वक्साणीयंति। अह णिडणा उवज्ञाया। ता किं करेमि किंचि से चालगं, अहवा ण करेमि, कर्जा पुणो विहडह । ता कारेयव्वं मए कर्जा' 6 ति चिंतिकण अण्णत्य चलिओ शय-तणओ। अवि य। तत्य वि

के वि णिमित्तं अवरे मंतं जोगं च अंजणं अण्णे । कुहयं घाउच्यायं जिन्स्वणि-सिर्द्धि तह य सत्तं च ॥ जाणंति जोग-मार्ल तत्थं मिच्छं च जंत-मार्ल च । गारूळ-जोइस-सुमिणं रस-वंध-रसायणं चेय ॥

छंदंबिति-णिरुतं पत्तप्छेजं तहेंद्यांकं च । दंत-कय-लेप्प-करमं चितं तह कणय-करमं च ॥ विसगर-तंतं वालय तह भूय-तंत-करमं च । एयाणि य अण्णाणि य सयाई सत्याण सुन्वति ॥

तभो कुमारेण चिंतियं। 'अहो साहु साहु, उवज्झाया न बाहत्तरि-कला-कुसला चडसिट-बिण्णाणस्भेतरा य एए' ति 12 चिंतयंतो वलिओ अण्णं दिसं राय-तणमो । तत्थ य दिट्टा अणेण् दालि-बट्टा कंवल-वेय-पाढ-मूल-बुद्धि-वित्थरा घट्टा। ते उप 12 केरिसा। अवि य ।

कर-घाय-कुढिल-केसा णिह्य-चलण-प्यहार-पिहुलंगा। उण्णय-सुय-सिहराला पर-पिंड-परूठ-बहु-मंसा॥

15 धम्मत्थ-काम-रिहपा बंधव-धण-मित्त-बिल्लिया दूरं। केइत्थ जोव्वणत्था बाल श्रिय प्रवस्था के वि॥

16 पर-जुवइ-दंसण-मणा सुह्यसण-रूव-गिव्वया दूरं। उत्ताण-वयण-णयणा हृद्राणुग्धट्ट-मट्टोरू॥

ते ब तारिसे दाल्रि-वह-छत्ते दृट्टण चिंतियं। 'अहो, एत्थ इसे पर-तिस-तग्गय-मणा, ता इमाणं वयणाओं जाणीहामि

18 कुवक्यमालाप् लंबियस्स पाययस्स पर्जीतं। अहीणो कुमारो। जंपिओ प्रयत्ती। 'रे रे आरोष्ट, भण रे जाव ण पम्हुसह्। 18 जनाईन, प्रच्छहुं कत्थ तुब्से कल जिमियल्या'। तेण भणियं 'साहिडं जे ते तओ तस्स वलक्खप्लुयहं किराइहं तणप् जिमियल्या'। तेण भणियं 'किं सा विसेस-मिहला वलक्खर्ण्लुय'। तेण भणियं 'अहहा, सा य भडारिय संपूर्ण21 स्वलक्खण गायत्रि यहस्यिय'। अण्णेण भणियं 'वर्णिण कीदशं तत्र भोजनं'। अण्णेण भणियं 'चाई भट्टो, मम भोजन 21 स्पृष्टं, तक्षको हं, न वासुकि'। अण्णेण भणियं 'कत्तु चडति तड, हद्वय उल्लाव, मोजन स्पृष्ट स्वनाम सिंबसि'। अण्णेण भणियं 'अरे रे वड्डो महामूर्लं, ये पाटल्पित्र-महानगरावास्तव्ये ते कुर्था समासोक्ति बुक्तिति। अण्णेण भणियं 'कार्ह्म मां मुक्त, 24 अम्बोपि विद्यधः संति'। अण्णेण भणियं 'अरे, ससं खं विद्यधः, किं पुणु भोजने स्पृष्ट माम कथित। तेण भणिय 'अरे,

महामूर्जः वासुकर्वदन-सहस्रं कथयति'। कुमारेण य चिंतियं। 'अहो, असंबद्धक्खरालावस्रणं बाल-देसियाणं। अहवा को

<sup>1 )</sup> म वातिणो, P नहवाहय, म P "जीवाह, म "प्यत्थाणुगत, P "णुगतदव्वस्ट्रिह-. उ ° गेअंतवातं, Р "वायं रूबेंति, उ ° जलणणिला", उ विसेन्ष्पण्णुचेनण्णुं, P मर्च for मदं. 3 > उ चात-, P परलोधगायगित्ति । 4) P trans. दरिसणाइ after पि, अवन्याणियंति. 5) s inter. करेमि & किंचि. 7) अ जोशं, P जन्मवणः, अ तहेब, P खन्नं 8 > म जो अमालं, P मित्यं च जेत्तमालं, P गारुडमाइसम्मिणं, म जोतिसः 9 > म छंदविति, म तहेय इंद P तहे स्यालं, Jom. the line दंतकाय etc. 10) प्रभूत-, प्रताणि, प्रस्ताई- 11) ए उपज्जाया, १ बाहुत्तरिकाला, प्रविण्णाणर (भ?) तरा व एएंति 12) P चलिओ for वलिओ, P दिसंतराय, J out. य, J अणेये दालिबिट्टा, P अणेय, P वेयपाय-, P out. बुद्धि, J ते पुण 14) P अञ्चय for उण्णय, P बहु मासाः 15) J जण for धणः 16) P सुवन्तणस्त्वः 17) P तारिसं, J दालिविट्ट, J inter पत्थ & इमे, P जाणिदामिः 18) म पातअरस, म अंधिउं P जंवियउं, P जाव न पमुदुसदः 19) म पुच्छइ बत्थ, म भणिओ, P ome ते, J वरुक्तवहण्छयह, Jom. किराउहं. 20) JP विसे for विसेस. The passage अहहा to कथपति (lines 20-26) is found only in J; it is given in the text mostly as it is with the restoration of यश्चति. 21) भट्टी or रुट्टी. 22) हचय or हद्भय. 23) ते is added below the line. 24) भरकाई or नरकाई. Instead of the passage अहहा to क्यवति found in s and adopted in the text above, P has the following passage which is reproduced here with minor corrections: 'अहह रूंड सुनिहल कलोल माल भडारिया दुत्तिहिय सरस्वति-जश्सिया'। तेण भणियं 'अरे, दुश्वारिणी सा'। 'अहह इमं कुअक्षर-नवक्खण्फ मात भडारिया गंगादेवि जश्सिया भरमीकरेजा'। तेण भणियं 'अरे त्वं भुंज्यमान्या सा सस्यहेहिं दीर्व-धवलेहिं लोचनेहिं निरकृति' । तेण भणियं 'हु हुं मसल्य-चालि-निरीकृति काइं वररहो सित महायुवर्णणिढनमि । तिह दीर्घ भवल लोचनेहि ग्रसतीव पिवतीव लुंपतीव विकुंपतीव अक्षिपहि निरिध्यित '। तेण भिगयं 'अरे, तया भणियं सा दुश्वारिणी न होति । अथ च त्वं सरपृहं निरीक्ष्यति । परस्परं विरुद्धं एहु वचनु'। तेण भणियं 'अरे न-याणाहि कामशास्त्र मदीय-गुरुपदिद्व। यदि भवति मात सीतसती व दमयंती अप्सर तदपि क्षुभिति'।. In the following conversational passage the readings are exhaustively noted and the passage is faithfuly reproduced as in one or the other Ms. 26 > P om. य, र्र चितिओ, र क्लरालायसणं बालदेसिआणं ।, P लावसणं मुख्यख्वसुयाणं ।.

24

27

1 अण्णो वावारो इसाणं पर-पिंड-पुट्ट-देहाणं विज्ञा-विण्णाण-णाण-विणय-विरहियाणं चट्ट-रसायणं मोत्तृणं' चिंतयंतस्स भणिषं 1 अण्णोणं चट्टेणं 'भो भो महत्रत्ता, तुम्हे ण-याणह यो राजकुले वृत्तांत'। तेहिं भणियं 'भण, हे म्याप्रस्वामि, क बार्ता 8 राजकुले'। तेण भणियं 'कुबलयमालाएं पुरिस-द्वेषिणीणं पायओं लंबितः'। इसं च सोऊण अप्पोडिऊण उद्विभो एको 3 चट्टो। भणियं च णेणं 'यदि पांडित्येन ततो मइं परिणेतम्य कुवलयमाल'। अण्णेण भणियं 'अरे कवणु तउ पाण्डित्यु'। तेण भणियं 'वरंगु वेड पढिमे, त्रिगुण मन्त्र पढिमे, किं न पाण्डित्यु'। अण्णेण भणियं 'अरे ण मंत्रेहिं तृगुणेहिं परिणिज्ञ ह। 6 जो सहियउ पाए सिंदइ सो तं परिणेइ'। अण्णेण भणियं 'कहं सहियओं जो म्वाथी पढिमे'। तेहिं भणियं 'कहसी रे विवासस्वामि, गाथा पठिस त्वं'। तेण भणियं 'इस म्वाथ।

सा ते भवतु सुप्रीता भन्नुधस्य कुतो बलं । यस्य यस्य यदा भूमि सर्व्वत्र मधुसूदन ॥

तं च सोऊण अण्णेण सकोपं अणियं 'अरे अरे मुर्ख, स्कंषकोपि गाथ अणिस । अम्ह गाथ ण पुच्छह' । तेहिं अणियं 'खं <sup>9</sup>
 पठ अहो यजुस्वामि गाथः' । तेण भणियं 'सुटु पढमि,

आई कर्जि मत्त गय गोदावरि ण मुयंति । को तहु देसहु आवतह को व पराणह वस ॥ 12 सण्णेण भणियं 'सरे सिलोगो सम्हे ण पुच्छह, ग्वाथी पठहो' । तेण भणियं 'सुटु पढिम ।

तंबोल-रहय-राओ महरो हड्डा कामिनि-जनस्स । अन्हं चिय खुभइ मणो दारिव्र-गुरू णिवारेह ॥' तओ सब्बेहि वि भणियं 'महो मह बजुस्बामि, विदग्ध-पंडितु विद्यावंतो न्वाथी पठति, एतेन सा परिणेतन्या'। अण्णेण भणियं 15 भरे, केरिसो सो पायओ जो तीए लंबिओ'। तेण भणियं 'राजांगणे महं पढिउ बासि, सो से विस्सृतु, सन्बु लोकु 15 पढति' ति ।

§ २४६ ) इमं च सोऊण चट्ट-रसायणं चिंतियं रायउत्तेण । 'अहो, अणाह-विद्याणं असंबद्ध-पलावत्तणं चट्टाणं ति । 18 सम्बहा इमं एत्थ पहाणं जं रायंगणे पायओ कंबिओ ति पडती उवलदा । ता दे रायंगणे चेव वचामि' ति चिंतेतो णिक्खंतो 18 रायतणओ महाओ, पिबद्धो णयरीए विजयाए । गोउर-दुवारे य पिबसंतस्य सहसा पवाइयाई त्राई, आह्याई पडहाई, पविजयाई संखाई, पिढयं मंगछ-पाढण्ण, जयजयावियं जगेण । तं च सोऊण चिंतियं कुमारेण 'अरे कत्य एसो जय-21 जयासहो त्र-रवो य' जाव दिहं कस्स वि वणियस्स कि पि कजं ति । तओ तं चेय सडणं मंगे घेतूंग गंतुं पयत्तो जाव 21 थोयंतरे दिहं इमिणा अणेय-पणिय-पसारियाबद्ध-कय-विक्कय-पयत्त-पबहुमाण-कलयल-रवं हट्ट-मगंग ति । तत्थ य पिवसमाणेणं दिहा अणेय-देस-भासा-लिक्खए देस-विण्या । तं जहा ।

किसणे णिट्टर-वयणे बहुक-समर-भुंजए अलजे य । 'अडडे' क्ति उल्लंबेत अह पेच्छइ गोल्लण तत्थ ॥

णय-णीइ-संधि-विग्गह-पदुए बहु-जंपण य पयईए । 'तेरे मेरे आउ' कि जंपिर मज्झदेसे य ॥

णीहरिय-पोट्ट-दुष्वणण-मडहए सुरय-केलि-तिल्लंडि । 'एगे ले'-जंपुले अह पेच्छइ मागहे कुमरो ॥

कविले पिंगल-णयणे भोयण-कह-मेत्त-दिण्ण-वावारे । 'कित्तो किम्मो' पिय-जंपिरे य अह अंतवेण य ॥

उनुंग-थूल-घोणे कणयम्बण्णे य भार-वाहे य । 'सरि पारि' जंपिरे रे कीरे कुमरो पलोण्इ ॥

1 > म्हमाण, प्रबुद्ध for पुट्ट, म् om. पुट्ट, म् देहबद्धाणं for देहाणं, म् विज्ञाणनाण, प्र विरक्षित्राण, प्र भीगयमण्णेण-2 ) म अन्नेण, म तुब्से for तुम्हे, म स्थाणह, म बृतांतः (?), म हो for हे, म ना for कः 3 > म राजकुलो, म पुरुष-, उपातओ, P लंबिओ, P अप्पोडिक्स , 3 inter. एक्से & उद्विओ. 4 > F भट्टो for चट्टो, P om. च, P लेग, P तनो इमं परिजेनका कुवलयमाला। अन्नण, P कमणु तओ, P पांडित्युः 5) मणिअं, P सडंग, म om. वेड, म विगुणमत्र घडमि कि न P तिउणमत कड्डमि किन्न, P पांडित्रं। अन्नेण, P न, उत्त्रुणेहि P त्रियुण रहिं 6) उसहिती P सहित्र उ, उपातौ for पाय, उपरिणेति, उ सहितउज्जोग्गाथी, र भणिअं. 7 🗦 र व्याघ्रसामि गाथः, र om. पठिस त्वं, र भणिअं, र इम ब्गाथ P इमा ब्वाथाः 8 🕽 Instead of the verse सा ते भवतु etc. P has the following: अनया जवनाभोगमंथरया तथा। अन्यतोपि व्रजंत्येमं इदये विहितं पदं॥. 9) P अन्नेण, J भणिओं, P मुक्खा, P पि ग्वाथा, P गाथ न पुच्छह, J भणिओं, P चव for हवं पठ. 10) J यज्ञस्वामि (?), P आध for गाथः 11) म आए कच्चे for आई कर्जिन, P गया गोयवरि न, P को तह के देसह, म आवतित P आवइ, J पराणित बात्त P पराइ बत्त क्रेण अणियं 12 > J भणिअं, Padds एसी before अम्हे, P न, P पढहुं तेहिं भणियं पढ़हो। तेण भणियं सुहु, उ भणिकां in both places. 13) उ अहरी काभिनि दृश्वा अम्हं चिअ P अहरी दृश्वा कामिनी [Better read दर्हूण for हृद्वा], उन्खुमह P श्रमह, P दालिह, P निवारेह. 14 > P सन्वेहि मि भणियं, उभिणां , उस्ति स्वामि (?), P विदय्धवां डित्यविज्ञमंती, P अञ्चेण 15 > P om. अरे, उ वातओ, उ तीय, उ भणिओ, P राइंगणे, उ पठितु P पढिउं, P आसि सा विसुत सब्बो लोकुः 17) P वह for चहु, P अही वेयपायमृद्धवृद्धीणं असंबद्धपलावित्तणं छत्तवहाणं ति. 18) उ पातओ, उ पतित्ती for पउत्ती, उ ते for ता, P om. दे, P रायंगणं, उ चेअ, P चित्रयंती. 19) P नयरीओ, P दुकारे, P om. य, adds ओ before सहसा, । पहृद्धयाई पविजिशाई 20 ) प्र-वाद्धवर्ण, P एसी जयासही, P om. य. 21 ) P विवाही सि for कि पि कर्ज ति, P om. तं, J सउणमणेण. 22) P थोवंतरे, P अणियवणिय, J पणियगसारया, J वहुमाण- 24) P कसिणा निहर, Р अरहे. 25) उ णीति, उ पदुष, उ जंधिरे य पयतीए. 26) Р दुवन्न , Р एसे ले [ रशे ले ], उ जंबुले, उ मागचे कुमारी 27 > P लोयणकहदित्रमेत्तवावारे, P किं ते कि मो, J जिय for पिय, P जीपिते, P om. अह, J अंतवेते P अत्तवेए. 28 > J विष्णे P'वन्ने, J वारि, for पारि, P अवरे for रे, P कुमारी.

3

12

15

- उतिस्थण्ण-दाण-पोस्त-विग्णाण-दया-विविज्ञय-सरीरे । 'एई तेईं' चवंते उक्के उण पेच्छए कुमरो ॥ सल्लिय-मिठ-महवए गंधव्य-पिए सदेस-गय-चित्ते । 'चउड्य मे' भणिरे सुदृए बह सेंधवे दिहे ॥
- अंके जडे य जड्ढे बहु-भोई किंढण-पीण-पूर्णंगे । 'अप्पाँ तुप्पाँ' भिगरे अह पेच्छड् मारुए तत्तो ॥ घय-लोणिय-पुटुंगे घम्म-परे संघि-विगाहं-णिउणे । 'णउ रे भछ्डं' भिगरे अह पेच्छड् गुजरे अवरे ॥ ण्डाओलित्त-विलित्ते कय-सीमंते सुसोहिय-सुगत्ते । 'अम्हं काउं तुम्हं' भिगरे अह पेच्छए लाडे ॥
- तणु-साम-महद्द-देते कोबणए माण-जीविणो रोदे । 'भाउच मर्शा सुन्ते' भणिरे अह मालवे दिट्टे ॥ उक्कद-तृष्वे पिय-मोहणे य रोदे पर्यग-वित्ती य । 'श्रव्ध पाँढि मरे' भणिरे पेच्छ्रह् कण्णाष्ठण् अण्णे ॥ कुप्पास-पाउयंगे मास-रुष्ट्रं पाण-मयण तिष्ठुच्छे । 'इसि किसि मिसि' मणमाणे अह पेच्छ्रह् ताइण् अवरे ॥
- प्रव्य-कला-पत्तेहे माणी पिय-कोबणे कढिण-दंहे। 'जल तल ले' भणमाणे कोसलए पुलइए अवरे ॥
  दह-महह-सामलंगे सहिरे अहिमाण-कलह-सीले य। 'दिण्णले गहियले' उल्लिये तस्य मरहहे॥
  पिय-महिला-संगामे सुंदर-गत्ते य भोयणे रोहे। 'अटि पुटि र्रिट' भणते अधि कुमरो पलोएह॥

होह धुरं च बहेडो गोत्थण तह मंगलं च सुत्ती य। एयाण उवरि मासा एए अह देमि एएहिं॥

- 18 कह अंड संविरियं गेण्हसु सुपरिक्सिजण वश्च तुमं। जह खज्जह कह वि कविद्वृता वि एगारसं देमि॥

  एवं च कुमार-कुवलयंदो विविध-मगोणं वश्चमाणो अगेए विध्याणं उल्लावे शिसुणंतो गंतुं पयत्तो। कमेण संपत्तो अगेयणायर-विलया-भवल-विलोल-लोयण-मालाहिं पलोह्जंतो रायंगणं, जं च अगेय-णरणाह-सहस्स-उद्वंड-तंडविय-सिहंडि-कलाव21 विधिम्मचिय-छत्त-संकुलं। तत्थ सब्वो चेव णरवह्-जणो करयल-णिमिय-मुह-कमलो किंपि किंपि।चेंतंतो कवियणो विव 21
  दीसह। तं च दहुण पुच्छिओ णरणाह-पुत्तो कुमारेण 'भो भो रायउत्त, कीस णरवह-लोओ एवं दीण-विमणो दीसह' ति।
  तेण भणियं 'भो भो महापुरिस, ण एस दीणो, किंतु एत्थ राहणो धूया कुवलयमाला णाम पुरिसहेसिणी, तीय किर
  24 पायओ लिबो जहा 'जो एयं पायं पूरिहंद्द सो मं परिणेहि' ति। ता तं पाद्यं एस सब्वो चेव णरवह-लोओ चिंतेइ य' 24

  ति। कुमारण भणियं 'करिसो सो पाओ'। तेण भणियं 'एरिसो सो'। अवि य। 'पंच वि पउमे विमाणिम्म।'
- ्र २४८) कुमारेण भणियं 'ता एस पायओं केणइ कम्मि भणिए प्रिओं ण प्रिओं वा कहं जाणियक्वो'। तेण 27 भणियं 'सा चेय जाणइ कुवलयमाला, ण य अण्गो'। कुमारेण भणियं 'कहं पुण पश्चओं होइ जहां सो चेय 27 इमो पायओं जो कुवलयमालाए अभिमओं। तेण भणियं। 'अध्य पश्चओं। कहं। इमस्स पायस्स पुन्वभेव

1) म तेह P तेहं, महक्के, मुकुमारों 2) मुसल्लि मिदुमंदवए, P सएस, P वंसे दक्षों for च (व) उटय मे of J, P सुन्से अड, J दिहो. 3 > J वंकि P की, P कारी, J अध्या तुष्या P अध्या तुष्यां, J मारुए P कारुए. 4 > J लोखिय P विगाहे. 5 > P सीनंते सोहियं गत्ते, म आहम्ह काई तुम्हं मिन्नु भणिरे for अम्हं etc., म om. अह, P अच्छह for अह 6 > P - जीवणे, P भावय, P तुन्भे for तुम्हे, J दिद्धोः 7 > J एय for य (before रोहे), J अदि पोण्डिमरे P अडिपांडिरमरे 8) P शह for रुई, P असि for हिंस, P मिश for मिसि, P मणमाणी. 9) असत्य for सन्व, अपसङ्घी P पब्सेट्रे, अ देही. 10) P सिहिए अहमाण, P दिश्रहे, उस् (ठा?) हिंहे for महियहे (written twice in P). 11) P मोत्ते for गते, उ भोइणे, १ भायणे रोहे । अद्भिष्टभणेनि अवरे अंधे कुमारो, र रहिं भणेते रोत्रे कुमारोः 12) र सिरिश्नतो, १ मिरिदत्ते । अन्नइय पुलपती जनसपारस, । अण्णाईय पुलपई, । पञ्चरादीए । बन्धरातीयः । 13 ) । जगरसमुहस्स सङ्झे काङण अलावा, । केण उणा 14) P देहेहि, P स for ण, P एएहि, J कीर्न. 15) J तरस गता for सत्त गया, J थिरा सेसं, P पकण पाएण । थीसो अद्भवसीतो, र क्षिमस्वाता ए गांणसवायाः 16) र सतं, ए adds होइ after अह, ए च for चिय होइ, र कोडिसतमेकं पलसत्तप°, J रत्तीया P रत्तीसं. 17) On the verse होइ etc. we have a marginal note (in J) like this (with numerals below the words): कणियउ/१। महेसरू/३। तलु/५: पविती/७। उवणु९। आंगुलु/१०। पूंखाल/१००।८ उ. The text of J numbers धुरं as 2, बहेडो as 6, बोत्थण as 4 and मृतीय as 20. J उन्दिसंसा एते, J एतेहि. 18 > J मणां संविरतं, J एआरसं. 19) P om. च, P उहार्वे. 20) P नात्य for णायर, P om. जं, P adds केरिसं before अणेय, P उदंह, after कीस, P om. एवं. 23) P inter. ण (न) & एस, P रायणो, P पुरिस्वेसिणी, P यय for तीय. 24) प्रपातओ, प्रपातयं पूरेहिति, र ति for त्ति, P पाययं, र चेश्र, र विदेतेइ त्तिः 25 > P om. सो, र पातओ for पाओ, र writes twice पंच वि पडमे विमाणम्मिः 26) र पातओ, र मणिते ह भणिअब, र पूरितो ण पूरितो. 27) ह om. यः 28) र पातओ, र पातयस्स for पायस्स-

15

21

24

ो तिष्णि पादे इमाए काञ्रण गोरूषु पश्चित्रिय मुद्दिजण महाभंडारम्मि पश्चित्ते । तेण कारणेण पर्डियं ति जो पमाणं जं 1 पुण तीए रह्यं तं तत्थ पादए विकिह ति तओ तं परिणेहिह' ति । हमं च सोऊण वितियं रायउत्तेणं 'अहो, सुंदरं आयं 3 जेण सुपरिक्लिओ पादको पूरेयम्बो ति । ता दे चिंतेमि, अहवा किमेख्य चिंतियह । 'पंच वि पडमे विमाणिम' । 3 'अम्हे तम्मि पडमे विमाणिम्म उप्पण्णा तवं च काऊण। किं पुण ताए एत्थ पादए णिबद्ध-पुग्वं' चिंतिऊण, हूं कात्य,

कोसंबि-धम्मणंदण-मूरे दिक्खा तवं च काऊण । कय-संक्ष्मा जाया पंच बि पडमे विमाणिम ॥

७ सहो जिन्वडियं मायाइच्चत्तंणं मायाइच्चस्स जेण केरिसो पादय-बुत्तंनो कुडिल-मग्गो कञ्जो, इमीए कुत्रलयमाखाए झोलंबियो । B ताव य उद्धाइओ समुद्द-सद्द-गंभीरो कलयलारात्रो जणस्स रायंगणिम । किं च जायं। पलायंति कुंजरा । पहावंति तुरंगमा । ओसरंति णरवहणो । पळायंति वामणया । णिवंडति खुज्जया । वित्यक्केति चीरा । वर्छनि वीरा । कंपनि कायरा । 🤉 सन्वहा पळय-समए स्व खुभिओ सन्वो रापंगण-जणवंशो ति । चिंतियं च कुमारेण । 'को एसो अयंहे चेय संभमो' ति । 🖟

पुलोइयं कुमारेण जाव दिहो जयवारणो उम्मूलिय।छाण-खंभो पाडियारोहणो जणं मारयंतो संमुहं पहाविभो ति । भवि य । तुंगत्तजेण मेरु व्य संटिओ हिमगिरि ध्व जो धवलो । हृत्य-परिहृत्य-वलिओ पवणं पि जिणेज बेगेणं ॥ तमो,

रणंत-छोह-संखर्क झरंत-दाण-वेब्भर्क खरूंत-पाय-बंधणं छळंत-र्ज-चूळ्यं। चर्कत-कण्ण-संखयं फुरंत-दीह-चामरं रणंत-हार-घंटयं गर्छत-गंडवासयं ॥

दिट्टं तं जयकुंजरं। अबि य।

संविक्षियगा-हत्थो उण्णामिय-खंधरो धमधमेतो । मारेतो जण-णिवहं भंजतो भवण-णिवहाई ॥ दाण-जरू-सित्त-गत्तो गंधायद्विय-रणंत-भमरउलो । पत्तो कुमार-मूलं भ्रह सो जयकुंजरो सहसा ॥

\S २४९ ) तं च तारिसं कुविय-क्यंत-सच्छहं दहुण जगेण जंपियं। 'बण्यो बप्यो, श्रोसरह ओसरह, कुविओ एस 18 जयहाथी । तं च तारिसं कळयळं भायण्णेऊण राया वि सर्अंतेउरो आरूढो भवण-णिज्जहण् दहं पयत्तो । कुमारस्स य 18 पुरको तृहण राइणा भणियं 'मो भेः महापुरिस, अवेह अवेह इमाओ महग्गहाओ वावाइज्जसि तुमं बालओ' ति । तओ तहा-भणतस्स राष्ट्रणो जणस्य य हा-हा-कारं करेमाणस्य संपत्तो कुंजरवरो कुमारासण्णं । कुमारेणावि

संवेक्षिऊण वर्त्य भाइदं तस्य हत्थिणो पुरश्रो । क्रोवेण धमधमेंतो दंतच्छोहं तहिं देह ॥ हर्थ-परिहरथेणं ताव हक्षो करयलेण जहणम्मि । रोसेण जाव वलिओ चलिओ तसो कुमारो वि ॥ पुण पहुंजो सुट्टीए पुण वलिको करिवरो सुवेएण । तात्र कुमारो चलिको परिक्रम-भाए गयवरस्स ॥

ठा वलइ खलइ गजाइ धावइ उद्धाइ परिणमो होइ। रोखेण धमधमेंतो चक्काइखं पुणो भमइ ॥ जाव य रमिउब्बामो णिप्फुर-कर-घरिय-कण्ण-जुयलिल्लो । दंत-मुसलेसु चलणं काऊणं ता समारूढो ॥ तस्य य समारुइंतेण भणियं कुमार-कुवलयचंदेण।

'कोसंबि-धम्मणर्ण-मूले ट्क्सा तवं च काऊण । कय-संहेया जाया पंच वि पउमे विमाणम्मि ॥' 27 तं च सोऊण 'महो पूरिको पायको' त्ति भणतीए पेसिया मयरंद-गंब छुदा गयालि-हरूबे ल-मुहलिया सिय-कुसुम-वरमाला मारूढा य कंधराभोए कुमारस्स । राइणा वि भणियं पुलइ्यंगेण 'साहु साहु, कुवलयमाले, महो सुवरियं वरियं, महो 30 प्रिक्षो पायओ । ताव य जयजयानियं रायलोगुणं 'अहो दिन्त्रो एस कोइ, अहो ण होइ मणुओ' सि । ताव य 30 णिविडिया उर्वारे दिष्वा अदीसमाण-सुर-पेसिया सुरहि-कुसुम-बुद्दी। जायं च तं पएसं जयजया-सइ-मुहरूं ति । पृथ्वंतरस्मि पहाइक्षो महिंदकुमारो जयकरिणो मूळे । मणिवं च णेण 'जय महारायाहिराय परमेसर सिरिद्दवम्म-

<sup>1 &</sup>gt; P पाप, P लोगए for मोलघ, P ° अंडारे, उ पहिले, उ शो for जो, P जो पुबरार्ण. 2 > उ तीए रुइय, P om. तं, P पायण, म घडिहिति नतो सं, म परिणेहिति । P परिणेहियत्ति, P कुमारैण for गुगउन्तेणं. 3> P स्परिक्खिय पाईओ प्रओ ति. J पूरेतच्यो, P पितेति, J चितयति, J adds गंच वि पडमे विमाणे before अस्हे etc. 4> F om अस्हे तस्मि पडमे विमाणस्मि, उत्तो for ताए, P पायए 5 र को निमः 6 र P पायय-, P काउं for कभी, उ one. ओ छंबिओ । ताब य-J चच्छाइस्रो, P adds जरावी before जगरम. 8) P निकत्थेनि बीरा कंपंति. 9) P वंजणवाओ, P om. च, P अयंह्रो संमभी ति नितंतीण पुलोह्यं, 1 पुलह्यं 10 > 1 धंभी for खंभी, P समुहं, 1 संमुहं पाविशी ति । 11 > 1 आगत्तणेण P कुंगत्तणेण, P पवर्णाम जिणेजु वेषण ॥, J adds य after तत्रों. 12> P संकुलं, P वेंभलं, P राज्य . 13> JP संवयं [ = पंख्यं ?], P भार for हार, J चंटणं. 14) P om. दिहं तं जयकुंजरं. 17) P सच्छमं, P बप्पा for बप्पो वप्पो. 19) P om. onc. भी, P om. one अवेड, P बालो for बालओं. 20) P adds य before राहणी, P करेणरस संपत्ती, J कुमारेण वि. 21) म आइट्ठं, म दंतच्छोहिं. 22) म ताप for ताव. 23) म पुण पुह ओ, म मुरेवेण ।, J adds वि after कुमारो 24) P नहारहं 25) P repeats चलनं 26) P तत्व समाहत्रेण भणियं 28) P adds त्ति after पूरिओ, र पातओ त्ति भणतीय, P सेय for सिय. 29) Jom. वि, J adds त्ति after second साहु, P कुवलयमाला एवं ते सुचरियं। अहो. 30 > प्रातओ, Pom. एस, Peसो for अहो, P माणुसी त्ति, Pय निवहियावरि अदिस्समाणा. 31 > Padds विय before सह. 32) P महिंदकरिणा मूळे, P om. सिरिददवम्मणंदण etc. to साहसालंकार.

६ २५० ) राष्ट्रणा भणियं 'को एस बुत्ततो, कह तुम एका, कह वा कप्पाडय-वैसी, कि वा भिल्ण-कुचेली प्रत्य 15 दूर-देसंतरं पाविभो' ति । कुमारेण भणियं 'देव जाणिस क्षिय तुमं । अवि य ।

जं ण सुमिणे वि दीसह चिंतिय-पुष्वं ण यावि सुय-पुष्वं । विहि-वाउठीए पहओ पुरिसो बह तं पि पावेह ॥
तेण देव, कहं कहं पि सममाणो देव्व-वसेणं अजं चिय संपयं एस पत्तो' ति । राहणा भणियं 'महिंद, किं एसो सो जो

18 तए पुच्छिओ दहवम्म-पुत्तो एत्थ पत्तो ण व ति । महिंदण भणियं 'देव, जहाणवेसि' ति 'एस सो' ति । कुमारेण भणियं 18

'महिंदकुमार, तुमं पुण कत्थ एत्थ दाहिण-मयरहर-वेठालग्गं विजयपुरविं पुष्वदेसाओ संपत्तो सि'। तेण भणियं 'देव

णिसुणेसु । अत्थि तह्या वाहियात्रीए समुद्दकछोल-तुरएणावहरिओ तुमं । अवि य ।

21 धावह उप्पड़को इव उप्पड़को चेय सच्चयं तुरको । एसेस एस वच्चइ दीसइ अईसर्ण पत्तो ॥ 21 तको हाहा-रव-सइ-णिक्भरस्स रायलोयस्स अवहरिको तुमं। तको वाहिको राइणा तुरको तुक्झाणुमगा-लग्गो सेस-णरवह जिल्लेण य । तको य तूरं देसंतरं ण य तुक्झा पउत्ती वि सुणीयह । तको गिरि-सरिया-संकुले पएसे णिवडिको पवणावत्त24 तुरंगमो । तको राया वि तुक्झा पउत्ती असंमावेंतो णिवडिको सुच्छा-वेब्मलो जाको, आसासिको च अब्हेहिं पढंत-वाएहिं। 24 तको 'हा पुत्त कुवल्कयचंद, कहिं मं मोत्तं वच्चित्ते' ति भणमाणो पुणो मुच्छिको । तको आसासिको विल्लविं पयत्तो।

हा पुत्त कत्थ वश्वसि मोत्तृण ममं सुदुक्खियमणाई। हा देव कत्थ कुमरो णिसंस ते अवहिश्रो सहसा॥
27 किं च बहुणा परायसो विव, उम्मसगो विव, गह-गिह्शो विव, णट्ट-सण्णो विव, पणट्ट-चेयणो विव, सब्वहा गय-जीविश्रो 27
विव ण चल्रह्, ण वल्रह्, ण जंपह, ण फंद्र्, ण सुगेह्, ण वेयए, ण चेत्र् ति। तं च तारिसं दृहुण मरणासंक-वेब्सलेण
मंतियगेण साहिशो से जहा 'सगर-चक्कवृष्टिणो सट्टि-सहस्स-पुत्ताणं धरणिंद्-कोव-विस-हुवास-जाळावली-होमिश्राणं णिहण30 बुत्तंतो तहा वि ण दिण्यो सोगस्स तेण अत्ताणो। ता महाराय, कुमारो उण केण वि दिब्वेणं अक्सित्तो किं पि कारणं 80
गणेमाणेणं, ता अवस्सं पावर् पडती। पुच्छामो जाणप्, गणेंतु गणया, कीरंतु पसिणाओ, सुम्बंतु अवसुङ्को, दीसंतु

<sup>2&</sup>gt; P धरणीकंपापरबजलखोहमाणहणकयाकुलहर, J दाणवसाण, P पणदीयलवच्छल. 3> P adds लोल after विलोल, P लोयणमेणं. 4> P परियरियं जेट्ठसहोयरं. 5> P सम्भावतहरिस, J वस्त्चलंत. 6> P -प्रुपिं, P कुलसं for कुसलं. 7> J देवीय ति । संदरो, P अच्छरियं, P om. इमं, P एमं ताव, J चेंग्न. 8> J स्वातिसयं, P जयजंजय कुंजणखियं, P परहजो, P पायपूरणं. 9) JP द्रहधम्मस्स, J adds नि before वच्छाए. 10> J णिब्बिटियं उ for णिब्बिटियं, तए, P पुरिसवेसित्तणं, J adds च after इमं, P om. पुरिस, J पावयंतीय. 11> P अणंति for मैतयंनि, P कुंजहरं, J इस्थरोहाणं P इस्थारोहणं, J ति for ति. 12> P पसायं. 13> J णिसण्गो, P पुलहयं तीए सीहरिया. 14> P कप्पडीय, J कप्पडिवेसो तस्थ दूरदेसंतर पाविओ, P जेव for देव. 16> J सुर्ण, P मैसं for पुन्वं before ण, J हओ and P पुर्ह् for पहओ. 17> P ममामाणो दिन्त-, P adds वसेणं before संपर्य, J पुत्तो for पत्तो, P om. सो जो. 18> J P दहधम्म-, P om. एस्थ पत्तो, P माहिदेण, J एसो for एस. 19> P om. तुमं पुण, P कस्थेत्य. 20> P तुरणावहरिओ. 21> P एस for चेय, P पुत्तो for पत्तो. 22> P ज्ञा for तुज्ञा, J मगां सेस. 23> P om. य after तओ, P तुज्ञा, J संजुल्प एसे. 24> P निव्वले (ज्ञ्ञव looks like च्र), J om. य. 25> P अणमाणो पुच्छिओ पुणो आसासि यो ततो निल्विं, P adds अन्निय before हा पुत्त. 26> J हा देव्य. 27> P नह for णह, P विय for विव, J तहा for सब्बनः. 28> P सुणह न वेय ति । तं च. 29> J जह for जहा, P सहरसा for सहरस, P कोववस. 30> J inter. सोअ (for ग) रस के तेण, P om. पि. 31> P प्रकामि, J जाणंज, P गणंतु, J गण्यं, P अवसुर्हओ.

गुमिणयाई, णियच्छंतु णेमिसिया, पुच्छिजंतु जोइणीओ, साईतु कण्ण-पिसाइयाओ, सब्वहा जहा तहा पाविज्ञाइ कुमारस्त 1 सरीर-पउत्ती, घीरो होहि।' एवं मंतियणेण भणिओ समाणो समासत्यो मणयं राया। देवी उण खणं आसासिया, खणं 3 पहिसया, खणं विदिश्या, खणं णीसहा, खणं रोइरी, खणं मुच्छिय सि। सब्बहा कहं कहं पि तुह पउत्ति-मेत्त- 3 णिबद्-जीवियासा आसासिजाइ अतेउरेणं। 'हा कुमार, हा कुमार' सि विलाव-सहो केवलं णिसुणिजाइ।

§ २५१) णयरीष् उण तिय-चउक्क-चचर-महापह-रच्छामुह-गोउरेसु 'हा कुमार, केण णीओ, कत्थ गओ, कत्थ व पाबिओ, हा को उण सो तुरंगमो दारुणो ति । सन्वहा तं होहिइ जं देवयाओ इच्छंति' ति । तरुणियणो 'हा सुहय, हा व सुंदर, हा सोहिय, हा मुद्रह, हा वियह, हा कुवलयचंद-कुमार कत्थ गओ ति । सन्वहा कुमार, तह विरहे कायरा इव पउत्थवइया ।' णयरी करिसा जाया ।

अवसंत-मुरय-सद्दा संगीय-विविज्ञिया सुदीण-जणा । झीण-विलासासोहा पउत्थवद्दय व्य सा णयरी ॥
 तओ कुमार, प्रिसेसु य हुक्ख-बोलावियब्वेसु दियहेसु सोय-विद्दले परियणे णिवेद्दयं पिडहारीण् महाराहणो 'देव, को वि
पूसराय-मणि-पुंज-सच्छमो पोमराय-मणि-वयणो । किं पि पियं व मणंतो दहं कीरो महद्द देवं ॥'

12 तं च सोऊण राइणा 'अहो, कीरो कयाइ किं पि जाणइ ति दे पेसेसु णं' उल्लंबिए, पहाइया पिडहारी पिबट्टा य, 12 मगालग्गो रायकीरो। उत्तसप्पिऊण भणियं रायकीरेण। अति य।

'भुंजिस पुणो बि भुंजसु उयहि-महामेहलं पुहर् लिखि । बहुसि तहा वि बहुसु णरणाह जसेण धवलेणं ॥'

15 भणिए, णरवहणा अउन्द-दंसणायण्णण-विम्हय वस-रस-समूससंत-रोमंच-कंजुय-च्छविणा भणियं 'महाकीर, तुमं कभो, 15 कण वा कारणेण इहागभो सि' ति । भणियं च रायसुएणं । 'देव, वहुसि कुवलयचंद-कुमार-पउत्तीए' ति भणियमेते राहणा पसरंततर-सिगेह-णिट्भर-हियएण पसारिओभय-बाहु-इंडेण गहिभो करयलेण, ठाविभो उच्छंगे । भणियं च राहणा 18 'वच्छ, कुमार-पउत्ती-संपायगेण कुमार-णिव्विसेस-दंसणो तुमं । ता दे साह मे कुमारस्म सरीर-वहमाणी । कत्थ तए दिहो, 18 किहीं वा कालंतरिम्म, कत्थ वा पएसे, किश्वरं वा दिहस्म' ति । एवं च भणिए भणियं कीरेण 'देव प्तियं ण-याणामि, जं पुण जाणामि तं साहिमो ति ।

<sup>1 )</sup> ए पुच्छियंतु, ए पिसाईआओ, ए कुमार तस्स. 2 ) ए होही, उ om. समाणी, ए ओ for उण, ए मुच्छिया for 3) म रोधणी for रोहरी, म सन्वता अहं कहं, P परित्तिमेत्त निगसन्छ . 4) म om. आसासिया, ३ ०m. ग्वणं पहसियाः 2nd हा, J विलव- 5) J तीयच उक्क, P महापदार च्छामुहा- 6) P होद for होहिट, P om. ति, J तरुणी अणी उण हा मुहयसुंदरः 7 > J विय for इव. 8 > J adds अवि य before उवसैत. 9 > J उअसीत-, म मुदीणमणा, म मोहा for सोहा. 10 > P om. कुमार, P आ दुक्ख for य दुकान, P नियले for निव्हले, P देनि for देन. 11 > [ मणि-सच्छम-नयणो ] 12) P adds अवि य before तं च, P कहीइ for कयाह, P om. णं, J om. य. 13) प्रमगालग्गा रायकीराओ समिष्यकण य भणियं 14) P भुंजनु पुणो, P लच्छी। 15) P सणिए for भणिए, J णरवहणो, P दंसणायत्तण, P om. रस, J कंचअच्छविणो भणियं च रायसुएण, Jom. भणियं महाकीर etc. to इहामओ सि त्ति, P adds राज्ञणा भणिओ before महाकीर. 16) P मृ त्ति for सि त्ति, P om. न, P om. कुमार. 17) प्रसारिओ मुअडण्डेण. 18) J om. एउत्तीसंपायणेण कुमार, P साह कुमार सङ्करीरसङ्घमाणी, P दिट्ठी कहं व कंनि व कालंबरंगि. 19 > J om. च, J देवि for देव, J कि पुण जं for जं पुण 21) प्रदाहिणक्ले ए दीहिणे कूड, प्रतीय देशाडई म सज्झे 22) Pont. णम्मयाए णाउद्रे 23) P अम्ह, Pont. बि उ च परिमवंतस्स, म न्यरिवासी 24) म आसमपार कुमारी, उ म अरालावे, म पर्यत्तः 25) उ adds य before अम्हेहिं. 26) JP संमगी, P द्रवधम्म-, J उवज्ञाए for अओन्झाए, P ई for अहं, P om. गह. 27) P मुगिणा, P दिजयपुर, P मालालंबियस्त पादरस पादरस प्रणेण, J पातवग्स, P परिणेओ, P संबोहणं ति । 28 > J adds ति after कुमारो, P om. तीय, P तावसीय, P adds गुरूणे before तुमं. 29 > P साहद, P पत्रशे त्ति, J om. ति, P पूर्विण्जो गुरुवणो. 30 > P भयण for मज्झ, J om. पायवष्टणं, P पुच्छिओ for पत्थिओ.

1 § २५३) इसं च सोऊण राहणा तक्सणं चेय सहाविया दिसा-देस-समुद्द-यणिया, पुच्छिया य 'भो भो विणया, 1 जाणह तुब्से जिसुय-पुष्वा दिट्ट-पुष्वा वा विजया जाम जयरी दाहिण-समुद्द-येष्ठाऊक्रिम्म'। तेहिं भणियं 'अत्थि देव सयल- अरणाहारा जयरी विजया, को वा ज-याणह। तत्थ राया महाणुभावो तुज्य चिरयाणुवत्ती विजयसेणो सयं जितसए, देवो वि 3 तं जाणह चिय जह जवरं पम्हुट्टो' ति । इसं च सोऊज राहणा भणियं। 'वच्छ महिंदकुमार, पयह, वचामो तं चेय जयिं ते भणमाणो समुद्दिओ राया। तओ मया विज्जविजो। 'देव, अहं चेव वचामि, चिट्ट तुमं' ति भणिए राहणो ठ पोम्मरायप्यमुद्दा आजता राय-तणया। 'तुब्मेहिं सिग्धं महिंदेण समं गंतब्वं विजयं पुरविरं' ति भणिए 'जहाणवेसि' ति 6 भणमाणा पयत्ता। अन्हेहि वि सिज्जवाई जाज-वाहणाई। तओ जीहरिया चाहिं जयरीए। संदिट्टं च राहणा।

'सुच्छा-मोहिय-जीया तुज्या पउत्तीहिँ भासिसंजती । ता पुत्त एहि तुरियं जा जणणी पेच्छिस जियंती ॥' ९ देवीय वि संदिट्टं ।

'जिण्णो जराए पुत्तय पुणो वि जिण्णो विभोग-दुक्खेण। ता तह करेसु सुपुरिस जा पियरं पेच्छिस जियंतं॥' इमे य संदेसए णिसामिकण आगया अणुदियह-पयाणएहिं गिम्हयालस्स एकं मासं तिण्णि वासा-रत्तस्स। तभो एत्य संपत्ता। 12 एत्य य राहणो समिप्प्याइं कोसिल्लयाईं, साहिया पउत्ती महारायसंतिया, पुच्छिया य तह पउत्ती जहा एत्य महारायपुत्तो 12 कुवलयचंदो पत्तो ण व सि, जाव णित्य णोवल्रद्धा पउत्ती। तभो पम्हुट-विज्ञो विव विज्ञाहरो, विह्रिय-किरिया-वाभो विव णरिन्दो, णिरूद्ध-मंतो विव मंतवाईं, विसंवयंतो विव तंतवाईं, सब्बहा दीण-विमणो जाओ। पुणो राहणा मणियं 'मा 15 विसायं वश्च, को जाणइ जह वि एत्य संपत्तो तहाबि णोवल्रक्खिक्ड । अण्णं च 'अज्ञ वि कह वि ण पावह' ति ता 15 इह-टिओ चेय कं पि कालं पिडवालेह। दिण्णं आवासं। क्याइं पसायाईं। दियहे य तियहे य तिय-चउक्क-चन्धर-महापह-देवउल-तलाय-चट्ट-मढ-विहारेसु अण्णिसामि। तओ अज्ञं पुण उट्टेमाणस्स पुरियं दाहिणेणं भुयाइंडेणं दाहिण-णयणेण य। 18 तओ मए चिंतियं 'अहो सोहणं णिमित्तं जेण एवं पटीयह। जहा,

सिर-फुरिए किर रजं पिय-मेलो होइ बाहु-फुरिएण। अच्छि-फुरियम्मि वि पियं अहरे उण चुंबणं होइ॥
उट्टम्मि भणसु कलई कण्णे उण होइ कण्ण-लंकरणं। पियदंसो वच्छयले पोट्टे मिट्टं पुणो सुंजे॥
लिंगम्मि इत्थि-जोगो गमणं जंघासु आगमो चलणे। पुरिसस्स दाहिणेणं इत्थीए होइ वामेणं॥
अह होइ विवजासो जाण अणिटं च कह वि फुरियम्मि। अह दियहं चिय फुरणं णिरत्थयं जाण वाएण॥'

ता कुमार, तेण बाहु-फुरिएण पसरमाण-हियय-हरिसो किर भज्ज तुमं मए पावियब्वो ति इमं रायंगणं संपत्तो जाव दिहो 24 तुमं इमिणा जयकुंजरेण समं जुज्जमाणो ति ।

§ २५४) तओ इमं च णिसामिडण राइणा भणियं। 'सुंदरं जायं जं पत्तो इह कुमारो तुमं च ति। सन्वहा धण्णा अम्हे, जेण द्ववम्म-महाराइणा समं संबंधो, कुवलयमालाए पुन्व-जम्म-णेहोवलंभो, अम्ह घरागमणं कुमारस्स, 27 उद्दाम-जयकुंजर-लंघणं, दिन्व-कुसुम-बुट्टि-पहणं, पादय-पूरणं च। सम्वं चेय इमं अच्छरियं। सन्वहा परिणाम-सुद-फलं 27 किं पि इमं ति। तेण वच्छ तुम्भे आवासं, वीसमह जहा-सुहं। अहं पि सद्दाविडण गण्यं वच्छाए कुवलयमालाए वीवाह-मास-दियह-तिहि-रासि-णक्खत्त-बार-जोय-लग्ग-मुहुतं गण्यविडण तुम्हं पेसेहामि' ति भणमाणो राया समुट्टिओ आसणाओ। अत्र कुमारा वि उवगया आवासं कय-संमाणा। तत्थ वि सरहसमइमगा-पयत्त-गइ-वस-खलंत-चलणग-मणि-णेउर-रणरणा-सणाह- 30 मेहला-सह-प्रमाण-दिसिवहाओ उद्घाइयाओ विलासिणीओ। ताहिं जहा-सुदं कमल-दल-कोमलेहिं करयलेहिं पक्खालियाइं संख-चक्कुत्साइ-लक्खण-जुयाइं चलणयाइं, समप्पियाओ य दोण्हं पि पोत्तीओ। अति य।

णेहोयगिय-देहा सुपुरिस-फरिसोगलंत-रहरंगी। पोत्ती रत्ता महिल ब्व पाविया णवर कुमरेण॥ तओ सय सहस्स-पापृहिं बहु-गुण-सारेहिं सिगेह-परमेहिं सुमित्तेहि व तेल्ल-विसेसेहिं अब्भंगिया विलासिणीयणेण, उवट्टिया खर-फरुस-सहावेहि सिगेहावहरण-पटुपृहिं खलेहिं व कसाय-जोपृहिं, ण्हाणिया य पयइ-सत्थ-सीय-सुह-सेब्व-सच्लेहिं

<sup>2)</sup> P वेलाउलंभि, P देवा for देव. 3) P om. णयरी, P जत्थ for तत्थ, J वरियवत्ती. 4) J णयाणइ for जाणह. 5) J मए fir मया, J च्रेम for च्रेम, P om. ति, J राइणा for राइणो. 6) J पोष्प P चोष्परायपमुहा, P विजयपुरविर, J मणिआ for भणिए. 7) P अम्हे किंचि सिज्जियाई। ताओ, P adds अबि य before मुच्छा. 8) P आसिराजंति, P ता कुणनु पुत्त एन्हिं जा जणणीं पेलुच्छमु जियंती. 10) J विओअ. 11) P संदेसे, J एक्समासं. 12) P य राइण, J संहिंआ for साहिया, P पयसी महा, P महारायउत्ती. 13) J विणडियकिरियावाही. 14) J विरुद्ध for णिरुद्ध, J मंतवाती, J om. विसंवयंती विव तंतवाई, P तंतवई. 16) P कालं पडिवजोई, P पासायाई, P om. य दियहे य, J महापहं. 17) P अन्नसामि, P om. तओ, P दाहिणं, P मुयादंडेणं, P om. दाहिण-. 18) J पढीयति. 19) P अच्छिपुरणंमि. 20) P कन्नलंकारे। फियफसो. 21) J इत्थिजोओ. 23) P तओ for ता. 24) P ति for ति. 25) J एअव for इमं च, J संपती for जं पत्ती. 26) P द्रहथममंमहाराइणो, J संबद्धो. 27) P पाययपूरणं, J अच्छरीं. 28) P विवाह. 29) J दिअहं, P गणामिकण. 30) J सरहसगइमगा, P वइस for वस, P रणरणो. 31) P उद्घाइयाओ, P om. जहा, J om. दल. 32) P om. लक्खणजुयाई, P चलणाई, P om. य. 33) J देही, P सुतु रेस, J फिरोसे अलंत, P adds त्तीरत्ता after रत्ता. 34) P पणिया for परमेहि, P om. सित्तिहे व eto. to एहाणिया. 35) JP सच्छसीअ.

<sup>1</sup> करूंकावहारएहिं सज्जण-हियएहिं व जलुप्पीलेहिं, विष्णाणि य सुरहि-परिमलायद्विय-गुमुगुर्मेत-मगर-बलामो**डिय-**चरण- <sup>1</sup> बुंबियाई गंधामखयाई उत्तिमंगे। तभ्रो एवं च कय-इट्ट-देवया-णागेकारा, भोत्तृण भोयणं सुद्द-णिसण्णाणं भासणेसुं किं-कि <sup>3</sup> पि चिर-विकोय-संभरंताण समागया एका राय-कुलाओ दारिया। तीय पणाम-पक्ष्टियाए साहियं। 'कुमार, वच्छाए 3 कुवस्रयमाकाए गणिए गह-गोयरे गणएण ण उवियं सुउसमाणं सम्मं सज वि वीसत्थं, ता मा तूरउ कुमारो **हियएणं** । णिययं चिय कुमारस्स इमं गेहं ता जहा-सुहं अच्छसु' सि भणिऊण णिक्खंता दारिया । तम्रो महिंदेण भणियं 'कुमार, 6 अज वि दीहं इमं, संपर्य महाराष्ट्रणो लेहं पेसेम्ह तुद्द संगम-पडित्त-सेत्तेणं अत्येणं' ति मणिऊण विणिक्खंतो महिंदो । कुमारो ६ य चिंतिउं पयत्तो 'अहो, लंघिया मण् असंखा गिरिवरा, प्रभूया देसा, बहुयाओ णिण्णयाओ, महंताओ महाणईंओ, भणेयाओ महारहेओ, पावियाई भणेयाई दुक्खाई, ताई च सन्वाई कुवलयमाला-मुहर्यद-चंदिमा-गलियगाई तम-वंद्राह 9 व पणट्टाई । संपर्य पुण इमिणा पिंडहारि-वयणेण अण्णाणि वि जाइ लोए दुक्खाई ताई मञ्ज्ञ हियए पिक्खिलाई ति 9 मण्गे हुं। सब्वहा कस्य महं कस्य वा सा तेलोक्न-सुंदरी। अबि य। भाइटुं जइ सुणिणा प्रिजइ णाम पायओ गृढो । तेलोक्क-सुंदरीए तीए उण संगम कत्तो ॥ 12भच्छर ता तीऍ समं पैम्माबंधो रयं च सुरयम्मि । हेलाए जो वि दिही ण होइ सो माणुसो मण्णे ॥' 12 \S २५५ ) इमं चितयंतो मयण-सर-गोयरं संपत्तो । तको किं चिंतिर्ड पयत्तो । अवि य । अहो तीए रूतं । चळणेगुळि-णिम्मळ-णह-मऊह-पसरंत-पडिहयप्पसरं । पंचिमयंदं कह णेमि णवर-णक्खेहिँ उवमाणं ॥ जइ वि सिणिहं सउयं कोमल-विमलं च होइ वर-पडमं । लजंति तीएँ पाया उवमिजंता तह वि तेण ॥ 15 16 साम•क्कार्य मडयं रंभा-थंभोवमं पि ऊरु-जुयं । ण व भणिमो तेण समं बीहेंतो अलिय-दोसस्स ॥ सुरयामय-१स-भरियं महियं विबुहेर्हिं रमण-परियरियं । सम्मस्स समुद्दस्स व तीय कलतं अणुहरेज ॥ चिंतेमि मुट्टि-गेज्झो मजरो को णाम सद्दे एयं । देवा वि काम-रुइणो तं मण्णे कत्थ पार्वति ॥ 18 18 मरगय-कलस-जुयं पित्र थण-जुयलं तीप्, जद्द्र भंगेजासु । असरिस-समसीसी-मच्छरेण मह णाम कुप्पेजा ॥ कोमल-सुणाल-रुलियं बाहा-जुयलं ति णित्य संदेहो । तं पुण जल-संसर्गि दूसिययं विहडण् तेण ॥ कंनीगुँ सोम्म-दंसिस्राणेण लोबोवरोह-वयणेहिं। वंद-समं तीपुँ मुहं भणेज णो जुजाए मज्झ ॥ 21 21 किं धवलं कंदोष्टं सप्फं रत्तं च णीलयं कमलं। कंदोद्द-कुमुय-कमलाण जेण दिही अणुहरेजा ॥ वण-णिद्ध-मडय-कुंचिय-सुसुरहि-वर-धृत-वासियंगाण । कजल-तमाल-भमरावलीड दूरेण केसाण ॥ इय जं जं चिय औंग उनमिजाइ कह नि मंद-बुद्दीए । तं तं ण घडह छोए सुंदरयर-णिम्मियं तिस्सा ॥ 21 \S २५६ ) एवं च चिंतवंतो दुइयं मयणावत्यं संपत्तो कुमारो, तत्य संगमोवायं चिंतिउं समादत्तो । केण उण डवाएण तीए दंसणं होजा । अहवा किमेत्य वियारेण । रहकण इत्थि-वेसं कीय वि सहिनो सहि ति काऊण। अतिउरिम गंतुं तं चंद्मुहिं पलोएमि॥ 27 अहवा गहि गहि । सुपुरिस-सहाव-विमुहं राय-विरुद्धं च गिंदियं लोए । महिला-वेसं को णाम कुणह जा अध्यि भुय-इंडो ॥ 30 30 कि पुण करियब्वं । हूं, माया-वंचिय-बुद्धी भिष्ण-सही-वयण-दिष्ण-संकेयं । तुरयारूढं हरिऊण णवर राईए बचामि ॥ भहवा ण एरिसं मह जुत्तं।

33 स **केय क**िंह वश्वह कथ्य व तुरप्रिंहीरण बाला। चोरो त्ति णिंदणिजो काले **अह कंछ**णं होह ॥ 33 ता किं पुण कायम्बं। हूं,

<sup>1 &</sup>gt; प्र सङ्झाण and P सज्जव हियए for सज्जग, P गुमुमुर्नेत. 2 > P न्त्रमोक्कारो. 3 > P पच्मुहियार. 4 > J P गणप (perhaps गणएं) for गणएण (emended), P हिवयं for ठिवयं, J माणालगं, P तूर्णो कुमार. 6 > P inter. इमं के दीहं, उ पेसेसु for पेसम्ह, P पउत्तमेत्तेणं अत्येविणं, P om. ि गणिजण. 7 > P विय for u, P om. महंताओ महाणईओ. 8 > P पुहल्लंदिनागलविष्याइं, J वंद इव P वंदा इव. 9 > P पणट्टं।, P पिडहार-, P जाणि for जाइ-. 10 > P करवाइं. 11 > P सुणिणो पूरिज्जिं . 12) J आ तीय for ता तीएँ, J पेम्माबद्धो P पेम्माबंदा. 13) P मरण for मयण, P पत्तो for संपत्तो, P om. तओ कि नितिदं पयत्तो . 14 > J मयूह, J परिहय. 15 ) J तीय. 16) P जरूजयं, P इमं for समं, P बीहंतो. 17 > J समुद्द व, J अणुद्दरेज्जा P अपर्रेज्ज. 19 > J तीय, P कुप्पजो . 20 > P पुण खलजणसंसिनगद्रसियं, J दूसिंगं. 21 > J कंतीय, P सोग, J तीय मुहं गणेज्ज . 22 > P किंदोटं, P om. सत्यं रत्तं, P कुमुया, J अणुद्दरेज्जा . 23 > P कुंचियपुरिहे. 24 > J से for अंगं, J सुंदरयरअस्मि निस्साए ॥ . 25 > P जितयते, J adds य after तत्य, P उण वाएण . 26 ) J तीय, J होज्जा, P किमित्य . 29 ) P om. णाम, P adds नवर before जा, J जो for जा . 31 > P राई न for राईए . 32 > P अद्वा न जुत्त मह एरिसं।, P om. मह जुत्तं . 33 > J कहं for किंद, P कुळे य for काले य.

- अवहत्यिद्धण कर्ज समुहं चिय विण्णवेसि रायाणं । उप्पिजाउ अर्ज चिय कुवलयमाला पसाएणं ॥ तंपिणो जुजाइ। कह।
- अवहत्थिय-छज्जो हं भयण-महासर-पहार-बिहलंगो । ठाहामि गुरूण पुरो पियाए णामं च घेच्छामि ॥ ता प्को उण सुदरो उवाओ । अवि य ।

जिक्कद्वियासि-विसमो जित्राहिबासेस-पक्क-पाइको । दारिब-करि-कुंभयडो गेण्हामि बला जयसिर्हि व ॥

🖔 २५७ ) एवं च चितर्यतस्य रामागनो महिंदकुमारो । तेण य रुक्लिको से हियय-गओ वियप्पो । भणियं च 👨 सहासं जेज 'कुमार कुमार, किं पुण इमं सिंगार-बीर-बीभच्छ-करुणा-णाणा-रस-सणाहं जाडयं पिव अप्पनयं जन्नीयह'ति । तको ससज्ज्ञस-सेय-हास-मीसं भणियं कुमारेण 'जिसण्णसु कासणे, पेसिको तायस्स लेहो'। महिंदेण भणियं 'पेसिको'। 🤋 कुमारेण भणियं 'सुंदरं कयं, बह इओ केतिय-मेत्ताई जोयणाई बसोज्या पुरवरी । महिंदेण भणियं 'कुमार, किं इमिणा अपत्थुय- 🦠 पसंगेण अंतरेसि जं मए पुच्छियं'। तभो सविलक्ख-हाल-मंघरच्छिच्छोहं मणियं कुमारेण 'किं वा मण्णं एत्थ पत्थुय-पुच्वं'। महिंदेण भणियं 'णणु मए तुमं पुच्छिनो जहा कि पुण इमं अप्पगयं तए णडेण व णिश्वं य समादत्तं'। तभो कुमारेण 12 सविस्वक्ंब हिसे ऊण भणियं 'किं तुहं पि अकहणीयं अस्थि। जं पुण मए ण साहियं तं तुह विण्णाणं परिक्खमाणेण। किं। 12 जह सह हियय-गर्य रुक्खेसि तुमं किं वा ण व' ति । महिंदेण भणियं 'किं कुमार, महाराय-सिरिदडवम्म-परियणे अस्थि कोइ जो जगस्स हियय-गयं ण-याणइ'ति । कुमारेण भणियं 'अर्ल परिहासेण । सब्बहा एयं मए चिंतियं जहा आगया 🔟 पुरा अम्हे दुरं देसंतरं किर कुवलयमाला परिणेयम्य ति । गहिओ जयकुंजरो, पूरिओ पायओ, दिट्टा कुवलयमाला, किर संपर्य 🕫 णिब्बुया जाय ति जाव इसाए पडिहारीए साहियं जहां अज वि कुवलयमालाए गह-लग्ग-जोओ ण सुंदरो, तेण 'कुमार, ण तप् जूरियन्वं वीसस्थो होहि' एयं किर राह्णा संदिट्टं ति । तेण मए चिंतियं जहा 'एस प्रिसो छलो जेण गह-लग्ग-18 दियहो वा ण परिसुज्ज्ञह ति । सन्दहा कुवलयमाला-थण-थली-परिमलण-पक्कलं ण होइ अम्ह वच्छयलं । अति य ।

अइबहुयं अम्ह फलं लहुयं मण्णामि कामदेवं पि । जं तीएँ पेसिया मे श्रवल-विलोला तहा दिट्टी ॥ ताण सामंबरेउ' ति इमं मणु चिंतियं।

🖇 २५८ ) महिंदेण भणियं 'बहो,

21 जं तं सुब्बइ लोए पयडं भाहाणयं णरवरिंद् । पंडिय-पढिओ वि णरो मुज्यह सम्वो सकजेसु ॥ जेण पुरुव-जम्म-सिगेह-पास-बद्धा मुणिवर-गाणोवएस-पाविया जयकुंजर-छंघण-घडंत-मुणि-वयणा **छंबिय-पादय-पूरण-संपुष्ण**-<sup>24</sup> पहण्णा संयक्त-गरिंद-वंद-पश्चक्ख-दिण्ण-वरमाला गुरुयण-कजावणय-वयण-कमल-वण-माल-लक्षिय-धवल-विलो*ल-*पसरंत- <sup>24</sup> दिहि-माला वि कुवलयमाला वियप्पंतरं पाविय ति । बहो मूढो सि, इंगियाई पि ण गेण्हसि । किं पुण एंतो ण पुलहुओ सि । किं पुरुद्दर्जतीए ण रुजियं तीए । किं ण पयडिओ औस-भागो । किं जयकुंजर-रुंघण-वावडो ण पुरुद्दओं तं 27 जहिन्छं। किं किं पि गुरु-पुरमो विण भणियं भन्वत्तक्ष्यरं। किं भोयं छिय-वयणा ण जाया। किं पिउणा 'वच्छे, 27 वश्यमुं ति भणिए ण अलसाइयं। किं दूरे ण तुह दिण्णो अग्डिन्नोहो। किं ण मडलियाई आसण्णे णयणाई। किं ण अण्ण-बत्रएसेहिं हिलियं तीए । किं कण्ण-कंड्रयच्छलेण ण बूढी रोमंची । किं ण पीडिए जियय-धण-सहे । किं ण गहियं 30 षहरं दियवरेहिं। किं ण केस-संजमण-मिसेण दंसियं थणंतरं। किं ण संजभियं भऌिय-इहसियमुत्तरिज्ञयं। किं तुमं 30 दृहं ण पुरुद्धं अत्ताणयं । किं अहं ण पुरुद्धो गुरुयणो विव सरुज्ञं । किं अलिय-खेय-किलंत-जंभा-वस-वलिउघ्वेलुमाण-बाहा-लबाए ण णिक्सिसो भप्पा सहीए उच्छंगे सि, जेण मणिस जहा णाहं रुहभो कुवलयमालाए'सि । इमं च सोऊण भणियं

<sup>1 〉</sup> P समुद्दे, P पसाएसणं 2 〉 J अब for कब. 3 〉 P दाद्यामि, P पुरओ for पुरो, P घेत्राण for घेच्छामि. 5 〉 P निन्बिडियायेस, जयसिरिन्ध, P च for व. 6) म हिभ्रवमात्री P हिभीययमत्री. 7) P inter. णेण (पेयण) 🚨 सहासं, P om. one कुमार, P बीमरसकाकण-, J सणाहणाड्यं 8) J सनुब्झससेअहास- P सब्झस-, J णीसम्मन् P निसम्मन्न, P तायतस्स, P भणिउं 9) P अइ for इत्रो, र अयोज्झा P अउज्ज्ञा, र अप्पत्थुअ- 10) P पुच्छिओ, र संयर्किछोहं, र अर्ण्य कत्य पत्य अपुन्वं 11) ग्राचितंः 12) P अकहणीयमस्थि, P om. किं. 13) P लक्लिसि, P द्रढधमा-. 14) P न for जगरस, P जगरस जाणह for णयाणह. 15 र पातओ. 16 र जायन्ति, P विवाह for गह. 17 र inter. चितियं के मए. 18 र Pom. वा before ज, Jom. चि, P भज्यको for भज्यको, Pom. पहाउं. 19 > P अध्यक्तं, J तीय. 20 > J समं for मं, P वरन, J adds ति after चितियं. 22) J एकां तं जं सुन्वह प्यतं आहाणयं जणे समले । for the first line जं तं etc. P पंचिये, P व for वि, P inter सङ्बो & मुज्झ (ज्ञ्रा) इ. 23) उ adds संबद्घ before सिणेह, P सिणह, P पाययपूरण-24) Pom. दिण्ण, Pom. विलोल 25) P इंगियं पि, P कि पुरुषंती त. 26) Jou. ण लिजियं तीए, J पिडिओ for पयांडिओ, P कुंजर संघण, Jom. तं. 27 ) P गुरू-, J अब्मंतरकार्द, P कि उअन्छिय- 28 ) P adds ति after अन्छिन्छोही-29 > P कि अन्नाव एसेहि न इसियं, J तीय, P कि वा कन्न कंदुय , J कुट्ठी for वूढ़ी, J पंडिए for पीडिए, P निययमें - 30 > P दसणेहि for दियवरेहि, P संजममिसेण. 31) P दहुण न पुरुश्यमत्ताणयं, P जंतावस- 32) P oin. ण, P सही for सहीप, Pom. जहा before णाहं, P एवं for इमे.

¹ कुमारेण 'अहो, गुरु-पुरमो पढम-विक्षुरेहा इव विट्ट-णट्टा एकंते एतिए भावे पदंसिए कत्थ वा तए स्वक्षिए' ति । । तेण भणियं 'कुमार, अहो पंडिय-मुक्खो तुमं, जेण

3 हसियं पि ण हसियं पिव दिहं पि ण दिहमेव जुबहंण। हियय-दहयमिम दिहे को वि अउच्वो रसो हो है।।'
कुमारेण भणियं 'एयं तुमं पुण जाणसि, मए उण ण किंचि एत्थ लिक्खयं'ति। महिंदेण भणियं 'तुमं किं जणसि मय-जलोय-लंत-गंडयलोलेहड-भसलावली-कल्पलावाउलिजंत-जय-कुंजर-लंघण-वावड-मणो, अहं पुण तीए तिमा समए तुह दंसण६ पहिरसुक्कसंत-रोमंच-पसाहण-पसाहियायार-भावण्णेसण-तगाओ, तेण जाणिमो' ति। जं च तए आसंकियं महाराय-विजयसेणो है
बहु-दियह-लगा-गणण-च्छलेण ण दाहिइ बालियं ति तं पि णो। को पुण अण्णो तुह सरिसो कुल-विहव-लब-जोव्वण-विण्णाण-पाण-सत्त-कला-कलावेहिं जस्स तं दाहिइ। ता मिच्छा-वियप्यो तुह इमो'ति भणमाणस्स समागया एका दारिया।
9 तीए चलण-पणाम-पह्मद्रियाए विण्णतं। 'कुमार, भिट्टदारियाए सहत्य-गंथिया इमा सिरिमाला तुहं पेसिया। एसो य पारियाय-मंजरी-सिरीस-कय-कारिम-गंध-लुद्ध-मुद्धागयालि-माला-हलबोल-वाउलिजामाण-कारिम-कसरो कण्णजरको पेसिको' ति
भणमाणीए पणामिओ कुमारस्स। कुमारेणावि सुह-संदोह-महोयहि-मंधणुग्गओ विव सायरं गहिओ ति पुलइयं च तेहिं।

तक्खण-विणट्ट-पिययम-पसिरय-गुरु-विरह-दुक्ख-सिढिलंगी। उक्कंठिय-पसिरय-लोल-लोयणा दीसण् जेण ॥ 21 कुमारेण भणियं 'एवं णिम णिउणं च णिरूविउं पयत्तो । पुल्यंतण य भणियं 'वयंत्र, दुवे इमीए पुडा' । विहाडिया य 21 जाव पेच्छइ अवरिलवी-लिहियाहं सुहुमाइं अक्खराइं । भणियं च तेण 'अहो, अक्खराणि व दीसंति' । वाइउं पयत्ता । किं पुण लिहियं तत्थ । अधि य ।

24 अहिणय-दिट्ट-द्ह्य-सुद्द्-संगम-फिरिस-रसं महंतिया। दूसह-विरह-दुक्ख-मंताविया कलुणं रुवंतिया।। 24 तरिलय-णयण-बाह-जल-पूर-जलजलयं णियंतिया। दृह्या-हंसएण मेलिज्जह् इह वर-रायहंसिया॥ तओ कुमारेण भिण्यं 'अहो णिउणत्तणं कलासु कुवलयमालाण, जेण पेच्छ कारिम-कण्णपूरओ, तस्त मुणाले रायहंसिया, 27 सा वि णिय-भाव-भाविया, तीय वि मज्झे हंसिया-भाव-विभावणं इमं दुवह-खंडलयं ति सञ्बहा ते तहा जहा तुमं भणिते'। 27 महिंदेण भणियं 'तुमं पुण असंबद्धं पलविस, जेण हमं पि प्रिसं रायहंसिं अण्णहा संभावेसि' ति । ताव य ।

मा हीरह रायरसा घण-घणिया-विहव-पुत्त-भंडेहिं। धम्मेण विणा सन्वं पुक्करियं जाम-संखेण ॥

80 इमं च सोऊण सहसुडभंत-विलोल-चलंत-पम्हल-णयणो भणिउं पयतो । 'श्रहो अत्थंगश्रो दिणयरो, पृश्चि चउ-दिहय- ३० जाम-संखो । ता संपयं करणीयं किंचि करेमो । ता वच्च तुमं, साहसु कुवलयमालाए 'सन्वं सुंदरं, श्रहो णिउणा तुमं'ति ।

तन्नो 'जहाणवेसि' ति भणिऊण पिडगया सा दारिया ।

<sup>1 &</sup>gt; प्रविज्ञरिहं पिन, P दिहुनेहु। एकत्तो, P om. तए 2 > P मुद्धो for मुक्यो, प्र om. जेण. 3 > प्र दिहुमें जुनईण. 4 > P om. पुण, प्र गईचि, P om एत्य, P inter. कि कि तुमें, P मजलोज कंतरंट मरुलेह एसलाव लिकल्प . 5 > प्र तीय. 6 > प्र पसोहिआयार भावणेसण, P जो णिमो ति, P adds न after नए, P adds नं before महाराय. 7 > प्र दाहिनि जालिओं ति, P को उण, P - विविद्य . 8 > प्र जस्म त्तं दाहिति ।, P दारियो. 9 > प्र तीय, प्र पच्चुिहुनाए पच्मुहुियाए P अहुदारियाए, P गुच्छा for गंथिया, P om. तुर्ट. 10 > P कंजकर उपेसिड. 11 > प्र गमाणीय, P कुमारेण नि, P om. ति. 12 > P om. च after भणियं, P कंजकर यं, प्र om. किंतु मण्यं, प्र इमण्यालं, P om. वि. 13 > प्र om. एविममं, प्र अतित्रणुय, P च्छुज्ञ दुत्तं . 14 > P om. जाण, प्र om. इमा, P हंसिया। 15 > P भिट for भुज, P om. महिंदेण भणियं किरिसो etc. to कहं जाणीयह. 18 > प्र जाणीअति. 20 > P पण्डु for विण्डु, P om. प्रतियगुरू etc. to पुल्यतेण. 21 > प्र प्रममहंतिआ, P एतेण for य before भणियं, पुटे विहिष्टेया. 22 > P अक्यराई च. 23 > P om. अवि य. 24 > प्र -रसम्महंतिआ, P om. विरह, P संताविय, प्र कर्ण रुअतिका. 25 > P वाहजलपूरजलपूरजलपूरजलजुर, प्र जिला हो. 27 > P विणिय-, P adds विभाव before विभावणं, प्र जोण for जेण, प्र कणकरओ, प्र विभाव P मुणाल for मुणाले. 27 > P विणिय-, P adds विभाव before विभावणं, प्र इश्रमखण्डलयं P दुश्यखंडवं. 28 > प्र र for पुण, P adds ण after पुण, P अहण्णहा. 29 > P मोहीरहर्शयहसा, P सन्वं युक्तियं. 30 > P सहमुल्वत्त, प्र -मस्हल, P -नयणा, P प्रयत्ता, प्र अह for अहो, P transposes जाम after चड. 31 > P सहाय for साहम्, प्र णिखणो. 32 > P परिगया, P चेडिया for दारिया.

21

- 1 § २६० ) कुमारा वि कय-ण्हाण-कम्मा उचगया भव्मंतरं । तत्थ वि कुमारेण जविया जिण-णमोकार-यउच्यीसिया, । झाणेण य झाहुओ समवसरणस्थो अथवं जब-जीव-वंधवो इसमणाहो । पढियं च ।
- 3 अय ससुरासुर-फिंगर-जर-जारी-संब-संधुया भगवं। जय सबस्क-बिमल-केवल-लिउलल-णाण-वर-दीव।।

  मय-माण-लोह-मोहा एए चोरा मुसंति तुह ववणं। ता कुणसु किं पि तं चिय सुरिक्लयं जह हमं होह ॥

  सि भणिदण कनो मण-वियप्पियाणं भगवंताणं पणामो ति। तनो सुहासणस्या संवुत्ता। भणियं च महिंदण 'कुमार, 6 कीस तए कुवल्यमालाए ण किंवि संदिहं पेम्म-राय-संस्वणं वयणं'। कुमारेण भणियं 'ण तुमं जाणिस परमस्यं। 6 पेच्छामो हमिणा संदेस-विरहेण किं सा करेह, किं ताव संगम् सुया भायल्यं पित्वजह, किं ता विण्णाणं ति करिय धम्हाणं पेसिए कण्णदरए ण कर्ज तीए संदेसेणं' ति। महिंदेण भणियं 'एवं होड, किंतु होहिह कुवल्यचंदो चंदो 9 व्य सक्लंको'। कुमारेण भणियं 'केण कलंकेण'। महिंदेण भणियं 'हस्य-वज्ञा-कलंकणं' ति। तेण भणियं 'कहं मणिसं'। 9 महिंदेण भणियं 'किमेल्थ भणियच्वं ति। ण विण्णो तए पित्रसंदेतो। तभो सा तुह संदेसायण्णपुकंठिया दूइ-मग्ग-पलोयण-परा चिट्टह। पुच्छियाए दूईए ण य किंचि संदिहं ति सुए गिम्ह-समय-मज्ज्ञणह-दिणयर-कर-णियर-सुसमाण-12 विरय-जंबालोयर-कदुयालय-सहरुख्य व्य तुह विरह-संताव-सोसिजंती उच्वत्त-परियत्त्वं करेजण मरिही वराई कुवल्यमाला । 12 पुरा पमायाए रयणीए जत्य दीसिस भमंतो तथ्य लोएण भणिबच्चो, अहो एसो बाल-वहओ भूण-वहओ हिश्य-वहओ सि, तेण भणामि कलंकिजासि' ति। कुमारेण मणियं 'अहो, तुमं सब्बहा पहसण-सीलो, ण तुह पमाणं वयणं' ति।
- 5 § २६१) एवं विहससाणा कं पि कारूं अच्छिकण णुवण्णा पहुंकेसु, पसुत्ता सुइरं। ताव य पढियं पाहाउय- 15 पाढण्ण। अवि य।

णिम्मल-फुरंत-रुइरप्पमेण रुहिराणुरंजियंगेण । भरि-तिमिरं णासिज्जङ् सन्गेण व तुन्त्र सूरेण ॥

8 लोबालोय-प्यासेण विमल-दीसंत-देव-चिरण्ण । भरि-णिवहेण व तुन्त्र जसेणं व भरुणेणं ॥

सूरोभगगण-मङ्गेण गालिय-देहप्पहा-णिहाण्ण । भरि-णिवहेण व तुन्त्रं वियलिज्जङ् उद्धु-णिहाण्ण ॥

वण-राह्-परिगण्णं दूरुण्णय-दुक्ख-लंघणिज्जेणं । पयिहज्जङ् अप्याणो वीरेण व सेल-णिवहेणं ॥

मंगल-भणिण्ण इमं लंघिय-जलणाह-दूर्-पसरेण । आसा-णिवहेण तुमं वियसिज्जङ् सँपयं वीर ॥

ह्य तुन्त्र चरिय-सरिसं सद्यं चिय णाह भागयं पेच्छ । मुद्द-दंसणं च दिज्जव णरणाह णरिंद-वंदाण ॥

इमं च णिसामिऊण 'णमो तेलोक्क-बंधूणं'ति अणमाणो जंभा-वस-विलड्डेब्लुमाण-बाहा-पक्सेवो समुट्टिको पर्लकाको कुमारो 24 महिंदो वि। ताव य समागया अप्य-दुइया एका मिज्राम-त्रया जुवई । सा य केरिसा। अवि य। 24 अणुसीमंतं पिलया ईसि-पर्लंबंत-पीण-थण-जुवला। सिय-हार-लया-त्रसणा लिख-गई रायहंसि व्य॥ तको तीय य दारियाए पुरको उवसप्पिडण भिण्यं 'कुमार, एसा कुवल्यमालाए जणणी चाई पियसही किंकरी सरीरं 27 हिययं जीवियं व' ति। तको कुमारण ससंभमं 'आसणं आसणं' ति अणमाणेण अन्भुट्टिया, भिण्यं च 'अजे, पणमामि'। 27 तीय य उत्तिमंगे चुंबिऊणं 'बिरं जीवसु वच्छ' ति मणंतीए अभिगादिशो कुमारो। णिसण्या य आसणम्म। भिण्यं च 'कुमार, अम्हाणं तुमं देवो सामी जणको सहा मित्तं बंधवो भाया पुत्त-भंडं अत्ताणयं हिययं वा, सब्बहा वच्छाए

<sup>30</sup> कुवलयमालाए तुहं च को विसेसो त्ति, तेण जं भणामि तस्स तुमए भणुष्णा दायच्या । भण्णहा कत्थ तुम्हाणं पुरक्षो ३० भणेय-सत्थत्थ-वित्थर-परमत्थ-पंडियाणं मम्हारिसाभो जुन्द्द-चंचल-हियय-सहावाको वीसत्थं जंपिउं समारहंति । ता सम्बहा खमसु जं भणिस्सं ।

<sup>1 &</sup>gt; ग अमहंता for अब्गंतरं, ग जिणे for जिण, P चउनीसिया. 2 > P उसहनाहो. 3 > P - दीवा ॥ 4 > P मयण for लोह, P पते चोरा, P कुणमु तं पि कि पि तं चियं. 6 > ग इंचिन्न for किंचि. 7 > P करेत्त for करेह, ग संगम्भुमा पछ्यं, P संगम्भिया. 8 > P कम्रारूरणप, ग तीय, ग होहिति, P होहित्ति. 9 > P om. दिखवज्ज्ञा to महिदेण भणियं, ग हिश्यवज्ज्ञा 10 > P त for तप, P संदेसायणुणकांठिया पुणो दृह, ग दृई. 11 > ग चिहुति, ग पुन्छिया दृई, P णिमुण for सुण, P वियर, P om. करणियर, ग सुसमाण. 12 > P जंबालोयिरं, P सफरियल्लयन्व, ग-परत्त्रयं, J adds वि before वराई, P बराती 13 > P प्रभाया रयणीए, P भणितव्वो, ग पस for पसो. 15 > P निवण्णा लंकेसु, P सुरं for सुइं. 17 > P रुहिराणरंजियंगेण, P om. य, ग य जुज्ज्या. 18 > P अरुणाणं. 19 > P सुरोजनगण, ग सहिलेण, ग उन्न for उन्नु. 20 > ग परिअएणं, P अप्पाणं. 21 > ग तुई for तुमं. 23 > P om. च, P - वलीयुव्वेल्डमाण, ग ल्युक्खेश for पक्खेवो, P सुद्धिओ for समुद्धिओ. 24 > P जुवती. 25 > P पलंपत, ग जुज्जा।, P हित for हार, ग गया P गती for गई. 26 > P अवसिण्तण, P पाती. 27 > P हितयं, ग हित्रयं जीअव्यं ति ।, P repeats व, P तती, P om. one आसणं. 28 > P तीए for त्ति, ग भणेतीय, P अहिलीहरूण, ग भणिमं तीय कुमार. 29 > P सहा मित्तो. 30 > P दातव्वा. 31 > ग अस्वत्य for सत्थत्य, ग अम्हारिसीओ जुवईसहावचंत्रल, P निहस्य, P वासत्यं for वीसत्यं, P समाइरंति. 32 > ग समेजनु सं भणिमं।.

30

8.5

§ २६२ ) अस्थि हमा चेव पुरवरी तुमए वि विट्ट-विहवा विजया णाम, हमाए चेव पुरवरीए विजयसेणो णाम राया । 1 इमा चेय तस्स भारिया रूवेण अवहसिय-पुरंदर-वरिणी-सत्था भाणुमई णाम । सा य महादेवी, ण य तीए कहिं पि किंचि 3 पुत्त-भंडं उपरीहोइ । तओ सा कत्य देवा, कत्य दाणवा, कत्य देवीओ, कत्य मंताई, कत्य वा मंडलाई, सन्वहा बन्मंति 8 रक्खाओ, कीरंति बलीउ, लिहिजंति मंडलाइ, पिजंति मृलियाओ, मेलिजंति तंताई, भाराहिजंति देवीमो । एवं च कीरमाणेसु बहुएसु तंत-मंतोवाइय-सएसु कहं-कहं पि उयरीभूयं किं पि भूयं। तक्षो तप्पभूहं च पिंडवालियं बहुएहिं मणोरह-सय-6 सपृष्टिं जाव दिट्टं सुमिणं किर पेच्छइ वियसमाणाभिणव-कंदोष्ट-मयरंद-बिंदु-णीसंद-गंध-कुड्-भमर-रिंछोलि-रेहिरा कुवलय- 6 माला उच्छंगे। तओ विबुद्धा देवी भाणुमई। तओ णिवेहण राहणा भणियं 'तुह देवि, तेलोक-सुंदरी धूया भविस्सह' त्ति । तस्रो 'जं होउ तं होउ' ति पडिवण्णे वसंतेसु दियहेसु पडिपुण्णे गब्भ-समण् जाया मरगय-मणि-बाउख्रिया इव 🤋 सामलच्छाया बालिया । तओ तीए पुत्त-जम्माओ वि बहियं कयाई वद्धावणयाई । एवं स णिव्वत्ते बारह-दियसिए णामं से 🤋 णिरूवियं गुरु-जणेणं, कुवलयमाला सुमिणे दिट्टा तेण से कुवलयमाल ति णामं पहिंद्वयं। सा य मए सब्व-कजेसु परिविद्विया। तओ थोएसुं चेय दियहेसु जोब्वणं पत्ता। तओ इच्छंतांग पि पिऊणं वरं वरेंतांग पि णेय इच्छइ, 12 पुरिसदेसिणी जाया । तमो मण् बहुप्ययारेहिं पुरिस-रूत-जोब्दण-तिलास-विण्गाण-पोरुस-वण्णेगहिं उदलोभिया जाव 12 थोवत्थोवं पि ण से मणं पुरिसेस् उप्पज्जइ ति । तशो विसण्गो राया माया मंतियगो य कहं पुण एसी बुत्तंतो होहिह सि । पुरिसे भवसरे साहियं पडिहारेण 'देव, पुरिसो को वि विजाहर-समणो दिव्य-णाणी उजाणे समागओ, सो 15 भगवं सन्वं धम्माधम्मं कजाकजं वश्चावश्चं पेयापेयं सुंद्रासुंद्रं सञ्चाणं साहइ सि, तीतागागत-भृत-भन्व-भविस्स-वियाणमो 15 य सुम्बह, सोउं देवो पमाणं'ति । तओ राष्ट्रणा भणियं 'जङ्क सो एरिसो महाणुभात्रो तओ पेच्छियम्बो भन्हेहिं । पयह, वस्रामो तं चेय उजाणं' ति भणमाणो समुद्रिको मासणामो । तओ कुवलयमालाए वि विण्यतं 'ताय, तए समयं महं पि 18 बज्ञामि'। राइणा भणियं 'पुत्त, वज्रसु' ति भणमाणो गंतुं पयत्तो । वारुया-करिणि समारुहिऊग संपत्ता य तसुजाणे । 18 दिही य सी मुणिवरी, राइणा कभो से पणामी, आसीतिओ य नेण, णिसण्गो पुरओ से राया। 🖇 २६३ ) तओ सो भगवं साहिउं पयत्तो । भणियं च णेण । लोयम्मि दोण्णि लोया इह-लोओ चेय होइ पर-लोओ। परलोगो हु परोक्लो इह-लोओ होइ पश्च≉लो ॥ 21 जो खाइ जाइ भुजह णबह परिसक्कपु जहिच्छाए । सो होइ इमो लोओ परलोगो होइ मरिजग ॥ लोगस्मि होति अण्णे तिण्णि पयत्था सुहासुहा मञ्जा । हेकोयादय-उयेक्खणीय-गामेहिँ णायव्या ॥ ता इह-लोए हेया विस-कंटय-सन्ध-सप्पमादीया । एयाई होति लोए दुक्ख-णिमित्तं मणुस्साणे ॥ 24 कुसुमाहुँ चंद्रंग अंगाण य द्व्वा वि होंति भादेका । जेण इमे सुह-हेऊ पश्चक्लं चेय पुरिसाणं ॥

अवरं उवेक्स्यणीयं तण-पश्वय-कुहिणि-सक्तरियं। तेण सुहं ण य दुक्लं ण य चयणं तस्स गहणं वा ॥
ता जह एयं तिविहं इह-लोए होइ पंडिय-जणस्स । तह जाणसु पर-लोए तिविहं चिय होइ सब्बं पि ॥
पाणियहालिय-वयणं अदिण्ण-दाणं च मेहुणं चेय । कोहो माणो माया लोहं च हवंति हेयाई ॥
एयाई दुक्ल-मूलं इमाई जीवस्स ससु-भूयाई । तम्हा कण्हाहिं पिव इमाई तृरं परिहरासु ॥
गेण्हसु सश्चमहिंसा-तव-संजम-बंभ-णाण-सम्मतं । अज्ञव-मह्व-मावो खंती घम्मो य आदेया ॥
एयाई सुहं लोए सुहस्स मूलाई होति एयाई । तम्हा गेण्हह सब्बायरेण अमयं व एयाई ॥
सुह-दुक्ल-जर-भगंदर-सिरवेयण-वाहि-स्वास-सोसाई । कम्मवसोवसमाई तम्हा विक्वाई एयाई ॥
तो एयं णाजणं आदेये कुणह आदरं तुब्मे । हेयं परिहर दूरे उवेक्स्वणीयं उवेक्सेहि ॥'

<sup>1 &</sup>gt; ग चेंग्र, P adds पुरव before पुरवरी, ग चेव. 2 > P मज्जा for मारिया, P माणुमती, ग दीव for तीय, P om. पि, P चि for किंचि. 3 > P उपारितीत ।, P मंतीड, P मंगलाई for मंगलाई in both places. 4 > P कीर्लि, J adds मूला before मूलियां को. 5 > J उगरीहूं में एउरीभूयें, P तप्पभूयें, J मणोरहीसय, P सतसवहें. 6 > P ताव for जाव, P मयारिवरिवर्गासंद. 7 > P माणुमती, P धूया हिन्सह. 8 > P ज हों उठा जं हों उत्ते हों उ, J om. ति, P adds ग्रम्भमये before व चंतेयुं, P om. पिहपुण्णे ग्रम्भमये, J पाउलियां P पुत्तिवयां for बाउलियां. 9 > J तीय for तीय, P adds च after क्याई, P गिव्वत्ति बारसमें दिवसे णामं. 10 > J गुरुअणंगं, P कुवलयमाला णामं. 11 > P विद्वात हिंथा, J चेंग्र P चिया, P जोव्यणं संपत्ता, P च for िष before पिकर्ण, P om. िष, P इच्छत्ति पुरिसवीसिणां. 12 > P adds रस before हृत्य, J विलासलो-, P विद्वाति अवलीहियां जाव थोवं पि. 13 > P मंतिणा for मंतियणों, P होहिति. 14 > P अवसरि. 15 > P सोहिति for साहइ, P तीतीणागत, P भिवयस. 16 > P adds ति after सुव्यह, P पेच्छितव्यों. 17 > P om. ति, J भालां विय विण्णत्तं, P समें for समयं. 18 > P वचामों, J भणनाणां गंतुं पयता, P ताहमं for वाह्या, J तं उज्जाणं. 19 > P om. सो, P om. य P inter. से के पुरओं. 20 > P सोहितं for साहिउं. 21 > P inter. होइ के चेंय, J परलोओं उ परोक्खों. 22 > P खाति मुंजितं णचित, J परलोओं 23 > J लोजिमि, P होति, J है मोआदेयउव्वेच्ख के, P हे कआदेयउवेच्यणे अणालोमेहिः 24 > P कंटइ, P सप्पमाईय ।, P बुक्त for दुक्तः 25 > J द्वादि होइ, P आवर्ज, J सुहहें P माहिज. 26 > P वच्चं व for पत्वय, P धरणं for चयणं. 27 > P होति सन्तं 28 > J प्रशाई P हेताई. 29 > J सत्यमूनाई, P दृरेण परिहरसु. 30 > P एयाई for आदेया. 31 > J एताई in all places, J सहस्स for सुहस्स. 32 > P om. the verse सुहदुक्त etc., J सोसाती, J एताई. 33 > P एते for एयं, J उववर्तिहि, P उवेब्वाहि.

27

30

🖔 २६४) एवं च भणिए भगवया तेण सुणिणा सम्बेहिं चेय जरणाहप्यसहेहिं भणियं 'भगवं, एवं एयं, ज एत्य १ संदेहो' ति । प्रधंतरिम णरवहणा पुरिखयं 'भगवं, मम धूया इमा कुवलयमाला, एसा य पुरिसहेसिणी कुल-रूब-विहव-8 विष्णाण-सत्त-संपण्णे वि रायउत्ते विरिक्षंते णेष्ळह् । ता कई पुण एसा परिणेयव्या, केण वा कम्मि वा कालंतरिमा' ति 3 पुष्किए जरवहणा, भणियं च भगवया मुणिवरेण । अधि कोसंबी णाम जयरी । तत्य य तम्मि काले पुरंदरयदत्तो जाम राया, वासवी य मंती । तत्थ ताणं उजाणे समवसरिओ सीस-गण-परियारो घम्मणंदणो णाम शायरिओ । तस्स पुरश्रो सुणें-७ ताणं ताणं धम्म-कहं कोह-माण-माया-छोह-मोहावराह-परद्ध-माणसा पंच जणा, तं जहा, चंडसोमो माणमडो मायाइच्हो छोह- 🥫 देवो मोहदसो सि । ते य पञ्चजं काऊण तव-संजम-सणाहा, पुणो कमेण कय-जिणधम्म-संबोहि-संकेया श्राराहिऊण मरिऊण कृत्थ उववण्णा। श्रवि य। श्रस्थि सोहस्मं णाम कप्पं। तस्थ य पउमं णाम विमाणं। तस्थ वि पउम सणामा पंच वि जणा उववण्णा-9 तर्हि पि जिलिद-ययण-परिबुद्ध-सम्मत्त-रूअव्युद्य-पायण-परा संक्रेयं काऊण एत्य चेय भरहे मज्झिम-संहे उप्पण्णा। **एको** वणिय। 🛭 🤉 उत्तो, अवरो रायउत्तो, अवरो सीहो त्ति । अवरा वि एसा कुवलयमाल ति । तत्थ ताणं मज्झाको एक्केण एसा परिणेयन्या । भ्रम्मं च पावेयस्वं ति । भणियं च णरवद्दणा 'भगवं, कर्द्दं पुण सो इदं पावेहिइ, कर्द्दं वा एत्य अम्हेहिं जाहयस्त्रो' त्ति । 12 भरावया भिणयं 'सम्हारिय-पुरव-जम्म-बुत्तंतो कायस्य-संकेय-दिण्ण-माणसो इमाए चेय पिडवोहण-हेउं इहं वा पावीहडू 12 त्ति, तं च जाणसु । सो चेय इमं तुह उम्मत्तं तोडिय-बंधणं जयकुंजरं रायंगणे गेण्हिहिह्, पुणो कुवलयमाला-७ंबियं पाययं भिंदिहिइ, सी चेय जाणसु इमं परिणेहिइ, ण भण्णह' ति भणती समुप्पइओ मुणी। तश्रो कुमार, उप्पइयम्मि 15 तिस्म मुणिवरे भागओ राया पुरवरिं। इमा कुवलयमाला तप्पभूइं चेय किं-किं पि हियएण चिंतयंती अणुदिणं सूसिउं 15 पयत्ता । ता इमाए एस पुस्व-जम्म-सरण-पिसुगो एस पायको लंबिओ । अवि य 'पंच वि पडमे विमाणम्मि' । इमो य ण केण वि भिंदिउं पारिको ताव जाव एस जयकुंजर-संभम-कलयलो । तको पुष्छिए राइणा भणियं 'पुत्ति कुवरूयमाले, 18 पेच्छ तं असणो वरं, [जो ] एरथ इमं जयकुंजरं गेण्डिहिइ, सो तं पादयं पूरेहिइ। इमं मुणिणा तेण आइट्टं ति। ता 18 पेच्छामु णं को पुण इसं गेण्हइ' सि भणमाणो णस्वई समारूढो पासाद-सिहरं, कुवलयमाळा य । अहं पि तीए चेय पास-परिवक्तिणी तम्मि समप् । तभी कुमार, तए अप्फालण-खलण-चलणाहि णिप्कुरीकप् जयकुंजरे सीद्द-किसोरएण 21 व लंघिए पूरिओ सो पादओ । इओ य पूरिओ पायओ सि दिण्णा वरमाला । इमिणा ओघुट्टिए दृढवन्म-पुत्तो ति तुह णामे 21 उष्त्रहो पहरिसो राहणा । कुवलयमाला उण तुमए दिट्टम्मि कि एस देवो, कि विजाहरो, कह सिद्धो, उभो कामदेवो, कि वा चक्कवद्दी, किं वा माणुसो ति । पुणो घेप्पंते य जयकुंजरे, केरिसा जाया । अवि य । 94

वलह वलंतेण समं खलह खलंतिमा णिवडह पढते। उट्टाइ उझलंते वेवह दंतेसु आरूढे ॥

\$ २६५) जह्या पुण कुंजरारूढो संमुहं संठिको तह्या कि चिंतिउं पयता। अवि य।
आयंबिर-दीहर-पम्हलाइँ घवलाइँ कुसुम-सिरसाइं। णयणाइँ इमस्स वणे णिवडेक्नंगेसु कि मज्यं ॥
विदुम-पवाल-सिरसं हहरं लायण्ण-वित्त-सच्छायं। अहरं इमस्स मण्णे पाविज्ञह अम्ह अहरेण ॥
पिदु-पीण-ललिय-सोहं सुर-करि-दंतग्ग-मूग्ण-समत्यं। वच्छयलं कि मण्णे पाविज्ञह मज्झ थणपृहिं॥
दीहे उण्णय-सिहरे दिरय-रिज-काल-तृंड-सारिच्छे। एयस्स बाहु-इंडे पावेज्ञ व अम्ह अगाइं॥
मासल-पिटुलं हहरं सुरय-रसासाय-कलस-सारिच्छं। एयस्स किश्यलं णे पावेज्ञ व अम्ह सयणिमा ॥
पूरेज्ञ एस पादं देज्ञ व अहयं इमस्स वरमालं। इच्छेज्ञ व एस जुवा होजम्ह मणोरहा एए॥
होज्ञ इमस्स पणङ्णी कुप्पेजा व णाम अलिय-कोवेण। कुवियं च पसाएजा अहवा कत्तो इमं मज्या॥

<sup>1&</sup>gt; P om. ज, P मणिया, P ते मुणिणो, P नरनारिष्ण, P एतं for एयं 2> P नरवहया, J om. इमा, P 'देलिणी. 3> P संपत्त for संपणो, P णेच्छत्ति I, P om. कहं, P adds किंद्र after एसा. 4> P तं for ज, J सयले for काले, P पुरंदत्तो 5> P om ताणं. 6> P transposes लोह after कोह, P मोहोन्पाहपहरूद्ध-, J लोहभड़ो. 7> P मोहदत्ता, J कया-, P जिण्यंमं, P मरिकण. 8> P सीधंम, P om. य, P य for िव after तत्य. 9> P adds धम्म before जिणिंद, J सम्मत्तंलक्मक्मृत्य-, P लंभुदय-, P उनवन्ना for उप्पणा, J वणिअपुत्तो. 10> J om. अवरा वि एसा कुनल्यमाल ति I, P एगेण. 11> J अगवं पुण को इतं पावेहिति I, P इह पाविहित्ति I अगवया अणियं संभावियपुञ्च जुंम- 12> P कायल्वो, P पिडवोहणाहेंड इमं पाविहित्ति. 13> P जो for सो, खुहिय for तोडिय, J मेणिहिति P गेणिहिहित्ति, J पातयं. 14> J मिदिहिति P मिदिशी, J वार्त्वो, P पुरेख्लो, J पुरेख्लित, J पातयं. 14> J मिदिहिति P मिदिशी, J पार्त्वो, P पुरेख्लो, J पुर्चिछ्ला, J पुर्चिछ्ला, P कुनल्यमालो पेच्छं. 18> P जयकुंजरो गेण्डह त्ति, J गाद शिहिति, P पाययं पूरेहिति, J पात्रो, P पुरेख्लो, J पुरेखा सो पायओ, J पातओ ति I, J P ओघट्टिए दृढ्यमम- 20> J पाद for पास, P om. तए, P णिष्किति . 21> P पुरुखो सो पायओ, J पातओ ति I, J P ओघट्टिए दृढ्यमम- 22> J कोरिंदि ति किंदि हित्ति, J उतो, P तओ for उओ. 23> J य कुंजरे, P य जुंजरे, J om. जाया. 24> P खलिते, J उद्धाइ, P आह्छो. 25> J तउआ. 26> P अयंचिर्द्र for आयंबिर, P पंमलहंद, P पुणो for वणे. 27> P पलास for प्राल, P लाइक्ट. 28> P पिहुणलिय- 29> J दीओ for दीहे, J निज-, P न्सारिच्छो, P बाहुरंडे- 30> P मंसलं, J कडिअल्लणे, P किंदि लन्ने पावेजह अम्ह. 31> P पायं for पार्द, J जुआ, P एस जवा हो जम्ह, P एते- 32> P कोवेण, P कत्ता-

24

- 1 इमं च जिंतयंतीए पूरिको पावको । तं च सोऊम हरिस-वस-समूत्यसंत-रोमंच-कंबुय-रेहिरंगाए दिण्णा तुद्दं वरमाला, तको 1 अवलंबिया तुद्द खंधराभोए । तं च दहुण कुमार, तए पेसिया घवल-विलोख-खोला चलमाणा पम्हला दिही । तीय य दिहीय 3 पुरुद्दया केरिसा जाया । अवि य, वियसिया इव कमलिणी, कुसुमिया इव कुंदलया, विद्वविया इव मंजरी, मत्ता इव करि- 3 णिया, सित्ता इव वेखिया, पीयामय-रसा इव भुयंगिया, गय-घणा इव चंदलेहिया, सुरय-ऊसुया इव हंसिया, मिलिया इव चक्किय ति । सम्बद्दा
- 6 समएण व सा सिना पिक्सिता सुह-समुद्द-मज्झे व्व । अप्याणं पुण मण्णह् सोह्मा-मयं व िम्मिषियं ॥ एिसे य अवसरे तुमं राहणा भिणको जहा 'समिप्य कुंजरवरं आरुह हमं पासायं' ति । तको तुद्द दंसणासायणा-सज्झस-सेउकंप-कुत्रहस्राजरमाण-हिययाण् समायको तुमं । पिउणा य भिण्यं 'वच्छे, वच अतिउरं' ति । तमो मंताहया इव अयं- १ तिया अकुसायित्या इव करिणिया उम्मूस्त्रिया इव वणस्या उम्मुखिया इव मंजरी दीण-विमणा कहं-कहं पि असंघणीय-वयणो १ ताको ति अस्सायंती समृद्विया, गया आवासं सरीर-मेन्नेणं ण उण हियण्णं । अवि य,

दुछह-छंभं मोत्तृण पिययमं कत्थ वश्वसि अणजे। कुविएण व पम्मुक्का णियएण वि णाम हियएण॥ अवरोप्पर-छोयण-वाणिएहिँ कलियम्मि सुरय-भंडम्मि। हिययं स्थण-महम्बं संचक्कारं व से दिण्णी॥

\$ २६६) तओ एवं च कुमार, तिमा संपत्ता णियय-मंदिरिमा, तत्थ गुरु-सञ्ज्ञस-णियंब-भरुम्बहण-सेय-णीसहा णिसण्णा पहंके संवाहिडं पयत्ता। तओ समासन्धा किं-किं पि चिंताभर-मंधरा इव लिख्या मए। तओ भणिया 'पुत्ति 15 कुवल्यमाले, किं पुण इमं हरिसट्टाणे ठियप्या चिंताए दिण्णो, किं तुह ण पूरिको पायओ, किं वा ण पिक्किया बरमाला, 15 काओ बिहडियं मुणिवर-वयणं, किं वा णाभिरुह्भो हिययस्स, किं वा ण सत्तमंतो सो जुवाणो, किं वा ण पुलह्या तेणं, किं वा तुह हियय-उन्वेयं ति। ता पुत्ति, फुडं साहिज्यड जेण से उवाओ कीरह' ति संलत्ते भणियं तीए 'माए, ण इमाणं एकं 18 पि। किं पुण

वस्मह-पिडिविब-समी सुर-जुवईणं पि पत्थणिको सो। इच्छेज ममं दार्सिण व ति चिंता महं हियए ॥' इमिम य भिण्ड, अम्हेहिं भिणियं 'भो माणु, किं पुर्य भलियमिलियं भसंबद्धं उल्लवीयह। कीस तुमं सो ण इच्छाइ। 21 किं तेण ण छंघिनो सो जयकुंजरो, किं वा ण प्रिभो पायओ, किं ण पेसिया तुह दिट्टी, किं ण पिडिच्छिया वरमाला, किं 21 ण जाओ से अंगिम्म पुलडम्मों, किं ण मिण्णिओ तेण य गुरु ति महाराया, किं ण साहिओ मुणिणा। सन्वहा मा एवं वियप्पेसु, जेण तुमं दिट्टा अथि सो ण अण्णात्थ अभिरमइ ति । अवि य।

मा जूरसु पुत्ति चिरं दूहण तुमं ण जाइ अण्णत्य । तं चिय ठाणं पृहिइ माणस-हंस्रो ब्व मिम्रिजं ॥' तक्षो पृवं पि मणिए ण सद्दर्यइ मइपियं ति काऊण । अवि य ।

जं होइ दुछहं वछहं च लोयस्स कह वि भुयणस्मि । तं किप्यि-दोसुकेर-दुग्गमं केण सहिहयं ॥ 27 तजो अम्हेहिं भणिया 'वच्छे कुवलयमाले, जह तुमं ण पत्तियसि ता कीरउ तस्स जुवाणस्स परिक्ला । तजो तीए भणियं 27 'अत्ता, किं च कीरउ तस्स' । मण् भणियं 'पेसिजाउ दूईं सिरिमालं अण्णं वा किंचि घेत्त्ण तजो तस्स भावो तेण घेप्पह' ति । तजो तीए कई-कई पि लजा-भर-मंथराए सेउझ-वेविर-करयलाण् किपया सा रायहंसिया । पुणो तीय उबिर लिहियं 30 कई-कई पि दुवइ-लंडलयं । अवि य ।

मह तस्स इमो रुंहो अणुगउच्छलिय-सेय-सिललेणं। जिहिओ वि उप्युसिजाइ नेविर-कर-लेहणि-गएण ॥ एवं पेसिया तुह भाव-गहणत्यं दूई।

<sup>1 &</sup>gt; उ प्रिभी व पान औ, P क्लुइरेहि , J 3 (or ओ) for तओ. 2 > खंबराण I, P क्लोड़बलमाण, P दिहीये for दिही, P om. तीय य दिहीय. 3 > P कुंदुल्या, J विहरिया, P कर्राणया. 4 > P इव विह्या, J रा for रसा, J मुर्यूसुआ. 6 > P ओ for इव, P सोहग्गवियं विणि . 7 > P समिवका, P आहहर, P तुक्स for तुह, J दंसणायामणा सब्झस P दंसणासामज्ञस. 8 > P कुत्रूरमाण, P वि for य, P repeats वच्छे. 9 > J विद्धा P इहिया, P adds उम्मूल before उम्मूलिया, P कहं कहिम J व्यणा. 11 > P दुल्लभ-, P कुविषण विष्यमुका, J णाइ for णाम. 13 > J इमं for एवं, J एत्थ for तस्थ, P स्वजस. 14 > P संवाहिक्तण, J adds च before पयत्ता, P किंपि किंचि. 15 > P हिसिकाणे विश्वपा, J पातओ, P किं पाण पदिच्छ्या. 16 > P सत्त्वती, P om. सो, P adds ति after तेणं. 17 > P repeats तु. P उन्वेदं, P संक्तं, J तीय. 19 > P वमह, J परिविंव, P जुवतीणं, P om. सो, P ण व ची. 20 > J ए for एवं, J भिलेशअममें , J उल्लिशित, J inter. ण के सो. 21 > J पातओ, J किण्णा पेसिआ. 22 > J ए for य. 24 > P तुमं for चिरं, J एहिति P एहित्ति समुद्दताज्ञ मणिकणं. 25 > P मणियए ण सरहायत्र अद्धियंत्रीत, J अपियं. 26 > P सुवर्णाम, P किंपिआ for किंप्य. 27 > P मणियं, J पत्तियासि (?) P पत्तिआस, P कीरओ, J तीय. 28 > P पेसिकाओ दृती. 29 > P om. ति, P ततो, J तीय, P करतलाए, J उवरे, 30 > P om. one कहं, J दुश्य for दुवर. 31 > P इमो लोहो अणुरायच्छिलिय, J अणुरायुच्छिआ, P वि ओप्फसिकार, P विवेर for वेविर, P करलेहिणगएण. 32 > P दृती.

🦠 २६७) ताव य समागमो महाराय-सगासामो कंचुई । तेण व मणियं बहा कुवळवमाळाए 'गणियं गणएणं मजा 🚶 वि चीसत्थं विवाह-समा-जोगो' ति । तं च सोडण विसण्ण-मणा संबुत्ता कुवस्यमास्त्रा, हंसिय व्य वजासणि-पहया कुसवह इ व्य गोत्त-सक्कणेण वृत्तिया जाया । तको अम्हेहि चित्रं जाणिकण भणिया 'वच्छे, मा एवं विचण्पेसु । णिसुणेसु ताव तस्त 3 जुवाणस्त अर्थताणुराय-स्ययं कं पि वयणं । तभो जं तुज्ज्ञाभिरुद्ध्यं तं करीहामि' ति भणमाणीहिं कहं-कहं पि संघारिया । ष्त्यंतरम्मि समागवा सा दृई तुह सवासामो दीज-विमणा किं-कि पि वितर्वती । तको ससंभमाहि पुष्छिया अम्हेहि 8 'किं कुसरं कुमारसा'। तीप भणियं 'कुसरं, किं पुण कोइ ण दिण्णो पिंडसंदेसो, केवलं भणियं, अहो कला-कुसलत्तर्ण **ग** कुवलयमालाप्' ति । इमं च सोऊण तभो हया इव महादुक्खेण, पहचा इव महामोह-मोग्गरेणं, विलुट्टा इव बिरहिग-जालावलीहिं, ओविगिया इव महावसण-सीहेणं, गिलिया इव महामबरद्धय-मगरेणं, अक्कता इव महाचिंता-पग्वएणं, g गहिया इव महाकयंत-वर्षेणं, गसिया इव महाबिग्ध-रक्खलेणं, उड़्ज़िरया इच महाकयंत-करिवर-करेहिं, सम्बद्धा किं वा p भण्णड कुमार,पचमाणं पिव महाणरए, ढज्झमाणं पिव वडवाणलेण, हीरमाणं पिव पख्याणलेण, बुज्समाणं पिव जुयंताणिलेणं, णिम्मजंतं पिव महामोह-पय लेणं, उक्कत्तिजंतं पिव महाजम-ऋवत्तेणं असाणं अभिमण्णह । तओ तं च तारिसं दृष्टुणं तं 12 कुबलयमालं मार्क पिव पब्बायमाणि 'हा, किं णेयं जायं'ति मणमाणीहिं गहिया उच्छंगए, भणिया व । 'पुत्ति कुवलयमाले' 12 किं तुह बाहड्' ति पुणो पुणो भण्णमाणाए 'हूं' परिवयणं । तत्रो कुमार, एवं च पेस्छमाणाणं अविखत्तं सुहं दुक्खेणं, विणिजिया रई अरईए, भिक्षया मई अमईए, पडिहयं विष्णाणं अष्णानेनं, अवहरियं छ।यण्नं अछ।यण्नेनं, वसीक्यं सुंदरत्तं असुंदर-15 त्रणेणं, सन्वहा कलि-काले व्व तीय सरीरे सम्बं विवरीयं जायं। उम्हायह चंदण-पंकओ, धूमायह कुसुम-रउक्केरओ, जलह व 15 हारसो, डहइ व णलिणी-पवणभो, दीवैति व काम-जल्लणयं पुणो पुणो सुणाल-णाल-वलय-हारयाई, पुणो पुणो पजलंतीव बउलेला-लयाहरयाई ति । केवर्ल कुमार, णीससइ व णीसासभो, ऊससइ व ऊसासभो, दुक्खाइजइ दुक्खयं, उक्कंपिजइ 18 उक्कंपक्षो, सेयाइजइ सेयक्षो, पुरुइजइ रोमंचक्षो, मोहिजइ मोहको वि । किं वा कुमार, बहुणा जपिएणं । 18 हिययब्भंतर-तुइ-बिरह-जलण-जालावली-तविजंतं । णीहरइ य बिरहुब्बत्त-तत्त-सलिलं व से बाह्रो ॥ विरहरिग-हित्य-पत्थिय-पय-चंपियं व हिययाओ तीय तूरंतं । दीहर-जीसास-पवाणपहिँ जीयं व णिक्लमह् ॥ 21 मयलंखण-कर-गोरे उज्ज्ञह वण-विद्विए ति चिंतेती । तुहिण-कण-फंस-सिसिरे चंदण-हारे मुणालं व ॥ णिय-दुक्ल-दुक्लियं सा सवम्महं सहियणं पि कुणमाणी । भगलक्लियक्लरं महुयरि व्व दियहं रुपुरुणेह् ॥ पुलङ्जइ इसइ खणं तसइ पुणो दीहरं च णीससइ । तुह-संगम-विमुहासा सा सामा सुहब सूसंती ॥ **झाऊण किं पि हूँ हूँ** ति जंपिरी सहरिसं समुद्रेह । लजावणामिय-मुही मुच्छा-विरमे पुणो रुवह ॥ 24 इय जीवियं पि वचाइ सीसइ तुह हो फुढं तह करेसु । जह सा वि जियइ एयढं च जनवए होइ दक्सिकां ॥' 🖔 २६८ ) भणियं च महिंदेण 'इमिम्म य एवं बवस्थिए, साहह किं कीरड' ति । तीए भणियं 'इमं कजं, एवं 27 संडियं, तीए उण दसमी कामावत्था संपर्य पावह । जेण

27 साउय, ताए उण दसमा कामावश्या सपय पावह । जण विरह-भुयंगम-हका अहरा य विसोयछंत-विहरूंगी । आसासिजह मुद्धा सुहव तुई गोत्त-मंतेल ॥ संपयं पुण तीय ण-याणामि किं वहह'ति । आसंकियं हियएण भणियं च कुमारेण 'तह वि तुमं आउच्छणीया, किं तत्य 30 करणीयं संपयं' ति । तीए भणियं । 'कुमार, जह ममं पुण्डिसि ता अहकंतो सक्तोवायाणं अवसरो । एतियं पुण जह तुब्भे 30 राहणो भवणुजाणं वच्चह, तभो अहं कुवखयमार्छ कहं-कहं पि केणावि वा मोहेणं गुरुयणस्स महिख्याणं च तम्म उज्जाणे णेमि । तत्य जहा-जुत्तं दंसण-विणोइय-मयण-महाजर-वियणा होहिह बाख्यि' ति । तको महिंदेण भणियं । 'को दोसो,

<sup>1 &</sup>gt; P ०ळः महारायसगासाओः 2> । विवाहगहरूकाबोओ, । विमणमणा, P विमण्णमण्णा संजुत्ता, । हंसि व्वः 3> । ऋखरूणेण, P खलणदूत्तियाः 4) P जुनाणयस्स, I तो जं तुज्झभिरुह्यं, P करिहित्ति, I संनारिआ P संधारयाः 5) P दूनी, I ततो ससंभगा ठिया पुन्छियं 6) उतीय P तए, उ तुह for पुण, Jom. ज, Padds न after दिण्णी, Jadds न दिण्णी (on the margin) before केवलं. 7) P में for हमं, P पिलुद्धा for विलुद्धा. 8) J ओअन्मिआ, P मयरेण, P inter. चिता and महा. 9) P 10) १ पलयाणले बुक्समाणं, Jom. बुक्झमाणं विव etc. to महामोहपयालेणं 11) P adds इव हिं महावियप्परक्रवसेणं णिम्मञ्जंतं पित्र जुअंताणिलेणं before णिम्मञ्जंतं, P महाजमक्कृतेणं. 12 > P om. मालं पित्, P कुवलयमालं दन्वायमालं पित्र माये हा, P उच्छंने, P 022. यः 13 > र पुणो भिष्णप्यमाणाय, P द्वं. 14 > P रती अरतीय, P मती अमतीय, P पश्चिहअं अन्नाणं विन्नाणेणं 15) J अम्डायर P उम्हाइः 16) P हारो, J य for व after दीवैति, P कामजलणया, P om. पुणो पुणो सुणालणालवलयहारयारं, J om. पुणो पुणो पज्जलंती to लयाहरयाइं. 17 > P कुमारी ससह, P दुखाति ज्वह, P दुक्खयं चक्कंपिजंति. 18 > P सेताहज्जह, P om. सेयओ पुलहज्जह, P om. नि, P बहुणो. 19 > P विजंत for तविज्जतं, P om. तत्त, J सलिलणिवही व्व से बाहो. 20 > P हत्थि for हित्थ, उपयनित्र for पयनंषियं व, P चंपयं व हीयआउ, उ दूरेंसं for तूरंनं, P णिक्खमणः 21) P व णिवहिए, उविद्विअ, सामाः 24) P सोकण for ज्ञाकण, P हुं हुं, P समुद्देह, P इतहः 25) P बसुब्बह for बखह, P जिलसुहो for च जणवएः 26) Pom. य, Jom. एवं. 27 > P कामावतथी, Jadds y before संपर्ध. 28 > Pom. य, J वसीअलंत P विसोतलंत, J अद्धा for मुद्रा, J गोममंतिहि. 29 > J बहुति ।. 30 > J तीय, P जती for जह, P ती for ता. 31 > P om. अहं, P कुबलयमाला, P गुरुजणरस महद्याणं 32) । विणोइअं P विणोइयं, P विणयणं for वियणा, J होहिति पालिअ सि, P बालिया य सि.

18

1 प्वं होड'ित भिणिए समुद्विया सा भोयबई, पिंडगया आवासं। भिणियं च महिंदेण 'कुमार, मए विष्णतं आसि जहा 1 कुवल्यचंदो सकलंको हृश्यि-वन्साए होहिइ, को अन्हाणं दिरहाणं पित्यइ'ित । कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेणं, संपयं 3 किं कायब्वं अन्हेहिं'। मिहिंदेण भणियं 'जं चेय मयर ज्य-महारायाहिराय-कुल देवयाए जुण्ण-कोहणीए आणतं तं चेव 3 कीरउ, तिम चेय राहणो मंदिरुजाणे गम्मउ'ित । कुमारेण भणियं 'किं कोइ ण होही सय-विरोहो, आसंका-ठाणं ण संभावहस्सह, ण होहह कुल-लंखणं अणभिजाय ति, ण होहइ गणणा-विरुद्धं लोए, ण कायरो ति आसंका जणस्स होहइ'ित । क मिहिंदेण भणियं 'अहो एरिसेणावि चीरत्त गेण विहिणा पुरिसो ति विणिम्मिओ'। कुमारेण भणियं 'किं तए सिहंदेणं भणियं 'वर्षं मिर्ह ते भीरु ति भणहं । कुमारेण भणियं 'अण्णं किं तए लिवयं'। महिंदेणं भणियं 'मए खिवयं सत्त-ववसाय-रहिओ'ित । कुमारेण अणियं 'मा एवं भणह । अवि य ।

9 जह पहसह पायालं रिक्जिन गय-घडाहिँ गुडियाहि । किं कुणउ मज्ज्ञ हरथो कयग्गहायद्वणं तीय ॥ अहवा सम्रं सम्रं, भीरू । कहं । जेण

पुत्तिय-मेत्ते भुषणे असुरासुर-णर-समूह-भरियभ्मि । संते वि सत्त-सारे भणियं अपसस्स बीहिमि ॥'
12 महिंदेण भणियं 'अहो अइसुद्रो तुमं । को एत्य अवसो, किं ण कारणेण परिसक्कद्द जणवनो, किं कोऊहलेण ण दीसङ् 12
उज्ञाणं, किं णिद्दोस-दंसणाउ ण होंति कण्णाओ । किं ण होसि तीय सन्त-कार गेहिं अणुरूचो वरो, किं ण वरिओ तीए तुमं,
जेण एवं पि संदिए अवसो ति अलिय-वियण्णाओ भावीयंति ति । ता दे गम्मउ ति' भणतेण पयत्तिओ कुमारो
15 महिंदेण । संपत्ता य तमुज्ञाणं अलेय-पायव-बक्षी-लया-संताण-संकुलं । जं च

चंदण-त्रंदण-मंदार-परिगयं देवदारू-रमणिजं । एला-छवंग-छवली-कथली-दरएहिँ संग्रण्णं ॥ चंपय-असोग-पुण्णाग-णाग-जवयाउलं च मञ्जामिम । सद्द्यार-महुव-मंदार-परिगयं बउल-सोहिल्लं ॥ मिल्लिय-जूहिय-कोरंटयाउलं कुंद-सत्तलि-सणाहं । वियद्ल-सुयण्ण-जाई-कुज्जय-अकोल्ल-परिगयं रम्मं ॥ पृथय-फल्लिणी-खज्जरि-परिगयं णालिएरि-पिंडीरं । णारंग-माउलिंगेहिँ संकलं णायवल्लीहिं ॥

ई २६९) तं च तारिसं उजाणं दिट्टं रायउत्तेण। तथां तिम्म महुमास-माल्ड्रै-मयरंद-मत्ता महुयरा विय ते जुवाण 21 परिव्मिमिउमादत्ता। पेच्छंति च मराग्य-मिण-कोदिमाई कुसुमिय-कुसुम-संकंत-पिडिविंच-रेहिराई पोमराय-मिण-णियरक्षणाई च। 21 कहिंचि सच्छ-सुद्ध-फिलह-मयाई संकंत-कवलीहरय-हरियाई महाणील-रयण-सिरसाई। तभो ताणि भण्णाणि य पेच्छमाणा उवाग्या एकं भणेय-णाय-बिह्नी-लया-संछण्णं गुम्म-वण-गहणं। ताणं च मण्डो एकं अइकिडिलु-लवली-लयाहरयं। तं च दृहुण 24 भणियं 'कुमार, कत्येख रायहंसा जाणं पसो महुरो कल-कृविय-सहो'। कुमारेण भणियं 'किमेत्थ णिख्य दीहियाओ, ण संति वावीओ, ण संभमंति कमलायरा, ण दीसंति गुंजालियाओ, ण वियरंति घर-हंसा, जेण एत्थ रायहंसाणं संभावो पुच्छीयइ 27 जाव च इमं एत्तिऔ वियप्पेति ताव आसण्णीहुओ कलरवो। भणियं च मिहेंदेणं 'कुमार, ण होइ एसो हंस-कोलाहलो,' 27 णेउर-सहो खु एसो। कुमारेण भणियं 'पृवं पृयं, जेण हंसाणं घग्घर-महुरो सरो जायइ। इमो उण तार-महुरो, ता णेउराणं हमो' ति भणमाणाणं संपत्ता णाहदूर-देसंतरिमा। तओ मिहेंदेण भणियं 'जहा लक्कोमि तहा समागया सा तुइ 30 मयण-महाजर-विश्णा-हरी मृलिया कुवलयमाला'। कुमारेण भणियं 'किं संभावेसि मह एत्तिए, भागवेए'ति। मिहेंदेण अणियं। 'चीरो होहि, अण्णं पि ते संभावहस्सं' ति भणमाणिहीं णियच्छियं बहल-छ्याहरोयरंतरेण जाव दिट्टा सा कुवलयमाला सहीणं मज्जगया कल-ईसीण व रायहंसिया, तार्याणं पिव मियंक-रेहिया, कुमहर्णाण व कमलिणी, वणलयाण

33 व कप्परूया, मंजरीण व परियाय-मंजरी, अच्छराण व तिरुोत्तिमा, जुवईंण व मयरद्वय-द्वियय-द्वरया रह' ति । तं च तारिसं 33

<sup>1)</sup> म भोगवती, Pom. च. 2) उहिश्ववज्ञाए होहिति ता को, P अम्द्र for अम्हाणं, J पत्तिभाए. 4) कोवि ण, J होह, Pom. ण. 5) उ संभावहस्सति P संभायस्सत्ति. P होही for होहइ, J जाणिभिआ ति, P होहिइ गणाणणे विरुद्धं, P आसंका जं जम्स होहिय त्ति. 6) P एरिसेण घीर, P विणिम्मविओ. 7) P णणु को तं, J om. तं, J अर्ल for अर्ण. 8) P सत्तं, J एयं. 9) P प्यसइ, J उत्थो P हरिय for हत्यो, P ती for तीय. 10) P om. one सन्धं, J adds ति before भीह., P भीर. 11) P त्तिय for एतिय. P मेत्ते सुयणे मणुयसुरामृत, P om. णर. 12) J काणणेण P कारणे, P om. कि, P adds कि before ण. 13) P om. तीय. 14) P संतिए for संदिण, P writes अयसो thrice, J भाविभाति ति, P गमज, J भणितेण, P प्यहिओ for प्यतिओ. 15) P संपती तमु, P अर्णिय for अणेय, P om. जं च. 16) P नंदणमदारपरिगतं, P सिछकं. 17) J असोयपुण्णायणाय, P जंबुयाउलं, P उव for महुव (emended), J बजल, P परिययं, P सोहलं. 18) P कोरियाउं, P विअव्हानुवण्णजातीकुज्जय, J अमोछ, JP परिगरिअं (P थे), P om. रम्मं. 19) J पुअकिलिणी. 20) P रायउते ।, J मासलपहह for महुमास, J मत्त, J त्तो for ते. 21) P परिगरिगिउं, P पच्छीत, J om. य, P om. च. 22) P कहिच. 23) P एक, J om. णाय, P गुम, P अवकुटिङ्गयही. 24) P तत्थ्य, P सहत्त for सहस त्ति, J अनुरो for महुरो, P अवत्ती, P रसो for रवो. 25) J कि पत्थ. 26) J दीसंति कुंजालियाओ, J विअलित, J संभवो, J पुच्छीयति P पुच्छीअत्ति. 27) J om. जाव य इमं, P आसक्षीमुओ, P adds भो before कुमार. 28) P णेर्डर, P घरेचरे for चस्वर, P जावति. 29) J णाइद्रे, J om. तओ 30) P सम्धं भावेसि, P महा for मह, J भागपेये, P ति 31) J ए for ते, P adds संभावध्र before समावहरसं, P om. जिपविच्छयं P लयाहरोअंतरेण. 32) J सहीण, P मज्ज्यावा हंसीण, J व for पिव P om. मियंकरेहिया etc. to तं च तारिसं. 33) P सिथं for तारिसं.

े दहूण चिंतियं कुमारेण 'बहो, सर्च जं छोए सुणीयइ किर थेरो पयावई । जह थेरो ण होह, ता कहं एरिसं जुवई विभिन्म- 1 विक्रण अण्णस्स उवणेह ति । अहवा णहि णहि, ण होइ थेरो, जेण थेरस्स कत्तो एरिसं दिट्टि-कर्मं णिव्वडह ति । तं सव्वहा अथ्णं तं पुहइ-मंडलं जत्थ इमं पाय-जल-कोमलंगुलीयं चलण-पिंडिबंबं इमाए संटियं'ति चिंतयंतस्स भणियं कुवलयमालाए । अ अवि य ।

पेच्छेज व तं पुरिसं अत्ता सो वा समं णियच्छेज । एतिय-मेतं अब्भत्यिओ सि हय-देव्व दे कुणसु ॥ करथेत्य सो जवाणी अत्ता कवलेण वंश्वियाओ स्त्र । सब्भाव-विष्ण-हिययाण तस्त्र किं जजण एवं ॥

करथेरथ सो जुवाणो अत्ता कवडेण वंन्वियाओ म्ह । सब्भाव-दिण्ण-हिययाण तुम्ह किं जुजर एवं ॥ 🔇 २७० ) इमं च सोऊण महिंदेण भणियं 'एसो को वि घण्गो इमाए पत्थिज्जङ् जुवाणो' । कुमारेण भणियं 'अत्थि पुर्हरेप बहुए रूव-जोध्वण-सोहरग-सालिणो पुरिसा' । महिंदेण भणियं 'भवस्सं सुहको पत्थिजङ्, जङ् असुहको वि पत्थिजङ् ९ ता तुमं ममं व किं ण कोइ परयेइ'त्ति । तभो सहासं भणियं कुमारेण 'दे णिहुमो चिद्र, पेच्छामो किं प्रथ प्याओ कुणंति' । <sup>9</sup> मणियं च भोगवईं ए 'युक्ति कुवलयमाले, मा जूरसु, बागओ सो एत्य जुवाणो । जह हमे संख-चक्कंकुस-सथवक्तंकिए दीसंति चलण-पिंडबंघए तहा जाणिमो भागभो'। 'इहं चेय ममामो'ति भगतीभो पह।इयाभो सन्वाभो चेय दिसादिसं चेडीभो।  $^{12}$ ण य उवलदा ते, तओ साहियं ताहिं 'सामिणी, ण कोइ एत्य काण मे लिक्खओ भर्रहेहिं अप्रतीहिं पि'। तओ अणियं  $^{12}$ भोगवर्ष्ट्र 'बच्च पुणो क्यलीहरेसुं चंपय-बीहियासु लवली-वणसु अण्णिसह जाव पाविओ'सि भणिए पुणो वि पहावियाओ ताओं सच्चाओं विस्नासिणीओं । भोगवईंए भणियं 'पुत्ति कुवस्रयमाले, वहं सयं चेव इमाए पय-पद्धईंए वद्यामि, सयं 15 चेब उवलहीहामि, तुमण् पुण एयम्मि ठाणे अच्छियम्बं'ति भणमाणी सा वि णीहरिय। भोगवई । चिंतियं च कुवलयमालाण् <sup>15</sup> 'अहो सक्वो एस कवडो, किर दुहो सो जुवाणो, तेण इमं इमं च भणिय, दिण्णो संकेशो इमस्मि उजाणे। ता सब्वं भलियं । ण एत्य सो जुवाणो, ण य पय-पंतीको, जेय भण्णं फिन्दि । सन्वहा कथ्य सो देवाण वि दुष्ठहो जुवाणो मए पाविस्रो, 18 कालेंग जाव ताओ ममं परिणावेहिइ ताव को जीवइ ति । ता संपर्व चेय तहा करेमि जहा पुणी पुरिसाम दोहागांग ण 18 पावेमि गोयरे ति । देव्वं उवालिहय, वणदेवयाओ विण्णविय, तायं पणमिय, अंबं अभिवाहय, तं पुरिसं संभरिय, भगवंतं मयणं विष्णवेमि जहा पुणो वि मह सो चेय दइओ दायब्वी ति । पुणो लवा-पासं वंश्विऊण बसाणवं उब्बह्रिय बाबाइस्सं 21 ति । ता तं च इह महं ण संपज्जह, संपर्य सहीक्षो पावंति । तेण इमिन्स घण-तरुवर-स्ववित्र-स्वयाहरंतरन्मि पविलिय अन्तणो 21 भत्थ-सिर्ह्हि करेमि'ति चलिया तं चेय लयाहरंतरं जत्थच्छए कुमारो । दिट्टा य कुमारेण संमुहं चलिया । तम्मि य समए कुमारो लिजिओ हव, भीओ हव, विलम्स्त्रो विव, जीविओ हव, मुक्ती विव आस्त्रि । सुब्बहा सणाचिक्सगीयं कं पि सवस्थेतरं पाविओ, 24 दिहो य तीए सो । तओ एक्सिय त्ति भीया, सो ति हरिसिया, सयमागय ति लज्जिया, एस मे बरिओ ति बीसत्था, कत्थ 24 एसो ति संकिया, एसो सुरूवो ति ससज्ज्ञसा, वियणे पाविय ति दिसा-पेसिय-तरल-तारया-दिही। सन्वहा तं कं पि ससज्ज्ञास-सेउकंप-दीण-पहरिस-रस-संकरं पाविया जं दिव्य-णाणीहिं पि मुणियरेहिं दुक्खमुबलक्खिज्जह ति । तम्मि भवत्यंतरे 27 बद्दमाणी कुमारेण अवलंबिजण साहसं, ववसिजण वत्रसायं, घारिजण चीरत्तणं, संभरिजण कामसरथोवएसं, ठविजण पोष्टत्तणं, 27 भवद्दत्यिऊण लजं, उडिझऊण सञ्चसं, सब्बहा सत्तमवलंबिऊणं भणियं । 'पृहि सुंदरि, सागर्यं ते' भणमाणेण पसारि क्षोभय-बाह्न-ढंडेण अंसत्थलेसु गहिया । तन्नो ऋवकयमालाय वि ससञ्ज्ञस-सेउर्कप-भयाणुराय-पहरिस-णिब्भरं ईसि-**भ**वर्ल<sup>-</sup> 30 चलमाण-लोयण-कडच्छ-विच्छोद्द-रेहिरं भणियं 'मुंच मुंच, ण कर्ज सन्वहा इमिणा जणेणं लोगस्स' । कुमारेण भणियं । 30

'पसियसु मा कुप्प महं को वा तुह मंतुयं कुणह मुदे।' तीप भणियं।

33 'पिबिचयणं पि ण दिण्णं भण किं मह मंतुयं थोयं'॥

<sup>1)</sup> उ मुणीयति, P प्यावती, उ जुवई, P जुवई णिक्मिकण. 2) उता सब्बहा. 3) P खंडलं for मंडलं, उ लोय for प्रय5) उ पेच्छज, P आ for अता, P अब for इय देव्ब. 6) P inter. जुवाणो थ सो, P कवडेहिं वंत्रिओ अम्हे । 7) P एवं for इमं, उ प्रियं काशो, P प्रयंडिजाई जुवणो. 8) P बहुइल्ल, P सालिएणो, P अवस्स, P पिंडजाई, J om. वि. 9) P मम, P प्रयेथ, P adds दे hefore विट्ठ. 10) P ओगवई, P om. पुत्ति कुवलयमाले elo. to भणियं भोगवईए. 13) P उणो for पुणो, उ om. लवलीवणेश, उ पहाइओ. 14) उ सब्बा, उ वेअ, उ प्रयुद्धहिए P प्रयुद्धतीए. 15) P तुमए उण तिम हुणो, उ भोगमई P भोगवती. 16) उ दिहो for बुहो, P inter. दुहो थ सो, P जुवा, P adds य before इमं, उ संकेयो, P उजाओणे, उ om. ता सब्बं अलियं. 17) P सो वाणो, उ om. ण य, उ प्रयंतीओ, P देवाणं, P om. वि. 18) उ परिणाविहित, P हित्ति, P जीवति. 19) P देवं, उ उवालहीओ, उ वण्णविय for विण्णविय, P पणिमया, P अभिवाइया, उ संभिरिअं. 20) P चेव, P तओ for पुणो, उ लतासं, P उविद्धिय for उम्बद्धिय. 21) P ण पज्यह ता संपयं, उ सहीओ, P हमं for इमस्मि, P तहयर, उ लयली, P लयाहरीम. 23) उ adds कंपिओ इव before विकक्ता, उ मयो इव. 24) उ तीय, P एकिय, उ सहित्ता for हित्तिया, P बीसत्थी. 25) P adds संजिय before ससज्ज्ञसा, उ पेसि P पेसिया, उ om. विही, उ तं कि पि. 26) P सब्बस for ससज्ज्ञसा, P जि for जं, P om. पि, P दुक्लमुवयलं. 27) P om. ववसिकण ववसायं, P ठाविकण. 28) P उन्ज्ञिणससज्ज्ञसं, P परिसाउभयवाहुदंदिण. 29) P कुवलयमाला वि, P सेओकंप-, P णिक्सरहरं इंसि- 30) उ om. चलमाण, उ लोअस्स. 31) P मंतुवं. 33) उ भण कि ता मह मंतुकं भणिओं थोओं। P कि नामं तुम थोओं।

12

24

27

30

1 कुमारेण मणियं । 'प्तिब-मेर्न मूर्मि पत्तो हं सुयणु जाणसे किं पि'। ३ तीप अभियं। 'जाणामि पुदद्य-मंदळ-दंसण-कोळहलेणं ति' ॥ कुमारेण भणियं। 'मा एवं भणस्, कि सुमरसि णेय तुमें माबाइश्वराणीम जं भणियं । इच्छकारेण तुमे सम्पत्तं अन्ह दायब्वं ॥

तं वद्यंग भजमाणो मुजिजा संबोहिनो इहं पत्तो । ता मा जूरसु मुखे संबुरुप्तसु मञ्च वयजेज ॥' \S २७३ ) जाद एस एतिको कालावो पयत्तो ताब संपत्ता भोगवई । 'वच्छे कुवलयमाले, राद्द्रणार्वजुकाभिहाणो 9 कर्णतेवर-महस्रको पेसिको जहा कज बच्छा कुवलयमाछा राईए दवं भसन्ध-सरीरा आसि, ता कत्य सा अज परिममइ P क्ति सिग्धं गेण्हिय भागच्छसु कि भणमाणो इहं संपत्तो । भंदमंद-गइ-संचारो संपर्य पावेह, ता तुरियं अवक्रम इमाओ

पण्साओ, मा अविजीय ति संभाषेहिइ' ति । तं च सोऊज सगळ-दिसा-मुह-दिण्ज-तरळ-लोल-खोयण-कदक्स-विक्लेव-रेहिर

12 श्वलिया कुवलयमाला । तओ कुमारेण भणिवं । 'सब्वहा

किं जैपिएण बहुणा किं वा सबहेहि एत्य बहुएहिं। सबं भणामि परितव जीयाउ वि वहाह। तं सि ॥' कुबळयमाला वि 'महापसाभो पडिवण्णो एवं बग्हेर्डि' ति भणमाणी तुरिय-पय-णिक्लेवं णीहरिया लवली-लवाहरंतरामो । 15 दिहो व सो वंजुलो कण्णंतेउर-पालको । तेण व सस-णिहर-कक्क्सोहिं वय गेहिं अंबाडिऊण 'पेच्छ, पेच्छ, एका चेप कई पानिय' 15 ति मणमाणेण पुरको क्या 'वच, तुरियं श्रीतेडरं' ति । तुओ कुवलयमालाए वि चितियं 'मापू, पेच्छ पुरिसाण य अंतरं । एको महुर-पळावी सुंदर-भणिएहि हर इ हिबयाई । अण्णो णिट्टर-भणिरो पानो जीर्य पि णासेह ॥

18 दीसंतो असय-मभो लोयण-मण-णंदणो इमो एको । बिस-दल-णिम्मिय-देहो एसो उण दहवो अण्णो ॥' इसं चिंतवंती समागया कण्णंतेउरं। कुमारो वि तं चेव पणय-कोव-कय-भंगुर-सुमयालंकियं वयणं हियय-रूग्णं पिव, पुरनो जिमियं पिव, विदेवं पिव, पासेसुं द्ववियं पिव, उर्वीरं जिन्सित्तं पिव, मिद्दवलिम उप्पेन्संतो तीए य चेय ताई 21 सवियार-पेन्म-कोब-पिसुणाई संभरमाजो बबजाई कयर्थ पिव अप्याजं मण्णमाजो तं महिंद अण्जेसिउं पयत्तो । दिहो 21 एकम्मि पायवीयरे कुसुमावचयं करेमाणो । तभो भणियं कुमारेण 'वयंस, एहि वचामो भावासं, दिहं जं दहुन्वं'। तेण भिषयं 'कुमार, भण ताव किं, तए तत्थ मयण-महासरवर-णियर-संकुले रर्णगणे किं ववसियं'। कुमारेण भिणयं 'वयस,

दिट्टं अदिटुउच्चं तीए लायण्य-मंडणं नयणं । नयणोयर-मंडल-भूसणाईँ सामाएँ णयणाई ॥ महिंदेण भणियं 'कुमार,

तं बयणं ताणि य स्रोयणाहूँ पढमं तए वि दिट्टाई । तं कि पि साह मर्ज्यं जं अवभिहयं तए रह्यं ॥' 27 कुमारेण भणियं 'कुको एतिबाइं भागधेवाइं । तह वि

कायण्ण-महागिरिवर-सिहरेसु व तीय अंस-देसेसु । हत्या भमय-बिहत्था वीसत्यं सुध्यिया मज्जां ॥' तको महिंदेण सहासं भणियं 'एरिसो तुमं। अण्णहा,

बहु-दियह-मणोरह-पत्त-संगमालेख-दुलह-प्रहरिक्का । वण-करिवरेण णांत्रिण व्य पाविया सा कहं सुका ॥' कुमारेण भणियं 'वयंस, मा एवं भण ।

गुरु-देव-दियादीहिं करग्गहं जा ण पाविया पढमं । जालोलि-जलिय-भीमं मण्णामि चिहं व तं जुवहं ॥' <sup>33</sup> महिंदेण भणियं 'एवं एयं, भण्णहा को विसेस्रो सुकुछ-दुकुछाणे'। 'ता पयद्द बबामो भावासं' ति भणमाणा णीहरिया 33

<sup>2)</sup> म सुयग, म कि वि । 4) म adds इंसण्डंमण before मंडल, म om. इंसण. 6) म बच्छाकारेण, J तुमं for दुमे. 7) उ इहं, P इह संपत्तो, P संबुद्ध वयणेण. 8> P भोगवती, उ राइणे, P रायणा, उ वंजुलाहिहाणी. 9> P कन्नंतउर, P रातीर, उ 10) J om. सिग्धं गेण्हिय आगच्छमु त्ति, J गई. 11) J om. संभावेहिर त्ति, P संभावेहिय त्ति, P मुहकत्रंतरलोयलोयणा-, P विक्खेवरेरेहिराः 12) J adds वि after कुमारेण. 14) P कुवलयमालाए वि, J om. एवं. 15) P ते for तेण, P adds क्षम् before णिहुर, P एक चियः 16) P भणमाणे पुरुओ, Jom. वि. 17) J पलाविर, P संदरिहियएण हरड, J-भणिओः 18) J विसमओं for दूहवोः 19) P इमं च चितेती, P om. पणय, P भुमयालंकयंः 20) P णिग्मियं, P ठिएअं for ठविअं, P उनेक्खंतो, J तीय चेअ. 21> P कोइ for कोब, P महिंद अस्त्रसिन, J adds य after दिही. 22) P पायने कुतु, P आवासं जं दिट्टं तं दहन्वं। कुमार भणियं तेणं भण ताल कि. 23) P संकुल, P adds व्य before कि, P वयरसः 24) P अदिर्द्ध उब्ने, P -मैबलं, P नयणायमंडण-, J मण्डलाहूसणाइ, P समाएः 26) तन for तं, P लोनणाई, J अवसङ्खं 27) Pom. कुओ. 28) Jom. व, P तीययंस, J हत्य. 29) J हणियं for अणियं, P एसी for एरिसी. 30) P दियर for दियह, Padds अन्नहा before पत्त, P दुस्ख for दुलह, P वरेणे for "वरेण, P कहि for कहं. 31) P भणह for भण. 32) उ देवदियाहि, १ जालोलियमीम. 33) उ अण्णह को.

21

24

27

े उज्जानाओं, संपत्ता आबासं। तत्थ य महाराष्ट्रणा पेसियाओं अभेगाओं सिगेह-कारा जरू-कहस-सुवंध-ण्हाण-गंध-वन्णस- १ तंबोळ-वावडाओ वारविकासिणीओं। वभो ताहिं जहाविहि मिक्सिय-उन्दिष्टिय-जिमिय-पिरिहिय-विकित्ता कया। तलो असुहासणत्थाण य संपत्ता एका विकासिणी। तीय उग्वाडिकणं कणय-मय-पक्स-संजोहयं तंबोळ-मच्छयं पणामियं उ कुमारस्स। भणियं च इमीए 'इमं केण वि जगेण पेसियं तंबोळं'। तभो कुमारेण गहियं, गिरुवियं च बाव नियय-नव-णक्स-विभिम्मवियं तंबोळ-पचेसु पत्तच्छेमं। तस्स य उवीरं पत्तक्सराई, सिरिकुवळयचंदस्स णामं छिहियं। तभो तं च व वाइकण कुमारेण भणियं 'अहो, गिठणत्तणं कस्स वि जणस्स'। गहियं तंबोळं। तभो कुमारेणावि एकमिम पत्ते णह-मुद्देष्टिं । रहमं सहंस-सारस-चक्कवाय-गळिण-सयवत्त-भमर-रिंडोळि-रेहिरं सहवरं। विरह्वा य इमा गाहुक्किया। अवि य।

हियय-दह्यस्स कस्स वि शिययण-दुक्तस-असि-चित्तलियं । पेलिजङ् केण वि कि पि कारणं सरवरं एयं ॥

१ १०२) तथा एवं च भण्णिम दियहे तेगेय कमेण णाणा-भोयणादीयं, पुणो कह्या वि तंबोळं, कह्या वि एतः १ च्छेजं, कह्या वि वीर्ण, कह्या वि भालेक्वं, कह्या वि पाणं, कह्या वि गंध-जोओ, कह्या वि कि पि तहाबिहं णियक- णेडण्ण-सिणेष्ठ-सब्भाव-पिसुणं पेसिज्जह कुमारस्स । एवं च ताणं कुमाराणं णियय-रजो व्य सुइंसुहेणं सुंजमाणां रज-सिर्शि १२ वर्षांति दियहा । कमेण य को उण कालो विटिउं पयत्तो । अवि य ।

बार्धति जिम्म काले कंबल-धय-तेख्न-रख्नयामीओ । अच्छ्यह् पाउय-देहो मंदो मंदो क्व सब्ब-जणो ॥ किं ब दीहरीहोंति णिसाओ, झत्ति बोलेंति वासरा, वृहवीहोंति चंद-किरणाई, परिहरिजंति जलासयई, णिक्सिपंति 15 मुत्ताहार-लट्टीओ, सिढिलिजंति हिम्मय-तलाई, अणायरिजंति चंदण-पंकयई, घेप्पंति रख्यई, संगष्टिजंति द्वणाई, विरङ्ग-15 जंति बेणीओ, मिन्सजंति मुद्दं, अंजिजंति बच्छिवचई, णियंसिजंति कुप्पासयई, चमढिजंति सन्ब-धण्णई, उठिमजंति सर्जकुर-सुर्देओ, लियत्तेति णियय-दृह्या-णियंबयड-विंब-पओहरुस्डा-सुद्दं संभरमाण पहिच ति । अबि य ।

18 भण-बंधण-पम्मुको तुल्गा-लगो म पत्त-धणु-बंसो । उय स्रो स्रो इव अह जानो मउलिय-पयावो ॥
गिहिय-पलाला मय-ध्लि-ध्सरा लंध-णिमिय-कर-जुयका । दीसंति अलियंता पिहया गामिम हेमंते ॥
बिरद्द-भुवंशेण हनो खंडांकेंड कभो व सिसिरेण । एसो पसु स्त्र पहिलो पश्चइ अग्गिमि रयणीए ॥
21 दीसंति के वि पिद्दिया कर-जुडल-णियंसणा फुडिय-पाया । गोसे मगालमा वाएंता दंत-बीणानो ॥

दासात के वि पाह्या कर-जुनळ-जिपसेणा कुष्किय-पाया । पास सम्मालमा वाएता दत्त-वाणामा ॥ बाह्रोमळंत-णयणा रहसुक्वेळंत-बाहुणो केइ । व्हिर-दिट्ट-बंधवं पिच धम्मार्गेग कह समछीणा ॥ मळ-खडारियंगमंगा तणुया जिक्किंचणा महक्त-वासा । दीसंति के बि रिसिणो ब्व धम्म-रहिया परं पहिया ॥

21 अबि य । जम्मि य काले हिम-ससु-जिह्य-सीसं सयलं दट्टूण काणणं सहसा । सिय-कुसुम-दसण-सोदं खलो व्य वह विहसिओ कुंदो ॥ किं च । मंजरिजंति पिवंगु-लयउ, वियसंति रोद्ध-बह्मरीओ, विसटंति तिलय-मंजरीओ, उवगिजंति महुर-मयरंद-बंद-जीसंद-27 पाण-मय-मत्त-मजय-मणहर-गीयाकद्ध-बंद्धली-बिकास-महुयरी-अमर-जुवाजेहिं मधमचेत-महिबयु सि । सम्बद्धा

नालम्म तम्म को वा ण भरइ धिषक्रीविद्धान् । णागेकुस-रूब्द-म्मे एके पर साहुणो मोनुं ॥
तम्मिय काले को कत्य समक्षीणो ति । कालायरु कुंकुम-सुगंध-स्वयोग्यरेसु ईसर-ब्रवाणया, धम्मिग-धमण-प्यावण30 तप्परा पंथ-कप्पविया, जर-मंधर-कंथा मेत्त-देह्या जुण्ण-धिम्मिया, तण-प्रलाल-सक-एक-सरणा कासया, सक-तिछ-कंधा- 30
जीवणाओ तुग्गय-धिरणीओ, मुम्मुर-करिसिग-समाकद्वण-धावडई दरिइ डिंगरूयई, धोर-भणवह-कलत्त-बच्चयल-संपुद्धसुद्द-पशुत्तई पुश्चीद-मंदलई ति । अर्णा च पंचिमा-ताव-तिविवंग-महासुण-जहसिय जर-डोंब-धेर्य, सिसिर-प्वण-पह्य-विमरू-

1 > P om. य, P om. अणेयाओ, P सणेह, P om. कारा, J om. जल, P सुगंध, J om, गंध. 2 > P बाहाओ, P तेहिं मंक्लियउविद्यण्हित्यः. 3 > P कणगमयमक्ल, J तंपूल for तंबोल. 4 > P णिययकरणिक्वितिस्मलवियतंबोलपरेः. 5 > P om. य. 6 > P कस्सह जणस्स, P णकं पि मि for एक्टिम, J णस for णह. 7 > P सार for सारस. 8 > P तुर्यस्स, J णिअयल-दुक्तंतरुत्ति, P चित्तेलियं, P व for वि. 9 > P तेण य, P ण्हाण for णाणा. 10 > J गंघजोए P बंधुजोओ, JP कंपि for किपि. 13 > P जंिस काले, P कंबलयतेक्करल्यंगीओ, P पाउदेहों. 14 > J णिस भी संति वोलित, P बोलित, J किएणा, P जलासयाहं, P णिकिवपंति. 15 > J लंदिओ, J हम्मियवट्टइं, P पंकरं, P रहत्याइं, J इंधणयं P इंद्यणवं. 16 > J वेशिओ, P कुष्यास्याहं. 17 > J स्वकंकुड P गव्जंकुर, J णिजदश्या J संभरमाणदश्यवित. 18 > P प्रमुक्तो प्राप्त, P om. one सरो. 19 > P मल for मय, म स्वंधणमिय, 20 > P व्व for व, P अगंमि. 21 > P णियंसणे, P गोसिग्गिममणलगा वायंता. 22 > J बाहोअलंत, केवि। 23 > P णिकंचणा. 24 > P om. जम्मि य काले. 25 > J om. स्वलं, P व्य कुहिनिलिसओ कंदो. 26 > J मंजरिज्नंत, P पियंगुलयाओ, P उवन्गीविति. 27 > P मणहरं-, P महुरीभवण्ड, P महमित्र किरा, J जुआणवा, P धम्मस्थिधमण. 30 > J जरकंधर, J मेजदेवया, P देहया अब्जाहिन्यवा, P कासवा, J कत्थ for कंथा. 31 > P किरसिग्ग, J समाकडुवावडहं P समायहणवावारहं, J विदेशया, P देहया अब्जाहिन्या, P कासवा, J कत्थ for कंथा. 31 > P किरसिग्ग, J समाकडुवावडहं P समायहणवावारहं, J विदेशयां P हिंमस्वहं, J वच्छ्यला P वच्छ्यर. 32 > P मंदल्यं J न्तिक्यमाहा, P स्व for जहिंस्य.

अख-यह्ळमाण-वीई-तरंग-भंग-भंगुर-वियरंत-मच्छ-पुर्द्धच्छ्रदाचाउळ्ळसंत-मुत्ताहळ-रुद्द्र-जळ-ळवाळंकिय दीसंति सरवर, 1
 भाविय-एय तासरणत्त-संसार-महादुक्ख-गहण-विउद्दण-सङ्मायङ्झाणेक वावद पमुक्क-विरसा-कप्पत्यावण-संठिया आयाविति
 साहु-महरय व ति । अवि य,

सिसिरेण को ण स्वविभो सिसिर-पवार्यत-सदय-पवणेण । पर-संस-पिंड-पुट्टे जंबुय-सुणए पमोत्तृण ॥

🖔 २७३ ) इमस्मि एरिसे काले सुहंसुहेण अच्छमाणाणं कुवलयमाला-कुवलयचंदाणं भण्णस्मि दियहे सहाविभी <sup>6</sup> राष्ट्रणा संवच्छरो 'भो भो गणियं तष् कुवलयमालाए विवाह-लग्गं' ति । तेण भणियं 'देव, तिहयहं गणेमाणेण इमं सोहियं । <sup>ह</sup> तं जहा । इमस्स जम्म-णक्खत्तस्स उवचवकरो सीयकिरणो, सुवण्णदो सहस्सरस्सी, पुत्त-लाभयरो वहस्सईं, भोग-करो बुधरायपुत्तो, कुढुंब-विजय-करो धरणीसुम्रो, णिध्वुदृयरो उसणसो, भूमि-लाभयरो सणिष्छरो ति । भण्णं च णिवत्तं <sup>9</sup> उत्तरायणं, बलियं लगां, संबल-दिहिणो सोम्मा, पाय-दिहिणो पावा, ण पीडियं गब्मादाणं, भणवहुयं जम्म-णक्खतं, भपीडियं 9 जर्म, सुक्म्म-णिष-जोओ । सब्दहा ण विरुद्धं बट्टत्तरेणावि चक्कसएण णिरूविर्जाते । चुकं च जहिममं लग्गं ता दुवालसाण वासाणं मज्झे ण प्रिसो रूग्न-जोको सुञ्झइ सिं। जारिसो एस फग्गुण-सुद्ध-पन्ख-पंचमीए बुघवारे साती-सुणक्खसे 19 राईए बोलीणे पढम-जामे दुइय-जामस्स भरियासु चउसु घडियासु पंचमाए णाडीए दोसु पाणियवलेसु पाऊण करिसा- 12 हिएसु बोली में सिंचे उथमाने कण्णे पूरीए मए संखे परिणीया दारिया जह तक्षो दीहाऊ से मत्ता, चिरं मविद्दवा, सुद्दया वसीकय-अत्तारा, धर्ण कोडी-गणणाहिं, एको से पुद्द-सारो पुत्तो, ओय-भाइणी, पच्छा धम्म-भाइणी, 15 पढमं भत्तारक्षो मरणं ण भज्जह' ति भणिए गणएणं, जरबङ्गा बि 'तह' ति पडिवज्ञिय 'क्छाणं' ति भणमाणेण 15 णिवेह्यं तं कुमारस्स । 'कुमार वच्छ, बहुयं कारुंतरं तुद कुवलयमालाए णियय-विण्णाण-सत्त-सहाव-पुन्व-जम्मजियाए वि विभोग-दुक्ख-वित्थरो कभो। ता संपर्य इमीए पंचमीए गेण्हसु परम-कल्लाण-मंगलेहिं गुरूणं भासीसाए देवाणं पहावेणं से कर 18 करेणं बालियाए' ति । कुमारेण भणियं 'जहा महाराओ आणवेद्द'ति । णिवेद्दयं कुवलयमालाय वि तओ हियय-दृद्दय- 18 संगम-सुदृष्ठि-वयणायण्णण-पद्दरिसः वसूसलंत-रोमंच-कंचुदृब्बंत-सललिय-मुणाल-णाल-ललिय-कोमल-बाहुल्या विर-र्चितिय-संवयंत-मणेरहाऊरमाण-हियय-हरूहरू। भुयणे वि माइउं ण पयत्ता । किंचि तम्मि रायउले कीरिउं पयत्तं । भवि य 21 मुसुमूरिजेति घण्णाइं, पुणिजेति सहिण-समियाओ, सकारिजेति खंड-खजाई, उयक्खिजेति भक्काई, भाहरिजेति 21 कुळाळहं, कीरंति मंच-साळाओ, विरद्दंजति धवलहरहं, रहजाए वर-वेई, कीरंति उल्लोयहं, परिक्लिजंति रयणाहं, उप्पिजंति तुरंगमा, पणामिजंति करिवरा, णिमंनिजाए रायलोओ, पेलिजंति लेह-वाहयए, आमंतिजाए बंधुयणो, 24 मंडिजपु भवणोयरं, धवलिजंति भित्तीमो, घडिजाए कलघोयं, वविजंति जवंकुरा, णमंत्तिजंति देवयामो, सोहिजंति 24 णयर-रच्छाओ, फालिजंति पढीओ, सीविजंति कुप्पासया, कीरंति धयवडा, रह्जंति चारु-चामरी-पिच्छ-पब्भारहं ति । सम्बहा

त्र सो णित्य कोइ पुरिसो महिला वा तिम णयर-मज्यस्मि । जो ण बिहल्रप्फलको कुवलयमाला-विवाहेण ॥ सो को वि णित्य पुरिसो कुवलयचंदो ण जस्स हिययस्मि । ण य सा पुरीए महिला कुवलयमाला ण जा भरइ ॥ §२७४) एवं च होत-विवाह-महूसव-वावडस्स जणस्स संपत्तो सो दियहो । केरिसो ।

o कणय-घडिको व्व एसो भ्रमय-रसासाय-विद्वय-सरीरो । सोहग्ग-णिम्मिओ इव विवाह-दियहो समणुपत्तो ॥ 3 तम्मि य दियहे कुवलग्रमाला-जणणीए होत-जामाओ य गुरु-सि गेह-पसर-रसुच्छलंत-रोमंच-सेय-सलिल-राहाए पमिक्सओ कुमारो । तभो कथं से जहा-विहीए सिद्धत्यक्खय-सत्थिय-मंगलोयारणयं । कथाणि य से णियय-वंस-कुळ-देस-वेस-समयट्टाई

<sup>1 &</sup>gt; P om. जल, P बीइ-, J ैच्छटाबायुक्तमंत P ैच्छटाह्युक्तसंत, P नलवालंकित, P सरवरा । अधि य भाषियाः 2 > P सङ्झाय-उद्माणक्क, म वावरपस्युक्क, म प्रमुक्क, म "करपाशवणासीठिअयायावेति साहुण भडरय च त्ति - ४) म प्रयायत्तम उथवणेण । पर्रमास्यवसापुट्टं एक्कं चिय जेनुयं मोतुं ॥ 5 > ) कंड्राविशी for सदानिओं 6 > । गणितं, Р ०००. तेण भणियं, र देव अदिशहं, १ गणमाणेग 7 > १ om. तं, P सहस्तरासी, P बुहरसती, P भोगयं। बुहरायउत्तो कुटुंबः 8 ) J बुबरायापुत्तो, P पेब्बुहयरो, J उसिणसोः 9 > P सोमा पातद्विणो, P पीडितं गरभदाणं, र अणवहुतं P अगुवहुतं, र P अपीडितं वि D P सुक्रम्मा, P अहुत्तरेणायी, P जह संलग्नं, र om.लग्नं ।।. 11) Pinter. एरिसो & ण (न), P प्रयुणाइपन्छ, म् सातीनुं णनव्यंत P रैविनिणनवर्तेः 12) म दुतिअजामस्स, P पंचमाराएणाली, P पाणियलेस पाउणः 13) र उअमाणः । १ पूरिए संखे, । १ दीहाभो, १ भत्तारेः 14) । अवहिवा<mark>वसीकयभत्ता</mark>रो धणकोढीण गणाहिं, P सारो पत्तो पच्छा, P transposes भोगभाइणी before पढमं. 15) P महर्गं. 16) P om. तं, J om. कुमारवच्छ, P सत्तसुद्दान 17 ) प्रविज्ञ for विओग. 18 ) P जह महाराय, P कुवलयमालाइ वि. 19 ) P वसुच्छलंत, प्रस्यल for सल्लिय P om. णाल. 20) P सयवत्त for संवयंत, P हलाहला, P माइओ ण, J किंच for किंचि. 21 > P मुणि जंति for पुणि जंति, P नमिओ सकरिकाति, गुलकाई, P लंडकजादि उयकिकाति, गुभक्तवयं 22) P वियलिकाति धवलहर इज्जएवेती ।, गुरू जनरवई, P उद्योवहं, र रयणहं 23 > P लेहवाहया 24 > P सवणोयरं for भवणो , P मित्तीए, P कलहोयं, P ठविकांति, र गर्जाकुरा for जंबकुरा, J देवया, P सोहरिक्जंति देवयाओ णयर- 25 > P पयडीओ, J चमरी पिँके 27 > P को वि पुरिसी, J णयरि- 28 > P inter. ण (न) रिथ and कोनि, ग्रुरीय, Р महियला, Рकुनल्यमाला ण. 29 > Рमहुस्सन. 30 > Рणिम्म इन, ग्रिकाह-31 > P, after तम्मि य दियहो, repeats केरिसो। कणय etc. to दियहे as above, P सहए पमिल्यत्तोः विद्धीए, अ मंगला आरवणं, १ यय for णियय, अ वेसमय<sup>®</sup>, १ समयद्वितीः

1 मंगल-कोडयाई,तओ व्हाय-पुद्द-बोय-खवल-जुवलय-जियंसणो सिय-चंदण-पश्चिय-सरीरो वंदिय-गोरोयण-सिद्धाय-दृश्य-तिल्ओ । संबराबलंबिय-सिय-कुसुम-सुराहे-दामो महिंदाणुगय-मगो बाहीणो बिवाह-मंहवं । कुवलयमाला वि कय-कायव्य-वावारा हैं सिय-सण्ड-वसण-णियंसणा मंगल-मोत्ताहरण-रेहिर-सरीरा अलीणा वेदि-मूळं। तओ संपत्ताए वेलाए, पाविषु लगो, अगिग- 3 होत्त-सालाप जलणं भाणियं छीरवच्छ-समिहा-घय-संधुविसायं काऊण, समक्त्वीहृयाणं सब्व-कुल-जुण्ण-महत्तराणं, पश्चक्ते राहणो, मञ्जाद्वियस्त अणेय-वेय-समय-संख-पारयस्स दुयाहणो, आमंतिय छोय-पाछे, णामं गेण्हिय राहणो दढवम्मस्स दिण्णाओ 🛚 छायंजलीओ । समप्पिया य तस्स करंजली कुवलयमालाए । गहिया य कुमारेण । उभय-विरद्दयंजलीउडेहिं करयलेहिं ताव य 🕒 पनीयाओ अविह्वाओ । पवाइयाइं त्राइं । पूरियाइं संखाइं । पहयाओ झछरीओ । पढंति बंभण-संवाइं । जयजयावंति महासामंता । ब्रासीसा-समुहा कुछ-मह्छ्या, मंगछ-पढण-वियावड गाणायरिय ति । एवं च तेण दुयाइणा होमिडं पयत्तं । ९ ' **इक्खा**गु-वंस-पभवस्स सोमवंस-कुळाळंकारस्स महारायाहिराय-दढवम्म-पुत्तस्स कुमार-कुवलयचंदस्स विजयसेण-दुहिया कुद- 👂 लयमाखा एसा दिण्णा दिण्ण त्ति जाव णिसुणैति सयल-तेल्लोक-सिन्खणो भगवंता लोयवाला । पिंडन्कर लायंजली भगवं एस सुरासुर-मणुय-तिरिय-कोचालोयणो जलणो' ति । इमिणा कमेण पढमं मंडलं । दुइयं पि पक्लिसा लायंजली । ब्राह्मया लोय-12 वास्ता । तह्यं मंदलं । पुणो तेणेय कमेण दिण्णं दायव्यं । तहा चडत्यं मंदलं । तभो जय जय ति मणमाणा जरा-जुण्ण-देहा 12 वि पहरिस-वसुम्बेक्षमाण-बाहुलयावली-बलया णिषाउं पयत्ता कुळ-जुण्ण-महिल्लय ति । कुवलयमाला-जणणी वि सरहसुम्बे-<u>छमाण-बाहुलया-कंषण-मणि-वलय-वर-तरल-कल-ताल-बस-पय-णिक्लेव-रेहिरा मंधरं परिसक्किया। सेस्रो वि विलासिणियणो</u> 15 मय-वस-घुम्ममाण-खंढंत-चळण-चळिय-मणि-णेउर-रणरणाराव-रेहिरो पणिबओ अहि =छं जयजवासद-पुरमाण-दिसिवहाओ। 15 णिवहंति भदिट्र-कश्यलंजलि-विमुकाभो णाणाविह-वण्णाभो गंघ-लुद्ध-मुद्ध-ममरोलि-माला-मुह्लाभो दिम्ब-कुसुम-बुट्टीभो सि। अविय,

ि गिजंत-सुमंगल-मणहरए णश्चंत-विलासिणि-सोहणए । मल्हंत-सुहासण-वामणए वर्जंत-पयत्तय-तूर-रवे ॥ १८ कोभंताबल-विज्ञात-तूरं तूर-रसंत-पणिबर-खोरं । खोर-पणिबर-चहारे-सहं चहारे-सहं-मिलंत-जणोहं ॥ मिलिय-जणोह-सुकलयल-रावं करुयल-रावं-वियंभिय-तोसं । तोस-वियंभिय-विगर-मल्लं विगर-मल्ल-पलंबिय-कच्छं ॥ लंबिय-कच्छं-ललंत-सव्लं चूल-ललंत-सुमंथर-तालं । ताल-ललंतप्कोडण-सहं सह-वियंभिय-पूरिय-लोयं ॥ ति । अवि य । १० त्रुर-रव-गहिर-सहं आऊरिय-संख-राव-गमीरं । उन्वेलं व समुदं वियाह-बद्धावणं जायं ॥ तको वत्ते य बद्धावणए किं जायं । संमाणिजंति संमाणिजंत, पृह्जंति पूर्यणिजं, तोसिजंति तोसणिजं, मंडिजंति मंडिणजंत

24 दिजापु पण्डमं, पणामिजाइ राईणं, उनिणजाइ गुरूणं, पक्खिजपु जणवयाणं, अप्पिजाए अतिउरियाणं, पेसिजाए णायरियाणं, 24 दिजाइ य अगणिणजां जहाभिलसियं घणं दीण-नणीमय-किमिण-पण्डमं ति । अवि य ।

दिज्जड देसु परिष्क्रसु गेण्हसु पश्चितवसु दे परिष्काहि । मग्गसु भणसु जहिन्छं इय हरूबोलो वियाहिन्म ॥

रयण-विणिम्मिय-सोहा मुत्ताहरू-णियर-रेहिरा धवला । खीरोदहि-वेला इव रह्या वर-विहुमा सेजा ॥

| 1 तम्म च सेका-महोदही-पुलिणोवरे व्व शयहंस-जुवलर्थ पिव णिबिटुं कुमार-जुवल्यं ति क्याणि <b>य जारित्रमादीणि मंगर</b> -                      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| कोडपाणि । अच्छित्रण य कं पि कारूं परिहास-हासिर-लोयण-जुवलो सहियायणो अलिय-कथ-वस्खेवो सहर-सहरं णीहरिउं                                     | ì  |
| उपयो । अवि थ ।                                                                                                                          | 3  |
| षश्चिय-क्षय-वावहत्तण-विक्खेनो दिण्ण-महुर-संलानो । अनरोप्पर-क्य-सन्णो णीहरिको से सही-सत्यो ॥                                             |    |
| तमो कुवलवमास्राय वि भणियं ।                                                                                                             |    |
| 6 भा मा मंच्यु एत्थं पियसिंह एक्कियं वण-मह्ब्व।'                                                                                        | 6  |
| ताहि अगियं।                                                                                                                             |    |
| 'इय एकियाओं सुइरं पियसिंह भम्हे वि होजासु ॥'                                                                                            |    |
| 9 तीय भिष्यं ।                                                                                                                          | 9  |
| 'रोमंच-कंपियं सिण्णं जरियं मा मुंखह पियसहीको ।'                                                                                         |    |
| काहि मणियं।                                                                                                                             |    |
| 32 'तुज्य पह विषय वेज्यो जरयं अवणेही एसो ॥'                                                                                             | 12 |
| § २७६ )तओ एवं च भणिया समाणी कज्जा-ससङ्ग्रस-वेबमाण-पओहरा एसा 'अहं पि बचामि' ति भणमाणी                                                    | i  |
| चिक्रमा, गहिया य उवरि-बत्थदंते कुमारेण भणिया व 'कत्य वच्चित ।' तीय भणियं 'मुंच, सहियणेण सम वचामि'।                                      | i  |
| 15 [ कुमारेण भिणयं ]                                                                                                                    | 10 |
| 'वचसु सुंदरि वचसु वचंती को व रुंमए एण्हिं। एकं पुण मह कीरड जं गहियं तं समप्पेहि ॥'                                                      |    |
| तीय ससंभनं भणियं 'कि पुण मए गहियं'। कुमारेण भणियं।                                                                                      |    |
| 18 'तुह-चिंता-रयण-करंडयं च विष्णाण-बुद्धि-पटहरथं । हिबयं मह चोरि हियं मा वश्वसु जाव णो दिण्णं ॥'                                        | 13 |
| तीय भणियं।                                                                                                                              |    |
| 'इरियं व ण इरियं वा हिययं अण्णं च एत्य को सक्खी। ण हु वयण-मेत्त-सिद्धा होइ परोक्खा हु ए किरिया ॥'                                       |    |
| 31 कुमारेण भणियं ।                                                                                                                      | 21 |
| 'प्यांड श्विय तुज्ज्ञं सन्वां सहींड मह पमाणं ति ।'                                                                                      |    |
| तीय भणियं ।                                                                                                                             |    |
| 24 'जाणेसु ता इमाओ सुहय तुहं उत्तरं देमि ॥'                                                                                             | 2  |
| कुमारेण चिंतियं। 'बहो, सुंदरो उवण्णासो मए कओ इमीए चेय पुट्टओ एस ववहारो' चिंतवंतो। तीव भणियं 'किं इमे                                    | -  |
| र्चितियइ, भागेसु पिय-सहीओ जाम उतरं देसि, भहवा मुंचसु मए' ति । कुमारेण भणिवं 'मा वश्व सुंदरि, सहिसि ए                                    |    |
| श्रा विय-सहीओ' कि भणतेण कभी लाणं सही । 'बाइससु ' ति मणतीओ समागवाओ । भणियं च ताहिं 'कुमार, की अम्हाणे                                    |    |
| णिउत्ति । कुमारेण भणियं 'मम्हं ववहारो दुड्डो '। ताहिं भणिर्य 'केरिसो, हुण्णिप्पड पुड्य-पक्सो'। तेण                                      |    |
| भिण्यं 'पुसा तुम्ह पियसही चिलया गंतुं, हिययं समप्पेसु ति मण् वारिया, इमीण् मित्रतीक्वं तथ्य तुरुमे पमाणं' ति ।                          |    |
| 30 ताहि भणियं 'पियसहि पियसहि' किं एरिसो पुरुवंतर-पश्चवाओं । तीय भणियं 'एतिओ एस ववहारो' ति । ताहि                                        |    |
| भणियं 'भहो, महंतो एस ववहारो, जह परं सिरिविजयसेण-णश्वहणो णयर-महत्वयाणं च पुरशो णिव्वडह ैं ति ।                                           |    |
| कुवरूयमालाए भणियं 'तुब्भे श्विय महण्यमाणं ति जह किंचि इमस्स मे गहियं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरं सुंदरं' दे                             |    |
| उपकर्षनाकार्य ताज्य तुक्त । अपने महत्त्वमाण ति अहं काच इंगरल म गाह्य । ता कुमारण माण्य सुदर सुदर द<br>33 मणह तुक्स प्रमाणं ति । अपि य । | 38 |
| मा कुणह पियं एयं मा वहएस्सं ति कुणह मा एसं । वम्मह-गुरु-पायच्छित्तियाएँ धम्मक्खरं भणह ॥'                                                | aa |
| तार्हिभणियं। 'जङ्ग फुढं भणामो ता सुणेह,                                                                                                 |    |
| ताह माणव । जह कुछ मणामा ता तुणह,                                                                                                        |    |

36 एएण सुज्ज हरियं तुज्ज वि एयाए बल्लहं हिययं। अवरोप्पर-जूवय-थेणयाण जं होइ तं होह ॥' इमस्मि भणिय-मेचे गहियाओं वत्यदंते। 'कुमार, तुमं लंपिक्को' ति भगतीए तेग वि 'तुमं कुसुमालि' ति भणमाणेण संवाए गहिया। तओ किं जायं। अवि य।

39 एस गहिओ ति कलमो भरहइ ए बंधगं कुमारेणं। मणिए मज्य सि तं चिय नेण वि सा तक्षणं भणिया॥

<sup>1 &</sup>gt; P om. तिम्म य से जा, P महोदहीपुलिणो अरे, P जुनलं, P मंगलको उ before मंगल. 2 > P को उपाइ, P om. य, J हरिस for हसिर, J जुनलं सिद्धि गो, J नम for क्य, P क्यिनिक्खे ने (१), J सरहर for सहर, J सहरणी हरि उं P स्वरयणी हरि उं 4 > J सहावो. P repeats सही. 5 > P om. तओ कुनलयमालाय नि etc. to नगहारी पद्धि ने जत्त्वाह ति on p. 173, l. 17 This passage is reproduced here with minor corrections like ya-sruti etc. 10 > Better मुयह for मुंबह. 12 > Better अनणे हिह य एसी. 14 > J नि डिया for निल्या. 20 > J नण्या for न ण. 22 > J प्रमाण ति (१). 34 > Better एयं for एसं. 37 > J अपमाणोण संपाए (१).

<sup>1</sup> प्वं अवरोज्यर-विवयमाणा सहीहि मणिया 'मा मा करण-समक्षं असमंजरं अणह, जे अन्हे भणामो तं कीरड 'सि। 1 तेहिं भणियं 'सुदु ए भणह किंचि धन्मक्षरं 'ति। सहीहि भणियं। 'जह अन्हे पमाणं ता मणिमो ण अण्णह' सि भणिए, <sup>3</sup>तेहि भणियं 'पमाणं पमाणं 'ति। ताहि भणियं 'जह पमाणं ता सुणेह। अवि य।

मुद्धे पिजाह से हियमं च कुमार कोप्रेसु । अत्ररोप्पर-पाविय-हिययवाण अह णिब्बुई तुब्स ॥' भणिष-मेचे कुमारेण भणियं ।

6 'सुयणु इमं ते हिययं गेण्हसु हिययं ति मा वियारेसु । एवं पि मञ्झ दिक्काउ जह मञ्झत्था पमाणं ति ॥' मणमाणेणावयासिया । एवं च कए गुरुकोव-फुरुफुरायमाणाहराए विलसमाण-कुंडिल-चारु-चंचल-सुमया-लयाए भणियं च तीए 'अन्यो माए इमिणा अलिय-कब-कवड-पंडिय-णड-पेडय-सरिसेणं दुजाणी-सत्थेणं इमस्स अणाय-सील-सहावस्सा- १ हियस्यावयासणं द्वाविय ' ति भणमाणी परहुत्ता संठिय ति । तभो ताहि भणियं ।

'मा सुवणु कृप्यसु तुमं किं कीरउ एरिसो बेय । णिक्करणो होइ फुडं मयण-महाधम्म-बवहारो ॥ ता सुंदरो एस वबहारो जो संपर्य पत्तो '। तीब भणिर्थ 'ण सुंदरो '। ताहि भणिर्थ 'भण्णं सुंदरं विरएमो '। तीय 12 मणिषं 'ण ककं मह हमिणा वि जो संपर्थ रहको '। ताहि भणिर्थ ।

'मा कुमर वंचसु इमें भन्हं कवडेण बालियं मुद्धं । उप्पज्जड से संपष्ट् जं तुह एयाए तं दिण्णं ॥' कुमारेण भणियं ।

ा 'जह दाऊण संयं चिय पच्छायांवं समुख्वर्गसे मुद्धे । मा होड मज्झ दोसो गेण्हसु अवयासणं णिययं ॥' ति भणमागेण समवकंभाहिणव-सिगेह-भरा णिहयमवयासिया । तओ पहिसओ सहि-सत्थो 'अहो, प्रिसो अम्हसंतिओ धम्माहिगरणो जं प्रिसाइं पि गृढ-ववहार हं पय डीहोंति ति अहो सुन्तिलिट्टो ववहारो पहुओ उत्तरबाह ' चि ।

18 § २७७ ) तत्थिट्टियाण तेसिं सुहं-सुहेण वोलिया स्यणी । तात्र य पहु-पहह-पिहहय-पिहरव-संसुद्ध-सुद्ध- 18 मंदिरुजाण-वावी-कल्व्हंस-सारस-कंठ-कृष्ट्य-कल्यलाराव-रविजंत-महुरो उद्धाइओ पाहाउओ य त्र्र-रवो । पिठयं च मंगल पाइपहिं पाहाइय-मंगलं । उग्गीयं मंगल-गायणीहिं मंगल-गेयं । समागया तो वारिक्विलियणीओ । पणामियं सुह-श्रोवणं 21 दंव-भावणं च । तओ पर्यसियं कद्यं च भायणायं । पलोइयं तत्य सुह्यंदं । उग्गीय-भंगल-गायणीहिं पणामियं विमल-द्व्यणं, 21 तह दहि-सुवत्त-णंदावत्त-अवस्थयाणि य । वंदिया गोरोयणा । सिथ-सिद्धत्थप्हिं विरद्दओ भालवट्टे तिस्त्को कुमारस्य । तओ एवं च कथ-देवयाहिदेव-पणामो पच्छा विविह-कला-कोसक्ट-विण्णाण-णाण-सत्थरथ-कहासु संपत्तो मज्मण्ह-समझो । भुतं 24 जिहिच्छ्यं मोयणं । पुणो तेणेय कमेण संपत्ता रयणी । तीय रयणीए केण वि विवत्न-पक्षोयणंतरेण किंचि उप्पाइयं । वीसं- 24 भंतरं सहाविया अग्रमंग-फरिस-रसं दिण्णा सुहिया । पसारिको कण्यमय-घडिय-णास्नो विव कोमल-बाहु-दंदो करतलो णीवि-देसंतरिम । एवं च कयावस्सय-करणीओ ससुट्रिओ सयणाओ । ताथ दुइया वि रत्ती । तओ तेणेय कमेण संपत्ता तहया 27 राष्ट्रं कणुराय-पवश्वमाण-णिवभर-हिययाणं पिव । तओ तहय-रयणीय य णिव्यत्तिय-वीसंमेणं तेणं केणं पि लजा-सज्झस-सह- 27 रिस-सुह्मुप्पायएण पन्नोएण कयं किं पि कर्ज तं । निव य ।

जुवईयण-मण-मोहं मोहं मुढाण सन्व-जीवाणं। होइ पस्हिँ वि रमियं परिहरियं दिश्व-भावेहिं॥

30 णिब्बत्ते य तम्मि जुनहृषण-मण-मोहणे मोहणे कयाई वद्धावणगाई । दिण्णाई महादाणाई । ६ २७८ ) एवं च कय-कायण्य-नावार। अण्णम्मि दियहे समारूढा हिमगिरि-सिहर-सरिसं पासाय-तर्ल । त

§ २७८ ) एवं च कय-कायण्य-वावारा अण्णाम्म दियहे समारूढा हिमगिरि-सिहर-सिरसं पासाय-तर्ल । तत्थ य आरूढेहिं दिहं तेहिं विजयपुरवरीए दक्षिण-पायार-सेणी-बंधं धुयमाणं महारयणायरं । तं च केरिसं । अति थ ।

3 गयर्णगणं व रुंदे भवकं करुघोय-घोय-पत्तं व । दुत्तार-दूर-तीरं सीर-समुद्दस्स विवं व ॥ कहिंचि परिदृश्य-मच्छ-पुच्छच्छडा-छडिउच्छकंत-पाणियं, कहिंचि णिटुर-कमढ-पट्टि-संठिउछुलंत-विदुम-पछुवं, कहिंचि कराल-मयर-करगग-वर्गास-सिप्पि-संपुढं, कहिंचि पक्क-णक्क-चक्क-करवत्तुकंत-माण-मीणयं, कहिंचि दुग्गाह-गाह-गहिय-विवस-

<sup>1 &</sup>gt; उ समेनसं. 3 > उ ताहे for तेहि, उ तेहि for ताहि. 4 > Better हिययं तं for च, and कुमर for कुमार, उ हिअंअ वाण . 6 > उ मि for षि, उ मज्मत्थ. 7 > उ माणाहरण, उ चंचलहुमया. 8 > उ सहवस्सोहि . 9 > उ तेहि for ताहि. 15 > उ सज्ज्वहास. 17 > उ अहो ससिल्हो. 18 > उ om. तत्थिहियाण etc. to रयणी, म तेंसी, म वोलिओ, उ पिट्रवर- 19 > म कर्कासस्स हंससारसकंहक्र्रव, उ कुविय for कृश्य, म रविजुत्त, उ बाहुओ म पाहाओ for पाहाउओ, म adds ताच य before पिढयं, म य for च. 20 > उ om. पाहाइयमंगलं, म पाहायअमंगलं उथीयं, उ om. मंगलवेटें समागया etc. to देसंतरिम 1. 26 below. 21 > म अध्यं च, म उपीयं for उगीयं. 22 > म तदिस्विवाणंदा , म भालवेटें 25 > म अंगमंगमंगप्तिस, म पसारियाओ, 26 > उ एवं for एवं, म om. क्यायस्सय etc. to सयणाओ। ताव, म हुह्या वि राती for दुश्या वि रची, म तेणय. 27 > म राती, म सहया-, म om. य, म विसंभेणं, म सज्जासस्तरिस. 28 > उ सुह्ययाण्या, उ om. पओण्या, म क्यं कंपि जेतं. 29 > म जुवतीयण, उ पस्हिम रमियं, म विसरिसंप रिहरियं दिद्विमावेहिं 30 > उ जुवईयण, उ om. दिण्णाई महादाणाई. 31 > म om. कायव्व, म हिमहिगिरि. 32 > उ सेणीयं व, म धवलकलहोय, म दुस्तरिदुरं 34 > उ छिनच्छंनेत्र, म छोडिओ च्छलंतपालियं, म कमउ-पिट्रसिठिउछर्सतिबहुस्पछ्यं किलिहिंचे. 35 > म करगामगंत, म om. चक्क, म णीणयं for मीणयं, उ नह for बाह, म गहित-.

¹ हीरमाण-वणचरं, किहंचि धवल-संखउल-लोकमाण-कमल-शय-रयण-दिसि-चित्तलं, किहंचि भिष्ण-सिप्प-संपुद्वुक्कसंत-कंत- ¹ मुत्ताहलुजालं, किहंचि जल-विद्य-जल-विद्युम-तृम-गृहण-राय-रंजियं, किहंचि तणुय-तंतु-तृलिय-हीरमाण-वण-करिवरं, ३ किहंचि मरगय-मणि-सिल।यल-णिसण्ण-भिष्णा-वण्ण-दीसंत-मच्छ-जुवल्यं, किहंचि जल-किर-दंत-जुवल-भिज्ञमाण-जल-माणुसं, ३ किहंचि उद्यत्तमाण-महाभुयंग-सीम-भोग-भंग-भासुरं, किहंचि जल-मणुय-जुवाण-जुवलय-पयत्त-सुरय-केली-हेला-जल-बीइ-संकुलं, किहंचि मज्जणावहण्ण-दिसा-गइंदावगाहमाण-गंडयल-गलिय-मय-जल-संदोह-बिंदु-णीसंद-पयड-पसरंत-वेलावळी-वर्ल- ६ तुक्कसंत-चंदय-चित्तलं जलं ति । अवि य ।

\$ २ 9 ९ ) पत्रण-पसर-वेश-संखुद्-तीई-तरंगग्गहिजंत-तंत्िह संशणियासेस-मच्छच्छडा-घाय-वेउछसंतेण णीरेण संखावली-खोह-दीणाणुणायाणुसारागयाणप्पसपेहिँ पत्रमोझ-दाहा-विसुक्वेछ-दिप्पंत-जालाउकं । जल-करिवर-रोस-णिहभण्ण- १ दंतग्ग-वेवंत-कुम्मेहिँ णक्खंकुसा-घाय-विज्ञांत-मम्माहउक्कत्तियासेस-कुंभध्यलुच्छछ-मुत्ताहलुग्वाय-मजंत-कंतप्पहा-भिण्ण- १ दीसंत-वण्णण्ण-माणिक-संघाय-रस्तीिहेँ तं संकुकं । वर-मयर-करग्ग-संलग्ग-णक्खावली-घाय-वेउच्छलुच्छछ-कीछाल-सेवाल-संलग्ग-मुत्तावली-लोह-णिदाह्याणेय-णीरंगणा-जुद्ध-संखुद्ध-पायाल-मजंत-माणिक-भक्खुछ-संतुट-मुद्धागउछूरियाणेय-दीसंत- १ सप्पछवं । पसरिय-जल-पुरमाणुहसंतिग्ग-पूरंत-पायाल-संमेलियासेस-खुक्भंत-जंत-जवावत्त-संवत्त्णी-संभम्भकंत-णायाणुसह छ-

संतुद्र-णक्त-देवंगणामुक्क-हुंकार-वाउज्जलुष्वत्त-दिप्पंत-सम्वाडवं ति ॥ अवि य ।

णश्चंत-तरंग-सुभंगुरयं त्रियरंत-समीण-महामयरं । दिप्पंत-समुज्ञल-मणि-रथणं दिट्टं च समं रयणायरयं ॥

15 तं च दृहूण बेला-महिलालिंगियं महाजलिंहें भणियं कुवलयमालाए । 'भजाउत्त, पेच्छ पेच्छ,

गंभीर-शीर-गरुओ होइ महत्थो वि अमय-णीसंदो । सामण्ण-दिण्ण-विहवो तुह चरियं स्तिक्खइ समुद्दो ॥'

कुमारेण भणियं। 'पिए तुमं पि पेच्छ,

शुक्त स्थाप मार्थि । त्रिक् पुनाप पर्छ,

शुक्त मुत्ताहल-दसणा पुरंत-णव-विहुमाहरा सामा । वेविर-तरंग-मज्ञा तुन्त णु सरिसा उयिह-वेला ॥'

§ २८० ) तभी कुवलयमालाए भणियं । 'अञ्चउत्त, अलं इसिणा बुहयण-परिणिदिएण इयर-बहुमएण अत्तणो पसंसा-वयण-वित्थरेण, ता अण्णेण केण वि वियह-बुद्धि-परिकिप्पण्ण विणोप्ण अच्छासो'ति । कुमारेण भणियं 'पिए, सुंदरं र्या संलतं, तत्थ वियह-परिकिप्पयाई इमाइं विणोय-कारणाई । तं जहा । पहेलिया बृहाओ अतिमक्खराओ बिंदुमईओ अट्टा- था विहयं पण्डुत्तराई पट्टाइं अक्खर-चुययाई मत्ता-चुययाई विंदु-चुत्ताई गृह-चउत्थ-पाययाई भाणियविवयाओ हिययं पोम्हं संवि. हाण्यं गाहुं गाहा-रक्खसयं पदमक्खर-विरइंग् ति । अण्णाणि य महाकवियर-किप्पाई कवि-दुक्तराई पन्नोयाई' ति । कुवलय- या मालाए भणियं 'आजउत्त, जाई तए भणियाई इमाई लक्खणं किं किं पि वा सरूवं' ति । कुमारेण भणियं । 'मुद्धे, सुणेसु ४४ पहेलिया अतिमक्खर-वृद्धाओ गोवाल-वालेसु वि पसिद्धाओ णजंति । सेसाणं पुण णिसुणेसु लक्खणं । अवि य । जत्थक्लराई कीरंति विंदुणो आइमंतिमं मोनुं । अत्था उण साहिज्ञह सा विंदुमह ति णायव्वा ॥ तं जहा ।

27

15

<sup>1)</sup> प्र हीरममाण, P जलकरिवरं for वणचरं, P लोलमाणकोमयराय, प्र सप्पुदुल, P संपदुलसंत, प्रकंतर for कंत. 2) प्रवृद्धिन, प्राप्तान्त्र, P रहियं for रंजियं, प्रातिहिन for तुलिय, P बर for वृष्य 3) P शियन्निमन, Jome भिण्ण, J जुअलयं, J करिदंत जुअल. 4 > J भोध for भोग, P जलदुमाणुमुजुयल, J जलबीई P जलबीयि 5 > J मञ्जणवहण्ण, P दिसामयंदानगारण, र गिलिय for गलिय, र पहयपसंतकदावलाविता for प्रयहपम्रेत्वेलावली 7) J पसरंत for पसर. P बीचीतरंग, र वगहिञ्जंत P वगमिञ्जंत 8) P -दीयागुणाथा, र ेणायागुसारागयाण, र ेपोहि प्रमुक्तपंगी कराडा P पमोक्कवादा-, प विरुवेह P विसवेह, प रोमविणिभिण्ण. 9> प्रणकत्तर्मधाविश्वजंत-, P विज्ञं तं च माहयुक त्ति असेस. र मुत्ताफल', P मुत्ताहलुवाय, P कंउपहार 10> P संवाय रासीहिं, P णकावली, P पायतेलु च्लल 11> P संसम्म, र लोभ-, P ैंइयाणेयाणीरंगणाक्इसंखुद्ध, P पाया≪भिकंगनाणिकाक्षाहसंतुट्ट, J संखुद्ध for संतुट्ट, P ैग्हारियाणेयः 12 ) J सपछवं P सपछव, J मम्मेशिया, P संतमुकंनणायाणुसद् छसंतुद्धः 13 > ग संतुद्धवर्धात, P हुंकारवाकुकलुवन्तः, प वाजजन्त्वतः, P सन्वाहवेत्तिः णञ्चतनरंतसुभंगुरयं, J न्सभंगुर्यं, P om. महा. 15) P adds च after भणियं. 16) P repeats चीर, P तस्त्री for गर्जी 17) Pom. पिए, Jom. पि and repeats पेन्छ. 18) प्रदेसगा, प्रसुप (partly written between lines). for णव, P कुज्झण for तुज्झ णु. 19 > P इयरमहुएण. 20 > J om. ता, P बुद्धिपिक्स्वकिष्यण, J repeats विणोएण 21) P वियम्परियण्याहं, J adds करि (or परि) before कृष्पि, J बुङ्गाओ for बृहाओ, J अद्वाविअहं P अद्वाविडयं. 22) J पहुंहार P पपाने, र अभवरच्यानं मत्ताच्यामा गृहः, P असवरच्यायाः मताच्यानं बिद्वुत्तारं, र om. बिंदुच्तारं, P गृहचत्पादारं, उ माणिपन्निआओ P भागेयद्वियाओ द्विययं पोम्हं 23 > P पहमकावरं, P om. अण्णाणि व etc. सस्तं ति 24 > P मुद्धे निरुणेनुः 25 ) उ संतिमक्त बूढाओ, P चूलाओ for बूढाओ. 26 ) उ करेंति for कीरंति, उ आइअंतिपमोचूणं । 27 ) The Mss. J & P have irregularly presented the symbols of bindus and vowels, so they are not reproduced here. It may be noted that I does not give the Sirorekha or serifa but P gives it. In the text there are duly represented in the light of the verse for which they stand,

Ü

वं जहा । लेखितव्यमित्यनम्तरमेव ।

1

ा अहं उण लदा तहं सा एसा पिल्जह । तंमि महं बहु-जण-बल्लहंमि तं किं पि कुणसु सिह जेण । असईबण-कण्ण-परंपराऍ किसी समुच्छलह ॥ उ बसीसं-धरपुर्धु वश्य-समस्येसु खुडमह सिलोओ । शहवा खप्परियाधुं सो भण्णह अट्टविडओ सि ॥

| स  | ů  | छ   | ग    | स   | <b>4</b> 5 | वा | ₹  |
|----|----|-----|------|-----|------------|----|----|
| я  | मं | र्व | र्मा | जै  | ज          | ति | स  |
| ž. | ग  | मां | रूयं | र्व | स्या       | কা | णं |
| খা | स  | ध   | णां  | नं  | य          | शा | नं |

9 जह पुण बुद्धीए जाणियं तहमा पाढो पिटजाए । सर्व-मंगल-मांगल्यं सर्व-करवाण-कारणं । प्रधानं सर्व-धर्माणां जैनं जयित शासनं ॥ चत्तारि दोणिण तिण्णि व चडयामो जस्य पुच्छिया पण्डा । एकेण उत्तरेणं मणित पण्डुसरं तमिह ॥

12 किं जीवियं जियाणं को सहो वारणे विंग हैं। किं वा जलम्म भमराण ताण मंदिरं भणसु आतततं ॥ 12 जह जाणह तको 'कमलं'। इसे पुण पण्डुत्तरं दहए, होई बहु-वियप्पं। एकं समृत्ययं, अवरं वत्थ्यं, अण्णं समृत्य-वत्थ्यं, एकालावयं। पुणो लिंग-भिण्णं, विभक्ति-भिण्णं, काल-भिण्णं, कारय-भिण्णं, वयण-भिण्णं ति। पुणो सक्त्यं, पाययं, 16 अवन्भंतो, पेताइयं, मागहियं, रक्त्वसयं, मीसं च। पुणो आह्उत्तरं बाहिरुत्तरं च सि। को णिरवसेसं भणिउं तरह। गृहुत्तरं 16 साहेमो।

पण्हं काउण तभो गृहं जा उत्तरं पि तत्थेय । पर-मह-वंचण-पहुयं तं चिय गृहुत्तरं भणियं ॥ तं जहा ।

8 कमलाण कथा जम्मं काणि व वियसंति पोंडरीयाई । के काम-सराणि चंद-किरण-जोण्हा-समूहेणं ॥ 10 जया पुण जाणियं तथा कमलाणं कत्थ जम्मं । के, जले । वियसंति पोंडरीयाई । काई, सराणि । तत्थ समत्थ-समत्थ-उत्तरं ।

के सुराणि ।

21 जै पुढ़ं तं दिजाइ अंघो विय णेय जाणए तह वि । तं पयर-गृह-रहयं पट्टढं भण्णए भण्णं ॥ तं जहा । 21 केण क्यं सम्बक्षिणं केण व देहो अहिट्ठिओ वहडू । केण य जियंति जीया साहसु रे साहियं तुज्ज ॥ जह जाणिस, केण क्यं सम्बक्षिणं । प्रयावहणा । कः प्रजापितरुद्दिष्टः । क इत्यास्मा निगधते । सिलेलं कमिति प्रोक्तम् । 24 असो तेण क्यं सन्वं । ति ।

<sup>1)</sup> P adds si before जह, J पुण for उण, P पहिज्जए.

2) P दुण साहि जेण, P असतीयणकतंपरंपराणं कित्ती, J समुच्छल्डर.

3) P बत्तीसं, P तत्यमकत्येसु, J खुब्मण, J ख्यपरिआसं P ख्यपिडआसं.

4) P तं जहा । लेखितच्यमित्यनन्तरमेव । J मिलानंतरमेव.

5) It is uncertain from the Mss. that at what place the diagram is to be put. In the
diagram and also in the subsequent verse वे is often written as क् in both the Mss. Some syllables
are wrongly written in the diagram.

9) P adds तं जहा before जह पुण, P दाऊण for पुण, J om. पढिज्जण.

10) P सक्व for सर्व in both places, J सासनं P शासनं.

11) J has योजनीय: before चत्तारि; possibly the diagram
according to J would come after योजनीय:, J om. व, P बुज्झिआ for पुच्छिया, P तंति for तमिह, J adds तं जहा
after तिमह.

12) P कि जीवं णं जीवाणं, J वारण, P कि च जलंमि भमंताण मताण मंदिरं होइ मनराणं for the second line.

13) J om. जह जाणह तओ कमलं, P om. दहण, P बहुविहं अध्यं, J om. अवर वत्थयं.

14) P om. एकालवर्थ, P विह्तिभिन्नं,
P repeats कालमिन्नं, P कारयितिषं, P adds सल्वभिन्नं before ति, P सक्वयं पुणो पायं.

15) J अवभंसो P अवन्यसं, P आति
उत्तरं, J चेति for चित्त, P जिरविसेसं, P तरहं । गूढ्तरं साहामो.

17) P गूढ्तरं, J om. तं जहा.

18) उ उ for व, P पींहरीवाणि, P कामरसाणिचं तं किर जोन्हासमूहेण ॥

19) P तदा for तया, P काह, J om. तत्थ etc. to केसराणि.

21) P ज
पहं देशिक्वर, J पहुंवं P पहुंबं:

22) J देहो अमहिओ, P जीवित जिया साहसु मे याहितं तुच्छा.

23) P adds तओ before केण,
P पतिक्परिष्ट: । कः इत्यास्मा, P मोनतं । अतो, J केण for कथं, कः प्रजापति: etc., obviously three padas of a sloka.

```
जस्य सिलेसो बिहदह चालिजंतेण अनस्वरेणेय । घडिए पुण घडियं चिव तं भण्णह अन्सरकृपवं ॥ तं जहा ।
            पषाग-भूय-गंभा सेविकांती सुरेहि जुड़ेहिं। गिन्हे वि होइ सिसिरा सा वटकावली रस्मा ॥
       8 जइ जाणसि, वा सा देवकुळावळी रम्मा।
            जल्य य लुप्पइ किरिया मसा-भावेण होइ तबभावो । तं चिय मत्ता-चुयवं विंदुच्ययं पि एमेव ॥
            पयइ-भवलाईँ पहिस्रो पवास-पञ्चागओ पिययमाण । तरखच्छाइँ सयण्हो सरए वयणाइँ व जलाई ॥
        8 जइ पुण जाणसि, पियइ वयणाई व जलाई ति। बिंदु-चुययं जहा ।
            असुईंग जं असुदृर्अ दुग्गंघाणं च होइ दुग्गंघं। बुह्यण-सहस्स-परिणिदियं च को जगलं खाइ।।
       🥍 गृह-चडरथय-पायं णामेणं चेय रूक्सणं सिट्टं । माहुम-पण्सु तीसुं गोविज्ञह् जस्य तुरिय-पयं ॥
                                                                                                                    9
        / गृढ चडत्थ-पायं जहा ।
            सुण्णो भमामि एसो भासण्णं मञ्च-ार्हेग-पत्तो हं। कण्णं दे सुण वयणं
      12 किंतु गूदो चउरथो पाओ । जह पुण णजह एरथेय चिट्टह । 'सुभए आर्डिंग्लं देसु' । सेसाणं पुण रूक्सनं णामेणं चेय 12
     णायन्वं । अणिएवित्रया जहा ।
            जह धरिमएण भणियं दारे डाढण देसु भिक्सं ति । ता कीस इलिय-धूया तुरियं रच्छाए णिक्संता ॥
      <sup>,15</sup> मिक्खा-विणिमाए धम्मिए महे संकेओ ति । हियय-गाहा जहा ।
                                                                                                                    15
्य अति / गोसे बिय हिलय-बहु पढमं चिय णिमाया घरहारं । दहुं कलंब-कृसुमं दुहिया रोसुं समादत्ता ॥
       मंकेय-भंगो दइएण साहिण्णाणं कलंबं ठवियं ति हिययं। पोन्हं जहा।
      18/ ण क्याइ तेण रिमया सबजे सुबजे वि णो बहं बिलिया। णामं पि जेय गहियं कीस प्रदेशं तयं भरिमो ॥
पोम्हं पुण।
       /पोम्हं पुण ।
         ं सो चेव मए रमिको वसिया वच्छत्यलग्मि अह तस्स । दृइयं ति जो भणतो सो चेय महं भरउ णाहो ॥ ति ।
                                                                                                                    21
्याः। ম / अवहरियद्भण स्त्रजं गेण्हसु कंटम्मि किं व ण सुयं ते । अस्मरियमो ण स्टम्म चंदो स्व विभो करा-णिस्न्रजो ॥
        रित्यं पुण भण्णं गाहदं । हुरू। हूँग 🎒
      24 / विद्वो णयणाणंदो णिब्बुइ-जजणो करेहिँ वि छिवंतो । अन्भरिथमो ण लडभइ चंदो व्य पिभो करूा-णिखमो ॥ ति ।
        /संविद्याणयं जहा ।
            बह भणसु तं अलजं परलोय-विरुद्धयं हमं काउं। घोर तमन्मि णरप् गतस्व संबल्धि-वलस्मि ॥
      27 एत्यं संविहाणयं । केण वि वृर्ह पेसिया पत्थेउं । णाह्या कुविया पद्विवयणं देइ । किर परदार-गमणेण णरए कूड-सिंबळी-वणे 27
         खुरुमइ ति । इश्रो ताप पुण तस्स संकेयं दिण्णं । परलोशो पुस तूई । इमिणा कञ्जण गंतस्यं तपु पुत्प संबक्धी-वणे । कापु
         पुण बेलाए । घोरे तमस्मि । भरे पुरिस ए तए ति, भहं तत्थ बचीहामि ति । एत्तिभो संबिहाणो ति । गाहा-सम्बसं बहा ।
          एत्तियमेत्तं चिय से भणमाणो मुच्छिओ पहिओ ॥
                                                                                                                   30
         इमं च पच्छिमहं । जा काह भुयण गाहा, तीय रक्ससो इव सम्बत्थेसु लग्गइ ति । पढमक्खर-रह्मं अहा ।
           ्दाण-दबा-दिक्सण्णा सोम्मा पयईए सञ्च-सत्ताणं । हे से व्य सुद्ध-पक्सा तेण तुमं दंसिकजारि ॥
              1 > J सिलोसो, J वालिकांनोण, P विष्टकानेणं अनखरेणय, P अनखरज्ञययं 2 > J पच्छनखचूभ, P गांधी सेविकांता,
        Pom. ज्हाँहें which is added on the margin in J, P गिम्हें हें होति. 3) P देवबलावली-
        P होति, Jतन्भावे, J चिव, P बिंदुचुनयं पि बेमेय ॥ 5 > P पियहमाण, P स्वण्हा, J मकलई for व जलाइ. 6 > J जे for
```

1 > J सिलीसो, J वालिजंनोण, P विद्यानेणं अनखरेणय, P अनखरजुययं. 2 > J प्रच्छन्खचूभ, P नांधो सेविज्ञंता, P om. जूडिह which is added on the margin in J, P गिर्म्हें होनि. 3 > P देवनलावली. 4 > P लुप्पति, P होति, J तन्भाने, J जिन, P बिंदुचुनयं पि येमेय ॥. 5 > P पियहमाण, P स्वप्रहा, J मऊलई for व जलाइ. 6 > J जे for जह, P जाणासि, P वयणाह जाणाई ति बिंदुचुनयं जहा. 8 > P जंगलं for जगलं, J om. लहयिम जंगलं नि. 9 > J जलवपादेणं चेंभ. 11 > P adds आ after एसो. 12 > J कित्ता (?) for जिलु, P चुत्रथपादो ।, P एरबर्य, P सुहए, P सेसाण जण. 13 > J मणिएक्विया, P मणिएक्वे जहा, J om. जहा. 14 > P धिमऊण, J ठाऊ देसु, P तुरिय. 15 > J विभिन्नएण. 16 > P घरदारं, J वहूण P वहुं, J रोतुं P रोचु. 17 > P inter. दहएण कार्य साहिएणा (चा) ण, P हित्रयं, J पम्हं for पोम्हं. 18 > P गहितं कीसं, P भणिमो. 19 > J पुम्हं for पोम्हं, P पोम्हमुण. 20 > J चेन, P वहुं, P भण तो सो बेय, P om. ति. 22 > P कंटीम कि च ण सुअते, P ब्व कउकलाणिजणो. 24 > P णिवति व जणणो, P भि for बि, P ब्व कलापिउजणो ॥. 25 > J सिन्हण्यं. 26 > J अह for अह, P अलब्ज, J om. इसं. 27 > J सिन्हण्यं, J om. परवें ने । पाहवा, P पहिचयण न देह, P प्रविद्याणां . 28 > J om. चि, P om. इओ, J om. ताए, P सिर्क्ष देयं दिशे ।, P om. परलोओ एस etc. to संवाहाणो ति. J संवाहाणो (% for सिन्ताणो). 30 > P एत्तिवांमचे, P पुल्छिओ for मुव्छिओ. 31 > J om. च, P पष्टादं, I repeats जा, J P repeat तीय, P रहतं. 32 > P सोमा प्रविय सन्वभूमाणं।.

1

27

30

33

। तत्थ य पाय-पहमक्खराइं 'दासी हं' ति कामयंतेण छिहित्रण पेसिया गाहा ।

एवं इमाइँ एरथं अण्णाइ मि होति बहु-बियप्पाई । छप्पण्णय-बुद्धि-वियप्पियाइँ मइ-विश्वर-कयाई ॥

3 ता साहसु पिए, इमाणं मज्हे केण विणोएण चिट्ठामो'सि । कुवलयमालाए भणियं । 'बजाउस, सब्वाई चेय इमाई सुंदराई 3 ता चिट्टंतु ताव हमाई। मण्णं किंचि देवं विष्णवेशि, जह देवो पसायं करेह'। कुमारेण भणियं 'पुष्छ वीसत्यं, णिथ ते मणाइक्खणीयं'। कुवस्रयमास्राप् भणियं 'भजाउत्त, पुत्तियं साहसु। कहं तपु जाणिओ पुस पायय-वुत्तंतो, कहं इमं देसंतरं ७ पत्तो, कहं वा पायभो पूरिभो'ति । कुमारेण मणियं 'सुंदरि, णिसामेसु ।

\S २८१ ) अत्थि अउज्झाए दहवम्मो णाम राया । सामा देवी । तीय पुत्तो अहं । दिग्व-तुरयावहरिको वर्ण पत्तो त्तत्थ य बिट्टो महारिसी, सीहो, दिष्व-पुरिस्तो य । तेण रिसिणा साहियं पुष्व-जम्मं पंचण्ह वि जणाणं । तं जहा । चंबसोमो कोव 🤉 जिलाय-बेरग्गो उवसंतो धस्मर्णदणस्स पायमुले कोसंबीपु पुरवरीषु । माणभूको वि । एवं विषय मायाइक्षो, लोहदेवो, मोहदसो 🦠 तक्षो एवं च तवं काऊण कय-जिणवर-धम्म-संकेया कार्ल काऊण पडमे विमाणे समुप्पण्या । तत्थ वि धम्म-तित्थयर-संबो-हिया कय-सम्मन्ता पुणो समागया जंबुहीवं । तत्थ य जो सो छोहदेवो सो हुई चंपा-पुरवरीए वणिउसो जाओ । तस्मि जाण-12 वत्ते विजिरगभो पउमकेसरेण देवेण संबोहिमो, पञ्चइभो, मोहि-जाणी जाओ। तेण वि जिरूवियं जाव चंडसोमो सीहो 12 जाओ, माणभडो अउज्ज्ञापु नहं जाको । तको अवहरिको पउमकेसरेण मोहदूर्तेण, रिसिणो य पासं संपाविको । तेण य भगवया साहिओ एस सन्त्रो बुत्ततो । गहियं च मए सम्मत्तं, जहा-सत्तीए किंचि देस-विरद्दय-वयं च । तत्थ य सीहेण 15 कवं अणसणं । पुष्किओ य मए अगवं 'सो उण मायाइश्व-देवो कत्थ ववण्णो संपर्व' । साहियं च अगवया । 'दाहिण-ससुह- 15 वेला-वण-लग्गा विजया णाम पुरवरी । तस्य य विजय-राइणो ध्या कुवलयमारु' ति । मए भणियं 'भगवं, तीय को होही उवाओ सम्मत्त-लंभे' ति । भगवया भणियं 'तुमं चेव पढिबोहेसि' । मए भणियं 'भगवं, किं सम सा बयणं 18 करेइ'। भगवया भणियं 'तए सा परिणेयव्वा'। मए भणियं 'केण उवाएण'। भगवया साहियं 'तीय पुरिस-देसिणीए 18 अण्णो मुणिवरो सयछं पुञ्च-भव-बुत्तेतं साहेइ सुय-णाण-पभावेणं । ता ताणं पंचण्हं जणाणं एका एसा । अण्णे चत्तारि क्षण्णत्थ उववण्णा। तार्ण च मज्झे एक्केण परिणेयब्वा, ण कण्णेण। तओ सा तप्पभिइं पाययं संबेहिइ पुष्व-भव-बुत्तंत-21 सूचर्य । तं च तुमं एको जाणिहिसि, ण उण मण्णो, तेण तुमं तं परिणेहिसि । पुणो संजाय-पीह-वीसंभ-परूड-पणयाए 21 संभरिकण पुष्व-जम्म-बुत्तंतं, काकण धम्म-कहं, जणिकण वेररगं, जिदिकण संसार-वासं, पसंसिकण सम्मत्तं सब्वहा तम्मि काले पक्षोय-पुष्वयं तहा करणीयं जहा णाइवल्लाइ सम्मत्तं' ति । तभो मए पुरिक्वयं 'मगवं, एस पुण पडमकेसरो देवो 24 कत्थ उवविजिहिह' ति । भगवया भणियं 'एस तीए चेव कुवरूयमालाए पुत्तो पुहहसारो णामं होहिह त्ति 24 तओ तुम्हेहि पडिबोहेयम्बो' ति । तं च सोऊण पिए, इसं देसंतरं संपत्तो किर तुसं पडिबोहेसि ति । एवं च भिण्णो पायओ । परिणीया पृत्य तुमं ति । ता पिए, संपर्य इमं जाणिऊण पश्चिकसु सम्मत्तं ।

§ २८२ ) तं च केरिसं । अबि य । बुत्तार-दूर-तीरे फुडिए जाणम्मि बुज्समाणस्स । पुरिसस्स उयहि-मज्झे जह फल्रहासायणं सरणं ॥ तह संसार-महोयहि-दुत्ताहत्तार-विसम-दुह-सिछ्छे । जीवस्स होइ सरणं सम्मत्तं फछह्यं चेव ॥ बहु-जोयण-विश्यिण्णे सढई-मज्झम्मि भीरु-पुरिसस्स । भीयस्स अयंडे सिय सत्थो पुरओ जहा होइ ॥ संसाराडइ-मज्झे बहु-दुक्ख-सहस्स-सात्रवाइण्णे । जीवस्स णिय सरणं मोत्तुं सर्थं व सम्मत्तं ॥ जह कंटय-रुक्ख-समाउरुम्मि गहणम्मि णट्र-मग्गस्स । भवियाणिय-देस-दिसी-विभाग-मृदस्स वर-मग्गो ॥ 33 तह जीवस्स वि सुहरं कुसत्थ-मग्गेसु मृढ-िहययस्स । सिद्धि-महापुरि-गमियं मग्गं पित्र होइ सन्मत्तं ॥

1 > P ते for ति, J कामयंतो P भावयंतेण. 2 > J adds विह after बहु, P मतिवित्थर, J कराई ॥ 3 > P साहसु व्यिष्ट P adds क्ति before भूगियं. 4 > P ता for ताव. 5 > P अणाविक्खणीयं, P adds वा before हमं 7 > J adds अण्ण after अत्थि, P दहधम्मी महाराया, P तुरियानहरुओ नणसंपत्तो 8 > P तत्थ रिट्टो, P रिसिणासीहियं, P को for कोव 9 > P वेररगो, J कोसंबीपुर . 10 > P cm. च, P om. काऊण after कालं, J om. वि, P तित्थरथ बोहिया क्यसमत्ताण. 11 > P जंब्रदिव, J om. य, P लोहदेसो सो इथ, P वणियउक्का जाओ, P तिम्म य जाणवत्त वि . 12 > P सर्वाहिओ, P सोहो for सीहो. 13 > P om. जाओ after अहं, P रिसिणो य, P संपारओ, P om. तेण य भगवया साहिओ. 14 > J अच्ची for सच्ची, P om. च, J किंच 🎙 किंपि, J देसविरईवयं 15 > J adds य before क्यं, J सीऊण for सी उण, P उनवण्णी for ववण्णी, J om. संपर्य, P भणियं for साहियं. 16 > J पुरी for पुरवरी, J अथवं, P adds य before की. 17 > J होहि P होति, P उवाय, J रूडभी, P तुमं नियपडिवोहेस, J क्यणं for सा वयणं. 18 > P adds अगवं before केण, P होसिणीय. 19 > J साहेहिति P साहेति, J-प्पभानेणं, Jom. ता. 20) Padds एके before एकेण, P अन्नोण I, J तप्पभूई, J लंबेहिति P बेहिति, P बुत्तंतं 21) P जाणह्रिस, P om. तं, J P पीति- 22 > J om. पुन्वजम्मनुत्तंतं काऊण, J धम्मस्स कहं, P वेर्यं for वेर्ग्गं. 23 > J णाहवंतह सा सम्मत्त, P जातिवर्त्त ह, अ अववं P भगव, P एस for पुण. 24 > J P उववज्जिहिति, J om. ति, P चेय कवल्य' repeats पुत्ती. 25) J तत्व for तत्री, J तुन्मेहि P तुम्हेवि, P मेय for न, J पत्ती for संपत्ती, P पिडवीहेयव्व ति ।. 26) J or एर्य, J पिइ for पिए, J पिडविज्ञ सम्मत्तं. 27) P जे for तं, P adds से after न, P or अवि य 28) P मज्जमाणस्स I, P उहिमज्झे, P फलवायणं. 29) P महोमिहिदुत्तारो विसमदुहस्यास्तिले ।, J सुह for दुह, P चेय. 30) P अडमज्झेमि, J सत्यं for सत्यो 32) P अवियाणयदेसिदसाविहाय, P मग्गे. 33) J कुमग्गलग्गे for कुसस्थमगो.

| 1  | जह होइ मरूथलीसुँ तण्हा-वस-सूसमाण-कंटस्स । पहिचस्स सीयळ-जर्ल होइ सरं पंथ-देसम्मि ॥          | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | तह संसार-मरुत्यलि-मज्झे तण्हाभिभूव-जीवस्स । संतोस-सीयल-जर्क सम्मत्तं होह सर-सरिसं ॥        |    |
| 3  | जह दुकाले काले असण-विहीणस्य कस्सइ जरस्स । छायस्य होइ सहसा परमण्णं किं पि पुण्णेहिं ॥       | 3  |
|    | तह दूसमाए काले सुद्देण हीणस्स पुस जीवस्स । दुहियस्स होइ सहसा जिण-वयणं अभय-णीसंदं ॥         |    |
|    | जह णाम कोइ पुरिसो सिसिरे पवणेण सीय-वियणतो । संकोइयंगमंगो जलमाणं पेच्छए जलणं ॥              |    |
| €  |                                                                                            | 6  |
|    | जह एत्थ कोइ पुरिसो वृसह-दारिद-सोय-भर-दुहिओ । हेलाए श्विय पावइ पुरओ चिंतामणि स्यणं ॥        |    |
|    | तह णारयादि-दारिह-दसिओ दुक्खिओ इसो जीवो । चिंतामणि भ्व पावह जिण-वयणं कोह तत्थेस ॥           |    |
| g  |                                                                                            | 9  |
|    | तह राग-दोस-गिरि-णइ-पवाह-हीरंत-दुक्खिओ जीवो । पावह कोइ सउण्णो जिण-वयणं तरुवरालंबं ॥         |    |
|    | जह कोंत-सन्ति-सन्वल-सर-वर-खरग-प्यहार-विसमिम । पुरिसस्स होइ सबरे णिवारणं ताण संणाहो ॥       |    |
| 12 |                                                                                            | 12 |
| -  | जह दुसह-तम-भरिए णट्टालोयस्मि कोइ भुवणस्मि । अधो व्व अच्छइ णरो समुगाओ जाव णो सुरो ॥         |    |
|    | भण्णाण-महातम-संकुलम्म अधस्स तह य जीवस्स । कत्तो दंसण-सोवसं मोतुं सुरं व जिण-वयणं ॥         |    |
| 15 |                                                                                            | 15 |
|    | तह चेव महामोहाणलेण संतावियस्स जीवस्स । सन्वंग-गेन्बुइ-करं जिण-वयणं अमय-सर-सरिसं ॥          |    |
|    | जह दूर-टंक-छिण्णे कह वि पमाणुण णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ सरणं तड-तरुवर-मूल-पालंबो ॥          |    |
| 18 |                                                                                            | 18 |
|    | इय जह सबले भुवणे सन्त-भएसुं पि होइ पुरिसस्स । सरण-रहियस्स सरणं किंचि व णो दीण-विमणस्स ॥    |    |
|    | तह णरय-तिरिय-णर-देव-जम्म-सय-संकुलम्म संसारे । जीवस्त णरिथ सरणं मोत्तं जिण-सासणं एकं ॥      |    |
| 21 |                                                                                            | 21 |
|    | फळयं व गेण्हसु इमं कगासु अवलंबणे व्व णियहंती। सलिलं व पियसु एयं भोयर पंथस्मि व पणट्टा ॥    |    |
|    | विंतामणि व गेण्हसु अहवा उवसप्प कप्परुक्तं वा । णिय-जीवियं व मण्णसु आह जीवाओ गरुययरं ॥      |    |
| 24 | तक्षो पिए, केरिसं च जिण-वयणं सब्ब-धम्माणं मण्णस् । अवि य ।                                 | 24 |
| -  | जह छोहाण सुवण्णं तणाण भ्रण्णं भ्रणाण स्यणाहं । स्यणाण काम-स्यणं तहेय भ्रम्माण जिल्रभ्रमो ॥ | 24 |
|    | जह जंदणं वणाणं दुमाण सिरिचंदणं सुणीण जिणो । पुरिसाण चक्कवद्दी तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥       |    |
| 27 |                                                                                            | 27 |
| ۵, | देवाणं देविदो जह व णरिंदाण णरवरो सारो । जह मयवई मयाणं सारो धम्माण जिणधम्मो ॥               | 21 |
|    | एरावणो गयाणं सारो खीरोयही समुद्दाणं । होइ गिरीण व मेरू सारो धम्माण जिणधम्मो ॥              |    |
| 30 |                                                                                            |    |
| 30 | भण्णं च दहप्, एस स जिणवर-धम्मो करिसो । भवि य ।                                             | 30 |
|    | जह होइ जलं जलणस्स बेरियं इत्थिणो य जह सीहो । तह पावस्स वि एसो जिणधम्मो होइ पडिवक्सो ॥      |    |
| 33 |                                                                                            |    |
| 00 | and maken make a make distribute and mand adder the attention of                           | 33 |

<sup>1 &</sup>gt; उ न्सूसमाणस्म, J writes बंठस्स on the margin and ठ is just a fat zero. 2 > Р महल्लिन, Р संतोसवसीय लयजलं. 3 > Р वि for करमह. 4 > Р सुइण, Р सहस्स for सहसा. 5 > Р को वि पुरिसो, Р संकोतियंगसंगो. 6 > Р जंस for करम. 7 > Р inter. कोइ & एरथ, J हे जाय, Р चिंतामणी. 8 > Р णरवाइदारिइभूमिओ दुक्लिओ जिओ दीणो , Р कोति तिथ्य ॥ 9 > उ सरळ for तरल, Р जह for कह, J विअड-पालंबं, Р पालब्वं ॥ 10 > Р तह कोहरायदोम, Р -णितः, Р हीर दुरिथओ, Р सउणो, Р तहयरालंबं. 11 > Р नई for जह, J कौतिः, Р खगाहारिवसमंति ।, Р समर्र for सवरे. 14 > उ देसेण सोक्लं, Р व्व for व. 15 > Р विउलंमि for गुविलम्म, J विच्छिणं, Р सहसा ण भीयस्स. 16 > Р चेय, Р -णेब्बुइयरं, उ रस for सर. 17 > Р दूरकंटिकिन्नो, Р जह for तह, Р सालंब for पालंबो, Р has an additional verse here, and it runs thus: तह दूरणरववटणे पसमाय दोसीहैं णिवडमाणस्स । जीवस्स होई (?) सरणं जह तक्वरमूल्सालंब ॥ 18 > Р -वढणे, उ -देसीहैं. 19 > Р इह for इय, Р णे for णो. 22 > J adds मूर्ज व before गेण्ड्सु, J व्व for व, Р पिबसु, JР उयर for ओयर-, J वणहा for पणहा. 23 > Р चिंतामणि व्व, J उअसप्प, Р कप्यं रक्वं व ।, J अहवा for अह, Р जीवाउगुरुययरं. 25 > Р सुअइं तेणाण, Р तहहा for तहेय, Р जिणवयणं ॥ 26 > Р जह चंदणं, Р तहेव, Р जिणवसो ॥ 27 > णायाणं, Р गोविंदो for णाईदो, Р तहेव. 28 > Р णिदिशामाणव यरओ ।, Р मयवती. 30 > Р जह विज्ञाणं से तो सुरही, Р वरवरओ, Р मिऊ. 31 > Ј от. स, Р जिणवंमो, Р от. कैरिसो. 32 > Ј от. य, Ј जहा, Р leaves a gap of two letters and has एस for होइ. 33 > Р मयवती, Ј धम्माण for पावाण.

| 1    | जह गरुको सप्पार्ण मजारो मूसयाण जह बेरी । बग्बो इव वसहाणं तह जो पावाण जिलाधम्मो ॥                | 1  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | सुर-तमाण विरोही छाया-भन्माण जह य लोगिन्म । एसो वि तह विरुद्धो कन्माणं होड् जिणधन्मो ॥           |    |
| 3    | वावेण पारय-रसो ण वि णजाइ कं दिसं समझीणो । जिण-वयण-ताव-तत्तं पावं पि पणस्सए तह य ॥               | 3  |
|      | जह णिइय-वजा-पहार-पढण-दल्लिको गिरी वि भिष्णेख । तह जिणवरीवएसा पावं पि पणस्सए वस्सं ॥             |    |
|      | जलण-पहुओं वि रुक्खों पुणों वि सो होज किसलय-सणाहों । जिण-वयण-जलण-दृबृस्स कम्मुणों णित्य संताणं ॥ |    |
| 6    | मुक्को वि पुणो बज्ज्ञह णरवर्-वयणेहिँ कोइ णियलेहिं। जिण-वयणेण विमुक्को बंघाओं ण बज्जाए जीवो ॥    | 6  |
|      | पजालइ पुणो जलणो घूलि-किलंबेहिँ पूरिको संतो । जिण-वयण-जलण-सित्तो मोहग्गी सम्बहा णरिध ॥           | -  |
| 81   | क्णं च पिए, एरिसं इमं मण्णस् जिण-धम्मं । भवि य ।                                                |    |
| 9    | जह करि-सिरम्मि मुसाहलाई फणिणो य मत्थए रयणं । तह एयम्मि असारे संसारे जाण जिणवयणं ॥               | 9  |
|      | जह पत्थराओं कणयं घेप्पह सारो दहीओं जवजीयं । संसारिमा असारे गेण्हसु तह चेय जिजधम्मं ॥            |    |
|      | पंकाउ जहा पउसे पउमाउ महू महूउ रस-मेउ । णिउणं गेण्हहू भमरो गेण्हसु कोयाओं सम्मत्तं ॥             |    |
| 12   | गजंकुराओ कणयं खार-समुदाओ रयण-संघाओ । जह होइ असाराउ वि सारो छोयाओ जिणधम्मो ॥                     | 12 |
|      | § २८४) भण्णं च पिए,                                                                             |    |
|      | मवणिम जह पहुँवो सूरो भुवणे पयासभो भणिको । मोहंचयार-तिमिरे जिणधम्मं तह वियाणासु ॥ परिसो य        |    |
| 15   | अत्थाण होह अत्थो कामो एयाण सञ्च-कामाण । घम्माण होह घम्मो मंगलाणं च मंगल्लं ॥                    | 15 |
|      | पुष्णाण होइ पुण्णं जाण पवित्ताण तं पवित्तं ति । होइ सुहाण सुहं तं सुंदरयाणं पि सुंदरयं ॥        |    |
|      | भन्नब्सुयाण भन्नब्सुयं ति भच्छेरयाण भच्छेरं । सेयाण परं सेयं फर्ल फलाणं च जाणेजा ॥              |    |
| 18 त | भो पिए, धम्मं तिरथसराणं,                                                                        | 18 |
|      | जह भाउराण वेजो हुक्ख-विमोक्खं करेइ किरियाए । तह जाण जियाय जिणो दुक्खं भवणेइ किरियाए ॥           |    |
|      | जहं चोराइ-भयाणं रक्खइ राया इमं जणं भीयं । तह जिणराया रक्खइ सब्ब-जणं कम्म-चोराण ॥                |    |
| 21   | जह रुंभइ वसंतो जगओ अवडेसु तरलयं बालं। जिण-जणओ वि तह चिय मध्वं रुंभे भकजोसु ॥                    | 21 |
|      | जह बंधुयणो पुरिसं रक्खइ सत्तृहि परिद्विजंतं । तह रक्खइ भगवं पि हु कम्म-महासत्तु-सेण्णस्स ॥      |    |
|      | जद जणणी किर बार्ल थणयच्छीरेण जेइ परियह्निं। तह भगवं वयण-रसायणेण सन्वं पि पोसेइ ॥                |    |
| 24   | बालस्स जहा धाई णिउणं अजेइ भच्छिवसाई । इय जाण-सलागाए भगवं भग्वाण अजेइ ॥                          | 24 |
| द    | इए, तेण तं भगवंतं धम्म-देसयं कदं मण्णह । अवि य ।                                                |    |
|      | मण्णसु पियं व भायं व मायरं सामियं गुरुवणं वा । णिय-जीवियं व मण्णह अहवा जीवाओ अहियवरं ॥ अवि य ।  |    |
| 27   | हिययस्त मञ्ज्ञ दृइओ जारिसको जिणवरो तिहुवणिमा । को अण्णो तारिसको हूँ णायं जिणवरो चेय ॥ सन्वहा ।  | 27 |
|      | जह मं मण्णास मुद्धे कजाकजाण जाणास विसेसं । जह इच्छास अप्य-हियं सुंदरि पढिवज जिण-वयणं ॥          |    |
|      | जइ जाणसि संसारे दुक्खाईँ अणोर-पार-मीमाइं। जइ णिब्वेंबो तुम्हं सुंदरि ता गेण्ड सम्मत्तं ॥        |    |
| 30   | जइ सुमरसि दुक्खाई मायाइच्चलणस्म पत्ताई। जइ सुमरसि णिब्बेशो सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं॥            | 30 |
|      | जइ सुमरिस कोसंबिं जइ जाणिस धम्मणंदणो भगवं । जद्द सुमरिस पग्वजं सुंदरि पिडवजा जिणधम्मं ॥         |    |
|      | जह सुमरित संकेओ अवरोप्पर-विरह्ओ तिहं तह्या । सम्मत्तं दायव्यं ता सुंदरि गेण्ह तं एवं ॥          |    |
| 33   | जङ् सुमरसि भप्पाणं पउम-विमाणम्मि देवि परिवारं । ता सम्य-सोक्ख-मूर्छं दृष्ट् पढिवजा जिणघम्मं ॥   | 33 |
|      |                                                                                                 |    |

<sup>2 &</sup>gt; J क्योप्पम्माण for छायाधम्माण, J लोअम्म, P जहा for बि तह. 3 > P तोवेण परियः, P पावं मि विणासपः 4 > P दलिरो, P वि भज्जेज, J जिणवरोवपसं पहवं पावं, J वस्सा। 5 > P जलणेण कहरूक्सो, P किल्यसणाहो, P कि पुणो for कम्मुणो. 6 > P inter. पुणो & वि, P णरवयः, P मुक्को for विमुक्को, P बंधप for बज्झए. 7 > P जणवयणजलयसित्तो. 8 > P सं for हमं. 9 > P निरित्मि, P repeats संसारे, P om. जिण, J धम्मो for वयणं. 10 > P तं for तह. 11 > P महू अ, J रसहेक P रसमेओ. 12 > P असारो तो वि. 14 > P तह वियाणा॥. 15 > P अस्वीण, P धम्मा for धम्माण. 16 > P सहयं for सुहं तं. 19 > P आउरा वेज्जो दुक्खं करेइ. 20 > J चौराति- P चौराजमर्थ, P भव्वजणकंम. 21 > P जह ई हमइ, J स्थिय भयवं रुम्हे अयज्जेस. 22 > P पुरिसो, P स्तूण. 23 > P णेय परियहिं।, P रसायणेण भव्व पि पासेइ. 24 > P धाइं, P निस्लागाए भगव. 25 > P om. धम्म, P om. कहं, P वण्णह for मण्णह. 27 > P हिअस्स, P जारिसो, P तिभुवणंमि, P दुं, P चेव. 28 > J जह हमं, P om. one कृजा, P विसिसं, P धम्मं for वयणं. 29 > J न्मीआई।. 30 > P सुमरं सि तं दुक्खं मायाइक्षव्वणं पि जं पन्तं।, P om. second line जह सुमरिस etc. 31 > J धम्मानिरणो अयवं।. 32 > सुंदर गेण्ह तं.

1 जद्द तं जाणित सुद्धे दिह्ये चंपाए धम्म-तिरथयरो । शिसुओ धम्माधम्मो पहिवजसु ता जिणाणं ति ॥ सम्बहा । जङ् जाणसि सुंदरमंगुलाण दिद्राण दोण्ह वि विसेसं । ता सयल-लोय-कल्लाण-कारणं गेण्ह जिणवयणं ॥ ति । 3 ३इमे च णिसामिऊण कुवलयमालाए संलत्तं। तं जाहो तं सरणं अजं चिय पावियं मए जन्मं । अजं चेय कवत्था सम्मत्तं जेण मे छद्धं ॥ ति भणिडण णिविषया कुमारस्य चलण-जुवले । कुमारेण भणियं । 6 उण्णमसु पाय-पिंडया दहए मा जूर इयर-जीओ व्य । छद्धा तए जिणाणं भाणा सोक्साण संताणं ॥ ति भणमाणेण उण्णामियं वयणयं । भणियं च कुवलयमालाए । 'जयइ जय-जीव-जम्मण-मरण-महादुक्ख-जलहि-कंतारे । सिव-सुह-सासय-सुहक्रो जिणक्रमो पायडो छोए ॥ जयइ जिणो जिय-मोहो जेण इसो देसिओ जए धस्सो । जं काऊण सउण्णा जम्मण-मरणाड सुबंति ॥ 9 जयह य सो धम्म-धणो धम्म-रुई धम्मणंदणो भगवं । संसार-दुक्ख-तवियस्स जेण धम्मो महं दिण्णो ॥ मूढो महिला-भावे दियलोग-चुओ परोप्पर-विउत्तो । अम्ह जिओ परिबुद्धो जिणधम्मे तुम्ह वयणेहिं ॥' 12 12 ति भणंतीय पसंसिष्टो कुमारो सि । § २८५) जाव य एस एसिओ उछावो ताव समागया पडिहारी। णिवेह्यं च तीए 'देव, दुवारे लेह-वाहओ चिट्ठइ'। कुमारेण भणियं। 'लहुं पेसिहि'त्ति भणिए णीहरिया पडिहारी, पविट्वा य सह तेणेय। पणमिष्रो लेह-वाहओ, 15 पुष्किओ य कुमारेग 'कओ भागओ'। भणियं च तेण 'अओउज्ञा-पुरवरीए'। 'अवि कुसलं तायस्स, द्द-सरीरा अवा'। 15 तेण भणियं। 'सन्दं सन्दर्य कुसलं' नि भणमाणेण पणामिको लेहो, वंदिको य उत्तिमंगेण, अवणीया सुद्दा, वाइउं पयत्तो । अवि य । 18 'सत्थि । अउज्ज्ञापुरवरीओ महारायाहिराय-परमेसर-दढवम्मे विजयपुरीए दीहाउयं कुमार-कुवलयचंदं महिंदं च ससिणेई 18 **अवगृहिजण लिह्हु । जहा । तुह् विरह-जलिय-जाखावली-कलाव-करालिय-सरीरस्म णलिय मे सुहं, तेण सिग्ब-सिग्धयरं** अवस्सं आगंतन्वं' ति । 'णिसुयं कुवलयमाले', भणियं च कुवलयचंदेण, 'एस प्रिसो अम्ह गुरुसंतिओ आदेसो, ता 21 किं कीरउ' ति । कुवलयमालाए भणियं 'अजाउत्त, जं तुह रोयइ तं पमाणं अम्हाणं' ति । तभो सद्दाविभो महिंदो, दंसिओ 21 लेहो । उवगया णरवड्-स्रयासं । साहिन्रो लेहस्यो । णरवङ्गा वि वाङ्ग्रो लेहस्यो, साहियं जहा । 'लिहियं मर्म पि राइणा । अवस्सं कुमारा पेसणीय त्ति । ता वश्व सिग्वं' ति भणमाणेण सद्दाविया णिओइया, भणिया व 'भो भो, सजीकरेह 24 पुष्व-देस-संपावयाई दढ-कढिणाई जाण-वाहणाई, सजीकरेह वर-करिवर-घडाओ, अणुबहृह वर-तुरय-वंदुराओ, दंसेह 24

रहवर-णियर-पत्थारीको, सजोह पक्क-पाइक्क-संबे, गेण्हह महारवणाई, आणवेह ते महाणिरंदे जहा तुम्हेहिं पुन्व-देसं गंतच्वं' ति । आणते य सन्वं सजीकयं, गणियं संवष्ठरेण लगां । ताव य दलहरू हुको परियणो, खुहिया णवरी, 27 सोय-वियणा-विहुरा कुमारस्स सासू, हरिस-विसण्णा कुवलयमाला, उत्तावलो सहि-सत्थो, वावदो राया । एएण कमेण 27 कीरंतेसु पाधेपसु, पिक्कजंतेसु संभारेसु, रुविजंतासु कणिकासु, दलिजंतेसु उरुपुलेसु संपत्तो लगा-दियहो । संपत्ता कुवलयमाला, गुरुवणं परियणं सहियणं च आउच्छिउं ववसिया । ताव गया रुक्ल-वाद्वियं । दृष्ण य बाल-रुक्ल-वाद्वियं

30 पसरंतंतर-सिणेह-भर-पसरमाण-बाहुप्पील-लोल-लोल-लोखणाए भणियं । अवि य । बहु समसु असोय तुमं वर-किसलय-गोच्छ-सत्थ-संछण्ण । चलण-पहारेहिँ समं दासो व्य तुमं मणु पहओ ॥ भो बडल तुमं पि मणु महरा-गंद्स-सेय-पाणेहिं । सिन्तो सि बल्जं चिय जह रुसिन्नो समसु ता मज्हां ॥

<sup>1 &</sup>gt; P णिसु धम्मा°, P repeats सु before ता. 2 > J दिहोण, P लीव for लीय. 4 > J तण्णाहो. 5 > J जुअले P जुवलेसु. 6 > P णयविद्या for पायविद्या. 8 > P जलहिसंतारो, P सासयहओ जिणधम्मे. 9 > J जह for जयह, P जयमोहो J सिओ for जए, J स्उण्णो, J मुंचित. 10 > P धम्मल्ती, P धम्मो for धम्मो. 11 > J दिखलोअ. 13 > P तुझावो for उद्यावो, J तीय for तीए, P लेहवाडओ चिहेह. 14 > J लहुं पवेसीहे (later correction), P तेण । पणामिओ लेहो पु (the reading accepted is a marginal correction in J). 15 > P om. य, J अयोज्जा, P वि for अधि. 16 > P लोहो for लेहो, P om. य, J अवणिआ य मुद्दा P अविणीया मुद्धा. 18 > P अत्थि for सिख, P "पुरवरीए, J "हिरायायपर", J P दहधम्म विजय", P विजयपुरवरीए, J om. दीहाउयं, P om. कुमार. 19 > P अवकहिकण, J लिहियं for लिहह, P जलण for जिल्य, J सिग्वविग्धयरं, P तेण विसिग्धाधविस्थितरं. 20 > J अवरस, P कुवलयमालाए, P कुवलयचंदउसेण एस, P adds य before आदेसो, J आएसो. 21 > P om. अम्हाणं, J om. ति. 22 > J om. बाहओ लेहत्थो. 23 > P अवनस कुमारो पेसणीओ ति, J पेसणिय, J वस्त्रह, P सद्दाविया य णिह्या, J नियोहआ. 24 > J संपावियाइं, P करिधहाओ. 25 > P अणवेह for आणवेह, J om. ते, J तुब्भेहि for तुन्हेहि. 26 > J ताव for आणत्ते य, P adds ताव य before सन्तं. 27 > P विमणा, P om. विहुत्त, P सामुया for सास्, P याणो for सत्थो, P एतेण. 28 > J कीरतेणसु P कीरतिसु पाहेएसु उअकिजंतेसु संसारेसु, J संभारेसु, J संवाजंतास, P दल्जंतेसु, J करकुलेसु P उरसुलेसु. 29 > P सिहजणं च आउच्छिओ, P om. ववसिया, J om. ताव गया, P वाडीयं. 30 > J om. सर्यस्थाण. 31 > P असोग, P adds कुमुम before गोच्छ, P om. सत्थ, P संव्युक्ता।. 32 > P अल्डिं

| 1  |                                                                                                            | 1           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | वियलंत-कुसुम-बाहोह-दुम्मणा मञ्झ गमण-सोएण । माउष्क्रिया सि पियसहि कुंदलए दूर-गमणाए ॥                        |             |
| 3  | अणुयत्त णियय-दह्यं एयं सहयार-पायव-जुयाणं । पह्-सरणा महिलाओ भणिया जोमालिए समसु ॥                            | 3           |
|    | तं रोबिया मए बिय पुणो वि परिणाविया तमालेण । भूए माहवि एपिंह ण-याणिमो कत्थ दहन्वा ॥                         |             |
|    | भो भो पियाल-पायव दिण्णा मे जूहिया सिणेहेण । एयाएँ तं कुणेजा जं कि पि कुलोइयं तुःस ॥                        |             |
| 6  | सर्व चिय पुण्णागो पुंणाग तुमं ण एत्य संदेहो । आर्छिगिजसि तं चिय सर्यंवरं माहविलयाहिं ॥                     | 6           |
|    | रे णाय तुर्म पि पुणो बहुसो बिणिवारिओ मए आसि । मा छिवसु कुंदछइयं पुण्डि तं समसु दुम्बयणं ॥                  |             |
|    | हिंताङ समसु एपिंह बहुसी जं णिट्टरं मए भणियं। किसङय-करगा-णिहुयं पियंगु-छह्यं फरिसमाणी ॥                     |             |
| 9  | भो भो क्यंब तं पि हु अणुयत्तसु पाढलं इमं वरई । छेए वि हु सप्पुरिसा पडिवण्णं णेय मुंचंति ॥                  | 9           |
|    | भज वि ण दीसङ् विव रत्तं कुसुमं हमाए बंधूए । मा तूरेजसु चंपय जणस्स कालो फर्क देह ॥                          |             |
|    | हे हे पियंगु-रुइए बारिजंती वि सुंच मा दह्यं। एसो असोय-रुक्खो पेम्मेण ण हीरह क्याई।                         |             |
| 12 | जाइ-विसुद्धा सि तुमं चंपय-दहयं ण मुंचसे जेण । कुळबालियाओ छोए होंति चिय सुद्ध-सीछाओ ॥                       | 12          |
|    | इय एवं भणमाणी चिर-परिइय-पायवे खमावेती । उच्वाह-बाह-णयणा रोतुं चिय सा समाढत्ता ॥                            |             |
|    | § २८६ ) संठाविया य सा सहियगेणं समागया णिय-भवणं । तत्य वि दिट्टाई णाणाविहाई घर-सडण-सावय                     | <u>-</u>    |
| 15 | समृहाई, भणिउं च पयत्ता, अवि य ।                                                                            | 15          |
|    | मुद्धे ण जीवसि बिय मिय-रहिया य मईएँ तुमं महया । ता पसरसु वन्नामो भाउच्छसु जो सि दहन्वी ॥                   |             |
|    | सारित मरित सरंती मुंचामि कहं इमो य ते दहनो । दोण्णि वि वश्वह एसो नावडिनो अध-वुसंतो ॥                       |             |
| 18 | भण्णं रुइर-कलावं मोरं तुह मोरि वरिहिमो अम्डे । घीरा मा रस-विरसं परिहासो मे कसो मुद्धे ॥                    | 18          |
|    | हंसिणि सरस-सिणेहे णिय-हंसं भणसु हास-ससि-सरिसं । वचामु सामिणीए समयं सम-दुक्ख-सोक्खाए ॥                      |             |
|    | चक्काइ तुमं स्वर्णि दह्य-वियोगिम्म णेसि मह पासे । ता वश्वसु मा णिवडउ विभोय-वजासणी तुज्य ॥                  |             |
| 21 |                                                                                                            | 21          |
|    | पढ कीरि किंचि भणिया दइय-विश्रोयम्मि पढिहिसि मलक्खं । पत्थाण-वज्जणिजं अणुहव-सरिसं विरह-वजं ॥                |             |
|    | मायल्लय-बुत्तंतो जह वि तए साहिमो म्ह दहयस्स । पिसुणे कुविया महयं मुंचामि ह सारिए कस्स ॥                    |             |
| 24 | इय कीरि-मोरि-सारंगि-सारिया-चक्क-सारसि-चओरिं। भणमाणी सा वियरइ स-णेडरा चारु-तररूच्छी ॥                       | 24          |
|    | एवं च भाउच्छणयं कुणंतीए समागया लग्ग-वेला। तत्थ कयं धवलहरस्स बहु-मज्झ-देस-भाए सन्व-धण्ण-बिरूढंकुः           | π           |
|    | चाउरंतयं । तत्य य दहि-अक्लय-सुवण्ण-सिद्धत्थय-दुक्वंकुत-रोयणा-सित्थय-वृद्धमाणय-णंदावत्त-पत्त-छत्त-चमर-कुसुम |             |
| 27 | भद्दासणा-जवंकुर-पउमादिए सन्वे दिन्द-मंगले णिवेसिए । ताणं च मज्झे बहिणव-पह्नव-किसल्यालंकियं तित्थोदय-भरि    | <b>4</b> 27 |
|    | कणय-पउम-पिह।णं चंदण-चिक्क-चित्रयं णिवद्-मंगल-रक्ता-सुत्तयं कणय-कलसं ठावियं । तभो तत्थ य संठिय              |             |
|    | दोण्णि वि पुष्याभिमुद्दा, वंदिया रोयणा, कयाई मंगल्लाई । एत्यंतरम्मि ताव य संपत्तं खगां । पुरिको संखो । भणि | å           |
| 30 | संबच्छरेण 'सिद्धि'ति । ताव य उच्चालिको दाहिणो पाओ कुमारेण । कुत्रलयमालाय वि वाम-चलणं चालियं । पयर          |             |
|    | गंतुं, णिक्खंता बाहिं । संख-मेरी-त्र-काहरू-मुद्दंग-वंस-वीणा-सहस्स-जयजयासइ-णिब्भरं गयणयरुं आसी । समुहस      | <b>स</b>    |
|    | गुरुयणस्य संपत्ता रायंगणं । ताव य सिजिओ जय-कुंजरो । केरिसो । अवि य ।                                       |             |
| 33 |                                                                                                            | 33          |
|    |                                                                                                            |             |

<sup>1 &</sup>gt; P चंपयडोहल, P सहसा for बहुसो, P दोसो for दोसं, P परिह्वं. 2 > J दुम्मणो. 3 > J प्रस्तरणं, P भर्राणिणोमालए. 4 > J चिअ बाला परिणामिआ. 5 > P से दृहिया, P कुणेजास जं. 6 > P पुष्ताणतुमणं, P "ल्याइं ॥. 7 > P छिदसु for छिवसु-P ता for तं. 8 > P लिहियं for णिदुयं, P फरूसमाणो. 9 > P adds भो भो क्रयं फरूसमाणो before भो भो, P पार्डालं. 11 > P देहे for हेहे, P व for िव, P माइमयं ।, P पेमेण ण हीरति. 12 > J जामि for तेण, P सुद्धहालेण ॥. 13 > J खमा-वैंति, P रोत्तं. 14 > P समाए गया, J om. णिय, P दहुाइं, P घरसवणसावश्य. 16 > P बुद्धे for मुद्धे, J om. बिय, P चियर, हिता य, J मश्ए, P adds मए before तुमं, J ता परसु. 17 > J पदश्ण for ते दश्यो, P दिल्ला, J विवचसु. 18 > P तुह पुत्ति मोरि घरिहामो ।, P मुद्धो ॥. 19 > P सरसिसिणिहे, P सुह for सम. 20 > P चष्टाय, J विओअम्म. 21 > P मा होओ विमेण विते चउरिणयाणाई, J विसणवरे चउरिणयसाई विअयम, J गुंजाहल, P मुंचिस तश्यं for वच्छु समयं. 22 > P inter. किंचि के कीरि, P दय for दश्य, P पथाण-, J मणुहव for अणुहव. 23 > P य for िव, P धिसुणि, P adds वि before अहयं, P अहियं. 24 > माराजा-, P चक्कसारसचउरीं ।, J om. सा, J रसिर for स. 25 > P बहुदेसमायमि, J धण्णं. 26 > P सिद्धस्थदुव्वंकुरुरीवणा, P ज्यावत्त्वयस्यस्यकुमहासणाजंवकुरुपउमादिया. 27 > J जायंकुर for जवंकुर, J "पउमातीए, J om. सब्दे, P द्व्य for दिव्य. 28 > P पउमप्पहाणं, J om. चंदण, P चिक्कंप. 29 > J मंगलाई, P संपर्तः. 30 > P चालिओ for चालियं. 31 > J बहु for बाहि, P सुयंग-, P गयणं आसी। सा समुहरस, J सुमुहरस गुरुअस्स. 33 > P धववळविसणणो सिय, J विसालो for विसाणो, J जय for जस.

| 1   | मारूढा य जय-कुंजरं दुचे वि जुवाणया । केरिसा य दीसिउं पयता जगेणं । वावि य ।                                  | 1   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | कुवलयचंदो रेहह कुवलयमालाय कुंजरारूको । इंदो इंदाणीय व समयं एरावणारूको ॥                                     |     |
| 3   |                                                                                                             | , а |
|     | कोउय-रहस-भरिजंत-हियय-पूरंत-णेह-बहुमाणो । बह जंपइ वीसत्थं णायर-कुळबालिया-सत्थो ॥                             | •   |
|     | एका जंपइ महिला भणह हला को ब्व एत्थ अभिरूवो। किं कुवलयमाल चिय बहवा एसी सिंह कुमारी॥                          |     |
| 0   | तभो भण्णापु भणियं।                                                                                          | 6   |
|     | प्यस्त सहइ सीसे कसणो भह कांतलाण पब्भारो । कजल-तमाल-णीलो इमाऍ भह सहइ घम्मेल्लो ॥                             |     |
|     | एयस्स सहइ वयणं सरए अह वियसियं व सयवत्तं । संपुण्ण-चंद-मंडल-लायण्णं सोहह इमीए ॥                              |     |
| Ð   |                                                                                                             | 9   |
|     | रेहइ इमस्स पियसिंह वच्छयलं धवरू-पीवरं पिद्धुलं । उठिमज्ञमाण-यणहर-विरावियं रेहह इमीए ॥                       |     |
|     | सोहइ महंद-रुंदं णियंब-बिंबं इमस्स पेजालं । रइ-रहासामय-भरियं इमीए अहियं बिराएजा ॥                            |     |
| 12  |                                                                                                             |     |
|     | अण्णाए भणियं। 'हला हला, एत्य दुवे चि तए अण्णोण्ण-रूवा साहिया, ण एत्य एक्स्स वि विसेसो साहिओ'।               | 12  |
|     | तीए भणियं 'हला, जह एत्थ विसेसी अस्थि तो णामं दंसीयह, जो उण णस्थि सो कत्तो दंसीयह' ति । अण्णाए भणियं         |     |
| 1.6 | ं कि विसेसो णिख, अध्य से विसेसो । अवि य ।                                                                   | 15  |
|     | वच्छत्यकं विरायह इमस्स असमं जयम्मि पुरिसेहि । एयाएँ णियंबयढं रेहह महिलाण असमाणं ॥                           | 10  |
|     | अण्णाए भणियं 'अलं किमण्णेण एत्य पुरिसंतरेण महिलंतरेण वा । इमाणं चेय अवरोप्परं किं सुंदरयरं ' ति । तीए भणियं | ÷   |
| 18  | 'मिट्य हमाणं पि अंतरं'। तार्हि भणियं 'किं अंतरं'। भवि य ।                                                   | 18  |
|     | 'पुरिसाण एस सारो एसा उण होइ इत्थि-स्थणाणं । एसो चेय विसेसो एसा महिला इमो पुरिसो ॥'                          | 10  |
|     | ताहिं भणियं 'किं इसिणा इत्थि-पुरिसंतरेणं, अण्णं भणं । अण्णाणु भणियं 'जह परं फुडं साहेमो । अवि य ।           |     |
| 21  |                                                                                                             | 21  |
|     | तको ताहिं भणियं 'कहो एकाए वि णायरियाए ण लिखको विसेसो'। ताहिं भणियं 'पियसहि, साह को विसेसो तप्               |     |
|     | लिक्जो'। तीय भणियं णिसुणेसु, अबि य।                                                                         | ,   |
| 24  |                                                                                                             | 24  |
|     | तको ताहिं इसमाणीहिं भिणयं 'अहो, महंतो विसेसो उवलिखओ, जं रायउत्तस्स अवदाय-वण्णस्स मरगय-रयणावली               | 24  |
|     | सोहइ, एमाए पुण सामाए मुत्ताविल ति । अण्णं पुच्छियाए अण्णं साहियं ' ति । अण्णाण् भिणयं ।                     |     |
| 27  | धणयाण दोण्ह को वा रेहड़ अच्छीण मणसु को कइया। इय एयाण वि अइसंतायाण को वा ण सोहेजा ॥                          | n n |
| -,  | ताहिं भणियं 'ण एत्थ कोइ विसेसी उवलब्भइ, ता भणह को एत्थ धण्णाणं घण्णयरो'। तओ एकाए भणियं।                     | 27  |
|     | 'धण्णो एत्थ कुमारो जस्स इमा हियय-वह्नभा जाया । धण-परियण-संपण्णो विजञ्जो राया गुरुषणं च ॥                    |     |
| 30  | अण्णाप् भणियं 'णिह् णिह्, कुवलयमाला घण्णयरा ।                                                               | 30  |
|     | भण्णा कुनलयमाला जीए तेलो <del>क सुं</del> दरो एसो । पुण्णापुण्ण-विसेसो णज्जह महिलाण दृहपृष्टिं ॥'           | ΔV  |
|     | अण्णाण् भणियं 'सन्वहा कुमारो घण्णो कुवलयमाला वि पुण्णवह ति को हमाणं विसेसं करेउं तरह'ति । अवराहिं भणियं ।   |     |
| 33  |                                                                                                             | 32  |
|     |                                                                                                             |     |

<sup>1 &</sup>gt; Pom. व after आहटा, P य दंसिजं. 2 > P कुवलयमाला कुं, JP कुंजराह्न्टा, J इंदाणीअ P इंदाणीइ. 3 > P पयत्ती आणंदिज्जमाणा, P वियप्पियंता णायरलोएण. 4 > P adds the verse कोजयरहर etc. to सुत्थी and further adds एका जं ता णायरलोएण अवि य अइ before the verse कोजय etc., J परत्त for पूरंत. 5 > P अभिरुहको ।, P कुवलयमाला विय. 7 > P एतस्स, P किसणो, P अहरेइ धम्मेलो, 8 > P एतरस, P सिर्स for णरए. 9 > P कुवलयदय- 10 > P वच्छलयं for वच्छ्यलं. 11 > P जहंण for अहियं. 12 > P ऊरुजुवलं णि सुरिसरिसं, P रंघा for रंमा, P विराएज्जंति. 13 > P साहियं for साहिओं. 14 > J तीय, P अभी for हला, P णो for तो, J देसीयित P दंसियह, J जो पुण, J दंसीयिति, P om. अल्णाए भणियं कि etc. to असमाणं ॥ 17 > P adds वा after पुरिसंतरेण, P सुंदररथरं, J तीय. 18 > P om. अंतरं, P ताहे for ताहिं. 19 > P एसी उण होइ हत्थियणाणं । 20 > J अह for ताहिं. 21 > P सहइ रेह कुमारो । छज्जिइ सहिइ, P दोन्नि सहा पयट्टीत, J सहो पयत्तीते. 22 > J एकाय. 24 > P -णिस्मर्या, P अहइ कंडिया, P एताए, J पुण, P adds ह after एसा. 25 > P हसमाणीए, J अवदात- 27 > P की वा वा ण सोहेजा. 28 > P को विसेसो उवल्डइ. 29 > P धम्मो for घण्णो, P वछहा, P संपुक्तो. 30 > P कुवल्यमाली. 31 > P एसु । 32 > P विसेसो. 33 > P जाय इमो जारिओ.

27

30

1 अण्णाओ भणंति ।

'धण्णो विजय-णरिंदो जस्स य जामाहको हमो युहको। बहवा स किय घण्णा हमस्स सासू जए जा सा ॥ भहवा,

अम्हे बिय धण्णाको जाण हमो णयण-गोयरं पत्तो। रह-बम्महाण जुवलं केण व हो दिट्ट-पुल्वं ति ॥'

एवं च वियप्पिजमाणो णायरिया-कुळवालियाहिं, बहिणंदिजमाणो पुर-महल्लपहिं, पिजंतो तरुणियण-णयण-मालाहिं,

उहिसिजंतो अंगुलि-सहस्तेहिं, दाविजंतो विलया-बालियाहिं, पविसंतो जुवह्यण-हिययावसहासु, जणयंतो मयण-मोहं

कामिणीणं, करेंतो सुणीण वि मण-वियप्पंतरं सब्बहा णीहरिको पुरवरीको। बावासिया य तह।विहे एक्सम्म एएसंतरे।

§ २८८) ताव य एयस्मि समप् केरिसो वियप्पो पुरिसाण महिलाण य ।

भण्णा कुवलयमाला और इसो बह्नहो ति महिलाण। पुरिसाण इसं हियप कुवलयचंदो सउण्णो ति ॥

10 एवं च समावासिक्षो कुमारो णयरीप, थोवंतरे सेस-बलं पि गय-तुरय-रहवर-पाइक्क-पउरं समावासियं तथ्येय। तथ्य प्रसम्प णीहारिजंति कोसिल्लयाई, उवर्दसिजंति दंसणिजाई, संबद्दजंति णाणा-वस्थ-विसेसाई, ठाविजंति महम्ब-मुत्ता-णियराई, भोवाहिजंति महह्न-कुलई, उवणिमंतिजंति बंभण-संघई, कीरंति मंगलई, अवणिजंति अवमंगलई, जंपिजंति पसत्यई।

12 कुमरो वि 'णमो जिणाणं, णमो सब्ब-सिद्धाणं' ति भणमाणो भगवंतं समवसरणत्यं झाइकण स्वल-मंगल-माला-रयण-भरियं 12

चउद्वीस-तित्थयर-णमोक्कार-विजं झाएंतो चिंतिउं पयत्तो। 'भगवइ पवयण-देवपु, जइ जाणिस जियंतं तायं पेच्छामि,

रजं पावेमि, परियद्वपु सम्मत्तं, विरहं पालयामि, अति पम्बजं अब्भुवेमि सह कुवलयमालापु, ता तह दिव्वेणं णाणेणं

16 आहोइऊण तारिसं उत्तिमं सउणं देसु जेण हियय-णेब्बुई होइ' ति चिंतिय-मेत्ते पेच्छइ पुरश्रो उड्डंड-पोंडरीयं। तं च 15

केरिसं।

मणि-रयण-कणग-चित्तं सुवण्ण-दंबुल्लसंत-कंतिलं । लंबिय-युत्ताऊलं सियायवत्तं तु सुमहर्ग्ध ॥

18 उवणीयं च समीवे, विण्णतं च पायविक्षेत्रोद्विएण एक्केण पुरिसेण । 'दंव, इमस्य चेय राइणो जेट्टो जयंतो णाम 18 राया जयंतीए पुरवरीए, तेण तुह इमं देवया-परिगित्तियं छत्त-रयणं पेसियं, संपयं देवो पमाणं' ति । कुमारेण चितियं 'अहो, पवयण-देवयाए मे संणिज्झं कयं, जेण पेच्छ चिंताणंतरमेव पहाणं सम्ब-सउणाणं, मंगलं सम्ब-दुव्व-मंगलाणं, 21 इमं आयवत्त-रयणं उवणीयं ति ता सम्बहा भवियन्त्रं जहा-चिंतिय-मणोरहेहिं ति चिंतिऊण साहियं कुवल्यमालाए 21 'पिए, पेच्छसु पवयण-देवयाए केरिसो सउणो उवणीओ । इमिणा य महासउणेण जं पियं अम्हेहिं मणसा चिंतियं तं चेय सन्तं संपज्जह' ति ।

24 - § २८९) कुयलयमालाए भणियं 'अजाउत्त, एवं एयं, ण एत्थ संदेहो । अह पत्थाणे काणि उण सउणाणि 24 - अयसउणाणि वा भवंति' । कुमारेण भणियं 'संखेवेण साहिमो, ण उण वित्थरेणं । अबि य ।

दहि-कलस-संख-चामर-पडम-महाबहुमाण-छत्तादी । दिम्बाण सन्वभी श्विय दंसण-लाभाई घण्णाई ॥ दंसण-सुहयं सन्वं विवरीयं होइ दंसण-विरूवं । जं कण्ण-सुहं वयणं विवरीयं होइ विवरीयं ॥ एवं गंधो फरिसो रसं च जा इंदियाणुकूलाई । तं सन्वं सुह-सडणं अवसउणं होइ विवरीयं ॥ वश्वसु सिद्धी रिद्धी लदी य सुहं च मंगलं अत्थि । सहा सडणं सिद्धा अवसडणा होति विवरीया ॥ ण्हाओ लित्त-विलित्तो णर-णारि-गणो सुवेस-संतुद्धो । सो होइ णवर सडणो अवसडणो दीण-मलिणंगो ॥ समणो साहू तह मच्छ-जुवलयं होइ मंस-पेसी य । पुहई फलाई सडणं रित्तो कुढओ य अणुगामी ॥ छीतं सब्वं पि ण सुंदरं ति एके अणंति आयरिया । अवरे समुहं मोनुं ण पिट्टओ सुंदरं चेय ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग्रमणियं for भणंति. 2 > १ जामाओओ, १ जा या for जा सा. 3 > ग्र जुअलं, ग्र दिहुउन्वं. 4 > ग्र विअप्पिजनमाणणो, १ अभिणंदिज्जमाणो पुरमहिलएहिं, ग्र लिए हि पुरक्तंतो आणिअणयण. 5 > ग्र अंगुली-, ग्र विसंतो for पित्रसंतो, १ -हियय-सेहासु जरूणंतो मयणमोहं. 6 > १ ० ००. वि मण-, ग्र किम for एक्सिम. 7 > ग्र तावया एअमिम. 8 > ग्र जीअ, १ हियाए, १ सउ for सउण्णो. 9 > १ च समारोणरीए थोवंतरे, ग्र थोअंतरे, ग्र मत्थोसिओं तत्थ्य समए णीहाविज्जंति. 10 > १ ज्ञाइं for दंसणिजाई, १ संवाइज्जंति for संब्हज्जति, १ विसेसई, ग्र णिअराई १ णियरई. 11 > ग्र अवहिज्जंति, १ उवणमंतिमञ्जंति बम्हणयंघर, ग्र ००. अवणिज्जंति अवसंगलई. 12 > ग्र सव्वजिणाणं ति, १ रयणसिरसं चउवीस. 13 > १ विज्ञं ज्ञायंनो चितियं, १ तातं. 14 > १ पव्यज्जमक्भुवेमि, ग्र तहा for. तह. 15 > १ सउणं दिसु, १ णेव्युई होय ति, १ उदंट. 17 > ग्र गण्य for रयण, १ कण्य, ग्र सुअण्ण, ग्र लेपिअमुण्णजलं. 19 > १ ज्यंतीपुरवरीए, १ देवतापरिगाहियं, 20 > ग्र मण्यज्ञं १ सक्षेत्रकं. 21 > १ आयवत्त्रयणं, १ तो for ता, १ ००. ज्ञहा चितिय etc. to चितियं तं, 23 > १ ब्र बेर्ड गण जं before चेय. 24 > १ ००. अञ्जल, ग्र एत्थण्णे for पत्थाणे, १ ००. ज्ञ. 25 > ग्र ००. अवसउण्णि, १ ००. ज्ञा, ग्र बेर्ड एक्सिट सव्य य. 26 > ग्र कमल for कलस, १ व्यसण, ग्र छत्ती।, ग्र हिवाण १ देवाण. 27 > ग्र बेर्ड एक्सिट सव्य व्य रहेते। १ विवरीतं ॥ 28 > ग्र विवरीतं ॥ 29 > ग्र सिद्धि रिद्धी, १ सउणसिद्धाः 30 > १ णरणारयाणो, १ परितुही रिंत, ग्र विवरीतं ॥ 28 > ग्र विवरीतं ॥ 29 > ग्र सिद्धि रिद्धी, १ सउणसिद्धाः 30 > १ णरणारयाणो, १ परितुही रिंत, ग्र विवरीतं ॥ विवर

साणो दाहिण-पासे वामं जङ् बल्हको भवे सिद्धी । अह वामो दाहिणको वल्रङ् ण कर्जं तणो सिद्धं ॥ ı जह सुणभो तह सब्वे णाहर-जीवा भणंति सउणण्णू । अण्णे भणंति केई विवरीयं जंबुक्षो होह ॥ मउर्च महुरं वामो कवमाणो वावसो भवे सोम्मो । उत्ताक-णिट्टर-सरा ण देंति सिर्द्धि भवं देंति ॥ 3 गोरूयस्स उ छीतं वजेजा सम्बहा वि जीय-हरं। मजारस्स बि छीयं परिय-जीयं विणासेष्ट्र ॥ सारस-रिडयं सव्वर्थ सुंदरं जह ण होह एकस्स । वामं मणंति फरूयं जह सो य ण दीसए पुरक्षो ॥ इंदमोईजम्मा य णेरई बारुणी य वायच्या । सोम्मा ईसाणा वि य अट्ट दिसाओ समुद्दिटा ॥ 6 भट्ट य जामा कमसो होंति बहोरत्त-मज्झयारग्मि । जत्थ रवी तं दित्तं तै दिसि-दितं वियाणाहि ॥ जं मुक्कं तं अंगारियं ति भाधूमियं च जं पुरको । सेसाओ दिसाओ पुण संताओ होति भण्णाओ ॥ दित्तेण तक्खणं चिय होह फर्छ होदिह ति धूमेणं । अंगारियम्मि वत्तं जह सउणो स्वह तस्थेय ॥ 9 सुराहिसुहो सुउणो जह विरसं खह दित्त-ठाणिमा । ता जाण कि पि असुहं पत्थाणे कस्स वि णरस्स ॥ सर-दित्तं सुइ-बिरसं सुइ-सुहयं होइ जं पुणो संतं । संतेण होइ संतं दित्ते पुण जाण दुक्खं ति ॥ पासाण-कट्ट-भूती-सुक्कय-रुक्खेसु कंटइलेसु । एएसु ठाण-दित्तं विवरीयं होइ सुह-ठाणं ॥ 12 दियह-चरा होति दिया राइ-चरा होति तह य राईए । सउणा सउणा सब्वे विवरीया होति अवसउणा ॥ एस संखेवेण सुंदरि, जं पुण सिवा-रुतं काय-रुतं साण-रुतं गिरोलिया-रुतं एवमाईणि भण्णाणि वि विसेसाई को साहिउं 15 तरह ति । सम्बहा, 15

एयाणं सब्बाणं अवसउणाणं तहेय सउणाणं। पुब्वकयं जं कम्मं होइ णिमित्तं ण संदेहो॥
तम्हा जिणवर-णामक्खराइँ भत्तीषुँ हियय-णिहियाई। संभिरिउं भगवंतं पाव-हरं समवसरणिम्म ॥
तस्स य पुरक्षो अत्ताणयं पि झाएज्ज पायविष्ठयं ति। जह जाइ तेण विहिणा अवस्य खेमेण सो एइ॥
चमराइँ आयवत्तं होइ असोको य कुसुम-बुट्टी य। भामंडलं धयं चिय महासणं दिष्व-णिम्मिवयं॥
एयाइँ मंगळाई उच्चारेंतो जिणं च झाएंतो। जो वच्चइ सो पावइ पुण्ण-फलं णिश्य संदेहो॥

21 पूर्व च साहिए पिडवण्णं कुवल्यमालाए 'अजाउत्त, एवं चेय एयं ण एत्थ संदेहो' ति ।

§ २९० ) अण्णिम्म य दियहे दिण्णं पयाणयं महंतेण लंधावारेणं । तओ कंतिय-मेत्तं पि भूमिं गंत्ण भणियं कुमारेण
'भो भो पउरा, णियत्तह तुम्हे कजाई विहडंति तुम्हाणं। एवं भणिओ णियत्तो पउरयणो पज्झरंत-लोयण-जलप्पवाहो । तओ कं
24 पि पएसं गंत्ण भणिओ कुमारेण राया 'ताय पिडणियत्तसु, जेण अम्हे सिग्धयरं वचामो तायं च पेच्छिमो' ति । एवं च 24
पुणो पुणो भणिओ णियत्तो कुवल्यमालाए जणओ जणणी य । एवं च कमेण कुमारो संपत्तो तं सज्झ-सेल-सिहर्ग्नासं,
आवासिओ य एक्कम्मि पएसे । साहियं च पुरिसेहिं 'कुमार, इमिम सरवर-तीरे सुण्णाययणं, तत्थ कामो व्य सस्वी,
27 हंदो व्य पच्चत्वं, सूरो व्य कोइ स्व-सोहाए अहियं पयासमाणो सुणिवरो चिट्टइ' । कुमारेण भणियं 'अरे, को एस 27
मुणिवरो, किं ताव तावसो, आउ तिदंबी, आउ अण्णो को वि' । तेहिं भणियं 'देव, ण-याणामो तावसं वा अण्णं वा ।
होय-क्य-उत्तिमंगो सिय-वसणो पिच्छएण हत्थिमा । उवसंत-दंसणीओ दीह-भुओ वस्महो चेय ॥'

30 कुमारेण चिंतियं। 'महो कत्थ भगवं साहू, ता चिरस्स भत्ताण्यं बहु-पाव-पंक-कलंकियं णिम्मलीकरेमि भगवओ 30 इंसणेणं' ति भणमाणो अबभुद्धिओ समं कुवलयमालाए। भणियं च णेण 'आदेसह मह तं मुणिवरं'। संपत्तो तं पएसं। दिह्रो य मुणिवरो । चिंतियं च णेण । 'आहो मुणिणो रूवं, आहो लायणं, आहो सुंदरत्तणं, आहो दित्ती, आहो सोम्मया। ता 33 सम्बह्याण होहू एस माणूसो। को वि दिस्वो कंण वि कारणेण मुणि-वेसं काऊणं संदिओ' ति चिंतयंतेण णिरिक्खियं जाव जिमिसंति 38

<sup>1 &</sup>gt; P साहो for साणो, J जिंत वलिंत, P चलण for वल्ह, J दाहिणनो वलिंत, P वणिंत, P सिद्धी ॥ 2 > J अह for जह, P inter. सन्ने and तह, P जीनो, J सवणण्णू P सउणंणू । J विवरीनं 3 > P लवमाहो, P सोमो । 4 > J गोकअस्स च्छीतं P गोस्लसओ लच्छी तं वज्जेज्जो, P जीवहरं, J छीनं, J छीनं for जीयं, P जीतं विणासेंति 5 > P उण for य ण 6 > P इंद्रगेती-जंमायणेरुती वारुणी, P सोमा 7 > J अट्ठा य, P र for तं before दित्तं, P दिसित्तं 8 > P आहुमियं, P पुणो सत्थाओ 9 > P दित्ते तक्खणं, JP होहिति ति, P रवित . 10 > P स्गिमिसुहो, P विरह for विरसं, J रमइ for रवह, P от रवह, P वित्तहुणंमि । 11 > P दिस्तं ति सुविरसं सुति, P दित्त पुण 12 > P रक्खेसु, JP एतेम, P ट्राणं, JP विवरीतं, P द्राणं ॥ 13 > P रायचरा, P रातीय, P सउणो सउणो, P अञ्चाण विसेसाइं 16 > J णाणं च तह य 17 > J सत्तीय for अतीय, P संगरियं, P समयसरंमि 18 > P जित जाति तेण विहिण, P एति ॥ 19 > J आतवर्तं 20 > P उझायंती, P पावित, J पुण्णहलं 21 > P adds भणियं विदेश विवरसमालाय, P चय पतं णित्य संदेहो 22 > P खंयायारेण, P om ण 23 > P णियत्तक्षे कज्जाइं, P तुम्हा for तुम्हाणं, P जुयल for जल 24 > P तय for ताय, P जिणम्हे for जेण अम्ह, P adds ित्त after वश्वामो 25 > J कुवलयमालाजणओ, P संपतो वंच सज्जसेल 26 > J om ज, P कुमार मंमि सरवतीरे, J सुण्णायतणं, J सहर्वः 27 > J अधियं, P पुणिवरो चिहति । 28 > P आउसजो को वि, J adds ित after अण्णो, J तावस व अण्णं च 29 > P - अओ उमहो खेय ॥; P कुमारे चितियं 30 > J adds ित after कर्ल , P adds िमम्हीक्यं after कर्लक्षं . 31 > P णेण दर्सोम मह तं 32 > J दिट्टे for चितियं, P om अही दित्ती, P सोमया 33 > J माणुसो, P om वि कारणेण, P समुद्धिओ for संदिओ, P om ति, P वितयंतो णिरिक्खर जाव स्वति दित्ती, P सोमया 33 > माणुसो, P om वि कारणेण, P समुद्धिओ for संदिओ, P om ति, P वितयंतो णिरिक्खर जाव

24

27

80

33

1 णयणाई, फुसंति पाया महिष्कं। तको चिंतियं 'ण होइ देवो, बिहर्डति दिब्ब-कक्खणाई। ता सुब्बसं विज्ञाहरो होहिइ सि। 1 एसो ब जहा अहिण्य-कब-सीस-लोगो अज वि अमिलाण-देदो उवकक्खीयह तहा कक्खोम ज एस आइसंज्ञको, संपर्य 3 एस पश्चइओ, वेसो वा विरह्ओ। ता किं बंदामि। अहवा सुटु वंदणीयं भगवंताणं साहुणं दिट्ट-मेसं चेव लिंगं ति। जो 3 होउ सो होउ सि साहु सि उवसिप्तरण कुमारेण कुवलयमालाए य ति-पदाहिणं भित्त-भर-विजमिठितमंगेहिं दोहि वि वंदिओ साहू। भणियं च मुणिणा 'बन्मलाओ' सि। तओ उवविद्रो कुमारो महिंदो य। पुरिछवं च कुमारेण 'भगवओ, 6 कसो तुमं एस्थ रण्णुदेसे, कत्थ वा तुक्मे इहागया, किं वा कारणं इमाए रूब-संपयाए णिविदणो' सि।

§ २९१) तेण भणियं 'जइ सब्बं साहेयकं ता णिसुणेसु वीसत्थो होडणं ति ।

श्रार्थ पुद्दक्र-पयासो देसो देसाण छाड-देसो ति । णेवत्थ-देसभासा मणोहरा जत्थ रेहंति ॥

तिमा य पुरी पुराणा णामेण य बारयाउरी रम्मा । तत्थ व राया सीहो श्रात्थ महा-दरिय-सीहो व्व ॥

तस्स सुओ हं पयडो भाणू णामेण पढमशो चेय । अइवछहो व पिडणो वियरामि पुरि विगय-संको ॥

ममं च चित्तयम्मे वसणं जायं । श्रवि च ।

12 रेहा-ठाणय-भावेहिँ संजुर्य वण्ण-विश्यणा-यारं। जाणामि चित्तयमं णिरंद दहुं पि जाणामि ॥

एवं च परिक्रममाणो अण्णिम दियहे संपत्तो बाहिरूजाणं। तत्थ व वियरमाणस्य आगओ एको उवज्याओ।
तेण भणियं। 'कुमार, मए चित्तवडो लिहिओ, तं ता पेच्छह किं सुंदरो किं वा ण व' ति भणिए, मए भणियं 'दंसेहि मे

16 चित्तयममं जेण जाणामि सुंदरं ण व' ति। दंसिओ व तेण पढो। दिहुं च मए तं पुहडूंए णिय जं तत्थ ण लिहियं। जं च 15

तत्थ णिय तं णिथ पुहर्दए वि। तं च दहुण दिख्य-लिहिययं पिव अइसंकुलं सब्ब-बुत्तंत-प्रवन्धीकरणं पुच्छियं मए

विम्हिएण 'भो भो, किं एत्थ पढे तए लिहियं हमं'। तेण भणियं 'कुमार, णणु संसार-चक्कं'। मए भणियं 'किं अणुहरह

18 संसारो चक्कस्स'। तेण भणियं 'कुमार, पेच्छसु।

मणुयत्तण-णाहिहं जीवाणं मरण-रुक्त-णेमिहं । संयार-पाय-वर्कं भामिजङ् कम्म-पवणेण ॥'

§ २ :२ ) तभो मए भणियं 'बिसेसओ साहिजड जं तस्य लिहियं'। तेण भणियं 'देव, पेच्छ पेच्छ ।

ा पुत्रो जारय-लोगो एतो उज होइ मजुय-लोभो सि । एतो उ देव-लोभो एवं तं होइ तेलोक्सं ॥ इंडरगेजं पर्दसिउं पयत्तो ।

दुरगण पदासउ पयता ।

जो होइ अधिय-पानो सो इह णरगम्मि पानए दुस्खं । जो नि य बहु-पुण्ण-कओ सो सग्गे पानह सुहाई ॥

जो किंचि-पुण्ण-किलओ बहु-पानो सो नि होइ तिरियंगो । जो बहु-पुण्णो पानं च थोनवं होइ मणुको सो ॥

एयासुं च गईसुं कुमार सब्बासु केनलं दुस्खं । जं पेच्छ सब्बओ सिय दीसंते दुक्सिया जीना ॥

जं एस ए१थ शया बहु-कोन-परिग्गहेहिँ संपुण्णो । बहुयं बंघह पानं थोनं पि ण पानए पुण्णं ॥

जीवाण करेइ वहं बलियं मंतेइ गेण्हए सब्वं । णिसं मयणासत्तो वच्चइ मरिऊण गरयम्मि ॥

आहेडयं उन्नमो एसो सो गरवई इमे पेच्छ । जीन-वध-दिण्ण-चित्तो धानइ तुरयम्मि आरूहो ॥

क्षाहुडय उद्योग एसा सा जरवह इस पच्छा जाव-वध-ादण्ण-ाचता धावह तुरवारम बाह्रडा ॥ तुरभो वि एस वरभो जिद्दय-कस-घाय-वेबिर-सरीरो । धावह परयत्तो खिय कह व सुहं होउ एयस्स ॥ पुरभो वि एस जीवो मारिजामि त्ति वेबिर-सरीरो । जिय-जीविय-दुक्ख-भभो धावह सरणं विमगांतो ॥ पुरभो वि एस वरभो हरूबोलिजाह जजेण सब्वेण । ज य जाणंति वराया अप्पा पावेण वेढविओ ॥ एसो वि को वि पुरिसो गहिको खोरेही जिद्दय-मजेहिं । सरजं अविंदमाजो दीणं विकोसह वराओ ॥

उ एए करेंति एमं किर अन्ह होइ कह वि हमं अत्यं। तेण य पाणं अह भोयणं च अण्णं सुहं होही॥

<sup>1 &</sup>gt; P ज्याजाई, P adds मि after महियलं, J adds अही before ज होइ, P होति for होइ, J adds ति before देवी, P बिहडियाई for विहरंति, P सन्वं for सुन्वत्तं, J ता सुन्वंति बिज्जाहरे होइति ।, P होहित्ति सीयः 2) P अहिणवयसीम, J बिन्ह्यादि for अज्जवि, P अनिलाण, JP उवलक्खीयति, J आदिसंजतो - 3> P बिरईओ, P दिद्विमेर्सः -4> P तिपयाहिण, J विणउत्तिमंगेहि, P दोहि वि. 5) प्रविद्धों for उनविद्धों, P कुमारेणा, P भगवं काओ सुमं 6) P एत्य खुदेसं कत्य, P णिब्विण्ण सि. 7) प्र साहिअब्बं 🕑 साहेतब्बं · 🛮 各 🖒 🕑 पुहतीपबामो, J om. देसो, P repeats देसो, J वेसभासा for देसभासा, P मणाहार, P रेहं ॥ तस्मि पुरी पोराणाः 9 > Pom. य After णामेण, P रायायी अस्थिः 10 > P विअवरामिः 11 > P च चितयंतस्य वसणं 12 > P रेहागणयपावेसिसंजुर्यः 13) P अणंमिः 14) प्रपेच्छ for पेच्छह, प्र किस्वा for किंवा, P भणिसाए for भणिएः 15) P repeata जेण, रेजं for तं, रुण for णस्य, रुणं for ण. 16 ) उत्तण्यस्यि पुरुईयं वि, रुपुर्हे वि, र िहियं, उ अतिसंकुलं, र धुत्तंतं, Jadds च before मए. 17 > J विभिएण, P om. पडे, P पृष्टिलेहियं for लिहियं, P ते for तेण, P कुमारे, P om. कि 18) उससारचक्कस्सः 19) उजीवारं, P बीस for पाय, P भामिखारं कंम- 20) P एतथ for तत्थः 21) P एसी रयलोखो, उतु for उ, P उ देव-, J P एतं. 23 > P अहिय, P इह णयरेमि, P कयो सो मग्गे. 24 > P वि होति तिरियं वा 1. उथोअअं. 25) P एयस च जनती से, P चिय. 26) P संमत्ती for संपूर्णो, P बहुनं बंधइ. 27) P adds क्रण before करेइ, P मंतिहं, P सन्वं । णोययणासत्तोः 28) P नरवृती इम पेक्छं ।, P वृह for वध, P धावृतिः 29) P धाइ परायत्तो, P होइ एयस्सः 30) र्ग भयो 31> P पुरओ for वर्जी, P तुट्ठेण for सन्त्रेण 32> P दीण वक्कोसह 33> P एते करेंगि एनं किर अम्ह होहिति इमं अस्थि, उ अम्हं होहिई ।, J inter. इसे के कह वि, उ पूर्ण पहु for पाणे अह-24

ण य चिंतयंति मूढा इह जम्मे चेय दुन्तरं दुक्लं । फालण-कंक्ण-मेयण-छेवण-करि-चमडणादीणं ॥ 1 परलोए पुण दुक्खं णरय-गयाणं महाफलं होइ । एयं भयाणमाणा कुमार चोरा इमे लिहिया ॥ 3 एसो बि जो सुसिजाइ पेच्छद एवं पि एरिसं लिहियं । तण्दा-राय-सरसो परिग्गद्दारंभ-दुक्खतो ॥ पावइ परिगाहाओ एयं अह परिभवं ण संदेहो । अह मुंचइ कह बि परिगगहं पि ता णिध्युओ होइ ॥ एसो पडिपहरंतो इमेहिँ घेनूण मारिको वरको । मा को वि इमं पेक्छे खित्तो अयडम्मि पावेहिं ॥ 🖣 २९३) एए वि हल्लियस्ता लिहिया मे णंगलेण बाहेंता । अम्हाण होहिइ सुहं मूढा दुक्खं ण रूक्खेंति ॥ एए वि एत्थ जुत्ता परयत्ता कड्डिऊण णत्थासु । खंबारोचिय-जूया गळय-णिबद्धा बलीवद्दा ॥ रुहिरोगलंत-देहा तोत्तय-पहरेहिं दुक्ख-संतत्ता । पुष्य-कय-कम्म-पायव-फलाई विरसाई भुंजंति ॥ एसा वि एत्य घरणी फालिजह जंगलेण तिक्खेण। पुष्व-क्वं चित्र वेयह बंघह हलिओ वि णिय-दुक्खं ॥ 9 पुहडूं जरुं च वाउं वणस्सडूं बहु-बिहे य तस-जीवे । व्लयंतो मृढ-मणो बंधड् पावं अणंतं पि ॥ एसो वि मए लिहिको पर-कम्मयरो कुबुंबिको मूढो । पुत्त-कलत्ताण कए पार्वेतो गरुय-दुक्खाई ॥ 12 छेत्रण ओसहीओ फुल्लिय-फलियाओ मुग्ग-सालीओ। चमढेइ बद्दलेहिं गरूप मेडी-णिबदेहिं॥ जह होइ बहुं घण्णं जीवेज कुदुंबयं पियं मज्झं। ण य चिंतेह अउण्णो कत्थ कुदुंबं कहिं अहयं ॥ एसो सो बिय लिहिओ जर-वियणा-दुक्त-सोय-संतत्तो । डाहेण डज्ममाणो उन्वतंतो इमो सयणे ॥ एयं पि तं कुद्धंबं दीणं विमणं च पास-पडिवात्तें। किं तुह बाहद्द साहसु किं वा दुक्खं ति जं पत्तं॥ 15 जं किं पि तस्स दुक्खं का सत्ती तत्तियं च अवणेउं। एक्केणं चिय रइयं एक्को विय भुंजए तइया ॥ अह मंत-तंत-ओसह-जोए एभो वि को वि सो देह । कत्तो से तस्स समं जाव ण भुत्तं तयं पावं ॥ § २९४) एमो सो चेय मजो चल-चक्कुब्वेछयं करेऊण । मरणंत-वेयणाए कि च कयं हो कुढुंबेण ॥ 18 18 भह तस्य एस जीवो पुण्णं पार्व च णवर घेसूण । कम्माणुआव-जिणयं जरयं तिरियं च अल्लीणो ॥ एसा वि रुवड् दइया हा मह एएण मासि सोक्खं ति । तं किं पि सुरव-कर्ज संपद्द तं करथ पावेमो ॥ भण्णं च एस दासी सब्वं चिय मञ्जा किं पि जं कर्जा । विष्यंतं करयं तो हा संपह को व बुत्तंतो ॥ 21 को मह दाहिइ बख्यं को वा असणं ति को व कजाई। एयं न्विय चिंतेंती एसा लिहिया रुवंती मे ॥ पुप् वि हु मित्ताई रुपंति भरिजण दाण-माणाई। संपद्द तं णो होहिइ इय रुपमाणाई लिहियाई॥ पुमी सो बिय घेतुं खंधे काऊण केहिँ मि णरेहिं। णिजंतो सव-सयणं अम्हे लिहिमो विगय-जीवो ॥ 24 एसो अकंदंतो बंधुयणो पिट्टओ य रूपमाणो । तण-कट्ट-अग्गि-हत्थो घाहाधाहं करमाणो ॥ हा बंधु जाह सामिय बल्लह जिय-जाह पवसिओ कीस । कस्थ गओ तं जिहय सरण-विहू जे वि मोस्ज ॥ पुणु ते बिय लिहिया विरएंता बंधवा चितिं पृत्य । एसी पक्सिसी बिय कुमार अग्गी वि से दिण्णा ॥ 27 एयस्स पेच्छ णवरं चियाए अञ्झाम्म किंचि जइ अध्यि । जं दुक्खेहिं विदत्तं तं सब्वं चिट्टइ धरम्मि ॥ खर-पवणुद्ध्य-दीविय-जलंत-जालोलि-संकुले एग्थ । एकं **चिय से वासं भण भण्णं क**रथ दीसेज ॥ अणुदियह-सुरय-सोक्खेर्हि छ।लिया बद्ध-गेह-सब्भावा । रोवइ दहवा पासे ढज्झह् एक्क्सुओ जलणे ॥ 30 जेण य मणोरहेहिं जाओ संविद्वभो य बद्धुएहिं। एसो सो से जणओ रुयमाणो चिट्टए पासे ॥ ब्रह् पुत्त-बच्छला सा एमा माया वि एत्थ मे लिहिया । दृहण बज्ज्ञमाणं पुत्तं ब्रह उदगया मोहं ॥ जेहिँ समं अणुदियहं पीयं पीयं च णेह-जुत्तेहिं। अह एको चिय वचाइ एए ते जंति घर-हुत्तं॥ 33 33

<sup>1 &</sup>gt; P बहुण for घडणा. 2 > P के for जा, J पत्ता for पुत्ता, P जीव for हियय, P वा वाभित्त सणैता एए ते जंडंति ए हुत्तं for the 2nd line. 3 > P एते, P कहे भोमेउ अपणो, J भामें अत्तणीसेसो, P तह for तुह, J तिय for चिय. 4 > J एवं, P एवं चि भणमाणो, P वारि । एतं किर होहिति से कछुट्टो, P णेरय. 5 > P एते, J म्हेण for बम्हण, J किरत्तस्स होईअं एसो P होति एतं एसो, J उम्मच्छो for छउमस्थो. 6 > J inter. इसं के मए, J om. इहं, P रहया 1. 7 > J जुआणो, P एताए, J जुआण, P सुहो for मुद्दो. 8 > J लआणमंतवयणो पायंगुट्टायलिहिंतमिह-, P किस्मि for कि पि, P विहिलिहिया. 9 > J जुआणो. 10 > P जाणाए, J विद्याच्छा ।, P अमुई-किलमल. 11 > P वि for य. 12 > P एतंमि for एयं पि, P करणिभगरसणिजां ।, J जुआणा, P सारसोक्खं 13 > P एते, P अवरोष्यरं. 14 > J मउलेउ दीणहं, P भणक for कणइ. 15 > J असुउद्दासो for सस्तु . 16 > J सुइर् रिण असुह, P तंमि for तं पि. 17 > J सुंदर चिय, P इमेणिम ॥. 18 > P एयमि मए, J -ठमणे P द्वर्ण. 19 > J ते for ता, P कं त कम्हे कर्त ति एयं ते. 20 > P रोस for रहस. 21 > J णिक्वोलियण, P जाणेक, P एतं. 22 > P वि सहइ, J रोअंतो. 23 > JP वेतेह. 24 > P किम्मि for कि पि, J चित्तेतो, J आणई. 25 > P अह निव्वलिह, J ए for ते, P वरद for हरइ. 26 > P इंदियवसएहि अह निहिओ. 27 > J वि इअहमत्तो, P णिच्छंतो, P ण इ चितेष, P खणेण्य. 28 > J तु for वि, P कण्य for कंठय, P चितेह for बिगणेह, J अयुणओ for अयुणो, P वर्ण for धणं. 29 > P चहुउ for थढओ, P ण इ चितेह. 30 > P inter. मए & वि, P कम्मवनो होति एयं मि ॥. 31 > J पंडिय यातं P पंडिय वाती, P करायो for करगो, P वि ण जाणह, P सीण्ण for सील. 32 > P बाहुरंडेण, P इ for इणह, P तव ण. 33 > JP को वि for कोई (emended), P कोदंड, P मारतो, P अगुणतो, J वियणाई ॥.

एसो वि पहरह सिय कड्डिय-करवाल-मीसणी पुरिसो । ण य चितेह अउण्णो सणेण कि मे समाहत्तं ॥ जह कह वि भहं णिहुओ कउने ते कत्थ पावियं होइ । अह कह वि एस णिहुओ संबद्धी मजह पावेण ॥ एए वि कुमार मए लिहिया सुय-सारिया य पंजरए। पुन्त-कर्य वेयंता अण्णे थ णवं णिबंधंता ॥ 8 एसा वि का वि महिला वियणा-वस-मउलमाण-णयणिला । पसवह कं पि विषायं सारिष्छमिणं मए लिहियं ॥ जो पसवइ इह बालो सो संदेहिमा वद्रुए वरसो । संकोडियंगमंगो जीवेज मरेज वा णूणं ॥ एसा वि एत्थ महिला दोहाइजंत-गुरुम्न-वियणाए । खर-विरसाइ रसंती पीलिजइ सरस-पोत्ति व्व ॥ 6 पुसा वि पुर्ध लिहिया का वि विवण्णा ण चेय णीहरियं । अण्णाएँ मयं बालं मयाईँ अह दो वि अवराई ॥ 🖇 २९७ ) ए.नो परिणिबंतो लिहिक्षो अह पेच्छ कुमर वेदीए । तूर-रव-मंगलेहिं णिबर-महिला विकासेहिं ॥ ण य जाणपु वराओ संसारी एस दुक्ख-सय-पउरी । हरथेहिँ मए गहिओ महापु महिल ति काऊण ॥ 9 णबंति से वि तुद्रा किर परिणीयं ति मृहया पुरिसा । ण य रोयंति अधण्णा दुक्स समुद्दे हमी छढो ॥ एसो वि मण् लिहिओ कुमार उत्ताण-सायभो बालो । बाउं ति परं भणिरो बण्णं वरभो ण-याणाइ ॥ एसो सो घि अपुण्णो कीलड् मह कीलणेहिँ बालो ति । असुद्दं पि मसइ मूढो ण य जाणह कं पि अत्ताणं ॥ 12 प्वं सो बिय कुमरो कुक्ड-सुय-सारियाय-मेसेहिं। दुछ्छिओ भइ वियरह भई ति गव्वं समुन्बहिरो ॥ एसो पुणो वि तरुणो रमइ जहिच्छाए कण्ण-जुबईहिं। कामस्येसु पयत्तइ मृढो धर्म ण-याणाइ ॥ एसो सो चेय पुणो मज्ज्ञारो बाल-सत्थ-परियरिओ । अणुविद्ध-पिलय-सीसो लग्गङ् ण तहा वि धन्मन्मि ॥ 15 15 एमो सो बेय थेरो लिहिओ अह वियलमाण-वलि-वलिओ । बालेहिँ वि परिभूओ उन्वियणिजो य तरुणीहिं ॥ एसी वि भमइ मिक्सं दींणी मह णियय-कम्म-दोसेण । एण्डिं ण कुणइ धम्मं पुणी वि अह होहिइ दरिही ॥ एसो वि को वि लिहिओ रोरो थेरो य सत्थर-णिवण्णो । चीवर-कंथोत्थइओ पुन्व-कयं चेय वेयंतो ॥ 18 एमो वि को वि भोगी कय-पुण्णो अच्छए सुह-णिसण्णो । अण्णे करैंति आणं पुच्च-अउण्णाण दोसेहिं ॥ \S २९८ ) पुसो वि को वि लिहिओ राया जंपाण-पवहणारूढो । पुरिसेहिं चिय बुज्राइ जम्मंतर-पाव-वहएहिं ॥ पुषु वि मए लिहिया संगामे पहरगेहिँ जुञ्झंता । ण य जाणंति वराया अवस्स णरयं इमेणं ति ॥ 21 21 एसो वि पुहड्-णाहो अच्छइ सीहायणे सुह-णिसण्णो । णीसेसिय-सामंतो मत्तो माणेण य पयत्तो ॥ एयस्स पंच कवला ते खिय वालाई दोण्णि काई चि । एक बिय से महिला असरालं वहुए पार्व ॥ एसो वि को वि पुरिसो लोह-महग्गह-परिग्गहायलो । पहसइ भीमं उपहिं जीवं चिय असणो मोसं ॥ 24 एसो वि को वि पुरिसो जीविय-हेऊण मरण-भय-रहिको । कुणइ पर-दब्ब-हरणं ण य जाणइ बहुयरं मरणं ॥ एसो वि एत्थ लिहिओ महद्दे भीम-काल-बीभच्छो । पुरिसो बिय गेण्हंतो जालेणं मच्छ-संघाए ॥ ण य जाणए अउण्णो एयं काऊण कत्थ गंतव्वं । किं थोवं किं बहुयं किं वप्प-हियं पर-हियं वा ॥ 27 एए वि एत्थ विणया सर्च मिलियं व जंपिडं भत्थं । बिढवेंति मृढ-मणला परिणामं णेय चिंतेंति ॥ एए वि के वि पुरिसा वेरगा-परा घराई मोत्तृण । साहेंति मोक्ख-मग्गं कह वि विसुद्धेण जोएणं ॥ एयं कुमार लिहिबं मणुयाणं विद्य-ठाणयं रम्मं । संखेबेणं चिय से वित्यरक्षो को व साहेजा ॥ 30 80 \S २९९ ) एयं पि पेच्छ पश्थिव तिरिय-समृहस्स जं मण् लिहियं। सोहणमसोहणं वा दिजाइ दिट्टी पसाण्ण ॥ तं चिय सुम्यसि णिउणो तं चित्त-कळासु सुट्ट् णिम्माओ । तेणेत्थ देसु दिहिं खणंतरं ताव वर-पुरिस ॥ सीहेण हम्मइ गओ गएण सीहो ति पेच्छ णरणाह । एस य मओ मइंदेण मारिओ रण्ण-मज्झिम ॥ 88

<sup>1 &</sup>gt; Р अउणो खणेण किमे. 2 > Р णिहिं ओ, Jom. कत्थ, Р स्व्वद्धा मज्झ सावेण ॥. 3 > Р एते, Р सउणया for सारिया, J वेतेता for वेयंता, Р अण्णं च णयं निबद्धता. 4 > Р मउलमालण, Р पस्तर कि पि. 5 > J बहुए, J बराओ Р घरओ, Р अंगसंगो. 6 > J मुज्झ for गुज्झ, Р पीड़ि लिंज्जर, J पोत्ती व्व. 7 > JP inter. एत्थ के वि, Р को for का, Р मएयं for मयं. 8 > J कुमार वेहंए Р कुरवेदीए. 9 > Р णड़ जाणहए बराओ, J संसारिव for संसारो, Р हत्येण मए, Р от. महाए. 10 > Р रोवंति अउण्णा. 11 > Р उत्ताणसोयओ, Р आउत्ति, Р मणिओ रो, J अण्णा Р अणं. 12 > J सोद्धि for सो पि, Р यसो सोयब्वे पुणो कीलड, Р अमुहम्म अमुह ढोणय, Р कि पि. 13 > Р एसो for एवं. 14 > Р कंनजुवसीण ।. 15 > Р सो खय. 16 > Р гереать अह, Р वलओ, J परिहूओ, Р परिभूओ व्वियणिज्जो. 17 > Р हयर for णियय, J दोसोहि, Р अ for अह. 18 > Р от. चेव, J वेएंतो. 19 > Р पुज्वय अण्णाण. 20 > Р बिय, J बुक्सह for बुज्झह, Р पावपवाहोहि. 21 > Р एते, Р जुहाता, Р ण य ज्झाणंति, Р हमेहिं ति. 22 > Р सामन्नो मनो माणेण परयत्ती ॥. 23 > Р काई वि, Р एक विय, Р असहार्ल. 24 > Р पयसएह मीमयाशहि जीयं. 25 > उहेत्य Р हेज्ज, Р मीन्नो for रहिओ. 27 > Р अवणी, उधोअं. 28 > Р एते, Р विणया, J मणसो. 29 > Р एते, J सार्वेति Р साहंति, Р ओगेणं. 30 > Р सो for से, J को व्व साहेज्ज ॥. 31 > Р एतं च for एवं पि, Р लिहिंडे।, Р от. सोहणमसोहणे वा etc. to ताव वरपुरिस. 33 > Р सोहण for सीहेण, Р गएत्ति सीहो, Р гереать एस.

| 1  | वरषेण एस वसहो मारिजाइ विरसर्य विरसमाणो । एसो उण मिण्णो चिय वरषो सिरोण वसमस्य ॥                  | 1       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | एए वि मए लिहिया महिसा अवरोप्परेण जुञ्चांता । रागद्दोस-बसङ्घा सारंगा जुञ्जामाणा य ॥              |         |
| 8  | <b>इसा-वसेण एए अवरोप्पर-प</b> सर-वेर-वेरुविभा । जुन्मंति पेष्छ पसवो अण्णाण-महातमे छुढा ॥        | 3       |
|    | आहारट्टा पेच्छसु इमिणा सप्पेण गिलियमो सप्पो । मच्छेण पेच्छ मच्छो गिलिओ मयरो य मयरेण ॥           |         |
|    | विहएण हुओ विहुओ ईसा-भाहार-कारणा कोहू । सिहिणा य असिजंतो भुयंगमेसो मणु लिहिओ ॥                   |         |
| 6  | एयं च पेच्छ सुंदर चित्तं चित्तिम चितियं चित्तं । मुब्ब-परंपर-माली जीवाण कमेण णिम्मविया ॥        | 8       |
|    | एवा मए वि छिहिया वणिम्म सर-भारएण भममाणी । छसा वंतु-णिबद्धा गहिया एबाएँ छुचाए ॥                  |         |
|    | ए तो वि य कोलियक्षो भममाजीए छुदा-किलंतीए । घरहारियाएँ गहिको पावो पावाए पावेण ॥                  |         |
| ¥  | घरहारिया वि एसा कह वि भमंतीए तुरिय-गमणाए । सामाए इमा गहिया चुक्कइ को पुष्व-कम्मस्स ॥            | 9       |
|    | एसा वि पेच्छ सामा सहसा पढिऊण गयण-मग्गाओ । कोवायएण गहिया पेच्छसु णरणाह कम्मस्स ॥                 |         |
|    | भोवायमो वि एसो णिवडिय-मेत्तेण जाव उद्वेइ । ता रण्ण-बिरालेणं गहिस्रो लिहिस्रो इमो पेच्छ ॥        |         |
| 12 | पुसो वि पेच्छ पावो रण्ण-बिरालो बला णिविष्ण । कोलेणं गहिक्षो किय सुतिक्ख-दारा-करालेणं ॥          | 12      |
|    | कोलो वि तक्खणं थिय आहारहा इमेण पायेण । हम्मइ य चित्तपुणं पेच्छसु थिते वि चित्तेणं ॥             |         |
|    | भह ए.दो वि हु दीवी दाढा-वियरारू-मीम-वयणेण । लिहिओ हि खलिजंतो खर-णहरा-वज-घाएहिं ॥                |         |
| 15 | ए.यो वि तक्खणं चिय पेच्छसु वग्यो इमेण सीहेण। फालिजंतो छिहिनो कर-करवसेण तिक्लेण॥                 | 15      |
|    | एसो वि पेच्छ सीहो जाव ण मारेह दारुणं वग्वं। ता गहिओ भीमेणं सरहेण पहाविणा पेच्छ ॥                |         |
|    | इय अवरोप्पर-यत्ता यत्ता पाविम्म णवर दुक्लत्ता । रायहोस-वसत्ता सत्तुम्मत्ता भर्मति इहं ॥         |         |
| 18 | 🖔 ३०० ) एयं पि पेच्छ णरयं कुमार लिहियं मए इह पडम्मि । बहु-पाव-पंक-गरुया झस त्ति णिवडंति जस्थ जि | या ॥ 18 |
|    | एए ते मे लिहिया उववर्जता कुहिच्छ-मज्झम्मि । बहु-पूर्य-वसामिस-गढिभणम्मि बीभच्छ-मीसणए ॥           |         |
|    | एत्थ य जाय श्विय से णिवडंता एत्थ में पुणो लिहिया। णिवडंता वज्ज-सिलायलम्म उय भग्ग-सम्बंगा॥       |         |
| 21 | भह एए परमाहम्मिय ति पावंति पहरण-विहःथा । हण-लुंप-भिदः छिंदह मारे-चूरेह जंपंता ॥                 | 21      |
|    | एए ते तेहिँ पुगो घेसूणं जलण-तत्त-तउयम्मि । खुब्भंति दीण-वियणा विरसा विरसं विरसमाणा ॥            |         |
|    | एए भिजंति पुणो दीहर-तिक्खासु वज-सूरुासु । जेहिँ पुरा जीयाणं बहुसो उप्पाइयं दुक्खं ॥             |         |
| 24 | एए वि पुणो जीवा विरसं विरसंति गरुय-दुक्खत्ता । पुयाण पुरुष तंबं सुहम्मि बह गालियं गलियं ॥       | 24      |
|    | एए पुण वेयरणि भावंता कह वि पाविका तीरं। ढज्झंति तस्थ वि पुणो तउ-ताविय-तंब-सीसेहिं॥              |         |
|    | एसा वि वहइ सरिया वेदरणी तत्त-जल-तरंगिष्ठा । एत्थ य झंपावडिया झत्ति विलीणा गया णासं ॥            |         |
| 27 | अह पुण संगहिय <b>चिय भीम-</b> महाकसिण-देह-भंगिछा । एत्थ विभिजंति पुणो वणम्मि असि-ताल-सरिसम्मि ॥ | 27      |
|    | एए वि मए लिहिया फालिजंता बला य बलिएहिं। करवत्त-जंत-जत्ता खुत्ता बहु-रुहिर-पंक्रिम ॥             |         |
|    | एए वि पुणो पेष्क्रमु अवरोप्पर-सिंश-वग्ध-रूवेण । जुआति रोइ-भावा संभरिओ पुष्य-वेरि सि ॥           |         |
| 30 | एए वि पेच्छ जीवा णरए वियणाऍ मोह-मूढ-मणा । विरसंति पुणो दीणं खर-विरसं भीसणं सहसा ॥               | 30      |
|    | एत्थ य कुमार एए णरए बहु-तुक्ख-रुक्ख-रुक्खिम । तेत्तीस-सागराई भमंति णिवं ण संदेहो ॥              |         |
|    | 🖇 ३०१ ) एवं पि मण् लिहियं कुमार सग्गं सुओवएसेण । जत्थ य जंति सउण्णा बहु-पुण्ण-फलं अणुहवंति ॥    |         |
| 33 | ता पेच्छ ते वि णरवर सथणिजे दिष्व-वत्थ-पत्थिरिए। उववजंता जीवा मणि-कुंडल-हार-सच्छाया॥             | 33      |
|    |                                                                                                 |         |

<sup>1)</sup> प्र सिंहण बसइश्सं. 2) प्र एते, प्र महिआ, अप वसङ्का (?). 3) अएणा प्र एते for एए, प्र पोस पसर्र for प्रस्तेर, अपस्ते. 4) इसीम for इसिणा, प्र लिहिओ for गिलिओ. 5) प्र कारणे को वि ।, प्र अंगमो एस में लिहिओ. 6) प्र वित्त for चित्तं after सुंदर, प्र प्रंपरमाणीए, प्र om. जीवाण कमेण etc. to भममाणीए. 7) अलूता, अलूताए. 8) अपहारिअए, प्र repeats पावो. 9) प्र भमतीए तु तुरियगमणाए ।, प्र गिलिया for गिहिया. 10) अोवातएण, प्र ओवाएणं. 11) अप ओवातओ, प्र मेरे ण. 13) प्र म for य, प्र चित्तेवि चितेणं. 14) प्र विकराल, प्र om. लिहिओ हि स्व, Jom. हि, प्र लिब्बंतो सरणरहावकाथएत्ति ॥ as the 2nd line. 15) प्र पीलिब्बंतो, अवक्ततंत्रण. 16) प्र महावणे for पहाविणा. 17) प्र writes सत्ता thrice, अ दुक्वंता, प्र रागहोस, प्र सत्तुसत्ता, अवंति इहं. 18) प्र पहु for बहु, प्र बहु for इस. 19) पर ते, अववित्वंता प्र उवहब्बंता, अवस्ति प्र वसामिस. 20) अववद्यमस्वद्धा ॥. 21) प्र अह पत्ते प्रमाहम्मिए त्ति, प्र पावंति for पावंति, प्र एणडुपछिंदह मारे तूरेह. 22) प्र एतेहिं पुणो धक्कण जारया जलजा, प्र वयणा for विमणा. 23) पर ते for एए, प्र जीवाणं, प्र उत्पाहओ दुक्लं. 24) प्र अह जार अह, अबह मलियं, प्र om. गिलयं. 25) अजण. 26) अय for वि, प्र वेयरणी, प्र नाम for तत्त, प्र उद्याहति for हात्ति, प्र पावं for णातं. 27) प्र संगल्य, प्र महाकसण, प्र वि छिज्जंति. 28) परते वि, प्र बहुमहिंदर. 29) प्र एते वि गुणो, प्र वयवेण ।, असंगरियं, प्र वेर ति. 30) परते, प्र repeats वियणाए, असूद्वणसणा ।, प्र णो for पुणो. 31) प्र om. य, अस्ते, प्र om. एथ, प्र हक्वा, प्र भगति णचं. 32) पर पर मि मए, अस्त्र for जस्थ, प्र सउणा, अह for बहु. 33) प्र सिलायले for स्वणिजो (which is a marginal correction of the former in Jalso), प्र om. वस्थ, प्र वस्थिए। प्र वववकांती.

24

27

30

33

18 अविय।

24

27

30

एए उण उववण्णा दिव्यालंकार-भूसिय-सरीरा । सोहंति खलिय-देहा दिव्वा दिव्वेहिँ रूदेहिँ ॥ एसो देव-क्रमारो रेहइ देवी-सपृष्टिं परियरिको । भारण्ण-मत्त-मायंग-सच्छमो करिणि-जूहेहिं ॥ एसो डण सुरणाहो अच्छह सत्याण-मञ्ज्ञयारिमा । बहु-देवीयण-देवीहिँ परिगमो माण-पडिबद्धो ॥ 3 एसो पुण भारूहो उर्वारं एरावणस्य दिम्बस्स । विज्ञानल-जालावलि-जाला-मालाहिँ दिप्पंतो ॥ एसो वि को वि देघो लिहिओ सुर-पेक्लणं पलोएंतो । णहोवयार-सरहस-हाविर-भावाओ देवीओ ॥ एयाओ पुण पेच्छम् मंथर-रामणाओ पिहल-जहणाओ । तणु-मञ्जोण य थणयल-रेहिरंगीओं ललियाओ ॥ 6 एया पुण विलयाओ गायंति सुई-सुहेण तुट्टाओ। अच्छइ थंभिय-मणसो गीएण इसो वण-गओ ज्व ॥ एबाण वि एरथ पुणी कुमार दे पेच्छ विलिहिया एए । किब्बिसिया णाम सुरा फिंकर-सरिसा इमे भहमा ॥ एए परिवेयंता दुक्खं वेदेंति णिथ्य संदेहो । एसो एथ्य महप्पा अम्हे उण किंकरा जाया ॥ Ø एसो वि को वि देवो चवणं णाऊण अत्तणो अहरा । परिहीयमाण-कंती मिलाण-मलो दुई पत्तो ॥ अण्णो वि एस जीवो विख्यह कलुणं सुदीण-मण-जुत्तो । हा हा अहं अउण्णो संपद्द पिंडहामि असुद्दास्मि ॥ प्सो वि को वि देवो विलवंतो चेय देवि-मज्ज्ञाभो । पवणेण पईवो इव झिल ण णाओ कहिँ पि गओ ॥ 19 एयं कुमार सब्वं देवलणयं मए वि लिहिजण । एसी पुणी वि लिहिको मोक्खो अखंत-सुभ-सोक्खो ॥ एरथ ण जरा ण जम्मं ण बाहिणो णेय मरण-संतावो । सासय-सिव-सुह-ठाणं तं चेय सुहं पि रमणिजं ति ॥ 15 एवं कुमार, तेण साहिए तम्मि तारिसे संसार-चक्क-पडम्मि पचक्खीकए चिंतियं मए । 'भहो, कट्टो संसार-वासो, दुग्गमो 15 मोक् ब-मग्गो, दुक्लिया जीवा, असरणा पाणिणो, विसमा कम्म-गई, मूढो जणो, णेह-णियलिओ लोओ, असुइयं सरीरं, दारुणो विस्त्रभोवभोत्रो, चवर्छ चिसं, वामाई अक्खाई, पश्चक्ख-दीसंत-दुक्ख-महासागरोगाढ-हियभो जीव-सत्थो ति ।

मणुयाण णिख सोक्खं तिरियाण ण वा ण बावि देवाण। णरप् पुण दुक्खं चिव सिद्धीप् सुहं णविर एकं ॥' चिंतयंतेण भणियं भए। 'अहो तप् लिहियं चित्तवढं, सञ्वहा ण तुमं मणुओ, हमेण दिन्द-चित्तयस्म-पहण्पयारेण 21 कारणंतरं कि पि चिंतयंतो दिन्दो देवलोयाओ समागओ'ति। एवं भणंतेण दिहं मए तस्स एक-पण्से अण्णं चित्तयस्मं। 21 भणियं च मप् 'अहो उवज्झाय, एवं पुण हमाओ संसार-चक्काओ अहरित्तं, ता हमं पि साहिज्य अज्झे'ति।

§ ३०२ ) इमं च सोऊणं दंसिउं पयत्तो उवज्झाओ । कुमार,

प्यं पि मए लिहियं पेच्छसु सुविभत्त-रूव-सविभायं। काणं पि दोण्ह चरियं भवंतरे भासि जं वत्तं॥
एसा चंप ति पुरी लिहिया धण-रयण-कणय-सुसमिद्धा। दीसंति जीय एए पासाया रयण-पेंगिछा॥
दीसह णायर-लोभो रयणालंकार-भूसिभो रम्मो। दीसह य विवणि-मग्गो बहु-धण-संवाह-रमणिको॥
एसो वि तत्थ राया महारहो णाम पणइ-दाण-परो। अच्छइ तं पालेंतो लिहिको से मंदिरो एत्थ॥
एत्थ य महामहप्पा भणदत्तो णाम बहु-धणो विणओ। देवी य तस्स मजा देवि व्व विलास-रूवेण॥
ताणं च दोण्ह पुत्ता दुवे वि जाया मणोरह-सप्हिं। ताणं चिय णामाइं दोण्ह वि कुलमित्त-धणमित्ता॥
ताणं जायाणं चिय णिहणं से पाविको पिया सहसा। अत्थं सब्वं चिय से परिगयमाणं गयं णिहणं॥
णिद्धीण-विहव-सारा परिवियलिय-स्वल-लोय-वावारा। परिहीण-परियणा ते दोगाचं पाविया विणया॥
एका ताणं माथा अवरो से ताण णित्थ वंध्यणो। अक्य-विवाहा दोण्णि वि कमेण अह जोक्थणं पत्ता॥
भिणया ते जणणीए पुत्त मण् बाल-भाव-मुद्धयरा। तुम्हे जीवावियया दुक्खिय-कम्माहँ काऊण॥

<sup>1 &</sup>gt; JP एते, P ° लंकारम्बिलासहत्रेण। and further adds ताणं च दोण्ह पुत्ता etc. to जिहणं। निझीसियसरीरा before सोहंति etc. as at ll. 29-31, p. 190, J दिन्ने for दिन्ना. 2 > P देविकुमारो, P सिन्छमो करणे. 3 > P उण सरणाहो, P देवी उण, P पिडिंगओं. 4 > J एसी उण, P om. दिन्नस्म, J बज्जुज्जलजलणाविल, P दिग्यंता. 5 > J णहोवहारसहिर्स-, P णज्जेवयार-, P हाविरहावाड. 6 > JP पुणो, P पेहुल्जघणाओं, J जहणाओं। थणमञ्झेण, J adds स before रेहिरं. 7 > J एता P प्याओं, P उहाओं।, P वणमं वन. 8 > P एया ति, P विलिहिया एते ६ 9 > P एते, J परिवेदंता, P वेदंति णत्थ, P एडसो, rather [अणों] उण. 11 > P अणों, P अरणों. 12 > J चेव. 13 > P inter. वि & पुणों, J -सुह-, P न्साक्तों. 14 > P om. ण after जरा, P वाहिणा, P संततावों। सासंब सिशं टाणं, J सुहं परमणिष्टं ॥ इति ॥. 15 > P adds च after एवं, P चक्के पटमि, J om. मए अहों. 16 > P लोहों for लोओं. 17 > J विसयोवभोओं, P om. चवलं चित्तं, J अवस्वहं, P पद्मक्तं, J आह for गाह, P दिव for ति. 19 > J वि ताव for ण वा ण यावि, P देवेण। and further repeats णरए वामाइं अक्लाई etc. to ण यावि देवेण।. 20 > P चितियं तेण, P om. मए, P चित्तियंमपडसारेण. 21 > J देवलोगाओं, J तक्क्ष्यपरें, P अत्रं चित्तमं. 22 > J एवं पुण, JP अतिरित्तं, P सादिज्जओं मज्ज्ञ ति. 23 > J उअल्ड्डाओं 24 > P एवं मि मए, J पेच्छम जिल पेच्छम, J ह्वयविभायं-, P ताणं for तथा, P पालंतों, P लिहिओं में मंदिरे. 28 > J धणमित्तों णाम बहुषणों धणिओं 29 > J om. च, J दोण्डं, P inter. धणमित्त and कुलमित्तं (कता). 30 > P णिहणं स पिया सहसा, J परिगमाणं. 31 > P निज्जीण, P दोगर्चं 32 > P एक्शण नाण माया, P -वियाहा. 33 > P वियाय for वियया.

| 1  | पुण्डि जोव्यण-पत्ता सत्ता दाऊण मञ्जा बाहारे । ता कुणह कि पि कम्मे ह्रेय भणिरि पेच्छ मार्य से ॥        | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | एए वि मए लिहिया रूमा णिययस्मि वणिय-कम्मस्मि । तत्थ वि य णित्थ किंचि वि जेण भवे भंड-मोहं ति ॥          |    |
| 8  | अह होइ किंचि तत्थ वि जं चिय गेण्हंति अंब-जायं ति । जं जं घेप्पइ दोहिँ वि तं तं एक्केण विकाए ॥         | 8  |
|    | जं एकेण गहियं मिमाजह तं पुणो वि अद्भेण । अद्भेण जं पि किणियं वश्वह तं ताण पाएणं ।।                    |    |
|    | इय जाणिडं वणिजं णित्य अउण्णेहिँ किंचि लाई ति । ताहे लग्गा किसि-करिसणिम्म कह-कह वि णिध्विण्णा ॥        |    |
| 6  | \S ३०३ ) एए ते मे लिहिया हल-णंगल-जोत्त-पग्गह-विहत्था । अत्ताणं दममाणा गहिया दारिइ-दुक्खेण ॥           | 6  |
|    | जं किंचि घरे घण्णं सब्दं होत्तिमा तं तु पक्खितं । मेहा ण सुयंति जलं सुक्कं तत्थेय तं घण्णं ॥          |    |
|    | बह ते तं चहुकणं करना थोरेसु कह वि दुक्सत्ता। एए मए वि लिहिया भारोविय-गोणि-भरयाला॥                     |    |
| 9  | एए वि ताण धोरा तिलयं होऊण वाहिया सब्वे । णीसेसं ते वि मया तत्थ विभगा। अउण्लेण ॥                       | 8  |
|    | विसीए संतुट्टा पर-गेहे अच्छिडं समादसा । एत्य वि एसो सामी ण देह विसी अउल्लाण ॥                         |    |
|    | एए पुणो वि ते बिय वेरग्रोणं इमं परिश्वहुउं । अण्णत्थ पुरवरीसुं उवागया जाय-णिब्वेया ॥                  |    |
| 12 | पुरथ वि पुप भिक्लं भमिति घरथंगणेसु भममाणा। ण रुईति तत्थ वि इमे केण वि कम्मेण भसुहेणं॥                 | 12 |
|    | पृदं च ते कमेणं पत्ता णिब्वेय-दुक्ख-संतत्ता । रयणायरस्स तीरं भत्थं परिमग्गिरा वणिया ॥                 |    |
|    | ताव य को वि इमो सो परतीर परियक्षो इहं विशिक्षो । घेषूण बहुं भंडं जाणं भरिऊण विश्यिण्णं ॥              |    |
| 15 | पुसो मो तेहिँ समं विणिको भणिको वयं पि वचामो । देजासु मर्ग्ह विसी जा तुह पिंडहाइ हिययस्स ॥             | 15 |
|    | विणपुण वि पिंडवण्णं एवं होउ ति वसह दुवे वि । दाहामि महं वित्तिं भण्णाण वि जं दईहामि ॥                 |    |
|    | एयं तं पोयवरं कुमार एयम्मि सिलल-मञ्झस्मि । पस्मोक्कियं जहिष्कं धवलुव्वत्तंत-विजयाहिं ॥                |    |
| 18 | एयं समुद्द-मज्झे वच्चड् जल-तरल-बीइ-हेलाहिं। सहसा भद्द फुडियं चिय लिहियं ते पेच्छ बोहित्थं॥            | 18 |
|    | एए वि विणयउत्ता दुवे वि सिललिम दूर-तीरिम । कह कह वि णितुईता फलयारूदा गया दीवं ॥                       |    |
|    | तरिऊण महाजलहिं एए पुच्छंति एस को दीवो । एसो इमेहिँ कहिओ कहि मि जह रोहणो णाम ॥                         |    |
| 21 | एयं मोऊण इमे स्टंट जायं ति हरिसिया दो वि । भवरोप्पर-जंपंता एए मे बिलिहिया एत्थ ॥                      | 21 |
|    | एयं तं दीववरं जस्य अउण्णो वि पावए अत्थं । संपइ ताव खणामो जा संपत्ताई रयणा ह ॥                         |    |
|    | \S ३०४ ) एवं भणिऊण इसे खणिउं चिय णवर ते समाढता । दियहं पि अह खणंता ण किं चि पावंति ते वरया            | H  |
| 24 | अह तत्थ वि णिव्विण्णा अल्लीणा कं पि पुरिसं पुरिसं । धाडव्वायं धमिमो त्ति तेण ते किं पि सिक्खिविया ॥   | 24 |
|    | तःथ वि स्रणंति गिरि-कुहर-पत्थरे णट्ट-सयल-पुरिमस्या । ते श्विय धर्मति सुइरं तत्थ वि छारो परं इत्थे ॥   |    |
|    | तस्य वि तेणुव्विग्गा लग्गा भह खेलिउं इमे जूयं । एत्थ वि जिणिऊण इमे बद्धा सहिएण ते वणिया ॥             |    |
| 27 | कह-कह वि तत्थ मुक्का रूगा। ओरूग्गिउं इमे दो वि । तत्थ वि एसो जाओ संगामो पाडिया बद्धा ॥                | 27 |
|    | एत्य वि चुका मुक्का अंजण-जोएसु णेय-रूवेसु । अंजंति य णयणाई उवचाओ जाव से जाओ ॥                         |    |
|    | मह पुण ते <b>चियं प्</b> ए कं पि इमं गहिय-पोत्थय-करग्गा । पुरमो काउं पुरिसं बिलग्गि पविसंतया लिहिया ॥ |    |
| 30 | एत्थं किर होहिइ जिक्खणि ति अम्हे वि कामुया होहं। जाव विगराख-वयणो सहमा उद्घाइको वग्घो॥                 | 30 |
|    | एए ते चिय पुरिया मंतं गहिजण गुरुयण-मुहाओ । मुद्दा-मंदल-ममएहिँ साहणं काउमाहत्ता ॥                      |    |
|    | एत्थ वि साहेंताणं सहया उद्धाइओ परम-भीमो । रोहो रक्खस-रूवी पुष्व-कओ पाव-संघाओ ॥ सव्वहा,                |    |
| 33 | जं जं करेंति एए पुग्व-महा-पाव-कम्म-दोसेण। तं तं विहब्द सन्त्रं वालुय-कवरुं जहा रह्यं॥                 | 33 |

<sup>1)</sup> प्रसहा for सत्ता. 2) परते थि माइभिणिया लगा, प्र किंची जेण. 3) J inter. तत्थ & किंचि, J adds ता before जं निय, प्र भंडमु ही पि।, प्र om. वि, J om. one तं, J विकाई for विकाए. 4) J तत्थाण for तं ताण. 5) J ता for ता है. 6) परते ते, प्र पिता दारिहरक्खेण. 7) प्र थणं सब्बं. 8) प्र लगा घोरेस, प्र व for वि, प्र एते. 9) परते, प्र ताण घोरा, प्र सत्थों for सब्बे, प्र णीसंसे for णीसेसं. 10) प्र भी for साभी, प्र देति. 11) प्र एते, प्र पिर व्वइओ । 12) प्र एते, प्र धरपंगणेसु. 14) प्र मा सा परतीरं, प्र बहु. 15) प्र प्र एते ही कि प्र सामी तुई विन्तीः 17) प्र एतं, प्र पीतवरं प्र पायवर, प्र एतंमि, प्र धवलधुव्वंतः. 18) प्र एतं, प्र न्दीतिहेलीहें, प्र अह for तं. 19) प्र वेति, प्र om. one कह, प्र वि णिउन्तंता फलक्टा. 20) प्र वेते, प्र मोण for इमेहिं, प्र केइ म्हिं जह. 21) प्र एतं, प्र लढं, प्र एते, प्र विलिया. 22) प्र एतं, प्र तत्थ अतन्नो for जस्थ अवण्योः 23) प्र पत्ता प्र for निय णवर, प्र ता णं for ता ण, प्र ताण इनिः 24) प्र अहीणा किंपि, प्र पुरि for पुरिसं. 25 प्र विर किर किय, प्र हस्थोः 26) प्र विवग्गा अहत्ता खेखिंउ इमें 27) प्र चुक्का for मुक्का, प्र इसो पिलंगि, प्र पुरिसं. 25 प्र विर किर किर होहिति, प्र विज्ञाति, प्र उवग्यतीः 29) प्र ते कि पि अहं, प्र इमं महिय-, प्र करमं, प्र पुरिसं पिलंगि, प्र पुरिसंतयाः 30) प्र एते हिर होहिति, प्र विअरालः 31) प्र ते, प्र गुरुथमुहाओं 32) प्र सार्वताणं प्र साहंताणं 33) प्र परेते, प्र विद्यस्थं

| 1    | मह एए एयं जाणिकण णिव्विण्ण-काम-रइ-भोगा । देवीऍ पाय-विष्टया चिट्टंति इमे सुइ-णिवण्णा ॥            | 1   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | एरथ वि सा हो देवी करथ वि अण्णत्य पविसया दूरं। एए वि पेच्छ वरवा सेकर्णभोवमा पिडवा ॥               |     |
| 8    | दियहेहिँ पुणो पेच्छपु सयसाहारेण चिज्ञय-सरीरा । अद्विमय-पंजरा इच णिव्विण्णा उद्विया दो वि ॥       | 8   |
|      | 🖇 ३०५ ) कह कह वि समासस्था एए भणिकण इय समावसा । अन्वो देखेण इमो रोस्रो सम्हाण णिव्यदिस्रो ॥       |     |
|      | र्ज जं करेसु अम्हे आसा-तण्हालुएण हिचएण। तं तं मंज्रइ सब्वं विहिदासी पेच्छ कोवेण॥                 |     |
| 6    | भन्हाण बिरत्थु इमं बिरत्थु जीवस्य णिण्कलं सब्वं । बडियम्हे देख्वेणं बहो ण जुत्तं इमं तस्य ॥      | 6   |
|      | किं तेण जीविएणं किं वा जाएण किं व पुरिसेणं। जस्स पुरिसस्य देख्वो सम्हाण व होइ विवरीको ॥          |     |
|      | दीसंति केइ पुरिसा किम्म वि कम्मिम्म सुश्थिषा बहुसो । अन्हे उण गय-पुण्णा एक्सिम वि सुश्यिया णेय ॥ |     |
| 8    | ता अम्ह हो ण कर्ज हमेण जीवेण दुक्ख-पउरेण। बारुहिउं अहवा गिरियडम्मि मुचामु असाणं॥                 | 9   |
|      | एयं चेय भणंता पत्ता य इमे चउर-सिहरम्मि । एयं च चउर-सिहरं लिहियं मे पेच्छ णरवसहा ॥                |     |
|      | एत्थारुहंति एए पेच्छसु णरणाह दीण-विमण-भणा । जारूका सिहरिम उ मत्ताणं मोत्तुमावत्ता ॥              |     |
| 12   | भो भो गिरिवर-सिहरा जह तुह पडणो वि अत्थि माहप्यो । तो अम्हे होज्ञामो मा एरिसया परभवन्मि ॥         | 12  |
|      | हुय भणिउं समकारूं जं पत्ता घत्तिउं समाहत्ता । मा साहसं ति भणियं कथ्य वि दिष्वाए वायाए ॥          |     |
|      | सोऊण इमं ते श्विय दुवे वि पुरिसा ससञ्ज्ञसा सहसा। श्रास्त्रोइंड पयत्ता विसाशो पसरंत-णयणिल्ला ॥    |     |
| 15   | केणेत्थ इमं भणियं मा हो एयं ति साहसं कुणह । सो अम्ह को वि देवो मणुश्रो वा दंसणं देह ॥            | 15  |
|      | गुत्थंतरम्मि णरवर पेष्क्रसु एयं तवस्तिणं घीरं । परिसोसियंगमंगं तेएण य पञ्चलंतं वा ॥              |     |
|      | एएण इमं भणियं बलिया ते तस्स चेत्र मूलम्मि । अह वंदिऊण साहू भणिओ दोहिं पि एएहिं ॥                 |     |
| 18   | 🖇 ३०६ ) भो भो मुणिवर सुब्वउ कीम तुमे वारियम्ह पडणाओ । णणु अम्ह साहसमिणं जं जीवामो कह वि पावा ।   | 18  |
|      | भणियं च तेण सुणिणा वर-पुरिसा तुम्ह किं व वेरगां। भणिओ इमेर्हिं साहू दारिदं अम्ह वेरगां॥          |     |
|      | तेण त्रि ते पडिभणिया कुणह य अस्थस्य बहुविह-उवाए । वाणिजं किसि-कम्मं श्रोलयादी बहु-वियप्पा ॥      |     |
| 21   | तेहि वि सो पडिभणिओ भगवं सब्वे वि जाणिया एए । एक्केण वि णो किंन्त्रि वि तेण इमे अम्ह णिब्विण्णा ॥ | 21  |
|      | मुणिणा पुणो वि भणियं एए तुम्हेद्दि णो कया विहिणा । जेण अहं तुह भणिमो करेह तेणं विहाणेणं ॥        |     |
|      | भणियं च नेहिँ भगवं आइस दे केण हो उवाएण। अत्थो होहिङ् अम्हं सुहं च परिभुंजिमो बहुयं॥              |     |
| 24   | भणियं च तेण सुणिणा जइ कर्जं तुम्ह सन्त्र-सोक्खेहिं। किसि-कम्भ-वणिजादी ता एए कुणह जन्तेण॥         | 24  |
|      | कुणसु मणं भामणयारयं नि देहामणेसु बित्थिण्णे । पुण्णं गेण्हसु भंडं पिडभंडं होहिइ सुहं ते ॥        |     |
| 8    | ाह कह वि किासिं करेसि, ता इमं कुणसु ।                                                            |     |
| 27   | मण-णंगलेण पूर् सुपत्तः खेत्तिम्म वाचिए बीए । सयसाहं होइ फलं एस विही करिसणे होइ ॥                 | 27  |
| 8    | ह कह वि गोवालणं कुणसि, ता इमं कुणसु।                                                             |     |
|      | 🖇 ३०७ ) गेण्हसु भागम-लउडं वारे पर-दार-दम्ब-स्रेतेसु । इंदिय गोरुववाइं पर-छोए छहसि सुह-बित्तिं ॥  |     |
| 30 ₹ | ाह कम्मं ता करेसि, ता इमं कुणसु ।                                                                | 30  |
|      | जं जं भणाइ सामी सन्वण्णू कुणह भो इमं कम्मं। तं तं करेह सब्बं अक्सव-वित्तीय जह कर्ज ॥             | - • |
| 8    | रह वबह जाणवत्तेण, ता इमं कुणसु।                                                                  |     |
| 33   | कुण देह जाणवत्तं गुणरयणाणं भरेसु विमलाणं । भव-जलहिं तरिऊणं मोक्खईावं च पावेह ॥                   | 88  |
|      |                                                                                                  |     |

<sup>1 &</sup>gt; P एते एतं, J तं for एवं, P णिव्यक्षकामरहअभोगा, P सुहनिसन्ना ॥ 2 > P om. हो, P वित्या for वर्या, J बहिया for पिडिया. 3 > P अद्विमयं. 4 > P एते, P देवेण, J णिव्यितओं. 6 > P om. हमं धिरत्थु, J घडिअम्हो P घिडिओ म्हे, P देवेणं. 7 > P देवो, P वि for ब. 8 > P केथि for केह, P कंगे वि. 9 > J जीएण, P आरुइयं, J अह for अहवा, P मुक्वम्ह for मुझामु. 10 > P एतं, P पुउर for जुउर, P वर for जु जुउर. 11 > P एते, P दीव for दीण, J om. उ. 12 > P पुछ्णा वि, P परिभवंगि. 13 > J जाअता for अं पत्ता, P पत्ता घेतिउ, P om. मिणयं, P adds भणिया after वि. 14 > P स्वइस्ता, P आलोहयं, J प्रयंत-15 > P वि दोवों, P देओ for देह. 16 > P पेच्छह एतं तबसिणं, J परिसेसिं. 17 > P एए हमं, P भणिया, P स्वस्ता for ते तस्स, J साहूं, J दोहं पि. 18 > P पव्यक्षो for सुव्व3, P वारिया अम्ह. 19 > P inter. किंव (P किस्व) & तुम्ह, P तुह for तुम्ह, P समेण साहू. 20 > P बहुविहओवाओ ।, J वाणिब्बितिसी-, P ओलागादी. 21 > J तेहिमिसो पिडिभणिमी, P एते ।, P णा for णो. 22 > J करेसु. 23 > P आरस हेकोण, P होही अम्हं, J पिडिश्रिकों. 24 > J om. तेण, P अस्थे for सुव्व, P कम्माविणिब्बाती ता, J एते कुणसु. 25 > P कुपेसु for कुणसु, J अमणधारयं ति P आमणआयरंति, P देहानाणे, P धुक्षं for पुण्णं, P अहे हो हो पण्ण सोक्यं तो ॥ for अंहं etc. 26 > P वि किंव करेंसु, J किसि करेसि. 27 > J पूर्त सुण्यत्त, P पूसुपत्त, P टाविए for वाविए, P स्वसतेह, P करिसणा. 28 > P गोवाळत्तणं, P om. कुणिस ता इमं. 29 > P गोक्वाई, P ळहसु. 31 > P adds होष्ट before कुणह, P मं for भो हमं. 33 > J कुण जाणवत्त देहं, P तरेसु for भरेसु, P मोवखं दीवं पि पां-

| <sup>1</sup> अह सर्णांस रोहणं, ता इसं कुणसु ।                                                             | 1      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| णाणं कुण कोहारुं खण कम्मं रोहणं च विश्यिषणं । अहरा पाबिहिस्सि तुमं केवल-रयणं अणग्धेजं ॥                   | _      |
| <sup>8</sup> अह कुणह थोर-कम्मं, ता इमं कुणसु ।                                                            | 8      |
| मण-योरं भरिकणं भागम-भंबस्स गुरु-संयासाक्षो । एयं हि देसु छोए पुण्णं ता गेण्ह पढिभंडं ॥                    |        |
| मह मिक्सं भमिल, ता कुणसु ।                                                                                |        |
| <ul> <li>गेण्हसु दंसण-भंडं संजम-कच्छं मइं करंकं च । गुरु-कुल-चरंगणेसुं मम मिक्खं णाण-मिक्खहा ॥</li> </ul> | 5      |
| भण्णं च जूर्य रमियं, तं एवं रमसु ।                                                                        | •      |
| संसारम्मि कहिते मणुयत्तवा-कित्ति-जिय-बराडीए । पत्तं जङ्गावामिणं मा घेष्यसु पाव-सहिएण ॥                    |        |
| व सह घाउच्चायं ते धमियं, तं पि                                                                            | 9      |
| तव-संजम-जोएहिं काउं अत्तालयं महाभाउं। भम्मज्याण-महिमाए जह सुउसह जीय-कणयं ते॥                              | b      |
| र्फि च राइणो पुरको जुजिसयं तुम्हेहिं। तत्थ वि,                                                            |        |
| 12 ओलगाह सम्बण्णू इंदिय-रिड-डामरेहिँ जुज्जासु य । तव-कड्डिय-करवाला जङ्ग कर्ज सिद्धि-णयरीए ॥               | 12     |
| भह महत्त्रणं कुणसु ।                                                                                      |        |
| संजम-कच्छं अह बंधिकण किरिया-बलम्मि ठाकण । हणिकण मोह-मल्लं जय-णाण-पढाइयं गेण्ह ॥                           |        |
| 15 किं च औजणजुत्ती तुम्हेहिं कया, तं पि सुणेस् ।                                                          | 15     |
| संजम-दंखण-जोयं-णाण-सलायाए अंजियच्छि-जुनो । पेच्छिस महाणिहाणे णरवर सुर-सिद्ध-सुह-सिरसे ॥                   |        |
| भण्णं च भसुर-विवरे तुब्से पविद्वा भासि । तत्थ चि,                                                         |        |
| 18 णाण-जलंत-पदीवं पुरको काऊण किं पि आयरियं । बिसिउं संजम-विवरे गेण्हह सिद्धिं असुर-कण्णं ॥                | 18     |
| § ३०८ ) किं च मंतं साहिउं पयत्ता, तं च इसिणा विहाणेण साहेयब्यं । अवि य ।                                  |        |
| समयम्मि समय-जुत्तो गुरु-दिक्खा-दिण्ण-सार-गुरू-मंतो । सिद्धंतं जवमाणो उत्तम-सिद्धिं छद्दसि लोए ॥           |        |
| 21 अण्णं च देवया भाराहिया नुब्भेहिं सा एवं भाराहेसु ।                                                     | 21     |
| सम्मत्त-णिच्छिय-मणो संजम-देवंगणिमा पडिजण । जह ते वरेण कर्ज दिक्खा-देविं समाराहे ॥                         |        |
| एयाई बणिजाई किसि-कम्माई च एवं कीरमाणाई उत्तिम-बहु-णिच्छय-फलाई होंति ण भण्णह ति 'ता भो वणिय                | उत्ता, |
| 24 मा णिब्वेयं काऊण पाण-परिद्यायं करेह । जह सब्वं दुरगद्य-णिब्वेएण इसं कुणह, ता किं तुम्ह इह पडियाणं व    |        |
| भवसप्पइ, णावसप्पइ । कहं ।                                                                                 |        |
| पुच्य-कय-पाव-संचय-फल-जिपयं तुम्ह होइ दोगाचं। ता तं ज जासह चिय जाव ज जहुं तयं पावं॥                        |        |
| था एवं च तस्य णासो ण होइ जम्मे वि पडण-पडियस्स । अण्णाम्म वि एस भवंतरिम्म तह चेय तं रह्यं ॥                | 27     |
| ता मा होहिह मुद्धा अयाणुया बाल-मूर-सम-सरिसा । अत्ताण-वज्ज्ञयारा पावा सुगई ण पावेह ॥                       |        |
| तभो तेहिं भणियं भगवं, कई पुण जन्मंतरे वि दारिई पुणो ण होइ ' सि । भगवया भणियं ।                            |        |
| 30 'जह कुणह तवं विउलं दिक्खं घेसूण गरुय-वेरग्गा। ता हो पुणो ण पेरछह दारिइं अण्ण-जम्मे वि ॥'               | 30     |
| तओ एवं च णिसामिऊणं इमेहिं भणियं 'भगवं, जङ् एवं ता दारिह-भय-विहलाण सरणं होहि, देसु दिक्खं' ति ।            | तओ     |
| कुमार, दिण्णा दिक्खा ताणं तेण मुणिणा, इमे य ते पन्वह्या, मणु लिहिया तवं काउण समावत्ता । कालेण य इमे त     |        |

2> उ व for च, P अणग्वेय. 4> P मण्घोरं भणिऊण जाममः, उ एअम्मि P एतं हो for एयं हि. 6> P दंसणदंडं संट जमसमिई तथं करंकं च । 7> P जूयरमियं, उ एअं for एवं. 8> P कड़ते, P कित्ति for कित्ति. 9> P धाउवायं ते धमिछं तं. 10> P धम्महा for महा , P महग्गी जय सुज्झह जीयकायं. 11> P कि चि राहणो, P जुज्झिओ, उ तुब्मेहिं. 12> उ सब्वग्य for सब्वण्णू, P रिओडामएहिं जुङ्झसि, उ -डामरेहिं जुङ्झसु आ । 13> उ महन्तुणं जुणह, P महणं. 14> P किरिय. 15> P कि चि अंजणजुत्तीः उ तुब्मेहि, उ सुणमु. 16> P दंसणजोगं, उ सिद्धिः, P -सिरसोः 17> P सुह for अतुर. 18> उ पहंवं. 19> P कि चि, P साहितव्वं. 20> P om. समयम्मि, P नुरमंतो ।, P -सिर्सो लहुसु. 21> उ om. च, P देवता, P दुब्मे सा. 22> उ ए for ते, P देवी समाराह । 23> P धताइं, उ एआई अवणिज्जह किसिकम्मादीणि एवं कीरमाणा अत्तमब्हु-णिव्हिअफलाई, P adds जाह लोयंगि । before एवं, P adds च after एवं, P ति भो भो वणिजताः 24> उ माणब्वेअं, P दोहगां for दुग्गञ्च, P तुम्हाण इह, उ दोग्गञ्चं for दोहगां. 26> उ जिल्यं तुब्भ, P दोगञ्चं। तं दाण, P तवं for तयं. 27> P om. वि, P चेव. 28> P होहि युद्धा, P अत्तावज्ञायारो पावा सुगयं ण पावेति ॥. 29> उ ततो, P हि for तेहिं, P inter. पुण & कहं, P adds दा वि after वि, P होहि ति. 30> P कुणिस for जुणह, P दुक्खं for दिक्खं, P गुरुयः, उ तम्हा for ताहो, उ अणगजनमिन ॥. 31> P om. च, P दारिहं, P दोहि for होहि, P om. ति. 32> P दिक्खियाणं for दिण्या दिक्खा

ताणं, P सुणिणो दिण्णा इसे य, P repeats जहं एवं ता etc. to सए लिहिया। तवं and adds च before क्राऊण. 33) J

33 मरिकण देवलोगं पाविया । पुणो तम्मि भोए भुंजिकण एसो एको ताणं चिनिकण देव-लोगामो बारवई णाम णयरी तत्य 33

देवलोअं, गतम्म अ भोअ मुं°, गदेवलोआओ, P बारवती-25

1 सीह-रण्णो पुत्तो भाणू णाम नाओ । सो एत्थ उज्जाने वहह, तुमं जो पुण दुइओ से भाषा सो आहं एयं पढं लिहिज्जण 1 तुम्ह पिडिबोहणत्थं इहागओ । ता सो भो भाणुकुमार, पिडिबुज्ज्ञह पिडिबुज्ज्ञह । सीमो एस संसार-वासो, दुग्गमो मोक्ख3 मग्गो, तरलाओ संप्याओ, हत्थ-पत्ताओ विवसीओ, दूसहं दारिहं, सो से एस जीवो, असासवाहं पबल्थाहं । अवि य । 3
णाजण इमं सन्वं संसार-महण्णवे महादुक्खं । बुज्ज्ञसु भाणुकुमारा मा सुज्ज्ञसु विसय-सोक्खेहिं ॥ ति ।
इमं च सोजज् इंहापोह-मग्गणं करेमानो ध्रम ति मच्छिओ भाणकुमारो । ताव य उज्जाहया पास-परिवसिणो वर्यस्या ।

इमं च सोऊण ईंहापोह-मग्गणं करेमाणो धस ति मुच्छिनो भाणुकुमारो । ताव य उद्घाहया पास-परिवत्तिणो वयंसया । ह तेहि य आसासिनो सीयलेणं कथली-दल-पवणेणं । समासत्येण य भणिपं भाणुकुमारेण ।

'तं णाहो तं सरणं तं चिय अह बंधयो महापुरिस । जेण तए हं मूढो एसो सुमराविओ एपिंह ॥ सब्वं सरियं जम्मं पुष्वं अम्हेर्हिं जं कयं आसि । तं एयं सब्वं चिय चरियं अम्हेर्हिं अणुहूयं ॥

५ ३०९) एवं च भणमाणो अहं णिवडिओ चलगेसु । पणाम-पद्मृद्विभो य पेच्छामि तं उवज्झायं । अबि य । वर-वेजयंति-माला-परियरिए रयण-किरण-विच्छुरिए । दिग्वे विमाण-स्वणे मज्झ-गयं रयण-पुंजं व ॥ वर-हार-मउड-राहं वणमाला-घोलमाण-सच्छायं । मणि-कुंडल-गंडयलुल्संत-दित्ती-पयासेंतं ॥

12 भणियं च तेण देवेणं। 'भो भो भाणुकुमार, दिहो तए एस संसार-महाचक-वित्थरो, जार्ष तह वेरगं, संभरिया जाई, अम्हे 12 ते दोणिण वि सहोयरा विणय-दारया, पावियाई हमाई दोगगश्च-दुक्खाई। पुणो तेण रिक्षिणा संबोहिया, तको एसा रिद्धी पत्ता । तत्थ्य तुमं एको चविकण समागको । ता दुह्हहं मणुयत्तणं, पत्थणीयाई सुहाई, परिहरणीयाई 15 णरय-दुक्खाई, तुह्म्म-पावणीयं जिणवर-धम्मं, ता सम्बहा ण कर्न माणुसेहिं भोगेहिं, दिक्खं पिडविक भगवंताणं साहूणं 15 संतियं। जेण य पावेसि तुमं। स्रवि य।

जत्थ ण जरा ण मण् ण वाहिणो णेय सञ्ब-दुक्खाई । सासय-सुई महत्थं तं सिहिं पावसे जेण ॥' 18 एवं च कुमार, तेण देवेण अणिए समाणे, मए उम्मुकाई तक्खणं चेय आभरणाई, कवं सर्व चेव पंच-मुट्टियं लोयं उत्तिमंगे, 18 उवणीयं च तेण य दिव्वेगं रयहरण-मुहपोत्तिया-पिडग्गहादीयं उवगरणं, णिक्खंतो उज्जाणाक्षो । ताव य हाहा-रव-मुहलो वयंस-भिच्च-सत्थो उद्धाइओ सीह-रण्णो सयामं । अहं पि तेण देवेण तम्हाओ पदेसाओ अवहरिय इह पदेसे मुक्को । संपयं पुण 21 के पि भायरियं भण्णिस्सामि जस्स मुले पञ्चजं करेमि ति । ता इमिणा युत्तंतेण एत्य वणे भई इमिणा य पञ्चइओ ति । 🗵 इमं च णिसामिऊण भणियं च कुमारेण। 'अहो, महंतो वुसंतो सुंदरो एस संसार-चक्क-पभाओ, णिउणो य भाया दिन्त्रो। कयं तुह भाउयत्तर्ग, नेण पुण्णवंतो तुमं जेर्ण इमं पावियं'ति । इमं च सोऊण महिंदकुमारेण वि गहियं सम्मत्तं 24 पहिनग्णाहं अणुख्ययाहं। भणियं च महिंदेण 'अहो, एरियो सुमं अम्हाणं णिण्णेहो जेण भगवओ धरमं णाचिक्खियं'। 24 कुमारेण भणियं। ' महिंद, पुष्व-विहियं एयं णियय-परिणामेण पाविज्ञह् ' त्ति भणिऊण वंदिऊण साहुं उचगया आवासं ति । भणियं च कुवलयचंदेण । 'अहो एरिस्रो एस जिणवर-मग्गो दुग्गमो जेण बहुए जीवा मिच्छा-वियप्प-वामृद्धा परिव्समंति 27 संसारे, ण उण संयष्ठ-तेलो**क-पयड-रूत्रं पि इमं जिणधम्मं पात्रंति । ता ण-याणामो किं कम्माणं बलवत्तप्पणं, आ**हु 27 जीवस्स मृढत्तणं, किं वा जिण-मग्गस्स दुष्ठभत्तणं, किं वा बिहाणं एरिसं चेय सयल-जग-जीव-पग्रध्य-विध्यरस्य 'ति । एवं भणमाणा केवलि-जिण-साहु-धम्म-सम्मत्त-कहासुं महिंदकुमारस्स दढं सम्मत्त-परिणामं जाणेमाणा संवत्ता तं संधावार-30 णिवेसं । तत्थ कय-कायन्व-वावारा पढियागाय-सयल-सेणिय-जणा पसुत्ता । राईए वि पुणो विमले गयणंगणे जिवडमाणेसु 30 तारा-णियरेसु, संचरमाणेसु हरि-णउलेसु गृहा-मुहेसु, राई-खेय-णीसहेसु मयवईसु, चरमाणेसु महाकरि-जूहेसु, करयरेंतेसु वायस-सडणेसु, णिलुक्कमाणेसु कोसिय-संघेसु, सब्बहा

33 कुंकुम-र।यारत्ता सूरं दहयं व मगगए एंतं । पुन्व-दिसा महिला इव णहयल-सवणं समारूढा ॥

<sup>1 &</sup>gt; Jadds य after सो and च after तुमं, J adds मो and P adds मंकिण before जो पुण, P इमं for एयं.
2 > P आणकुमार, P नि for second पिंड्युज्यह, J मो भो for सीमी, J दुमो for दुमामी. 3 > P om. पताओ विवसीओ electo महादुवर्ष । दु . 5 > J ईहापूह, P विमयण for म आणं, J मुद्धाइया P उद्धाइय, P परियत्तणो, J वयंस तेहि. 6 > J om. क्यलीदल, J adds नि after आणुकुमारेण. 7 > J मह for अह, P एण्डं. 8 > P om. जम्मं पुम्वं अम्हेहिं, J om. तं, J om. विय. 9 > P पणामि पम्मुहिओ. 10 > P कणय for किरण. 11 > P सोहं for राहं. 12 > P जाती. 13 > J om. वि., P पवियाइं, P दोगच, P om. तेण. 14 > P om. य, P चिवाओं समाउगओं, P माणुसत्तणं. 15 > P om. णरय, P णु for ण. 16 > P om. अवि य. 17 > P णेय माणुसं दुक्तं सासयमुहपरमत्थं तं. 18 > P जुमारेण देवेणं, P समाणो, P सयं वे मुहियं लोवे उत्तिमंगे, J उत्तमंगे. 19 > P दिव्वयं, J परिग्यहादीओं उवकरणं णिक्यंताओं, P हा for हा हा. 20 > P om. भिद्ध, P पएसाओ, P पएसे. 21 > P पुण कि पि, P om. अहं इमिणा य. 22 > P च णेसामिकण, P om. बुत्तेतों, J om. चक्क, P पओतों. P य साया दिव्या. 23 > J पुण्णमंतों, P एवं शि इमं, J कुमारेणावि. 24 > J धम्म, P णाविविखयं. 25 > J ियः, J साहूं, 26 > J om. भणियं च कुनल्यचंदेण, P परिममंति. 27 > P adds ताण धम्मं पावंति after पावंति, P बलवत्त्रपणं, P आउ for आदु. 28 > P om. कि वा जिणमगगसस दुष्टमत्तणं, J जय for जम, J om. प्रास्थ. 29 > P भणमाणो, P जाणेमाणो सेत्ता पत्ती नं खण्णवार, J खंघारणिवेसं. 30 > J adds य after तत्य, P inter. पुणो & वि, J adds वि after पुणो. 31 > P रातीमु for राईखेयणीसहेमु मयवईसु, P करवरंतीसु. 32 > J वायसवलेमु. 33 > J रायारह्यामुर्स, P दुर्य ति, P एतं !, J - स्यूळं.

18

1 § ३१०) एरिसिम्म य समए दिण्णं पयाणयं ताव जा संपत्ता कमेण विंस-सिहरासण्णं, तत्थ य समावासिया । तक्षो 1 क्य-दियह-सेस-परियारा कय-राई-बाबारा य णिसण्णा सयणिजेसु । तक्षो कय-सयल-वाबारो उवविद्वो सयणयले कुमारो 3 कुबल्ल्यमाला य । तत्थ य अच्छिऊण कं पि कालं वीसंमालाव-णिक्मरा, पुणो कय-अरईत-णमोक्कारा कय-जहा-विविश्वय . 3 पश्चक्याणा य णिवण्णा सयणयले, पुणो सयल-खेय-णीसहा पशुत्ता । थोव-बेलाए य विबुद्धो कुमारो जाव नीए राईए दियहं जामं ति पल्लोयंतेण गयणयले दिहं एक्कम्म विंझ-गिरिवर-कंदरालंतरिम जल्लं जल्लमाणं । तं च पेच्छिऊण वियप्त्यिउं क्यात्रो हमारो । 'अहो, किं पुण इमं, किं ताव एस वणदेशो । सो ण होइ, तेण विख्यारेण होयल्वं, इमं पुण एक्सथ पण्से । अह होज विस्मं, तं पि एत्थ णिख । अह चिति होज, सा वि ण संभावीयह । दीसंति य एत्थ पासेसु परिक्मममाणा के वि पुरिसा । किं वा ण होंति पुरिसा, रक्षमा पिसाया वा एए । ण मए दिहा रक्ष्यसा पञ्चक्वं । ता किं ण पेच्छामि के एए । किं वा एत्थ पजलह ते सिंतिऊण सुहरं णिहुयं समुद्धिओ कुवल्यमालं मोत्तुं पल्लंकाउ ति । णिबद्धा छुरिया । गहियं १ क्या-रयणं वसुणंदयं च । णिहुय-पय-संवारं वंचिऊण जामइह्रे गंतुं पयत्तो, तं जलणं थोय-वेलाए य पवण-मण-वेको कुमारो संपत्तो थोवंतर-संदियमुदेसं थोवंतरेण य णिहुको दिक्षो कुमारो, दे किं वा एए मंतवंति, के वि रक्षसा वा पुरिसा । वि वा किं मि । तक्षो ते पर्ता । 'अरे लक्क्वह जलण-जालाओ । किं ताव पीताओ, आहु लोहियाओ, किं वा सुक्किलाओ, 12 किं वा किं। ति । तक्षो अण्लेण अणियं 'अरे, किमेत्य लिक्वयम्बं । इमं जालाए लक्क्णं । तं जहा ।

तंबिस्स होह रत्ता पीता कणयस्मि सुकिछा रयए। लोहे किसणा कंसिम्स णिप्पभा होइ जालाओ ॥
जह भावहं दक्वं ता एसा होइ कहिय-रेहिछा। मह कह वि भणावहो स विश्व मडया य विच्छाया॥
अण्णे उप भणीत।

लक्ष्वेह अगियम्मं णिउणा होऊण स्वन्त्रचुद्धीए । राहा-वेह-समाणं एयं दुख्यस्वयं होइ ॥ उह मउयं ता वंगं खर-जलणे होइ फुटणं कणयं । मउयं वंग-विहीणं अज वि बहुए ण जाणंति ॥' अण्णेण भणियं । 'किमेश्य जाणियध्वं,

जह दीस**इ भ**ग्गि-समा मूसा-अंतो कढंत-धाउ-रसा । जह य सिणिदा जाला तह कालो होइ वावस्स ।' 21 एवं च जंपंता णिसुया ।

21 पृत च जपता ाणसुया।

\$ 2 9 9 कुमारेण चिंतियं च। 'अहो धाउवाइणो इसे तण्हा-चस-विणिडया वराया पिसाय व्य अडईंण् गिरि-गृहासु

य परिभमंति। ता किं देसि से दंसणं, अहवा ण दायब्यं दंसणं मण् इमाणं। कयाइ कायर-हियबा एण् मं दहूणं विक्वो ति

24 संभाविजण भय-भीया दिसोदिसं पलाइस्संति विविज्ञस्संति वा। ता इहिष्ठो चेय इमाणं वावारं पेच्छंतो अव्छिस्सं '24

ति दिओ। भणियं च तेहिं 'अहो, एम अवसरो पिडवावस्स, दिज्जउ पिडवावो णिसिच्चउ घाज-णिसेगो' ति। भणमाणेहिं

गव्देहिं चेय पिक्खतो सो चुण्ण-जोगो मूमाए। अवसारिया मूसा। पिक्स के णिसेगे थोब-वेलाए य णियच्छियं जाव

27 तंवयं जायं। तभो वजेणेव पहया, मोग्गरेणेव ताडिया, जम-इंडेणेव इंडिया विमणा णिरासा सोयाउरा 'धिरत्थु 27

जीवियस्स'ति भणिजण अवरोप्पर-वयणावलोवण-विह्वक्खा जंपिउं समावत्ता 'भो भो भद्दा, किंहें भणह सामग्गीए जोको

ण जाओ, जेण कणयं ति चिंतियं सुक्वं जायं'। तभो एक्केण भणियं। 'दिट्ट-पचओ एस जोगो, सुपभिद्धं खेत्तं, कुसलो

30 उवउद्माओ, णिउणा णिरंदा, सरसाओ भोसहीओ, सोहणं रूगं, दिण्णाओ बलीओ। तह वि विहिष्टियं सन्वं। णित्थ 30

पुटव-पुण्णो अम्हाणं। को अण्णो संभवो एरिसस्स वि विहृद्धणे, ता एवं गण् किं संप्यं करणिकं' ति। तओ तेहिं भणियं

'पयद्दह वद्यामो गामं, किं अवरं एत्थ करियन्वं' ति भणमाणा चिलया। भणिया य कुमारेण 'भो भो णिरंदा, मा

<sup>1 &</sup>gt; म मए for समए, P om. य. 2 > । आगया for इत्य ( before राई ), P रोती for राई-, J िंग्लणो, P adds सन्ना before सयिभिज्ञेमुः 3) गणमोन्नाराः 4) Jom. सयल, गणीसही पमुत्ती थोअबेलाए, P उनविद्रो for विबुद्धो, Jom. तीए, P रातीए दिवञ्चलार्यः 5 ) प्रकार्धतेष, P विअध्पिकं 6 ) Jonn. अहो, Jonn. कि before ताव, P एकस्थः 7 ) P वो for होज्ज, J संभात्रीयिति P संभात्रीअसि, P परिभममाणाः 8> JP एते, J adds ता and P adds ए before ज गए, P कि for के, JP एते. 9 > उ वा एतं एस्थ पज्जाल इ (ओ?), उ सइरं for सुइरं, P मोत्तृणं for मोत्तं. 10 > P रयणी for रयणं, P वि for च, P पयसंचारो, P जलमालं for जलणे, J repeats तं जलणं, J थोव-. 11 > J adds तं before थोवंतर, J संठिअं उद्देसं P सिद्धियमुद्देसं ।, प्रथोशंतरेण, P द्विजो, P om. दे, JP एते. 12 > म वचंति for व त्ति, P अंपियं, P पयत्ती, P लवखेह, P repeats अरे रुक्खेह जलणजालाओ, P आंउ for आंद्र, र्र लीहिताओ. 13> P तती, P एक्केंग for अण्णेण, P adds इमें जालाए लिक्क्यिन्यं। before इमं जालाए etc. 14> पर्यते । प्रकृति क्लंगि किलंगि विषया होइ. 15> ग्राप्स होइ. प्राया कह, प्रआपावहासि ब्बय मंडआ यः 16 र om. रणः 17 र शिकण होकण, P सब्ब बुद्धाए, P वैद्वस्स मार्णः 18 र तो for ता, P मउयवगिवहीणः 20) P सणिद्धा जा तह, J झाला for जालाः 21) P अंपंतोः 22) J धाउल्वाक्ष्णो, P अहसीयः 23) P om. मए इमार्ग, P ए for एते. 24 > J भयभीता, P दिसादिसं, P repeats प्लाइस्सं, J विविज्ञिशंति, P दिस्तो ।. 25 > P ्रिज्य ह, उ -णिसेनिन्ति 26) P जीग्नी, उ अवसरिआ, उपक्लित्ती, P तं for य 27) P तं व जायं, P वजीण व हया, P मोग्गरेण व, उ जमडंडेण व P जमदंणेव मंहिया, P साआउरा 28) P जीवियस त्ति, P वयणावलीयलक्या, उ महो for भहा, P om. व.हिं, र भण, P adds कि after भणह. 29 > P तंबं for सुन्वं, र जोओ, P मुपसिद्धक्खेशं. 31 > P पुन्वपुन्नाह अम्हाणं, P परिसरस नि 32 > P पृष्टु बद्धामी, J अपूरं, P णरिंद, P writes मा व्यह thrice.

1 वचह, मा वचह' ति । इमं च जिसामिडण संमम-वस-पसरिय-विसिवह-कोल-कोचणा मीया कंपंत-गत्ता पठाइउं 1 पयत्ता । तको भणियं कुमारेण 'भो मो मा पठायह, अहं पि णीरेंदो कुत्ह्रहरूण संपत्तो, ण होमि रक्खसो । 'मा अपलायह' ति भणिया संदिया । संपत्तो कुमारे । भणिया य कुमारेण 'सिद्धि लिखि' ति । पिडभणियं तेहिं 'सुसिद्धि 3 सुसिद्धि सागयं महाणिर्दस्स, कत्तो लि आगओ' । कुमारेण भणियं 'अहं पि णीरेंदो चेय, एयं चिय काठं इह समागओ अयोज्याओ' ति । तेहिं भणियं 'सुंदरं एयं, किं अत्थि किंचि सिद्धै णिव्वीयं अहवा होइ रस-बद्धो व अद्वितिरयावसिद्धो पाओ अहवा विउक्करिसो । कुमारेण भणियं ।

'जह हो ह किंचि दब्बं होंति सहाय ब्व णिउणया के हा ओसहि-जोयउ शक्खर ता सिद्धं णिश्य संदेही ॥' तओ सब्बेहि मि भणियं 'एवं एयं, ण एत्य संदेही । किंतु तुह किंपि सिद्धं श्रीखा । कुमारेण भणियं 'कहं जाणह जहा 9 मह सिद्धं '। तेहिं भणियं 'अत्थि लक्खणाइं सिद्ध-पुरिसस्स '। कुमारेण भणियं 'केरिसाई सिद्ध-पुरिस-लक्खणाई, 9 भणह '। तेहिं भणियं 'सुणसु,

जो सन्व-रुक्खण-धरो गंभीरो सत्त-तेय-संपण्णो । भुंजइ देह जहिच्छं सो सिद्धी-भायणं पुरिसो ॥

12 इमाई च लक्खणाई सब्दाई तुज्झ दीसंति। ता साहसु किं तुह सिद्धं, किं ता अंजणं, भाउ मंतो, भाउ तंतो, किं व 12 जिक्खणी, किं वा काह जोइणी, किं वा रक्खसी पिसाई वा। किं वा तुमं, को वि विज्ञाहरों देवो वा अम्हे बेळवेसि दुक्खिए। ता साहिजड, कीरड पसानों ति। भणियं च कुमारेण 'अहं माणुसो णिरंदो, ण य मम किंचि सिद्धं' ति। तेहिं 15 भणियं 'सब्दा अवस्सं तुह किं पि सिद्धं, तेण एरय महा-विंझ-कुहरंतरे सरस-मयणाहि-दिब्ब-बिलेबण-पसरमाण-परिमलो 15 अहिणव-समाणिय-तंबोलो दिब्ब-कुसुम-विसष्टमाण-कय-मुंह-मालो तक्खण-सुहर्जत-बहल-दहया-दिब्ब-परिमलो झत्ति हृहं संपत्तो णिम्माणुसे अरणण-देसे' ति।

18 (इ १२) विंतियं च कुमारेण। 'अहो, हमाणं गरुओ अणुबंधो, तं जं वा तं वा उत्तरं देमि' सि विंतयंतेण भणियं। 18 
'जह एवं ता णिसुणेसु। अध्य दिक्सण-समुद्द-वेला-लग्गं विजयं णाम दीवं। तथ्य य कुवलयमाला णाम जिक्सणी, सा 
महं कई पि सिद्धा, तीय एसो पभावो परिमलो य' सि। तभो तेहिं भणियं 'अहो, एवं एयं ण एथ्य संदेहो, केण उण 
21 एरिसं मंतं तुह दिण्णं' ति। कुमारेण भणियं 'अण्णेण महामुणिणा दिण्णो' सि। तेहिं भणियं 'अहो, महप्पभावो मंतो 21 
जेण आगरिसिया तए जिक्सणि' सि। कुमारेण भणियं 'तुम्हे उण किमेथ्य काउमादत्तं'। तेहिं भणियं 'अडण्ण-फर्लं' 
ति। कुमारेण भणियं 'तह वि साहह मे, केरिसो जोओ एसो समादत्तो'। तेहि भणियं 'जह पुढं सीसह वा णिसुणेसु। 
24 पृथ्य विंद्य-गिरिवरे एयं खेत्तं एयरिम पएसे तं च अम्हेहि अमिउमाउत्तं। तं च ण सिद्धं सुलुव्वं णिव्ववियं, कणयं तु 24 
पुथ्यए लिहियं। कुमारेण चिंतियं। 'ता ण-याणीयह केरिस-दव्वेहिं वावो पिडबदो णिसेओ वा कओ हमेहिं' 
ति चिंतयंतेण भणियं 'अहो, हमं ताव खेत्तं, ता हमस्स कहं पिंडी बद्धा, कहं वा पिडवाग-णिसेण् कए'। तेहिं 
27 सब्वं कहियं 'हमं इमं च दब्वं' ति। तओ कुमारेण चिंतियं 'अहो बिरेयणाहं द्व्वाहं, तह वि ण जायं कणणं 27 
ति। ता किं पुण हमाणं एरिसं जायं ति। हुं, अथ्य अवहरियं तं इमाणं'। चिंतयंतण भणियं कुमारेण 'अहो, गेण्हह 
सओह दब्वं, अमह तुब्ने अहं पिडवायं देमि। जह अध्य सत्ती रक्खमाणं वंतराणं वा अवहरंतु संपयं' ति 
30 भणमाणस्स सब्वं सजीक्यं, अमिउं समावत्ता। योव-वेलाए य जाणिऽरण जाला-विसेसं कुमारेणं अवलंबिऽरण सत्तं 
अण्मोक्कारिया सब्व-जय-बंधवा जिज्विरिदा, पणमिया सिद्धा, गहियं तं पिडवाय-चुण्णं, अभिमंतियं च इमाण् विज्ञाए। 
अवि य 'णमो सिद्धाणं णमो जोणी-पाहुब-सिद्धाणं इमाणं'। इमं च विज्ञं पढेतेण पवित्वत्तं सूसा-मुहिम्म, धग ति य

<sup>1 &</sup>gt; ग्र भी अर्कपन 2 > P महा for मा. 3 > P अहि अहिणियं सुद्धित्तिरतेहिं य सागयं for पृष्टिभणियं etc. 4 > J एयं चि काउं, P चेव पयंचियं 5 > P om. अयोज्झाओ, J adds ित after णिक्वीयं, J अहवा होराइ रस्तंथो, P अद्धितिरयावसिद्धा पाउ णहवा. 6 > J पातो for पाओ. 7 > J जं किंचि अतिथ दृष्ट्यं for जह etc., P अस्त्रसिद्धि. 8 > P वि for मि, P तु for तुह. 9 > J मम P महा for मह, P सिद्धिः, P पृरिसस्स लक्तवं 11 > J हरो for घरो, P संपुद्धो । 12 > P तायंजणं, J आतु, J om. आउ तंतो, P रंतो for तंतो. 13 > P किं रक्तसी पिसाती, P वेलवेमि 14 > J दुक्तवण, P अहो for अहं, J सिद्ध ति ।. 15 > P मज्झ विज्झातुहर्रतरं, P दिव्वेविलेव पसरं 16 > P क्यानुंडमालो 18 > P इमाणं गुरुवाणुवंधो, J अणुबद्धो ता जं, P वित्वेविण. 19 > J समुद्दे, J om. य, P जा for सा. 20 > P पस मावो परिमलो व ति, P om. प 21 > J महापभावो 22 > J तुब्से for तुम्हे 23 > J om. जुमारेण मणियं, J om. मे, J एसमाहत्तो 24 > J धिमें समाहत्तं P धिमें समाहत्तं, P चि णिमुद्धं सुव्वं णिव्वत्तियं 25 > P पृद्धियं for लिहियं, J om. तो, J णयाणिसे केरिस, P पृद्धिवंधो, J णिसिओ वा कतो 26 > J तेण for वितयंतेण, P om. भणियं, P पिडवंधो for पिंडी बद्धा, J om. पिहवाग, J णिसेते कृते तेष्टि अ सन्वं 27 > P repeats द्ववाई, J कणयन्ति 28 > J om. वितयंतेण भणियं कुमारेण, P चितियंतेण, P om. अहो, J om. गेण्हह 29 > J सज्जोह P धंमह तुम्हे अहं, J पिडवाव देमि, P om. जह, P om. वा. 30 > P सज्जीवक्तयं धीमें उमादत्ता, J अविलंकिकण. 31 > J पणिमिता, P अहमंतियं 32 > J सिद्धादि for हमाणं.

30

ा पळालिया मूला भोसारिया य, णिसिला णिसेण्ण थोव-वेळाए णिबच्छियं जाव विजु-पुंज-सच्छ्यं कार्यं ति। तं च दृष्ण ा सब्वे पहिरस-बसुद्धसंत-रोमंचा जिविह्या चळणेसु कुमारस्य, भणिटं च पयत्ता। 'णमो णमो महाणिरंदस्स। महो उ बच्छिरियं। तं चेयं खेतं, तं चेय चुण्णं, सो चेय णिसेओ। अम्हं तंबं जायं, तुह पुण हमं ति। अश्यि पुरिस-विसेसो 3 ति। ता साह, एस को विसेसो 'ति भणिए संकत्तं कुमारेणं 'मो भो तुम्हे सखामिसंकिणो सन्त-मंत-रहिया। मए पुण सत्तं अवळंवियं, पणिमओ इट्ट-देवो, मंतं पिटियं, तेण मह सिखं एयं, ण उण तुम्हाणं ति। तेहिं भणियं 'देसु अम्हाणं तं मंतं, साहसु य तं सिख-देव-सुयं ति'। कुमारेण भणियं। 'एत्थ अधिकय-देवओ भगवं सब्वण्णू केण एयं सब्वं जोणीपाहुई विभणियं, ता तस्स णमोक्कारो जुजह । मंतो 'णमो अरहंताणं णमो सम्वसिद्धाणं' ति भणंतो समुद्धिओ कुमारो 'बच्चामि अहं' ति। तक्षो तेहिं ससंभमं पायविष्ठपृष्ठि भणिओं 'देव, पसीद्यु करेसु पिढवज्यसु ओळगां ति। तुब्भे उवज्ञाया, अमहे चट्ट' ति। कुमारेण भणियं 'दिण्णा मए तुम्हाणं विज्ञा। संपयं जं चेह कुणह तं चेय सिज्झह ति। पिडवण्णा य व भण् ओळगा। जहया कहिंचि कुवळ्यचंदं पुत्हदैवई युणेह तह्या आगंतव्वं 'ति भणमाणो पिट्यओ कुमारो मण-पवण-वेगो तं चेय दिसं जत्थागओ, संपत्तो कढ्य-संणिवेसं उवगओ सयणीयं जान कुवळ्यमाला विज्ञा ससंभम-पसारिय-लोक-लोचणा विच्छह । कुमारं अपेच्छंती य चिंतिडं पयत्ता 'कत्थ मण्णे गओ मह दहओ, किं कत्थह जुवह-वियप्पेण, अहवा । मत-साहणेणं, अह विजाहरीहिं अवहरिओ, किं णु एयं' ति चिंतथंतीए झत्ति संपत्तो पुरओ। तओ सहरिसाए गहिओ कंटे वीसत्थो य पुष्टिअशे। 'देव, जह अकहणीयं ण होइ, ता साहिज्ञ कत्थ देवो गओ' ति। कुमारेण भणियं। 'किं तमित्रि जं देवीए ण साहिजहें। ति भणिकण साहिओ साबलो घाड्वाहय-वुत्तंती ति।

\$ १ १ १) भणियं च कुवलयमालाए 'देव, सध्य-कला-पत्तद्वा किल शहं, एयं गुरुणो समाहसंता, इमं पुण णरिंद-कलं ण-याणिमो । ता कीस ममं ण होसि तुमं उवज्याओं 'ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, कीस उण सयल-कला-कलाव-पत्तद्वाए । वि होऊण एयं ण सिक्खियं 'ति । तीए भणियं 'अजाउत्त, किर एत्य णस्थि फलं, वादो चेय केवलं '। कुमारेण भणियं 'मा 18 एवं भणह । बावि य ।

भवि चल्रह मेरू-चूछा सुर-सरिया भवि वहेज विवरीया। ण य होज किंचि भलियं नं जोणी-पाहुडे रह्यं ॥' 21 तीए भणियं 'जह णाह, एवं ता कीस एए घाउब्बाहणो जिरत्ययं परिडममंता दीसंति'। कुमारेण भणियं। 'भरिय जिरत्यया 21 जिर्दा जे सन्त-परिहीणा सोय-परिवज्ञिया अवंभयारिणो तण्हाभिभूया लुद्धा भित्त-वंचणपरा क्यग्घा भदेब-सरणा मंत-विज्ञय-देहा असहाया अयाणुया अणुच्छाहिणो गुरु-जिंदया असहहमाणा भल्नसायंति। अबि य।

24 जे पृरिसा णरिंदा भागम-सत्तेहिँ वंचिया दूरं । रंक व्य चीर-वसणा भर्मति भिक्खं खल-णरिंदा ॥ 24 जे उण विवेगिणो उच्छाहिणो बंभयारिणो जिइंदिया अलोलुया अगन्विया अलुद्धा महत्या दाण-वसणिणो मित्त-वच्छला गुरु- भत्ता देव-पूग्रया अभिउत्ता मंतवापुसु ताणं णीसंसयं सिद्धि ति । अवि य ।

27 जे गुरु-देवय-महिमाणुतप्परा संयल-सत्त-संपण्णा । ते तारिसा णरिंदा करेति गिरिणो वि हेममए ॥' कुवलयमालाए भणियं 'जह एवं, ता कीरउ पसामो साहिज्जउ मन्म इमं' ति । कुमारेण भणियं ।

'किरियाबाइ णरिंदा घाउन्बाई य तिण्णि एयाई। लोए पुण सुपसिद्धं घाउन्बाई इमे सन्बे॥

जो कुणइ जोय-जुर्ति किरियावाई तु सो भवे पुरिसो। जो उण बंधइ णिउणो रसं पि सो भण्णइ णरिंदो॥ जो गेण्हिजण धाउं खेलाक्षो धमइ खार-जुत्तीए। सो किर भण्णइ पयढं धाउम्बाई जणे सयले॥ किरिया बहु वियप्पा णिब्बीया होइ पाय-वीया य। मञ्ज-किरिया य पयडा पाक्षो तह होइ उक्करिसो॥ सा हेम-तार-भिण्णा दुविहा मह होइ सा बि दुवियप्पा। कट्ट-किरिया य पठमा दुइया सरसा अवे किरिया॥

1 > P पळालियाओ मूसाओ, J णिसेट्रथोअ-, P णिसेतेण, J adds य before णियन्छियं, P विज्ञपुंज. 2 > P सञ्चपहारिसवस्ह्रस्तरोमंच, J वस्सलंत, P कुभणियं for भणिउं. 3 > P हेमन्ति. 4 > J तुम्मे for तुम्हे, P om. सद्धाभिसंकिणो, J om.
सत्त. 6 > P adds हुनु after साह्मु, J देवयं for देवमुयं, P om. कुमारेण भणियं। 'एत्थ etc. to अम्हे चहु' ति !, J अधिकअः
देवतो. 9 > J चहुति. 10 > J वेओ for वेगो. 11 > J सणियं for स्वणीयं, P पसरिय. 12 > P om. य before
वितिउं, P कण्ण for कत्थ, P कत्थ वि जुवइ. 13 > J किण्ण P किण्णु एत ति, J चित्रयंतीय, P तह for तओ, J सहरिसाय.
14 > P जह कहणीयं ण होति ता, P किमेत्थ for कि तमित्थ. 15 > J सयल्या, J म्याउच्यातिय. 16 > P दिच्य for देव, J
एतं, P om. एवं. 17 > JP पत्तष्ट्वा य वि. 18 > P य for एयं, J तीअ, P om. णिथ फलं, J वातो for वादो, P केवलो णिथ
फलं । कुमारेण. 19 > J मण for भणह. 20 > P मूल्चूला, P अवि हवेजः 21 > J तीय, P धाउच्याहणा, J णीर्तथयं, P
परिभमंता. 22 > P जे स परिवज्जिया, J तण्हाभिभृता लढा मित्तवयेण परा, JP यदेव for अदेव, P सिन्न for ग्रंत. 23 >
अलसित्त । अवि य. 24 > P जे पुरिसा णतिरदा, P रक्वच्छोर, P तिक्खं for मित्रखं. 25 > P om. उच्छाहिणो बंभयारिणो J
जितिदिया, J om. अलोलुया, J अणुद्धा, P दाणवणवसिसिणो, J वच्छलो. 26 > J मंतवातेमु. 27 > P गुण for गुरु, P महिमाणतप्परा, P om. सत्त, J हेममये. 29 > JP किरियावाति, P णरिंदो, J धाउच्याआ P धाउच्याती, P धाउच्याती, P धाउच्याओ
हमो सक्वो. 30 > J किरियावाती, P उ for तु, P रसं मि सो. 31 > J खेतातो, J धातुच्याती P धाउच्याती, P स्वलो. 32 >
P होति, J पादवीआ य, J पातो तह. 33 > P होति सा वियप्पा अद्धितिया पदमा, J दुतिया.

12

18

- तह वाव-णिसंगेहिं दृश्वेणेक्कण दृष्य-जोएहिं। तह धाउ-मूल-किरिया कीरइ जीवेहिँ अण्णा वि ॥ एवं बहु बियप्पा किरिया सत्थेयु सुंदरि पिसदा । ते सारोदाहरणे वाहिप्पंते णिसामेहि ॥ णागं गंधं सुच्चं घोसं तह तार-हेम-तिक्खाई । सीस-तउ-तंब-कंसं रूप्प-सुवण्णाईँ कोई च ॥
- । जानं गंधं सुष्यं घास तह तार-हम-तिक्खाई । सीस-तउ-तब-कस रूप-सुवण्जाई काह च ॥ आरं तहा पसिद्धं सूयय-कुणडी य तालयं चेय । जाइणि-ममराईयं एसा भासा जरिंदाणं ॥ एसो भाउन्दाभो सुंदरि बोच्छामि संपयं एयं । सयलं जरिंद-वायं भहना को भाजिउं तरह ॥
- 6 § ३१४) ताव य पहु-पडह-पडिरव-संखुद्ध-विउद्ध-वण-सावय-सहस्स-पडिरवुच्छलंत-बहल-हलबोल-हलहलाऊरमाण- 6 दस-दिसं पहुर्य पाहाउय-मंगल-तूरं। ताव य णिवडंति तारया, गलियप्पभो णिमाणाहो, ऊसारिजंति दिसि-मुहाहं, वड्वए गयणयलं, पणस्सए तिमिरं, भरुणारुण। पुन्व-दिसा, पलवंति वण-कुक्कुडा, पलायंति रिच्छा, पिबसंति गुहासु महंदा, गुविल- मिल्यंति वग्वा, करयरेति सउणया, मृहजंति घूया, करयरंति रिट्ठा। दिणयर-णरवर-कर-णियर-बिलुप्पणा मीय व्य झीण- विमणा पहंच-कडंबिणो ति। एत्यंतरिमा पढियं वंदिणा। अवि य।

णासेंतो तिमिरयं पि विद्यायइ सिल-बिंबयं । विमलंतो दिसि-मुहाईँ अंधीकरेइ घूयएँ ॥ विद्वहेंतो संगमाइं मेलेंतो चक्कवायए । ओलगाइ भ्रयणिम दिणयर-कर-पब्भारभो ॥ इय एरिसे प्रभाए णिइं मोत्तूण णाह दहयं व । कीरंतु भवक्खेयं गुरु-देवय-पणइ-कजाई ॥ इमं च पहियं णिसामिजण कुमारेण भणियं ।

- 15 'सुंदरि एस प्रभाया रयणी मंपर्ये गुरु-देव-बंधु-कजाइं। कीरंति हमाईँ वणे अच्छउ पासत्य-उछावो ॥' 15 अणमाणा णिम्मछ-जल-विमल्डिय-वयण-कमला पविद्वा देवहरयं। 'णमो जिणाणं' ति भणमाणा पणिमया भगवंताणं कमल- कोमलेसु चलण-जुवलेसु। तथो पुण भणिउमादत्ता।
- 18 सुप्रभातं जिनेन्द्राणां धर्मबोधिबिधायिनाम् । सुप्रभातं च सिद्धानां कर्मोधघनघातिनाम् ॥ सुप्रभातं गुरूणां तु धर्मन्यास्याविधायिनाम् । सुप्रभातं गुरूलां जैनसूत्रप्रदर्शिनाम् ॥ सुप्रभातं तु सर्वेषां साधूनां साधुसंमतम् । सुप्रभातं गुनस्तेषां येषां हृदि जिनोत्तमाः ॥
- 21 एवं च थुणिऊण कयं कायव्यं । ताव य सजल-जलय-गंभीर-पीर-पडिसद्-संका-विद्याण-सरोयर-रायहंस-कुल-कलयल-मुहला ४1 अप्पालिया प्रयाणय-डका । तेण य सदेण जय-जयासद-मुहलो विबुद्धो स्वय-खंधायार-परियणो सामगिगडं प्रयत्तो सब्बमंडोबक्खराई । किं च कीरिउं प्रयत्तो अवि य किन्छिजंति गईदे, प्रक्षाणिजंति तुरंगमे, भारिजंति करहे,
- 24 भरिजंति बहुले, जुप्पंति रहवरे, जोइजंति सयहे, उद्घाविजंति मारिए, संभाविजंति जंपाणिए, संभारिजंति कम्मयरए, 24 संजिमजंति भंडयरे, संविक्षिजंति पडउडीओ, परिहिजंति समायोगे, घेष्पंति व सर-मराहण-झस-चक्क-कोंतासि-णिवहे पक्क-पाइक-णिवहेणं ति ।
- 27 उद्देसु वच्च तूरसु गेण्हसु परिसक्क तह पयद्दाहि। उच्छलिए बहल-बोले गोसगो तं बलं बलियं।। 927 कुवलयमाला वि समारूढा वाहर्यं करिणि। कुमारो वि विविद-तुरय-खर-खुरग्गुद्दारिय-मिह्यलुच्छलंत-स्य-णियर-पूरमाण-दस-दिमामुह-णिरुङ्-दिणयर-कर-पसर-पमिरयंधयार-दुद्दिण-संकास-हिरस-तंडविय-सिहंडि-कलाव-रेहिरं वर्णं खणंतो गंतुं 30 पयत्तो। अणवरय-पयाणपृहिं संपत्तो अत्तणो विसय-संधि। ताव य मिहंदिण पेसिओ सिरि-दढवस्मराद्दणो बङ्गावओ 30 जहा कुमारो संपत्तो ति। तं च मोउं राया वि सहरिस-बस-समुच्छलंत-रोमंच-कंचुओ णीहरिओ सपरियणो संमुहं गंतुं पयत्तो। पहाइओ कुमारस्स बद्धावओ जहा महाराया संपत्तो ति।

12

15

33

कमलेण दिणयरो इच बहवा कुमुण्ण चंदिमा-णाहो। सिहिणा घणो ज्व अह कोइलेण चूओ व्व महुमासे॥
तं च दहूण सरहस-पसारिय-दीह-बाहु-फलिहेण बालिंगिको कुमारो राहणा। हिययब्भंतर-घर-भरिउव्वरंत-पहिरस-बस6 णीहरंत-बाहुप्पील-लोल-लोल-लोपण दोण्णि वि जाया। पणामिको य पाण्सु महाराया। माया वि चिर-विरह-दुब्बलंगी वि दिहा कुमारेण। तीए सिणेह-णिब्भरं अवगृहो। रोइलं च पयत्ता, संठाविया य परियणेण। दिण्णं णयण-वयण-घोषणं गंधोद्यं उविषद्वा तिम्म चेय ठाणे। कुमारो वि गहिको उच्छंगे देवीए, चुंबिओ उत्तिमंगे, भणिको य 'पुत्त, दढ-किण। हियओ सि तुमं। अम्हे उण पुत्त-भंद-णेह-णिब्भर-पसरमाण-विरह-जालावली-वृमिया मयं पिव अत्ताणं मण्णामो। 9
ता जीवेसु चिरं, अहबहुयं अम्ह इमं जं जियंतो दिहो सि' सि। भणियं च राहणा। पुत्त,

तह्या अम्हाण तुमं देव्वेण हभो तुरंग-रूबेण। कत्थ गओ कत्थ ठिओ कह जुको तं तुरंगाओ ॥
कह गमिओ ते कालो कत्थ व परिहिंदिओ अणाहो व्य । कह व मिण-पूम-वण्णो कृत्थ व सो पूसओ दिहो ॥
कह व तुमं संपत्तो वेलाउलिम कहं ममुहस्स । वच्छेण वच्छ इमिणा कह व महिंदेण संपत्तो ॥
कह व तप परिणीयं कह णाओ विजयसेण-णरवहणा । किं तत्थ ठिया तुब्मे वेण व कजेण कालमिणं ॥
कह आगओ कह गओ कह वा दुक्खाईँ पुत्त पत्ताई । साहिज्य मह एयं जेणजं णिख्युईं होइ ॥

एवं च पुच्छिक्षो समाणो चलणे पणिसऊण साहिउं पयत्तो । साहियं च सयलं बुत्तंतं संखेवेणं ति । ताव व । उज्जमह धम्म-कज्ञे मा बज्ज्ञह णेह-णियल-पासेहिं । लेहो ति णाम बढ्ढं भणियं मज्ज्ञण्ड-उंढाए ॥

18 तओ अहो मज्झण्हो जाओ त्ति कय-मज्जण-भोयणा संबुत्ता । पुणो सुद्दासणस्या जाया, बिबिद्द-देस-कला-कलाव-कहासु 18 विरं दिया । गणियं च गणपुहिं कुमार-गह-दिण-लग्ग-बेला-प्रयेसस्स समयं जुवरायाभिसेयस्म य । तओ हरिस-तोस-णिदभरेहि य समाहत्ताइ य बद्धावणयाई । धवल-ध्रयवडाहोव-मंदिया कीरण अभोजझा पुरवरी । सजीकयं सयलं 21 उवगरणं । बोलीणो य सो दियहो ति । ताव य ।

किं अच्छह वीसःथा हुकह कालो ति कुणह कायब्वं। उय जाम-संख-सदो कुविय-कवंतस्स हुंकारो ॥ तं च मोऊण समुद्रिया सब्वे धम्म-कजाइं काउं समाहत्ता। पाश्रोसियवयं अन्थाणि-मंडलं दाऊण पसुत्तो कुमारो। णिसा-21 विरामे य पटियं बंदिणा। अवि य।

पडणस्मि मा विसूरह मा गव्वं वहह उग्गमे पुरिसा । इय साहेंतो व्व रवी मध्यमिओ उग्गक्षो पुण्टि ॥ इमं च सोऊण समुद्विया सथल-महारायप्पमुहा णरिंद्-वंदा । तभो कय-कायन्त्राणं च वर्चात दिवहा ।

१६०६) पुणो समागओ कुमारस्य णयर-पवेस-दियहो । अक्षोज्ज्ञा-पुरवरीण घोत्यविवं च राहणा जहा कीरड 27 णयरीए सक्कारो ति । तओ कि च कीरिडं समाहत्तं । अवि य सोहिजंति रच्छा-मुहाइं, अविण्जिति कयार-संकरे, सिखंति गंधोदणण रायवहे, बर्ज्यात वंदणमालाओ, विरद्दजंति कणय-तोरणे, भूसिजंति धवलहरे, मंडिजंति वार-मूले, चित्ति30 जंति राय-सभाओ, पृह्दजंति चच्चरे, समाहप्पंति पेच्छणण्, पत्थरिजंति सिंघवडण्, विश्यारिजंति चंदोयवे, विहाडिजंति 30 पिडओ, उिभजंति पट-पडायाओ, लंबिजंति कडि-सुत्तण्, पयिडिजंति महारयणे, विविष्णपंति मुत्ताहले, कीरंति कुसुमदामोकले, हलहलायद्द कुमार-दंसणुसव-पत्रसाणुकंट-णिब्भरो णायर-लोओ ति । अवि य ।

मणि-रयण-भूसियंगी पिययम-दहन्व-पसरिउकंठा । वासय-सजा न्व पुरी अच्छइ कुमरं पडिच्छंनी ॥

<sup>1 &</sup>gt; P om वस, प्र जुअलो, P adds य after जुमलो. 2 > P सायमउगांत, P परिफंस for परिमास, प्र जुअलो. 3 > प्र येथ before संपत्तो. 4 > P दिव for इव, P घणा व्व, P सूउ for चूओ. 5 > प्र सहरिस पसरिअ, प्र विर्व for घर. 6 > P बाहुलील, P om. माया, प्र पिरहिर for चिरिपरह. 7 > P णिक्मंतरं अवऊडो ।, J om. व, P संद्वाविया, P वयणे. 8 > प्र पंधीअयं, P उविदेष्ठो, P च्छणो for ठाणे, P om. दह. 9 > P चम for मंड, J दुसिया. 10 > P जीमम, P om. इमं. 11 > प्र अम्हण, J ए for हओ, P राओ for गओ, P हिओ, J कर्य चुक्को, P तह for तं. 12 > प्र कह व गिमडों. 1 4 > P कह वि तए, व and व्व ।. 13 > प्र वेजाजलिम कि समुद्दस्त, P वेलाउलं कह, P मन्दां for वच्छ, P कह वि मिहें. 14 > P कह वि तए, J om. णाओ, P हिया. 15 > P om. कह गओ, J मए एअं. 16 > P चलणेसु पयत्तो, P संसंखेवेणं. 17 > P णेहणेयल, P टंहं for डहूं. 18 > प्र असमीयणमञ्जणा P क्यमञ्ज्ञणहभोयणा. 19 > J om. च and adds गणिय on the margin, P adds प्रवेला after वेजा, J जुगराया P जुवरायाहिसयग्र य ।, J om. य, rather [ कुमारस्स गहदिणलग्गवेलासमयं पवेसस्स जुवरायाभिसेयस्त य ]. 20 > P adds घवणयाहं after वद्धावणयाहं, J अयोज्ञा. 22 > P दुक्रयक्तालो, P उ for ति, P च उ for उय. 23 > P धम्मे for धम्म, J पाउसिअवयं अत्थाणि P पाओसिअं च अत्थाणि. 24 > P om. च before पिट्ट 25 > P वहह मगव्वं च मंगव्वं उग्गसे पुरिसे. 26 > P समुहिता सयले महारायपमुहा णिरह्वदा ।, J om. च. 28 > P om. रच्छामुहाइं etc. to भूसिजति. 29 > P वरमूले, J P चितिज्ञंति गयः. 30 > J सिंगवहए, P repeats सिंभवहए विश्वारिजति, J विर्वारिजिति, P चंदावे, J विद्वाहिजति पहुग्डाओ, P कटसुत्तए. 32 > J दामोजले, P हलहलाह, P दंसण्यूसव, J पसरमाणुकंठ P पसरसाणुकंठो, P लोय ति.

27

30

33

1 एत्थंतरिम कुमारो वि सह राहणा समारूडो जयकुंजरं पविसिउं समारुतो मयोज्ञा-पुरवरीए। ताव य पूरिजंति संखाई 1 जयजवाचियं बंदिय-जगेणं। पविसेतं य कुमारे सब्बो य णयर-णायिश्यायणो कोडव-रसाजरमाण-हिमको पेष्किउं 3 समारुतो। कमेण य वोलीणो कुमारो रायमग्गं, संपत्तो रायदारं। वोलीणे य कुमारे किं भणिउं समारुतो णायर-जणो। 3 अवि य।

धम्मं करेह तुरियं जङ्ग कजं एरिसीऍ रिद्धीए । मा हीरह चिंताए ण होइ एयं अउन्णाण ॥ <sup>6</sup> कुमारो वि रायउछे पेच्छइ परियणं । केरिसं । मवि य ।

रजाभिसेय-मंगल-समृह-करणेक्क-बावड-करगां । हियउमाय-हलदृखयं बियरंतं परियणं पुरक्षो ॥

§ ३१७) पिषट्टो य अत्थाण-मंडवं कुमारो, णिसण्णो य णाणा-मणि-किरणुल्लसंत-बद्ध-सुरचाव-विक्रममे कणय
गिमहामइंदासणे। णिसण्णस्स व मंगल-पुष्वयं जवजवा-सह-पूरमाण-मिहयलं उक्सिक्ताहं महाराय-प्रमुहेहिं महासामंतेहिं १

णाणा-मणि-विचित्ताहं कणय-पउम-प्पिहाणाहं कोमल-किसलय-सणाहाइं कंचण-मणि-रयण-कलस-संघायाहं । तेहिं

जय-जयासह-णिक्मरं अहिसिक्तो कुमारो जोयरजामिसेयम्मि, जोक्कारिओ य महाराय-दववम्मप्पमुहेहिं। णिसण्णा सब्वे

पिहासणस्त पुरओ। भणियं च महाराइणा। 'पुत्त कुमार, पुण्णमंतो अहयं जस्स तुमं पुत्तो। इमाइं च चिर-चितियाहं 12

मणोरहाईं णवरं अज्ञ संपुण्णाई। ता अज्ञप्युहं धण-धण्ण-रयय-मोत्तिय-मणि-रयण-जाण-वाहण-पवहण-सेड-कृब्ब-णयर
महाणयर-गाम-गय-तुरय-णरवर-रह-सय-सहस्सुदामं तुन्हा दे रज्ञभरं दिण्णं। अहं पुण धम्माधम्म-णिह्वणत्यं कं पि

15 कालंतरं अध्विज्ञण पच्छा कायव्यं काहामो' ति। कुमारो वि एवं भणिओ सविणयं उद्विज्ञण णिविक्षो राहणो 15

चल्लण-जुयले 'महापसाओ' ति भणिय, 'जं च महाराओ आणवेइ तं अवस्तं मण् कायव्वं' ति। दंसिया कुवल्यमाला

गुरुयणस्स । कओ पणामो। अभिणंदिया तेहिं। एवं च अवरोप्पर-वयण-कमलावलोयणा-सिणेह-पहरिस-णिक्सराणं

18 वच्च कालो, वोलेंति दियहा। अण्णिम्म दिणे राहणा भणियं। 'पुत्त कुमार, णिसुणेसु।

जं किंनि एत्थ लोए सुद्दं व असुद्दं व कस्सइ णरस्स । तं अप्पण श्विय कयं सुद्दमसुद्दं वा पुराकम्मं ॥ मा हो जुरह पुरिसा असंपद्धतेसु विद्वव-सारेसु । जं ण कयं पढमं निय कतो तं वास-लक्सेहिं॥

21 ता जह सुद्देण कर्ज हह जम्मे कुणह आयरं धम्मे । कारण-रहियं कर्ज ण हो इ जम्मे वि लोगिमा ॥ 21 तभो कुमार, इमं णाऊण धम्मे आयरो कायरवो । कालो य एस ममं धम्मस्स, ता तं चेय करिस्सं' ति । कुमारेण भणियं । 'ताय, जं तए समाणतं तं सन्वं तहा, सुंदरो य एस धम्म-कम्म-करण-णिच्छन्नो, एकं पुण विण्णवेमि 'सो धम्मो जस्य 24 सफरू-किलेसो हवह' ति । राहणा भणियं । 'कुमार, बहुए धम्मा, ताणं तो जो चेय एको समादत्तो सो चेय सुंदरो' ति । 24

§ ३१८) कुमारेण भणियं 'ताय, मा एवं भाणवेह, ण सब्वो धम्मो समो होइ'। तेण भणियं 'कुमार, णणु सब्वो धम्मो समो चेय'। तेण भणियं 'देव, विण्णवेमि। अवि य।

27 किं पुद्देष्ट्रं गईदा होति समा गयवरेहिँ अवरेहिं। अहव तुरया तुरंगेहिँ पञ्चया पञ्चय-वरेहिं॥ किं पुरिसा पुरिसेहिं अहवा तियसा हवंति तियसेहिं। किं धम्मेहिँ वि धम्मा सरिसा हु हवंति लोयिमा॥ जह एयाण विसेसो अध्य महंतो जगेण उवलङ्गो। तह धम्माण विसेमो अह केण वि द्व उवलङ्गो॥' 30 णरिंदेण भणियं।

'जह अस्य कोइ धम्मो वरयरको एत्थ सञ्ज-धम्माणं । ता कीस सब्द-लोओ एक्कस्मि ण लगाए एसो ॥' कुमारेण भणियं ।

अर्जह एको णरणाहो सन्व-जणेहिं पि सेविओ होजा। अम्मो वि होजा एको सन्वेहि मि सेविओ लोए ॥ पेच्छंता णरवसहं सेवंते गाम-सामियं के ति । संति परमत्थ-रहिया अण्णाण-अयाउरा पुरिसा ॥ एवं एए मूढा पुरको संते वि अम्म-सारम्मि । तं काउं असमत्था महत्र विवेगो ण ताण इसो ॥

1 > P एरथंतरे जुमारो, P अउज्ज्ञा, P तूराई for संवाई. 2 > J इंदिअणेण, J रहसाकरमाण, P कम्मीण 3 > P om. य, P रायमग्गो, P om. संपत्ती रायदारं, P वोलिणो कुमारे, P अणियं, P णयरज्ञणो. 5 > P जयक्रस्यं, J एरिसीय. 7 > J हिअयुग्गय-, P हिथउग्गमहरूहर्थं विर्यंतं. 8 > P om. य after पविद्वो. 9 > P महामाहिंदासणे, J -प्यमुदेहिं. 10 > P पउमप्पहाणाई कोमले किस्यरू. 11 > P अतिसित्तो, J जोअरज्ञां P जुयरज्ञां, P जोकारिओ, J om. य, P य मेहराय-, J P दहभम, J adds य before सन्वे. 12 > P om. ज. 13 > P अज्ज पुनाई, J अज्ञप्युमं P अज्ञप्ताई, J रयतमुत्तिय, P रयण for रयय, P ण्यरा. 14 > P om. ण्यत्र, J सहस्मुह्मं, J om. दे, P रज्ज्वरं दिन्तं ।. 15 > P om. सि. 16 > J P भणियं, P महाराहणो आणवेह, P अवस्स. 17 > J गुरुअस्स, J अहिणंदिआ, P अवसंप्यरचरोप्यरचयण- 18 > J दिअहे for सिण. 19 > P होइ for एत्य. 20 > P adds एवं च before मा हो जूरह, J असंपुर्वतेम, J जण्ण for जं ण, J पहमं सिअ. 21 > P सुद्देहि, J अह for इह, P adds जुण before कुणह, P रज्जं for क्जं, J लोजिमम. 22 > P adds घ before एस. 23 > J यम्मकारणणिच्छओ, J कर्य for जस्थ. 24 > P सफ्तं, P om. ताणं, J om. तो. 25 > P om. ण सन्वो. 27 > P पुहतीए, P समागयावरिहें, P कुरया for तुरया, P om. पन्त्रया पन्त्रया पन्त्रया प्रमा हि मि धम्मा. 29 > P एयाविसेसों 31 > P ल for ण. 33 > P -जणिह, P होज for होज्ज, P repeats सन्वेहिं. 34 > P णर्त्वसहें, J णाम for गाम, P भयाउयाउराः 35 > P मूहारों.

9

15

33

ो तेण भणियं 'कुमार, कहं पुल धम्मस्स वरावरत्तनं रूक्तिजाइ'ति । कुमारेण भणियं 'देव, फलेण'। णरवङ्णा भणियं । 'कुमार,

उच्चन्स-गुमाण-चडक्कपरस को एत्य वावडो होइ। किं उवमाण बहुवा वि बागमो फरू-उवेक्साए ॥ पश्चन्सं धम्म-फर्छ व व दीसङ् जेण होइ पर-छोए। पश्चन्सं जत्य ण वा तत्व कहं होइ बजुमाण ॥ उवमाण तृरे चिय बहुवा किं अनह बालम-पमाणं। धम्मागमा सम चिय सफरा सब्वे वि छोगम्मि ॥

ता कत्थ मणं कुणिमो कत्थ व सफलो ति होहिइ किलेसी । कत्थ व मोक्सं सोक्सं इय घोलइ मज्झ हिययं ति ॥ कुमारेण भणियं 'वाव देव को उवाको' । शहणा भणियं 'एक्से परं उवाको ।

पुच्छिजाउ को वि षरी पंडिय-पिटओ जयस्मि सविषड्ढो । को एत्थ धन्म-सारो जत्थम्हे भागरं करिमो ॥ 9 कुमारेण भणियं । 'देव,

को एत्थ कि वियाणह सह जाणह राय-दोस-वस-सृढो । अण्णह परसत्थ-गई अण्णह पुरिसो वियप्पेह ॥ ईसाऍ सच्छरेणं सपक्सराएण पेडियप्याणो । सिख्यं पि भणंति गरा धम्साधम्मं ण पेच्छंति ॥

12 § ३१९) जरवरेण भणियं 'एबं ववस्थिए हुमामे तत्त-परिणामे को उण उवाओ भविस्सइ' ति । कुमारेण 12 भणियं 'देव.

पुक्को परं उवाओ मह हियप कुरह जिल्ल-संजिहिको । परमत्यो तेण हमो जजह धम्मस्स प्रश्नक्तं ॥

इक्सागु-वंस-पभवा णर-वसमा के बणंत-संखिल्ला । णिम्बाणमणुष्पत्ता इद्द धरमं कं पि काउण ॥ आराहिउए देविं मंगल-पुष्वं तथेण विष्णप्ण । पुष्छिज्ञड कुल-भन्मो को अन्द परंपरायाओ ॥ एवं कयरिम जं चित्र तीए कुलदेववाएँ शाइहं । सो चेय अन्द धन्मो बहुणा कि एत्थ भणिएण ॥

18 इमं पडिवण्णं राइणा भणियं च। 'साहु कुमार, सुंदरं तए संख्तं, ता णिव्वियारं इमं चेय कावव्यं' ति भणमाणो 18 समुद्धिको राया, कायव्यं काउमादत्तो । तको भण्णाम्म दियहे असेसाए गंध-कुसुम-बल्लि-पईव-सामग्गीए पविद्वो देवहर्यं राया । तत्थ य जहारुहं पृष्ठजण देवे देवीको य पुणो थुणिजण समादत्तो । अवि य ।

21 जय विजय जयंति जए जयाहि अवराहए जय कुमारि। जय अभे अंबाले बाले जय तं पिए लच्छी॥ 21 इक्लागु-णरवराणं को कुल-भ्रम्मो पुराण-पुरिसाण। साहिज्यउ मज्म इमं बहुवा बज्ज्ञा तुमं चेय ॥ इमं च भणिकण णरवई णिसक्यो कुस-सत्थरे, ठिओ एक्समहोरत्तं। दुइय-राईए य मज्ज्ञिम-जामे उट्टाइया 24 आगामयले वाया।

भो भो णरवर-वसभा जह कम्रे तुम्ह धम्म-सारेण। ता गेण्हसु कुरू-धम्मं इक्सागूणं इसं पुष्तं ॥ इसं च भणंतीए समस्पियं कणय-सिखायकं णरिंदस्स कुरूसिरीए। तं च पाविकण विदःह्रो रावा जाव पुरक्षो पेच्छह् 27 कणय-सिखायकं। तं च केरिसं। अवि य।

लिउन्बेल्लिर-मत्ता-बण्णय-पहंत-पत्तिया-णिवहं । बंभी-लिबीऍ लिहियं मरगय-लय-पूरियं पुरनो ॥ तं च दह्ण हरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंबेण सहाविको कुमारो भणिको य । 'पुत्त कुमार, एसो दिण्णो कुलदेवबाए अम्हाण 30 कुलधम्मो, ता णिरूवेउं वाएसु इमं' ति । कुमारेण वि 'जहाणवेसि' ति भणमाणेण धूव-बलि-कुसुमक्कणं काऊण सविणयं 80 भत्तीए वाइउं पयसं ।

§ ३२० ) किं च तत्थ लिहिमं। अवि य।

83 दंसण-विसुद्धि-नाणस्स संपद्मा चरण-धारणं चेय । मोक्सस्स साध्याई सयळ-सुहाणं च मूलाई ॥ जत्य ण हम्मइ जीवो संतुट्टो नियय-जोणि-वासेण । ण य अलियं मंतिज्ञइ जियाण पीडायरं हियए ॥

1 > P कह पण धम्मवरावरवरसणं, P om. ति. 3 > J पचक्खाउमाण पमाणचउक्क्यरसं, J om. वि. 4 > P om. य. 5 > P वि अणंति for कि अणह, P सफलो, J लोअम्मि. 6 > P होहिति, P हियएंति. 7 > J तह वि for ताब, J पर for परं. 8 > P पुन्छिज्जह, J कोह णरो, P सविअहो. 10 > J परमत्था-, P जाती. 11 > J पंडिअप्पाणा. 12 > P णरवहणा for णरवरण, P एवं विश्वप, P परिणामो, J को उण. 14 > P एको महिहरपक्षओ यप फुरह, J सण्णिहिओ P सिक्षित्रों. 15 > P प्रभावा णरवसहा, J कि अणंत- for केवणंत, P संखेज्जा for संखिला, P धम्मं कि पि. 18 > P om. च, P om. चेव. 19 > J om. गंब, J .पाईव P प्रतीव. 20 > P om. य after तत्थ, P om. पुणो अणिकण etc. to को कुलधम्मो. 21 > J जए जायाहि अवराईए. 22 > P बज्झं for बज्झा, P च for चेय. 23 > P om. हमं च, P om. णरवई, P णिवण्णा for णिसण्णो, P adds प्रती before कुस, P द्विओ, J दुहज य राईए मिजिझमजामे उद्घादया. 25 > J चसहा, P कज, J कुलधम्मो, P इक्लामकुलाइयं पुठ्वं 26 > J अणंतीय, P om. पुरको. 27 > P om. तं च केरिसं. 28 > P मचावण्णपयदंतिपत्तिया-, J वंभीलिवाए, P पूरिउ for पूरियं. 29 > P इरिसवयुच्छलंत-, P कुलदेवता अम्हाण. 30 > P णिह्तेह, P वापसुद्ध हमं ति । कुमारो वि, P अणमाणो, J कुसुममचणं. 31 > P पयत्ती । 32 > P लिहितं. 33 > P - विसुद्ध-, P साहणाई सथणसुहाणं. 34 > P ण हमह, P पीडाकरं.

| 1     | ण य घेप्पई भदिण्णं सरिसं जीएण कस्सइ जणस्स । तृरेण जत्य महिला विजजह जलिय-जलणं व ॥               | 1  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | भत्थो जत्थ चहुजाह भणत्थ-मूलं जयम्मि सवलम्मि । ण य भुजाह राईए जियाण मा होजा विणिवाभो ॥          |    |
| 3     | तं णरवर गेण्ह तुमं धम्मं श्रष्ट होइ जत्थ बेरग्गो । परियाणसु पुहडू-जिए जलम्मि जीयं ति मण्णेसु ॥ | 3  |
|       | भणिलाणले सजीए पहिवज वणस्सई पि जीवं ति । लिक्सजाइ जत्य जिमो फरिसेंदिय-मेत्त-वावारो ॥            |    |
|       | भलस-किमिया दुईदी पिवीलियाई य होंति तेईदी । ममराई चर्डारेदी मण्णसु सेसा य पंचेंदी ॥             |    |
| 6     | णर-पसु-देव-दहने सब्वे मण्णेसु बंधवे मासि । सब्वे वि मए सरिसा सुद्दं च इच्छंति सब्बे वि ॥       | 6  |
|       | णासंति दुक्ल-भीरू दुक्लाविजाति सत्थ-पउरेहिं । सन्वाण होइ दुक्लं दुब्वयण-विसेण हिययम्मि ॥       |    |
|       | सन्वाण आसि मित्तं अहयं सञ्वाण बंधवो आसि । सन्वे वि बंधवा मे सन्वे वि हवंति मित्ताई ॥           |    |
| 9     | इय एवं परमत्थे कह पहरिजाउ जियस्स देहम्मि । अत्ताण-णिव्विसेसे मुढा पहरंति जीयम्मि ॥             | 9  |
|       | जं जं पेच्छिस जीयं संसारे दुक्ल-सोय-भय-कलियं। तं तं मण्णसु णरवर शासि शहं एरिसो चेय ॥           |    |
|       | जं जं जयम्मि जीवं पेच्छसि सिरि-विहव-मय-मउम्मतं । तं तं मण्णसु णरवर एरिसओ आसि अहयं पि ॥         |    |
| 12    | जीएसु कुणसु मेसिं गुणवंते कुणसु सायरं भीर । कुणसु दयं दीण-मणे कुणसु उवेक्खं च गव्वियए ॥        | 12 |
|       | असमंजसेसु कायं वायमसङ्भेसु रंभ वयणेसु । रंभसु मणं अयजे पसरंतं सञ्व-दृश्वेसु ॥                  |    |
|       | काएण कुणह किरियं पढसु य वायाए धम्म-सत्थाहं । भावेसु भावणांनी भावेण य भाव-संजुत्तो ॥            |    |
| 15    | कुणसु तवं सुविसुद्धो इंदिय-सत्तुं णिरुंभ भय-रहिओ । कोवम्मि कुणह खंतिं असुई चिंतेसु कामम्मि ॥   | 15 |
|       | माणिस्म होसु पणको माया-ठाणिस्म अजनं कुणसु । लोहं च अलोहेणं जिण मोहं णाण-पहराहिं ॥              |    |
|       | अच्छस् संजम-जिसको सीलं कह सेव णिम्मलं लोए। मा बीरियं णिगृहसु कुण कायच्यं जयं भणियं॥            |    |
| 18    | मा कुणसु पाग-किरियं भिक्सं भमिजण सुंजसु विहीए। मा भच्छसु णिषितो सज्झाए होसु विश्वत्तो ॥        | 18 |
|       | णिउन्नीण-पाव-पंको भवगय-मोहो पणट्ट-मिच्छत्तो । छोयाछोय-पयासो समुग्गभो जस्स णाण-रवी ॥            |    |
|       | संभिष्णं सो पेष्छइ लोयमकोयं च सम्बन्धो सन्वं। तं णित्य जं ण पासह भूतं भव्वं भवित्सं च ॥        |    |
| 21 सं | ो य भगवं कि भण्णह ।                                                                            | 21 |
|       | तित्थयरो लोय-गुरू सब्वण्णू केवली जिणो अरहा । सुगओ सिद्धो बुद्धो पारगओ वीयरागो य ॥              |    |
|       | सो अप्पा परमप्पा सहमो य णिरंजणो य सो चेव । अव्वत्तो अच्छेजो अव्सेजा अक्लओ परमो ॥               |    |
| 24    | जं जं सो परमप्पा किंचि समाइसइ अमय-गीसंदं । तं तं पत्तिय णरवर तेण व जे दिक्किया पुरिसा ॥        | 24 |
|       | अलिबं अयाणमाणी भणह णरी भह व राग-दोसत्तो । कह सो भणेज अलिबं भय-मय-रागेहिँ जो रहिओ ॥             |    |
|       | तम्हा णरवर सन्वायरेण पडिवज सामियं देवं । जं किंचि तेण मणियं तं तं भावेण पडिवज ॥                |    |
| 27    | सुहमो सरीर-मेत्तो भणादिमं अक्त्वओ य भोत्तादी । णाण-किरियाहि मुख्द एरिस-रूवो जिहें अप्पा ॥      | 27 |
| -     | एसो णरवर धम्मो मोक्ख-फलो सन्व-सोक्ख-मूलं च । इक्खागू-पुरिसाणं एसो चिय होइ कुल-धम्मो ॥          | ~1 |
|       | जं जं एत्थ णिरुत्तं तं तं णरणाह जाण सारं ति । एएण विरहियं पुण जाण विहम्मं कुहम्मं च ॥          |    |
| 30    | एयं अवस्पर्णता पारवर पारवस्मि जीते घोरस्मि । एयं काउण पणी अवस्यय-सोक्साई पार्वति ॥             |    |

\$ २२१) एवं च पिटए इसिम्स धम्मे णरवहणा भिणयं। 'अहो अणुग्गिहीया अम्हे भयवईए कुरुदेवयाए। ता सुंदरो एस धम्मो, ण एथ संदहो। एयं पुण ण-याणिज्ञह केरिसा ते धम्म-पुरिसा जाण पुरिसो धम्मो' ति । कुमारेण 33 भिणयं 'देव, जे केह धम्मिय-पुरिसा दीसंति ताणं चेय दिक्सं घेतूण कीरए एस धम्मो' ति । राहणा भिणयं 'कुमार, मा 33

1 > P बेप्पड, P जियस्म for जणस्म, P जलग for जलिय. 2 > P वट for नइजाइ, P जलंमि for जयस्मि, P मुज्जित रातीए. 3 > P धंमं जह होइ, P प्रश्निक जद होइ, P प्रह जए for पुह्र जिए, J पीजं for जीयं. 4 > P गुजीए for सजीर, P जीयं पि 1, P फिरोसेहियमेक नानारों. 5 > P अलसा-, P दिहंदी for दुइंदी, J om. फिरीलियाय होति तेटंदी 1, P फिरीलियाती, P भमगती चउरेंदी, P पंजिदी. 6 > P अल्वे वि for सल्वे वि, P सा for सरिसा. 7 > P दुस्ताविक्जंति, P पहरेहिं, J विसेष for विसेण. 9 > P पहरिक्जर. 10 > P adds त after अहं. 11 > P जीवे for जीवं, J न्युमत्तं. 12 > P मित्तं for मेत्ति, J प्रणमंते, P कुणमु अवेवखं. 13 > P नायममत्तमु, J om. रुंभ, P मल्वेसु for मल्वरूल्वेसु. 14 > P भाणसु भायणाओं. 15 > P इंदियसेत्तुं, J णिसुंभ P णेरुंभ, P खंती असुर्ति, P देहीम for कामस्मि. 16 > P मार्यमि for माणस्मि. 18 > P पाव for पाग, P णिव्वित्रो for णिश्चितो, P आउत्तो for विस्वतो. 19 > P णिक्झाण, P लोगालोग. 20 > P पेक्क लोगमलोगं, J सल्बतो, P पेच्छं for सन्वं, J जण्ण पासित भोत्तुं सल्वं, P भूतसन्वं. 22 > J सुगतो णिद्धो, J बीतरागो. 23 > J अप्पा नरमप्पा, J चेअ 1, J सल्वतो for अल्वतो, P अमेजजो, J अक्वरो परमो. 25 > J रागरिसत्तो, J असमय, P अयममरोगेहिं. 27 > P अणाइमं, J अल्यय मोत्तादी 1, J किरियादी, P adds सुन्ता before अप्पा. 28 > J om. च. 29 > J णिहित्तं for णिहत्तं. 31 > P स्ववतीर. 32 > P इमं for एयं, P एसो for एरिसो. 33 > P दिक्खा, J कीरउ, P om. मा.

| । एवं मण । णाणाविद्-िकंग-वेस-धारिणो धम्मपुरिसा परिवसंति पुदृई-तले । ते य सब्बे भणंति 'अम्हं च उ धम्मो     | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| सुंदरों,' अण्णो वि अण्ह 'अन्हं च उ धन्मों,' अण्णो वि 'अन्हं च उ' ति । एवं च ठिए कस्स सहहामो कस्स वा       |     |
| उण व' ति । कुमारेण भणिषं 'ताय, जइ एवं ता एको अध्य उवाको । जो कोइ पुहुईए धम्म-पुरिसो सो सब्बो पहहुएण       | 3   |
| भाघोसिजह जहा, राया धरमं पिंडवजह जं चेय सुंदरं, ता सब्वे धरम-पुरिसा प्रवक्तीहवंतु, साहेंतु य भप्पणो धरमाहं |     |
| जेण जं सुंदरं तं गेण्हह ति । पुणो देव, साहिए सयले धम्म-वित्यरे जो चेय एयस्स दिण्णस्स देवयाए वियारिजंतो    |     |
| 6 घडीहिइ, तिम खेय बायरं काऊण दिक्खं पढिवजीहामों ति । राहणा भणियं 'एवं जह परं पाविजह विसेसी दि । ता        | ß   |
| काणवेसु परिहारं जहा पारहियं सदावेसु । काण्साणंतरं च समाणत्तो परिहारो, संपत्तो पारहिको, समाइट्टी राहणा जहा | Ĭ   |
| इमिणा य अत्येण घोसेसु सय्व-णयर-चवरेसु परहयं' ति । तथो 'जहाणवेह' ति भणमाणो णिग्गको पाडहिको घोसिई           |     |
| 9 च पयत्तो । कत्य । अवि य ।                                                                               | 9   |
| सिंगाहय-गोउर-चबरेसु पंथेसु हट्ट-मग्गेसु । वर-मढ-देवडलेसुं भाराम-पवा-तलापुसुं ॥                            |     |
| किं च बोसिउं पयत्तो । भवि य ।                                                                             |     |
| 12 जो जं जाणह धरमं सो तं साहेड अज णरवहणो। जो तत्थ सुंदरयरो तं चिय राया पविज्ञहिह ॥                        |     |
| एवं च घोसेंतेण 'ढं ढं ढं ढं' ति अप्फालिया हका। किं च भणिडं प्यत्ता। अवि य ।                               | 12  |
| अप्फालिया वि ढका छजीव-णिकाय-रक्खणं धम्मो । जीय-द्या-दम-रहिशो ढं ढं ढं ते त वाहरह ॥                        |     |
| 15 तभी इमं च घोतिजांतं तिय-चडक-चवर-महापहेसु सोऊण सब्दे धम्म-पुरिया संभेता मिलिया णियएसु धम्म-विसेस-       | 15  |
| संघेसु अवरोप्परं च भणिटं पयत्ता । अवि य ।                                                                 |     |
| भो भो सहध्यमयरा वचह साहेह राष्ट्रणो धम्मं। धम्मिम पुहङ्णाहो पहिबुज्झङ् किं ण पज्जतं॥                      |     |
| 18 एवं च अवरोप्परं मंतिऊण जे जस्थ णिगाए ससिइंत-कुसला ते समुट्टिया धम्मिय-पुरिसा, संपत्ता रायमंदिरं। राया  | 10  |
| वि णिक्खंतो बाहिरोवत्थाण-मंडवं विद्वो सब्वेहिं जहाभिरूव-दंसणीयासीसा-पणाम-संभासणेहिं। णिन्विद्वा य णियण्स  | 10  |
| बासणेसु । भणिया य राइणा 'भो भो धिम्मय-पुरिसा, गहिमत्था तुम्हे अम्हाभिष्पायस्य । ता भणह कमेण अत्तणो        |     |
| as formalisation come finding it                                                                          | 21  |
| § ६२२ ) एवं च भिषया समाणा परिवाहीए साहिउं पचता । एक्केण भणियं । अवि य ।                                   |     |
| जीवो खण-भंगिलो अचेयणा तरुवरा जगमणियं । णिब्बाणं पि अभावो धम्मो अम्हाण णरणाह ॥                             |     |
| ्र राह्माम स्थितिर ।                                                                                      | 24  |
| जीवो भणाइ-णिहणो सर्वेयणा तरुवरा वि मह छिहिया। मोक्खो सासय-ठाणं भह दूरं बिहडण एयं ॥                        | 24  |
| भण्णेण भणियं।                                                                                             |     |
| 27 सन्द-गभो भह जीवो मुच्ह पयईए झाण-जोएहिं। पुहड्-जल-सोय-सुद्धो एस तिदंडीण धस्मवरो ॥                       | 27  |
| राहणा भणियं।                                                                                              | 27  |
| सम्ब-गमो जह अप्पा को झाणं कुणह तत्थ सोयं वा। पुहट्-जलाउ सजीवा ते मारेउं कहं सुद्धी ॥                      |     |
| 30 मण्णेण भणियं।                                                                                          |     |
| सम्ब-गओ इह अप्या ण कुणइ पयडीए बजाए शवरं । जोगब्भासा मुक्को इह चेय णिरंजणो होह ॥                           | 30  |
| राहणा चितियं।                                                                                             |     |
| 33 अप्या सरीर-मेस्तो णिय-कम्मे कुणह् बज्झए तेणं। सब्ब-गए कह जोको विवरीयं वदृष् एवं ॥                      | - 0 |
| भवणेण मणियं।                                                                                              | 33  |
| एको बिय परमप्पा मूए मूयस्मि वष्ट्र णिययं। णिवाणिव-विरहिको अणाह-णिहणो परो पुरिसो ॥                         |     |
| 36 राष्ट्रणा चितियं।                                                                                      | 9.0 |

<sup>1 )</sup> P अगह for अग, J विसेस for वेस, P पारिवसंति प्रहतीयले ।. 2 ) J om. धम्भो before अग्गो, P adds अगह before अम्ह, P सहहामि. 4 ) P वोसिब्बह for आयो , P adds तं गेण्डह for ता, J होतु for हवंतु, J यूष्णो 5 > P om. जं, P तस्स धम्मस्स for एयस्स. 6) मध्डीहिति Pण वाही ति, म दिनसं पवज्जीहामी, P राहण भणियं, मध्यं, मपाविज्ञ विसेसी. 7) P om. संवत्तो पाटहिओ. 8> प्रश्नमिणा for इमिणा, प्रणस्य for णयर, P पडिहर्थ, P जहाणबेहिर 10> P सिंघाडगोउरचन्नरे पत्येषु हट्टमयेषु । 11 > प्रवर्तः 12 > P धम्मे, P साहेइ, P ता for जो, J किय for चिय, J परिजित्ति P पिंडविजिति ति । 13 > P om. च, P om. ति, P भाणिउं 14 > P दक्षा जिणधम्मो सुंदरो त्ति लोगीम । अन्ने उण जे धम्मा ढं etc. 15 > P घोसिजांति तिय. P वश्वरेषु महा, P णिययधंमा 16 > J सामेसु for संवेसु, P भणियं, P om. अवि यः 17 > J णाहो पृडिवज्जइ किण्ण पब्बज्जं ॥ 18) P जस्य णिकाएसु सिसंति कुसला 19) P बाहिरअत्थाण-, उ दंसणीया । सीसा , अ पिविद्वाय णिआप्स, P णियण आसणेसु. 20 > उ क्मे for तुम्हे, Pom. ता. 21 > P हिथयाहिसइए धम्मं. 22 > Pom. च, P साहिओ. 23 > उ णेब्बाणं. 25 > P तबेयणा for सचेयणा, उ तहअरा, P मोक्खसासयं हुाणं. 26 > Jom. अण्णेण मणियं। सन्दर्गओ अहजीवो etc. ending with कह सुद्धी !!. 27 > P प्यहएज्झाण- 29 > P सोयव्दा. 30 > P om. अण्णेण भणियं (after कहं सुद्धी !!) सब्बगओ इह etc. ending with बहुए एवं !!. 33) J तं !! for एवं !!. 35) P पुरो for परो.

| <ol> <li>जह एको सिय अप्ता कह सुह-दुक्साई भिक्ल-स्वाई। एकेल दुक्सिएकं सब्बे ते दुक्सिया होंतु ॥</li> <li>अक्लेल भिन्दे।</li> </ol>                                                                                        | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| अध्यावारं विज्ञह पसुको मारिज्ञए य मंतेहिं । माई-चिइस्स सेहं गो-मेहो वा फुढो अन्मो ॥<br>राहणा चिंतियं ।                                                                                                                   | 3  |
| जं दिजाइ तं सारं जं पुण मारिजाए पसू गो वा । तमचम्मं मह लिहिषं देवीप पष्टण सर्व ॥<br>६ भण्णेण भणियं ।                                                                                                                     | 6  |
| काय-बिल-वह्स-देवो कीरह जलणिम खिष्पए अर्ग्ण । सुष्पीया होति सुरा ते तुट्टा देंति बन्मं तु ॥<br>राहणा चितियं ।<br>पक्षण जलणिम को णेच्छह् काय-बिलें जं पुण जलणिम खिष्पए अर्त्त । तं तस्स होड्ड अण्णस्स वा वि एयं ण-याणामो ॥ | 9  |
| भण्णेण भणियं ।<br>चहुऊण सन्द-संगं वणिस्म गंतूण वक्कर-णियत्थो । कंद-फरू-कुसुम-अक्सो जह ता धम्मो रिसी तेण ॥                                                                                                                |    |
| 12 राहणा चिंतियं।<br>सारो जह णीसंगो जं पुण कंदप्कलाई शुंजंति। एसो जीव-णिकाओ जीव-दवा वहए धम्मो ॥                                                                                                                          | 19 |
| भण्णेण भणियं।  15 दिखाइ बंभण-समणे विहले दीणे य दुविसए किंचि। गुरु-पूर्वणं पि कीरइ सारो धम्माण गिहि-धम्मो ॥  णरवहणा चिंतियं।                                                                                              | 15 |
| जं दाणं तं दिहं अणंत-घाओं ण पेच्छह् धरम्मि । एसो विंधह् बालं चुक्कह् हत्थिस्स कंडेण ॥<br>18 अण्णेण भणियं ।<br>अक्खाभक्खाण समें गम्मागम्माण औतरं णत्थि । अहैत-वाय-भणिको धम्मो सम्हाण णिक्खुहो ॥                           | 18 |
| राहण वितिषं ।<br>21 प्यं लोय-विरुद्धं परलोय-विरुद्धयं पि पश्चक्खं । धम्मो उण इंदिय-णिगाहेण मह पष्टण् लिहियं ॥<br>अण्पोण भणियं ।                                                                                          | 21 |
| विष्णप्यसि देव पुढं पंच-पवित्तेहिं जासण-विहीय । सहइत-वाय-भणिको धम्मो अम्हाण जिक्खुहो ॥<br>२४ राइणा चिंतियं ।<br>लोमसहारे जिहिंसदियस्स अणुकूलमासणं फंसे । धम्माको इंदिय-णिग्गहेज एसो वि धम्मो ति ॥                        | 24 |
| भण्णेण भणियं ।<br>27 धम्मद्वियस्य दिखाइ णिवय-कलतं पि भत्तणो देहं । तारेइ सो तरंतो भकाबु-सरिसो भव-समुद्दं ॥<br>राइणा भणियं ।                                                                                              | 27 |
| जइ अंजइ कह व मुणी बह ण मुणी किंच तस्स दिण्णेण । बारोबिया सिलोवरि किं तरह सिला जले गहिरे ॥<br>30 मण्णेण भणियं ।                                                                                                           | 80 |
| जो कुणह साहस-बर्क सत्तं अवर्कविकण जरणाह । तस्स किर होष्ट्र सुगई मह धम्मरे एस पिंडहाइ ॥<br>राइणा चिंतियं ।<br>33 वेय-सुईसु विरुद्धो अप्यवहो जिंदिओ य बिबुहेर्हि । जड्ड तस्स होड्ड सुगई विसं पि अमर्व भवेजासु ॥            | 33 |
| भण्णेण भणियं ।<br>गंतूण गिरि-वरेसुं भत्ताणं मुंचण महाबीरो । सो होइ एत्म घरमो भहवा जो गुग्गुलं घरइ ॥                                                                                                                      |    |
| 36 राह्णा चिंतियं।                                                                                                                                                                                                       | 36 |

<sup>1 &</sup>gt; P तिण्णि for भिण्ण, J होति !!. 3 > P मारिक्वएहिं मंतिहिं !, P पुड़ो धमो !!. 4 > P वि मणियं for चितियं. 5 > J मारिक्वर्र, P एयं चिलायकंमं एस विहंमो जए जाको !! for the second line तमधम्मं etc. 7 > J वैस for वृद्धस्, J सुप्पीता P सुगीया, J देंतु. 9 > P repeats को नेच्छर, P जं पुण लोगंमि निकाववे मर्च ! तं तस्स तस्स ण वेषवाण छारो पर हत्वे !!. 13 > P एसो जीवाण वही कह कीरओ कुच्छिओ धम्मो !! for the second line. 15 > P दिख्यओ, P समण, P पूर्यणं सि, J शिह्यम्मो. 17 > J वातो P नाघो, P after कंडिण !! omits अण्णेण भणियं ! मक्ता etc. ending with धम्मो ति. 23 > P विण्यपित, P वातमणितो, P णिख्दो. 27 > P सरिसं. 29 > P कह व मुंणी, J व मुणी विव तस्स, P सिलोबिं, P सिलाबले. 31 > J सामस for साइस, P मुणती. 33 > P जलणं जलं च जीय तस्स वही अप्यवाहओ पुरिसो for the first line वेयसुईस etc. P मुगती, P अमयं हवेड्यास. 35 > P मेरविगिर्र for गिरिवरेसं, J महाबीरो, P गुगालं.

| अस्ताणं मार्रेतो पावइ कुगई त्रिक्षो सराच-मणो । एवं तामस-मरणं गुम्गुल-धरणाइयं सर्व्व ॥                                                 | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| भणेण भणियं।  अभणेण भणियं।  अभणेण भणियं।  अभणेण क्व-तळाए बंध्वड बाबीओं देड य प्रवाको। सो एत्थ अम्म-पुरिसो जनकर अमंद दिको विद्युप ॥     |    |
| े साणे कृत-तळापु वंश्वह वावीओं देह य पवाओ । सो पृत्य अम्म-पुरिसो जरवर अम्हं ठिओ हिचए ॥<br>राहणा चिंतियं ।                             | 8  |
| पुरुई-जल-जलणानिल-बणस्सई तह य जंगमे जीवे । मार्रेतस्स वि चम्मो हवेज जह सीमलो जलणो ॥                                                    |    |
| ६ भण्णेण भणियं ।                                                                                                                      | 6  |
| गंगा-जरूम्मि ण्हाओ सायर-सरियासु तह व तित्येसु । भुवइ मर्छ किर पार्व ता सुद्दो होइ धम्मेण ॥<br>णरवहण। चिंतियं ।                        |    |
|                                                                                                                                       |    |
| <ul> <li>भागीरहि-जळ-विच्छालियस्स परिसद्धढं कह व कम्मं से । वाहिर-मळावणयणं तं पि हु णिढणं च जाएजा ॥</li> <li>भण्णेण भणियं ।</li> </ul> | 9  |
| राईण रायधन्त्रो बैमण-धन्त्रो व बैमणाणं तु । बेसाण चेस-धन्त्रो णियभो धन्त्रो व सुद्दाण ॥                                               |    |
| <sup>12</sup> राहणा चितियं।                                                                                                           | 12 |
| धम्मो णाम सहावो णियय-सहावेसु जेण वहंति । तेणं चिय सौ मण्णह धम्मो ण उणाइ पर-छोन्नो ॥                                                   |    |
| भण्णेण भणियं ।                                                                                                                        |    |
| 15 णाय-विदत्त-धणेणं जं काराविक्षंति देव-सवणाई । देवाण पूर्यणं अश्वणं च सो श्रेय इह अम्मो ॥                                            | 15 |
| राइणा चिंतियं।                                                                                                                        |    |
| को ण वि इच्छइ एयं जं चिय कीरंति देवहरयाई । एत्थं पुण को देवी कस्त व कीरंतु एयाई ॥                                                     |    |
| <sup>18</sup> भण्योण भणियं ।                                                                                                          | 18 |
| काऊण पुढवि-पुरिसं डज्झइ मंतेहिँ जत्थ जं पार्व । दीविजाइ जेण सुहं सो धम्मो होइ दिस्खाए ॥                                               |    |
| राष्ट्रणा चिंतियं ।                                                                                                                   |    |
| 21 पात्रं डज्ज्ञाइ मंतिहिँ एत्य हेज ण दीसए कोइ। पावो तवेण डज्ज्याइ झाण-महम्मीए लिहियं मे ॥                                            | 21 |
| भण्गेण मणियं ।                                                                                                                        |    |
| झाणेण होह मोक्सो सो परमच्या वि दीसए तेण । झाणेण होह सम्मं तम्हा झाणं चित्र सुधम्मो ॥                                                  |    |
| 24 राहणा चितियं ।                                                                                                                     | 94 |
| झाणेण होइ मोक्लो सर्च एवं ति म उप एक्षेण। तव-सील-जियम-जुत्तेण तं च तुरुमेहिँ मो भनियं ॥                                               |    |
| अपनेन अभियं।                                                                                                                          |    |
| <sup>27</sup> पिउ-माइ-गुरुयणस्मि च सुरवर-मणुप्सु जहच सन्वेसु । जीयं करेह विजयं एसी धम्मो जरवरिंद् ॥                                   | 27 |
| णस्वहणा चितियं।                                                                                                                       |    |
| जुजह विणक्षो धम्मो कीरंतो गुरुवणेसु देवेसु । जं पुण पाद-जणस्स वि अहंबारो एस जो जुन्तो ॥                                               |    |
| अवस् राज्यस्य वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता कार्या ।<br>30 <b>भा</b> णोण भणियं ।                                          | 20 |
| णवि अध्य कोड् जीवो ज य परलोशो म बावि परमध्यो । शुंजह खाह जहिच्छं पुत्तिय-मेतं जप् सतं ॥                                               | 20 |
|                                                                                                                                       |    |
| राहणा चितियं।<br><sup>83</sup> कर मध्य को को एको केला को उनमें । असे मध्यम को एको कर पर मध्य असे ।                                    |    |
| अहं जात्य काह आवा का देला अपदे हुन वर्षण । मूटा चारवण नाह देता वृद्ध तर जान मान्या ।।                                                 | 83 |
| भण्णेण भणिर्थ ।                                                                                                                       |    |
| गो-भूमि-भण्ण-दाणं इलप्पयाणं च वंभण-जणस्स । जं कीरइ सो भग्मो णरवर मह वल्लहो हिषए ॥                                                     |    |
| 36 जरवहणा चितियं ।                                                                                                                    | 36 |

<sup>1 &</sup>gt; P जुगई, उगई for जिओ, P जिओ राइमणो। एवं तामस 3 > उखणेइ for खाणे, उ लालाए, उबाबीए, P उ for य P अम्हिट्टिओ. 5 > उद्विहो स्थ होइ अम्मो मोगफलो होई मोक्ख्रथमो य। दाणं ता मोक्ख्रफलं ता भोगफलो जह जिज्ञाणं ण पीड-वरो॥ for the verse पुद्दई जल etc., P repeats जल, P विहंमी 7 > P सारय for सायर, P तो for ता. 9 > उजह होइ सुक्रमावो आराइह इट्टेववं परमं। गंगाजलतलवाणं को णु बिसेसो भवे तस्स॥ for the verse आगीरहिजल etc., P मलावणयलं ते 11 > P रावाण, उ सुद्धाण. 13 > उभम्मे, P णावितिवंहाबो, उ अम्मद for भण्णह, उ उणाए. 15 > P कारविज्ञंति, उचे अ. 17 > उपहां for एरथं, P को इह for पुण को. 19 > P इह इ for पुढिंब, P तेण for जेण. 21 > P कोति for कोइ, P सुद्दु अल्जेलवणो पासंहो एस तो रहेशो॥ for the line पानो तवेण etc. 22 > उ ज्ञात. 19 > P कोति for कोइ, P सुद्दु अल्जेलवणो पासंहो एस तो रहेशो॥ for the line पानो तवेण etc. 22 > उ ज्ञात कि माइ, P गुरुजणंगि, उ ज्ञात का कि माइ, P गुरुजणंगि, उ ज्ञात का पर अम्मे, P गुणवएस देवेषु, P ज for जं, उ जतिबारो. 31 > उ एख for अस्थ. 32 > P को वि जीवो. 33 > P को एसं जपए, उ णिरंथववाती, P दहाम्म विणिजोगो. 35 > उ धम्मदाणं P चणदाणं.

| 1 | देह हुलं जीयहरं पुहुई जीयं च जीवियं धण्णं । अबुहो देह हुलाई अबुहो बिय गेण्हण् ताई ॥<br>अण्णेण भणियं ।             | 1   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 | दुक्खिय-कीड-पर्वता मोएकणं कुजाइ-जम्माइं । अण्णत्थ होंति सुहिया एसी करुणापरी धम्मी ॥                               | 3   |
|   | राइणा चितियं।                                                                                                     |     |
|   | जो जस्य होइ जंतू संतुट्टो तेण तत्थ सो सच्चो । इच्छइ ण कोइ मरिउं सोउं पि ण जुजाए एवं ॥                             |     |
| Ü | मण्णेण भणियं ।                                                                                                    | 8   |
|   | सहूल-सीह-रिच्छा सप्या चोरा य दुद्वया एए । मारेंति जियाण सए तम्हा ताणं वहे भम्मो ॥                                 |     |
|   | राहणा चिंतियं ।                                                                                                   |     |
| g | 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                           | 9   |
|   | भ्रमणेण अणियं ।                                                                                                   |     |
|   | दहि-दुद्ध-गोरसो वा घयं व अण्णं व किं पि गाईंणं। मासं पिव मा भुंजउ इय पंडर-भिक्खओ धम्मो ॥                          |     |
| 1 | 2 राहणा चिंतियं ।                                                                                                 | 12  |
| _ | गो-मासे पिडसेहो एसो बजेह मंगलं दहियं। स्रमणय-सीलं रक्खसु मज्ज्ञ विहारेण वि ण कर्ज ॥                               |     |
|   | अच्छोण भ्रणियं ।                                                                                                  |     |
| 1 | 5 को जाणह सो धम्मो णीलो पीनो व सुक्किलो होजा। णाएण तेण किं वा जं होहिइ तं सहीहामो ॥                               | 15  |
| • | राष्ट्रणा चिंतियं ।                                                                                               | 10  |
|   | णजाह अणुमाणेणं जाएज वि तेण मोक्ख-कजाई । अण्णाण-मूढयाणं कत्तो धम्मस्स णिष्कत्ती ॥                                  |     |
| _ | g अपनेता भणियं।                                                                                                   | 18  |
| 1 | हु अपणा भागव ।<br>जेण सिही चित्तलिए धवले इंसे कए तह रहे वि । धरमाहरमे चिंता काहिंह सो अरह किं ताए ॥               | 19  |
|   |                                                                                                                   |     |
| 2 | राष्ट्रणा चिंतियं ।<br>1 कस्मेण सिही चित्तो धवलो हंसो तुमं पि कम्मेण । कीरउ तं चिय कम्मं तस्स य दिख्वो बिही णाम ॥ |     |
| ~ |                                                                                                                   | 81  |
|   | भावतीय भगियं।                                                                                                     |     |
|   | जो होह धम्म-पुरिसो सो स्विय धम्मो पुणो वि धम्म-रभो । जो पुण पाविस्म रभो होह पुणो पाव-णिरभो सो ॥                   |     |
| 2 | 4 राष्ट्रणा चिंतियं ।                                                                                             | 24  |
|   | जइ एको विषय जीवो धरम-रओ होइ सब्ब-जम्मेसु। ता कीस णरय-गामी सो विषय सो चेय समास्मि॥                                 |     |
|   | भण्णेण भणियं।                                                                                                     |     |
| 2 | 7 जो ईसरेण केण वि धम्माहम्मेसु चोइओ लोगो । सो श्वय धम्म-भागी पत्तिय अण्णो ण पावेइ ॥                               | 27  |
|   | णस्बङ्गा चितियं ।                                                                                                 |     |
|   | को ईसरो ति णाम केण व कजेण चोयणं देह । इहाणिह-विवेगो केण व कजेण भण तस्स ॥                                          |     |
| 3 | १० भण्णेण भणियं ।                                                                                                 | 30  |
|   | धम्माधम्म-विवेगो कस्सइ पुद्वीए होज पुरिसस्स । मृढ-परंपर-माला अधाण व विरष्ट्या एसा ॥                               |     |
|   | णरवह्णा चिंतियं।                                                                                                  |     |
| 3 | अम्माधम्म-विसेसो अवस्स पुरिसस्स कस्स वि जयम्मि । तेण इमे पब्वइया अण्णह को दुक्करं कुणह ॥                          | 33  |
|   | अण्णेण भणियं।                                                                                                     | 20  |
|   | णाऊण पंचवीसय-पुरिसं जद्द कुणद्द बंभ-हचाओ । तो वि ण लिप्पद्द पुरिस्रो जलेण जद्द पंकयं सलिले ॥                      |     |
| 3 | ६ राष्ट्रणा चिंतियं ।                                                                                             | **  |
|   |                                                                                                                   | 36  |
|   | 1 > P देश बले जीयहर पुरुविजीवं च, P ताई for ताई. 3 > P मी मी ए for भीएकणं, P अब्रेट्स, उक्कणो परी P अपी :         | * 9 |

1 > P देर बलं जीयहर पुहिबिजीवं च, P ताई for ताई. 3 > P मो मो ए for भोएकणं, P अन्नेत्थ, J करणो परो, P धमो ॥ 5 > P हो for सो, P सोठ पि ण जुए एवं. 6 > P adds पुण before भिण्यं. 7 > P -िरंहा, P चोरा या एए ।, J एते ।, P मारंति जिणणसए. 9 > P लोगंमि, P मारिजरू तुमं, J तुमं पि दिंहो वधं, P पावा for पायं ॥ 11 > P कि पि काईणं, P मुज्ज १ थ पिंड्तिभक्तिवो धंमोः 13 > P बत्वमणयः 15 > P जो for को, J पीहो ब्व मुं, P होज्जा ।, P होहिति तं. 17 > J -भज्जाए for न्यां । 19 > P चित्तिलिते, P तहेवे for तहम्हे, P धम्मोधम्मे. P काही सो. 20 > P om. राष्ट्रणा चितिय before कम्मेण J विण्णा for चित्तो, P देवे for दिब्बोः 23 > P जो होधह, P किंदिल धम्मपुरिसो repeats अम्ह कि ताए । क्रेमेण etc. ending with जो होइ धम्मपुरिसो, P om. धम्मो, J होज्ज रओ for धम्मर ओ, P सो उण पावरओ सो होई for जो पुण etc. 25 > P तो for ता, P खे for धियः 27 > P धमाधमेसु, J गाहिओ लोगो for चोहओ लग्गो, J नेअ, J पत्तिअण्णो P पत्तियणोः 29 > P ईसर ति, J लोगं for णामं, J चेअणं for चोयणं, P -िवनेओ, P मणंतरसः 31 > P धम्माधम्मिवेओ करसव पुहबीए, J -माली for मालः 33 > P विसउवरस पुरिसस्स, J व for वि, P दुक्तर कुणहः 35 > P धंचनीसयं, P धंक्यसिलेले.

| ] जाणंतो साह विसं कालउर्ड तेण सो णवि मरेजा। ता जह होजा हमं पि हु ण य तं तम्हा हु धम्मोयं ॥<br>अक्नोण भणियं।                     | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul> <li>पाणि-बहािकय-वयणं भदिण्णदाणं च मेहुणं भत्थो । वजेसु दूरको भिय भरहा देवो इसो धम्मो ॥</li> <li>राहणा चिंतियं ।</li> </ul> | 3  |
| पावट्टाण-णियत्ती भरहा देवो विराग-भावो य । लिहियम्मि तम्मि धम्मे घडह इमो णिथ संदेहो ॥                                            |    |
| 8 § ३२३ ) इमं च जाव णरवई चिंतिउं समाहत्तो ताव य ।                                                                               | 6  |
| सम्मल-जाणवत्तं मह एसो णरवई समारुहइ । भारुहइ जस्स कजं पुक्करियं जाम-संखेर्ण ॥                                                    | _  |
| तं च मज्मण्ण-संख-सदं सोऊण णियय-धम्म-कम्म-करणिज-वावड-मणेहिं पुरुद्वयाहं दस वि दिसिवहाहं धम्म-पुरिसेहिं।                          |    |
| 9 णरवहणा वि गहिय-सञ्च-धम्म-परमध्येण भणिया सञ्च-धम्म-वाहणो 'वचह तुब्मे, करेह णियय-धम्म-कम्म-किरिया-कछावे'                        | 9  |
| त्ति । एवं च भणिया समाणा सम्बे णिययासीसा-मुहका समुद्विया अत्याणि-मंडवाओ । साहुणो उण भगवंते राहणा                                |    |
| भणिए 'भगवं, तुब्मेहिं कत्य एरिमो धम्मो पाविओ' ति । साहृहिं भणियं 'अम्हेहिं सो महाराय, आगमाओ' ति ।                               |    |
| 12 तेण भणियं 'को सो जागमो' ति । गुरुणा भणियं 'अत्त-घयणं आगमो' ति । राहणा भणियं 'केरिमो अत्तो जस्स वयणं                          | 12 |
| भागमो' सि । गुरुणा भणियं ।                                                                                                      |    |
| 'जो राय-दोस-रहिको किलेस-सुको कलंक-परिशीणो । णाणुजोइय-भुवणो सो अत्तो होइ णायब्वो ॥'                                              |    |
| 15 राइणा भणियं।                                                                                                                 | 15 |
| सो केण तुम्ह दिही केण व णिसुको कहं कहेमाणो । केण पमाणेण इमं घेष्पउ अम्हारिसेहिं पि ॥                                            |    |
| गुरुणा भणियं ।                                                                                                                  |    |
| 18 अम्हेहिँ सो ण दिहो ण य णिसुओ किंखि यो कहेमाणो । आगम-गमएहिँ पुणो णज्जह इह अत्थि सञ्चण्णू ॥                                    | 18 |
| राइणा भणियं ।                                                                                                                   |    |
| जइ ण णिसुक्षो कहं तो कह भणिस महागमेण सन्वण्णू। जो ण सुक्षो ण य दिहो कह तं सम्हाण साहेसि ॥                                       |    |
| ा गुरुणा भणियं ।                                                                                                                | 21 |
| जइ वि ण सुक्षो ण दिहो तहा वि अण्णेहिँ दिह-पुच्चो ति । गुरव-परंपर-माली-क्रमेण एसो महं पत्तो ॥                                    |    |
| जइ तुम्ह इमं रजं पावइ पारंपरेण पुरिसाण । तह अम्ह आगममिणं पावइ जोग्गत्तण-विसेसो ॥                                                |    |
| 21 राइणा भणियं 'कहं पुण एस सुंदरी त्ति जागमो णज्जह्'। गुरुणा भणियं।                                                             | 24 |
| जीवाजीव-जहिंदुं य कम्म-फल-पुण्ण-पाव-परिकद्दणे । पुरुशावराविरुद्धो अणुह्व-पश्चक्ख-गम्मो य ॥                                      |    |
| भणुमाण-हेउ-जुत्तो जुत्ती-दिट्टंत-भावणा-सारो । भणवज-वित्ति-रइओ तेणेसो भागमो सारो ॥                                               |    |
| 27 राइणा भिणयं । 'सुंदरं सुंदरयरं इमं, जइ पुण इमस्य भागमस्य उवएसं जहा-भिणयं करेइ पुरिसो, ता किं तस्स फरुं                       | 27 |
| हवइ' ति । गुरुणा भणियं ।                                                                                                        |    |
| सन्वण्णु-वयण-विश्थर-भणिए जो सद्दह् सयल-भावे । विहि-पडिसेह-णिरूवण-परो य सो भण्णए साहू ॥                                          |    |
| 30 सो तव-संजम-भीले काउं विरइं च णाम संपत्तो । णिट्ठविय-सञ्च-कम्मो सिद्धिपुरिं पावए अहरा ॥                                       | 30 |
| जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो जेय सञ्च-दुक्खाई । सासय-सिवं च सोक्खं तं सिहिं पावए सहसा ॥                                          |    |
| साहिए भगवया गुरुणा तओ कि कि पि अंतोमुहं ससीसुकंपं पहरिस-वस-वियसमाण-वयण-कमलेण पलोइऊण कुवलय-                                      |    |
| 33 चंदं भणियं। 'कुमार, णिरुत्तं एस सो मोक्ख-धम्मो ति। बवि य।                                                                    | 33 |
| एको हि मोकल अपने अपनामा वि एक मारको अपने । एको वि हेति निष्णो इनलाएंग च कल अपने ॥'                                              |    |

पुला १६ साक्स-धन्मा धन्माण १६ एस सारका धन्मा । एसा वि देवि-दिण्णो इक्सागूणं च कुछ-धन्मो ॥'

1) P निसं तालउडं निण सो, P होइ for होजा, J इमंमि हु, P तं तंमा कुधम्मो य ॥ 3) P पाण for पाणि, P मेहुणे अस्थि । 5) P निरागधम्मो य, P इमं णस्थि 6) P णरवह वितिजमाढत्तो 7) P सामन्न for सम्मत्त, P णरवती, P कजं कुछरेयं 8) P संखद सोज्ञण, J om. करणिजा, P om. नि. 10) J भणिया सज्जे, J om. णियया, P अत्थाणमंडवाउ 11)

P भणियं for भणिए, J om. अम्हेद्धि सो. 12) P om. को सो आगमो etc. ending with णायञ्चो ॥ राहणा भाणियं ।

16) P दुम्हे दिट्ठो, J इहं घेष्पह, P अम्हारिसेहिन्मि । 18) J inter. सो & ण, P adds कहं before कहेमाणो 20) J कहं रे for कहं तो, P भणासि, P सुष for सुओ, P om. य. 22) P om. सुओ ण, P adds अम्हे before तहा, P गुरुएम for गुरुव, P एसा महं पत्ता. 23) J पुरिसेण ।, P आगमोणं for आगममिणं, P जोगत्तण. 24) P inter. ित्त & आगमो.

25) प्रजहरिषय, प्रकम्मफलो, P परिकहणा । पुन्वापरा 26) P वित्तिरहिओ तेण य सो. 27) P सुंदरमसुंदर 29)

P स्यलक्षेत्र, P जो for सो. 30) P सीलो काओ विरयं, P ण for णाम, J संपुण्णो for संपत्तो, P णिट्टनियसकमी सिदिपुरी.

31) P णेय दुक्खसन्वाई । 32) P ससीसक्षं 33) J om. अनि य 34) P हु for हि, P adds ति before धम्माण, P एसो देवी दिण्णी.

§ ३२४) कुमारेण भणियं। 1 विष्णप्यसि देव फुडं जड्या हरिओ तुरंगनारूढो । देवेण बोहणत्यं इमस्मि धम्मस्मि णरणाह ॥ दिहो रण्णिस्म मुणी सीहो देवो य पुन्य-संगङ्खा । पुन्वं पि एस धन्मो बन्हे काउं गवा सर्गा ॥ तेर्हिं पुणो मह दिण्णो एसो धम्मो जिणिदवर-विहिको । तेहिं चिय पेसविको कुवरूयमालाऍ बोहरथं ॥ वक्तेण य णरबर अब्-पहे देव-दाणव-समृहा । विजाहरा य जक्ता दिट्टा मे तत्थ धम्मामा ॥ जेण व सुएण कहिया अम्ह पउत्ती गयाण तं देसं । तेण सयं चिय बिट्टो सञ्चण्णू एत्थ धम्माम्मि ॥ इंदो वि तर्य वंदइ हरिसुप्पुक्कंत-कोबण-जिहाओ । रय-हरणं जस्स करे येच्छइ बहु-पाब-रय-हरणं ॥ भण्णं च देव, देवत्तणस्मि दिह्नो अम्हे विय मासि भम्म-तित्थयरो । असुरिंद-णीरेंदाणं बाइसमाणो इमं भम्मं ॥ ते वि सुरा बसुरिंदा वंतर-विजाहरा मणुस्सा य । कर-कमल-मडल-सोहा दिट्ठा धम्मं णिसामेंति ॥ बिट्टा य मए रिसिको इमिम्स धम्मिम्म सोसिय-सरीरा । उप्पाडिकण णाणं सासय-सिद्धिं समग्रुपत्ता ॥ ता सामिब विण्णप्यसि एसो धम्मो सुधम्म-धम्माण । जूडामणि व्य रेहड् चंदो वा सब्ब-ताराण ॥ भण्णं च । वर्जिद्-मील-मरगय-युत्ताहरू-रयण-रासि-चेचह्यं । पाविजह वर-भवणं णरवर ण उणो हमो धम्मो ॥ 12 12 सम्बंग-रुक्खण-सुहं सुहेण पाविज्वए महारयणं । सिद्धि-सुह-संपयगरो दुक्खेण इमी इहं धम्मी ॥ पीणुतुंग-पन्नोहर-पिद्रुरू-मियंबी रसंत-रसणिहो । होइ महिकाण सत्थी सुहेण ण उणो इमो धम्मो ॥ सुह-संपय-सय-भरियं सुहेण पाविज्ञए जए रजं। दुक्खेण एस धम्मो पाविज्ञह णरवर विसालो ॥ 15 सग्गन्मि वि सुर-भवणे पाविजाइ सग्रह-भोय-संपत्ती । एसो डण जो धम्मो पत्तो पुण्णेहिँ थोबेहिँ ॥ तो णरणाह तुमे बिय अरुद्दउच्यो इमिम संसारे । रुद्धो णिउणेण इमो संपर्इ इह भायरं कुणह ॥' 18 ति भणिए पहिवण्णं णरबङ्गा। 'बहो सश्चं एयं जं एस दुछहो मग्मो । जेण अम्हे पिलय-उत्तिमेगा जाया तहा वि ण 18 उपलद्धो एतियं कालंतरं' ति।

§ ३२५) भणियं च णरवङ्णा सप्पणामं 'भो भो गुरुणो, कृत्य पण्से तुम्हाणं भावासो' ति । गुरुणा भणियं 21 'महाराय, बाहिरुजाणे कुसुमहर-णामे चेह्यहरे 'ति । णरवङ्णा भणियं । 'वच्च सट्टाणं, कुणह कायन्वं, प्रभावाण् 21 रयणीए अहं चेह्यहरं चेय भागमिस्तामि' ति भणमाणो समुद्विभो णरवई कुमारो य । साहुणो य भ्रम्मलाभासीत्ताण् भभिवद्विज्ञण णिम्मया उज्जाणं णियय-किरिया-कलावेसु संपल्गा। णरवई वि संमाणिज्ञण संमाणिज्ञले, पृहज्जण पृथिज्ञे, 24 वंदिज्जण वंदिणिज्ञे, पेच्छिज्जण पेच्छणिज्ञे, रिमज्जण रमिण्जे, आउच्छिज्जण भाउच्छणिज्ञे, काजण कायन्वे, भिव्यज्जण 24 भिव्यव्यव्ये सम्बद्धाः जहा-पुत्तं पुत्त-पित्त-कलत-भिच-भह-भोइय-णरिद-वंदस्स काजण तभो णिस्त्विउं प्रयत्ते भंदायारे जाव अक्लयं पेच्छह अत्य-संघायं । तथो किमेण्णं पुहङ्गपरिणामेणं कीरङ्गत्ति, इमेण वि को वि सुहं पावह ति, आदिट्टा यत्वादियारिया। 'अहो महापुरिमा, बोसेसु तिय-चडक्-चचर-महापहेसु सिंगाडय-णयर-रच्छामुहेसु बज्जाण-देवढल-मह-४७ तलाय-वावी-वंधेसु । भवि य । तं जहा ।

जो जं मगाइ अर्ज जीयं मोत्तूण संजम-सहायं। तं तं देइ णरवई मिगजिड णिड्सयं पुरिसा॥
30 एवं च बोसाविजण, दाऊण य जं जहाभिरूहयं दाणं जणस्स, ग्हाय-सुइ-विलिज्ञ-सुयंध-विलेवण-विसेसो सञ्वालंकार-३०
रेहिर-परीरो सुकुसुम-महादाम-मणहरो पूह्य-देवचा-विह्णण-धम्म-रयणो आह्दो सिविया-रयणं णरवई, गंतूण य पयद्यो। अणेय-णायर-विलया-दाविज्ञमाणंगुली-पसर-मणोहरो किं-को-स्थ इयासंस-णरिंद-लोओ संपत्तो कुसुमहरं उज्जाणं 33 तत्थ य अवहण्णो, पाएसु गंतुं पयत्तो। दिद्यो य तेण सो मुणिवरो अणेय-मुणि-सय-परियारो णक्सत्त-सहस्स-मज्ञा-गओ 33

<sup>3)</sup> P पुन्वसंगमिया। पुन्वंभि एस. 4) P दिण्णा एसी, उ लिहिओ for निहिओ, उ कुन्नलयमालाय, P कुन्नलयमाए बोहेत्थं 5) P वस्ते णरतर अहपहे, उ अहन्नत्रों for अहपहे, P एत्य for तत्थ. 7) P तयं तंदह हरिफुहंततलोगण, उ हरिसफुहंतत 8) P एस for आसि. 9) P गडिल for मडल, P णिसामेता. 10) P रिसिणा. 11) P एसी धंगी सुधंगी धंमधम्माण 1. 12) P मरगल-, P om. मुत्ताहल, उ नरभुवणं, P -भवण, P ण उणा, उ हमं धम्मं. 13) P inter. सुहं & लक्ष्मण, J om. महा", P संपयकरों. 14) उ पिहुल गुंगपओहर, P णिउणों for ण उणों. 15) उ महस्मिर्य P स्तमिर्यं, P पाविज्यह पह णरवर उ गरवह for णरवर. 16) P सलभोगसंपत्ती, P कत्तो for पत्तो. 17) उ ता for तो, उ अह for हह. 18) P adds जं before सर्चं, उ जेणम्हे निल्यातिमंगी आओ. 19) उ उअल्हों. 21) P णोम for णामे, उ निल्यहरे, उ inter. कुणह & कायव्यं, उ पत्तार. 22) उ निल्यहरे त्रे अ मिससं ति, P नहंहर्दं, P om. न्य, P om. ति. 23) P अभिणिहेजण, P णरवती. 24) उ om. वंदिज्जण to पेन्छिज्जि. 25) P adds पायव्ये before सन्वहा, P सओ विरूचवं, P मंहायारों. 26) P om. ति, J adds जह before हमेण, उ कोई for कोनि, P आयहां. 27) उ सन्वा वि आरिआ P सन्वाहि आयरिया, P om. घोसेस. P सिवाहयः 28) P वंधिसु, P om. तं. 29) P णरवती. 30) P om. ब, P णहाहसुद, P सुशंभ. 31) उ सरीरों कुसुमदासमण , P महामणोहरों, उ पूरअवयाविदण्ण, P णरवह, P om. य. 32) उ प्रयत्तो for प्रदेश, उ मणहरों, P कुसुमहरउज्जाणं. 33) P परिवारों.

18

21

24

27

30

33

1 विव सरय-समय-सिस्सिको ससलंकणो बलंकणो कि वंदिको भगवं शहणा कुमारेहिं महिंद्प्यमुहेहि व सन्व-णरवर्ड्हिं। 1 भिण्यं च णरवर्षा कह-करवर्छजल्ला 'भगवं, णियव-दिक्लाए कीरड अम्हाणं पसाओ' ति। गुरुणा भणियं 3 'भो भो णरणाह, किं तुह पिंदहायह हिचए एसो धम्मो जेण दिक्लं गेण्डसि' ति। शहणा भणियं 'अवस्तं मह 3 हिययामिमओ तेण दिक्लं पव्यक्तमों सि। भगवया भणियं 'जह एवं, ता अविग्धं देवाणुप्यिया, मा पिंदवं करेशु।' णिस्तियं करंगं जाव सुह्यरा पावर्गाहा, सम-दिद्विणो सोम्मा, जहए जिजमती काया, अणुकूका सडणा। इमं च व इंट्रण गुरुणा पुल्डह्याई सयल-णीरंद-मंति-महल्लय-वयणाई। तेहिं भणियं। 'भगवं, एसो अम्ह सामी, जं क्षेय इमस्त व पिंदहायह तं अमह पमाणे' ति भणिय-मेत्रे गुरुणा सजावियं चेहहरं, विरह्या प्या, असियाओ ध्याओ, णिम्माज्ञयं मणि-कोहिमं, ण्हाणिया तेलोक-बंधवा जिणवरा, विक्तित्त विक्तिणेणं, आरोवियाणि कुसुमाणि, पविज्ञवाई त्राई, ज्ञयजयावियं जणेणं। 'अह परवर्ड् पच्यज्ञमन्भववज्ञह' ति पयह-हल्बोल-बहिरियं दिस्थिकं ति। तको णरवङ्णा वि १ ओबारियाई आहरणवाई, णिक्लितं पृदेशुअ-जुवल्डपं, विरह्णो तक्कालिओ महाजङ्-वेसो, परिसंदिओ जिणाणं पुरुणो। पणिए भगवंते उप्पयं बहु-पाव-रशो-हरणं रयहरणं, उप्पाहियाओ कुढिल-तरंश-अंगुराओ मावा-स्वाओ तिणिण १२ केसाण अदाओ, उत्थारियं तिण्वियारं भव-सब-पावरय-पक्लाल्जं सामाइयं ति। आरोविओ य मंदर-विरि-गरूवयरो १२ पच्वजा-आरो ति। पणिको मुणिवर-पमुहेहिं वंदिओ य कुवल्यचंदप्पमुहेहिं सब्ब-सामंत-मंति-पुरोहिष-जण-सय-सहस्तेहिं, उवविहो गुरू रावरिसी सन्वो य जणवओ।

§ ३२६ ) सुहासणत्यस्य य जणस्य मणियं गुरुणा । भवि य । चत्तारि परमंगाणि दुह्वमाणीह जंतुणो । माणुसत्तं सुई सद्धा संजमस्मि व वीरियं ॥ कहं पुण दुह्वहं मणुषत्तणं ताव । भवि य ।

जह दोण्णि के वि दंवा अवरोप्पर मंतिकण हासेणं। एको बेतुं ज्यं अवरो समिलं समुप्पहुं ॥ जो सो ज्य-करमो वेगेणुढ़ाहुं बो दिसं पुन्वं। समिलं बेनूण पुणी बावह अवरो वि अवरेण ॥ जोयण-वहु लिक्ले महासमुद्दिम हूर-दुत्तारे। पुम्विस्म तभो जूर्यं अवरे समिलं अ पिक्लवह ॥ पिक्लविकणं दंवा समिलं ज्यं च सायरवरिमा। वेगेण पुणो मिलिया हमं च भणिउं समावत्ता ॥ पुन्विम तहे ज्यं अवरे समिला य अग्ह पिक्लिता। जुग-छिट्टे सा समिला कह्या पिक्लेक पेच्छामो ॥ अह पेक्लिउं पयत्ता सा समिला चंद-वाय-वीईहिं। उच्छालिक बहुसो पुण हीरह कल-तरंगेहिं॥ उन्वेशिक बहुसो णिम्वोला जाइ सायर-जलिम। मच्लेण गिलिय-मुका कमद-णहुक्कतिया भमद्द ॥ गीलिक मयरेणं मयर-करावाय-णोलिया तरइ। तरमाणी वेप्पह तंतुएण तंत् पुणो मुबह ॥ सिसुमार-गहिय-मुका पहरूद कुंमीरयस्त वयणिमा। कुंमीर-दंत-करवत्त-कत्ति-दक्कतिया गलह ॥ गिलिया वि मच्छ-पुच्छच्छवहिया भाइ गयण-मग्गेण। गयणावदणुङ्खिया घेष्पह भुयगेहिँ विसमेहिं॥ विसम-भुयंगम-बक्का घोर-विसाल्लेखणेण प्रकलिया। विक्किविया य जलेणं हीरह पवणेण दूरवरं॥ हीरंत बिय बेवह अणुमग्गं हीरण् तरंगेहिं। मुक्काइ विहुन्न-गहणे घेष्पह संस्वेहिँ विसम-कर्य॥ धावह पुच्चामिनुहं उद्यावह दक्लिणं तदं तसो। वखह य वक्करेणं उत्तरभो पच्छमं जाह॥ विरियं वस्तृ सहेलं वेलं पुण विगरा तरंगेमु। भमह य चक्काइ सं म्बह आवत्त-गत्तासु॥

इय सा बहु-भंगिह्या गह-गहिक्रोम्मत्तिय व्य भममाणी । जलमङ्य-जीव-लोए सायर-एलिले य पारम्मि ॥

अच्छेज भर्मत श्विय किं पावड़ णिय-जुवस्य तं छिद्धं । या सवलं पि हु खुर्ह देवाणं भाउनं ताणं ॥

1) P सिसंलंडणो. 2) प्र प्रयंजलिणा, P दिख्यए, प्र अम्स for अम्हाणं. 3) P पडिहायए, प्र गेण्हिह त्ति, P अवरस. 4) प्रवज्जामो, P विद्रुष्ट for अविष्यं, प्र मा बंधं. 5) Pपावगहा सम्मिद्दिणो सोमा वहुण जिणसमती. 6) P दहुण गुणा पलोहयारं. 7) P पिडवाह, प्र भणिए मे ते, P सिज्जावियं चेईह्र्यं. 9) P णरवह पञ्च अम्भु , P हल्वोलं विह्रियं. 10) P ओवावियाई आहरणाई, P णिक्यंनं for णिक्सतं, प्र जुअलयं, P adds जियत्यं इंससारसमं वत्यजुवलयं before विरह्को. 11) P पणामिए, P अपिप्यं, P बहुपावरयंगुअजुगलयं। जियत्यं इंससारसमं वत्यजुवलयं। विरह्मो तक्कालिओ महाजहवेसी एरिसं ठिओ जिणाणं पुरओ पणामिए मगवंति अपिप्यं बहुपावरयं औहरणा for बहुपावरओहरणं, P उत्पादिओ, P का. कुत्तलयं , प्र परोहियजणसप्रहिं, तिण्णात्राओ भवः, P पावरयहरपक्तालणं, प्र आराधिओ, P गरुयरो 13) प्र प्रिणवरमुहेहिं, P om. कुत्तलयं , प्र परोहियजणसप्रहिं, 14) P adds वि। before सन्वो. 15) P जणत्वस्स for प्र, P भणतं. 16) P परंपरभंगणि, प्र हुङ्गाणि कंतुयो. P इन्नहाणीह, प्र सत्था for सहा. 17) P माणुसत्तणं for मणुयत्तणं. 18) P दोण्हः. 19) P दिसि पुव्ति. 20) P च विस्तवह. 21) P भणितः. 22) P तओ for तहे, प्र जुअविद्यहेषे, P एसज्ज for पविसेज्ज. 23) P पेव्हिओ, P जीतीहिं. 24) P उन्नोङ्गिज्ञह, P गगरेणं, P मुणा for पुणो. 26) प्र पिसंह, P ममह for गलह. 27) P om. मच्छ, प्र गणावरणुङ्गिज्ञया, प्र अथिहिं विसमवयणिहिं॥. 28) P विज्ञावियजलेणं. 29) P हरित्र for हीरंत, P मिससंकं for विसमकं विस्तवहं. 30) P पुल्लाहिमुहं, P om. तहं, P उन्नो for ज्वरओ, P जाओ for जाह. 31) P तिरिय, प्र वेलं, P तरंगेत्तालु, P om. 2nd line भम्ह etc. 32) P repeats वः 33) प्र जुअलस्स for णिवजुवस्स, P has blank space for सा सवलं पि हु खहं.

33

एसो तुह विद्वंतो साहिजह अबुह-बोहणद्वाए । जो एस महाजलही एसो संसार-वासो ति ॥ ı 1 जा समिला सो जीवो जं जूयं होइ तं खु मणुयत्तं । जे देवा दोण्णि इमे रागहोसा जियस्स भवे ॥ भह तेहिं चिय समिला उक्तिता जवर मणुय-छिड्डाको । परिभवड्ड कम्म-पवणेरिया व वरं भव-समुद्दम्मि ॥ 3 अह राग-दोस-वसमो चुक्को मणुयत्तणाभो स्रो जीवो । चउरासीति-सहस्से सयाण मूढो परिव्ममइ ॥ मणुयस्ताणाड चुक्को तिरिक्ख-जोणीसु हुक्ख-लक्खासु । भमइ अणंतं कालं णरएसु य घोर-रूवेसु ॥ 6 **बह राग-दोस-दालिह**्दुक्ल संताव छिण्णासो । कम्म-पवणेण जीवो भामिज**ह क**हिय समिल व्व ॥ कालेण अणंतेण वि सा समिला जह ण पावए छिट्टूं। तह मणुयत्तण-चुको जीवो ण य जाह मणुयत्तं॥ \S ३२७ ) भणियं च गुरुणा । जह समिला पब्भद्वा सायर-सलिले अणोरपारिम्म । पविसेजा जुग-छिट्टं इय संसङ्को मणुय-रूंभो ॥ 9 पुरुवंते होज जुयं भवरंते तस्स होज समिला उ । जुय-छिड्डम्मि पवेसो इय संसहओ मणुय-लंभो ॥ सा चंड-वाय-वीई-पणोक्तिया वि लभेज जुयछिड्डं। ण य मणुसामो चुक्को जीवो पुण माणुसं लहह ॥ 12 बहु मणुयत्तं पत्तं आरिय-कुल-बिहव-रूव-संपण्णं । कुसमय मोहिय-चित्तो ण सुणइ जिण-देसियं धम्मं ॥ कहं । जह काय-मणिय-मज्झे वेरुलिओ सरस-विहव-संठाणो । इयरेण णेव णजह गुण-दय-संदोह-भरिओ वि ॥ एवं कुश्चरम-मज्ज्ञे श्वरमो श्वरमो ति सरिस-उल्लावो । मोहंशेहिँ ण णज्जह् गुण-सव-संदोह-भरिको वि ॥ जह गल बेण-विभेन कह वि तुलगोण पाविश्रो उच्छ । जन्यगित के वि बाला रस-सार-गुणं अलक्लेंता ॥ 15 15 तह कुसमय-वेणु-महावणे वि जिणधन्म-उच्छु-वुच्छेको । मूटेहिँ णेय णजाइ सुह-रस-रस-रसिय-रसिको वि ॥ जह बहु-तरुवर-गहणे ठवियं केणावि कप्यतरु-रथणं । पुरिसेहिँ णेय णजह कप्पिय-फल-दाण-दुल्ललियं ॥ तह कुसमय-तरु-गहणे जिणधम्मो कप्प-पायव-समाणो । मुढेहिँ णेय णजह अक्खय-फरू-दाण-सुहओ वि ॥ 18 18 जह मज्झे मंताणं मंतो बहु-सिद्धि-सिद्ध-माहप्यो । असयण्णेहिँ ण णज्जह सरिसो सामण्ण-मंतेहिं ॥ तह् कुसमय-मंत-समृह-मज्झ-परिसंठिओ इमो धम्मो । असयण्णेहिँ ण णज्जद्द सिव्हि-सर्यगाह-रिव्हिल्लो ॥ 21 जह सामण्णे धरणीयरूम्मि अच्छइ णिहिसयं अत्यं । अबुदो ण-याणह बिय इह बहुयं अच्छइ णिहाणं ॥ 21 तह धन्म-धरणि-गिहियं जिजधन्म-णिहाणयं इमं सारं । अबुहो ण-याणइ श्विय मण्णइ सरिसं कुतित्येहिं ॥ इय जरवर जिज्ञास्मो पयडो वि जिज्ञूहिओ अउज्जाज । दिहं पि जेय पेच्छइ ज सुजाइ साहिजामाणं पि ॥ भह णिसुयं होइ कहं पि तह वि सद्धं ण सो कुणइ। मिच्छा-कम्म-विमृदो ण-यणइ जं सुंदरं लोए॥ 21 24 जह पित्त-जरय-संजाय-हाइ-डज्झेत-वेविर-सरीरो । खंड-घय-मीसियं पि हु खीरं अह मण्णए कडुयं ॥ तह पात-पसर-संताव-मृढ-हिचओ य अयणओ कोइ । पायस-खंड-सम-रसं जिण वयणं मण्णण् कडुयं ॥ जह तिमिर-रुद्द-दिट्टी गयणे ऽसंते वि पेच्छए रूवे । संते वि सो ण पेच्छद्द फुड-वियडे घडय-पड-रूवे ॥ 27 27 तह पाव-तिमिर-मुटो पेच्छइ धम्मं कुतित्थ-तित्थेसु । पयडं पि णय पेच्छइ जिणधम्मं तत्थ किं कुणिमो ॥ जह कोसिय-पविख-गणे पेच्छइ राईसु बहल-तिमिरासु । उद्दयम्मि कमलणाहे ण य पेच्छइ जं पि भत्ताणं ॥ तह मिच्छा-दिद्धि-जणो कुसमय-तिमिरेसु पेच्छए किं पि । तयलुजोविय-भुयणे जिणधम्म-दिवायरे अधी ॥ 30 जह भरिंगधण-तत्ते जलिम सिज्झंति बहुयरा मुग्गा । कंकदुया के वि तिहैं मणयं पि ण सिज्झिर किंढणा ॥ तह धम्म-कहा-जलगण तिवय-कम्मस्स पाव-जीवस्स । कंकनुयस्म व चित्तं मणयं पि ण होइ मउययरं ॥ जह मुद्ध-बालयओ दुक्क्ट् वन्धीएँ जणांग-संकाए । परिहर इ पुणो जणणी मृद्रो मोहेण केणावि ॥ 33 33

<sup>1&</sup>gt; P संमारं वामोः 2> P मा for मो, P तु for खु, J महभावा for भवे. 3> J जीन P जीय for निय, J उत्थाणिओ for उक्ष्विता णवर, J om. 2nd line परिभवर etc., Rather निरं for a वरं. 4> P परिभगर. 5> P क्ष्विस, P त for य. 6> P इं।सहालिइ, J adds ताव after संनाव. 7> P कर ि for जह ण, J मणुअं।। 9> P सागर-, J पिवसिज जुनिल्ड हुं, P om. इय संसरओ मणुयलं में etc. to लभेज जुयिल्ड हुं।। 10> J पुज्वतो, J समिला तु । 11> J चंडवात-, J पणिलिया 12> P संपूष्णं I, J कह for करं. 13> P कर for जह J वेल्लुआ सिसवयणसंठाणा । 14> J कुद्धम्म, P सिसओलाओ, J मोडंपेण 15> P विजो for पापिओ, J उच्छं, J रसआर, P अलक्षं वा ॥ 16> P जह for तह, J बतें हो बिर्म तह, P कुमुमय, J विच्छेओ P बुच्छोओ, P om. रिमय 17> P तक्यर, P क्यानस्यं। 18> P कुमुमय 19> P om. ण before णज्जह. 20> P कुमुमय. 21> J adds ज before णिहित्तर्थ, P अर्थ for इह, J अच्छए अत्थं॥ 22> P repeats धम्म, P repeats the line अबुहो न वाणह विश्व अद्द बुद्धं अच्छाद निहाणं॥ after इमं सारं। 24> P होति करं, J adds अ before सदं, P सहं, P ण इ for ण सो कुणह, P जह for जं. 25> P जय for जरव, J -होहबज्यिति, P मीसथं, J हु छीरं. 26> P संताप for संताब, P om. य, P अयाणुउ को वि । 27> JP गयणे संते, P पेच्छह, P om. हते पंते पि सो ण etc. to षि णेय पेच्छह. 28> P तुसिगो for कुणिमो. 29> P पिल्खगमो, P तिमिरेसु. 30> P कुमुमय: P मुयणो. 31> P नत्ती, J किकदुवा, J मणायं, J सिडिहारे किल्णे, better सिज्वति, सिडिंकरे 32> J किकदुवरस P कंकडवरस, J वि for व, P मणुयं. 33> J मुद्धह्यालसओ, J वग्हीय, P जाणीं, J मेहेण for मोहेण.

तह सुदो कोइ जिल्लो कुसमय-वन्त्रीसु हुक्कइ सुहत्थी । परिहरइ जिलालिंस जलिं पिव मोक्ख-मगास्स ॥ 1 इय णरवर केंद्र जिया सोऊण वि जिणवरिंद-वयणाई । ण य सद्दंति मूढा कुणंति बुर्द्धि कुतिरथेसु ॥ भह कह वि कम्म विवरेण सद्दाणं करेज एस जिस्रो । अच्छाइ सद्दमाणो ण य लगाइ णाण-किरियासु ॥ 3 जह अयद-तडे पुरिसो पयलायइ मुणइ जह पढीहामि । ण य वच्छ सम-भूमि अलसो जा जिवडिओ तत्थ ॥ तह गरय-कूव-तह-पहण-संदिको कुणह् पाव-पदलाको । तत्र-णियम-समं भूमि ण य वहाह णिवहिको जाव ॥ जह सयस जिंपय-काणण-वण-दव-दक्संत-मीसणं जरूणं । दृद्र्ण जाणइ णरो दक्सिजाइ सो ण य पस्नाइ ॥ 6 तह सनु-मित्त-घर-वास-जरूण-जाळाबळी-विलुद्धो वि । जाणह बज्झामि भई ण य णासइ संजर्म तेण ॥ जह गिरि-णइ-वेय-वियाणुको वि मजेज गिरि-णइ-जलम्मि । हरिजण जाणमाणो णिजह तृरं समुद्दम्मि ॥ तह पाय-पसर-गिरि-णइ-जल-रय-हीरंतयं मुणइ जीयं । ण य लग्गइ संजम-तरुवरम्मि जा णिवडिओ णरए ॥ 9 जह कोइ गरो जाणइ एसो चोरेहिँ मूसए सरथो । ण य घावइ गामंतो जा मुसिको दुट्ट-चोरेहिं ॥ तह इंदिय-चोरेहिं पेच्छइ पुरको सुसिजए लोए। जाणह महं पि सुसिको संजम-गामं ण मिखयह ॥ जह कोइ चोर-पुरिसो जाणह कड्या वि होइ मह मरणं। ण व सो परिहरइ तयं जाणंतो पाव-होसेण ॥ 12 तह पाव-चोरियापु गिद्धो जीवो वियाणप् हुक्खं । जाणंतो वि ण विरमइ जा पावइ णरय-णिगाहणं ॥ इय जरवर को पावह मणुवते पाविए वि जिज-वयणं। जिसुए वि कस्त सद्धा कत्तो वा संजमं छहह ॥ तेण णरणाह एयं दुलहं मव-सायरे भमंतस्स । जीवस्य संजमं संजमस्मि मह वीरियं दुलहं ॥ 15 तुमए पुण संपत्तं सम्मत्तं संजमं च विरियं च । पालेसु इमं णरवर मागम-सारेण गुरु-वयणं ॥ धम्मस्मि होसु रत्तो किरियाए तरगन्नो रत्नो झाणे। जिण-वयण-रत्नो णरवर विरन्नो पावेसु सन्वेसु॥ होसु दबन्वय-चित्तो णित्थारग-पारगो तुमं होसु । बहुसु गुणेहिँ मुणिवर तवम्मि अबुजाओ होसु ॥ 18 भावेसु भावणाओ पालेसु वयाईँ रयण-सरिसाई । कुण पावकम्प्र-स्ववणं पच्छा सिर्छि पि पावेसु ॥ सि । 🖇 ३२८ ) एवं 🛪 िणसामिकणं भगवं दढवम्म-राय-रिसी हरिस-वसुल्लसंत-रोमंची पणमिक्रो चलणेसु गुरुणो, भणियं था च। 'भगवं, अबि य, 21

अजेय अहं जाओ भज य संविद्विको टिमो रजं। मण्णामि कथत्थं भप्पयं च जा एस पव्वहको ॥ जं जं मह करणिजं तं तं तुम्हेहिँ भाइसेयम्बं। जं जं चाकरणिजं तं तं पहिसिज्झह मुणिद् ॥' ति ।

24 गुरुणा भणियं । 'एवं हवड' ति भणिए चरुण-पणामे भण्भिट्टिओ वंदिओ सयल-साभंत-चक्केण कुमारेण य । णायर-जणो वि 24 कय-जय-सदो अभिणंदंतो आगओ णयि । णारिर-लोओ वि 'अहो महासत्तो महाराया द्ववम्मो' ति भणंतो आगंतुं पयत्तो । तओ गुरुणा वि महाराया काराविओ तकालियं करियव्वं ति । एवं च करेंतो कायव्वाहं, परिहरंतो अकायव्वाहं, 27 भणंतो भणियव्वाणि, अभणंतो अभणियव्वाहं, जंतो गम्माणि, वर्जेतो अगम्माणि, भुंजेतो मक्खाणि, अभुंतंतो अभक्खाणि- 27

पियंतो पेयाणि, परिहरंतो अपेयाणि, इच्छंतो इद्वाणि, वर्जेतो अणिद्वाणि, सुणेंतो सोयब्वाणि, अवमण्णंतो असीयब्वाणि, पसंसंतो पसंसिणिज्ञाणि, उवेक्संतो अपसंसिणिज्ञाणि, वंदंतो वंदिणज्ञाणि, वर्जितो अवंदिणज्ञाणि, णिंदंतो संसार-वासं, पसं, 30 संतो जिर्णिद-वर-मग्गं ति । अवि य ।

कजाकज-हियाहिय-गम्मागम्माहँ सन्व-कजाहं। जाणंतो चिय विहरइ किंचिम्मेत्त-परिसेस-कम्मंसो॥ ति।

<sup>1 &</sup>gt; प्रको वि, ए कुमुमय, प्र-वम्बीय, ए जिणाणत्ती जणिण, ए मोक्खसारस्स. 2 > ए इय नर की वि, प्र बुद्धी. 3 > प्र सहहणं जह करेज. 4 > प्र मणह for मुणह, प्र एस्थ for तस्थ. 5 > ए नयर for णस्य. 6 > ए तण for दव, ए om. three lines दहुण जाणह णरो etc. to संजमं तेण ॥. 8 > ए वियाणओं 9 > ए मुणह for मुणह, ए नतस्यरंमि. 11 > ए adds पुह before पुरओ, ए नाम. 12 > ए पावरोसेहिं. 13 > प्र जीओ, प्र विरह for विरमह, ए निणममणं. 14 > प्र पावि for पाविए, ए सिद्धा कत्ता. 15 > ए दुष्टहं भवसागरे, ए वीरियदुष्टहं. 16 > ए च विर्ह्यं। 17 > ए om. रओ, ए क्झाणे, प्र inter. णस्वर क विरओ, ए पावमु. 18 > प्र णिरथरयान, ए अब्युज्जओं 20 ) ए भयवं, ए न्युन्छलंतरोर्मिचो पणामिओ, ए गुरुणा, ए om. भणियं च. 22 > प्र आंत्र for जाओ, ए दुओं, ए अप्युज्जओं 20 ) ए भयवं, ए न्युन्छलंतरोर्मिचो पणामिओ, ए गुरुणा, ए om. भणियं च. 22 > प्र आंत्र for जाओ, ए दुओं, ए अप्युज्जओं 20 ) ए मयवं, ए न्युन्छलंतरोर्मिचो पणामिओं, ए गुरुणा, ए om. भणियं च. 22 > प्र पाविस्वह् ए पहिसिद्धह. 24 > प्र हवतु, ए हणिय for भणिए, प्र प्यामब्सुद्धिओं ए पणामे पब्सुद्धिओं य बंदिओं य स्वलन, प्र णायरजणिह कथं. 25 > ए अभिनंदिकण, ए नरिंदलों प्र प्र कर्मणो for करेंतो. प्र हिन्दों में प्र पाविस्वह्माणे, प्र विराधिक्या, प्र कर्मणो क्सालेंति, प्र कर्मणो क्सालेंति, प्र कर्मणो क्सालेंति, प्र कर्मणो क्सालेंति, प्र करेंति। प्र अवेती भागती भणियव्याणि, प्र अवेती क्सालेंति, प्र क्सालेंति, प्र करेंति। प्र अवेती for अवेयाणि, ए असुर्णेती for अवमण्डोती. 29 > प्र इत्ती for वंरती, ए वंरियाणि, ए प्र प्र किंदिमेत्त्विसेत्ति। 29 > प्र इत्ती for वंरती, ए वंरियाणि, ए ए एक्सालेंति। विर्ह केंद्र किंदिमेत्त्विसेत्ति।

15

। पुण बसेग्न-गारित-वंद-मंदली-मउद-कोवि-विदंक- 1 मणि-णिहसमाण-मसिणिय-चलण-पट्टस्स बोळीणाइं सत्त-वास-कक्लाइं रजं करेंतस्स । एत्वंतरन्मि पटमकेसरस्स देवस्स को अनुसंतो विद्वितं पयन्तो । अबि ष ।

जायइ आसण-कंपो छाया परियलइ गलइ माहप्पो । विमणा य वाहणा परियणो य थाणं विलंषेइ ॥ तओ तं च जाणिकम तदक्त्वयं खणमेकं परिचितिकण दीण-विमण-दुम्मण-हियएण वियारियं हियए ।

- ता ते पे जीतिका ते विस्तका किया है। तिस्ति किया है। ति हैं किया कि स्वार्थ के पूरा रहें ॥

  जह पहसिस पायालं अवहं व दिरं गुहा समुदं वा। पुष्व-क्याउ ण मुंचिस असाणं खायसे जह बि ॥

  जह रुवसि वलसि वेवसि दीणं पुलप्ति दिसि-विदिसियके। हा हा परुवसि विलवसि चुकासि कसो कर्यताओ ॥

  जह गासि आसि दुम्मण मुज्यसि अह लोकसे धरणिवहे। जंपसि मूको क्व ठिको चुकासि ण वि तं कर्यताओ ॥

  जं चेय कर्य तं चेय मुंजसे णास्थि एत्य संदेहो। अक्य कसो पाविसि जह वि सर्व देव-राओ ति ॥

  मा हो जुरह पुरिसा बिहुको णास्थि सि अमह हियएण। जं पुष्यं विषय ण कर्य तं करो पावसे पुण्डि ॥
- मा हो जूरह पुरिसा बिहवा णाल्य ति अमह हियएंग । ज पुर्व निषय ण कय त कता पावस एग्व ॥

  मा हो मजह पुरिसा बिहवो अम्हें ति उत्तुणा हियए । कि पि क्यं सुकवं वा पुणो वि तं चेय में कुणह ॥

  होऊण अम्ह ण हुयं मा दीणा होह ह्य विचितेह । काऊण पुणो ण कवं कि पि पुरा सुंदर्र कम्मं ॥

  ता एत्तियं मए बिय सुकवं सुकवं ति अण्ण-जम्मिम । ए्तिय-मेर्त कालं ज भुत्तं आसि दिय-लोए ॥

  जेहिँ कयं सरिसेहिं पुब्व-तवं धम्मणंदण-समक्तं । ते सम्वे मह सहया पुब्वमरं पाविया प्रकृषं ॥

  ता मज्झं चिय विहवे चिरवर्षं आसि काल-परिणामं । एवं ठियम्मि कि जह अप्पाणं देमि सोयस्स ॥
- \S ३३० ) ता जं संपद्द संपत्त-कार्ल तं चेय काहामि ति भागओ भयोज्ञा-पुरवरिं, दिहो शया कुयरुयचंदो, 18 कुवलयमाला य । साहियं च ताण जहा 'कहं अमुग-मासे अमुग-दियहे तुम्ह पुत्तो भवीहामि ति । ता इमाइं पडमकेसर- 18 णामंकियाई दिष्वाई कदय-कोंबळ-कंठाभरणादीयाई माभरणाई गेण्डह । इमाई च मह पसरमाध-बुद्धि-वित्यरस्स परिहियश्वाई । जेण इमाइं बहु-काल-परिहियाइं पेच्छमाणस्य मह जाईसरणं उप्पज्जइ ति । पुणो जेण उप्पण्ण-पुन्व-जाई-सरणो 21 संजाय-वेरग्गो ण रज्ज-सुहे सुद्ध वि मणं करिस्संति । किंतु भव-सय-सहस्स-दुछहे जिण-मग्गे रई करेमि' ति भनमानेण 21 समप्पियाई भाभरणयाई । उप्पद्दभो य जहयलवहं संपत्तो सग्गं । तथ य जहा-तव-विद्दवं पुणो वि भोए भुंजिठं प्रवत्तो , एवं च वर्षतेसु दियहेसु तम्मि चेय पडमकेसर-देव-दिण्णे बोहि-दियहे उउमहेए कुवलयमाल।ए उप्पण्णो गहन्नो । 24 जहासुई 🛪 मणोरह-सब-सएष्टिं संबद्धिओ । जिय-काल-मासे य संपुष्ण-सबल-दोहलाए सुकुमाल-पाजि-पाजी जामो 24 मणिमय-वारक्षमो विष दारभो वि । सो य परिवारीए वर्षमाणो गहियासेस-कळा-कळावो पसरमाण-बुद्धि-विरधरो जाओ । तभी तस्स य से जामं पुन्त-कवं चेय मुणिणा पुहड्सारी ति । तभी तस्स समीव्यियाहं ताई भाभरणाई । वाजि 🗤 य वेच्छमाणस्स 'इमाई मए दिट्ट-पुग्वाई' ति ईहापूह-मगगण-गबेसणं कुणंतस्य झिस जाईसरणं समुप्यण्णं । तभो संभरिब- 🗤 पुष्य-दुक्खो मुच्छिको पहिको घरणिनहे । ससंभमं पहाइपुण य सित्तो चंदण-क्रतेण सहयर-सरथेणं ति । तभो क्षासासिको वितिउं पयत्तो । 'महो, तारिसाइं सम्मे सुद्दाइं भणुभविकण पुणो वि परिसाइं तुच्छासुङ्-भिदियाइं भट्ट मणुय-सुद्दाहं 30 जीवो भमिलसङ् ति विरत्थु संसारवासस्स । भहवा विरत्थु जीवस्स । भहवा विरत्थु कम्मस्स । भहवा विरत्थु 30 रायहोसाणं । महवा बिरत्थु पुणो वि इमस्स बहु-दुक्ख-सहस्साणुभव-णिन्तिकक्कस्स किय-जीव-करूको, जो जाणंता वि दुक्लाई, वेएंतो वि सुहाई, बुज्झंतो वि धम्मं, वेयंतो वि अहम्मं, पेच्छंतो वि संसारं, अणुभवंतो वि वाहि-वियारं, वेवंतो

1> म मुर्जिदो बच्चर, १ णियसेस ध्वर पुण असेस, उ कोडी 2> उ णिहसणाम सिणी अयन लगइ हं बोलीणाई 3> १ च हुं ध्वर विद्या विद्या कि वार के १० विद्या कि अपने अपने कि अप

30

38

- ा वि महाभयं, तह वि पसत्तो ओय्सु, उम्मत्तो विसएसु, गव्यिको मत्येसु, खुदो विद्ववेसु, घदो माणेसुं, दीजो अवसावेसु, 1 मुष्यिको कुढुंबेसु, बदो सिणेह-पासेसु, गहिको माया-रक्कसीए, संजिमको शय-जियतेहि, पष्टितो कोय-महाजक्रकेण, a हीरंतो आसा-महाणइप्यवाहेणं, हिंदरेकिजंतो कुवियप्य-तरंग-अंगेहिं, दिण-पक्स-जक्सत-करदत्त-दंतावसी-मुसुमूरिको s महाकाल-मञ्जू-वेयालेणं ति । ता सम्बहा एवं हिए इमं करणिजं, पग्वजं घेसूणं उप्पण्ण-वेरग्गो तव-संजमं करेहामि ति चिंतयंतो भणिओ वर्षसपृद्धि। 'कुमार, कि णियं सत्ध-सरीरस्स ते मुच्छा-विचारो' कि । तेण भणियं 'ममं जासि उचरे 6 अजिण्ण-वियारो, तेण मे एसा ममली जाब' ति ण साहिको सम्भावो वयंसयाणं ति । एवं च बबंतेसु विवहेसु कणिस्क्रंतो ६ वि महिसित्तो जोवरजाभिसेए कुमारो, कुवछवचंद-राइणा भणिभी 'पुत्त, तुमं रखे, महं पुण तुज्य महह्मओ ति ता करेसु रजं' ति । कुमारेण भणियं 'महाराय, अच्छसु तुमं, यह चेव ताव पञ्चथामिं ति । राहणा भवियं 'पुत्त, तुमं अज वि 9 बालो, रज्ज-सुहं भणुभव, अम्हे उण भुत्त-भोगा। इसो चेष कुळक्कमो इक्खागु-वंस-पुष्व-पुरिसाण जं खाए पुत्ते अभिनिते 9 परलोग-हियं कायभ्वं ति । एवं भणिपं सम्ब-महह्मपृष्टिं । ठिक्रो कुमारो । शया वि गिब्बिण्ण-काम-भोगो पम्बक्रासिमुहो संजम-दिग्ण-माणसो अध्यितं पयसो करस वि गुरुगो जागमणं पढिच्छंतो सि । 🖇 ३३१ ) एवं च अष्णरिम दिणे दिण्य-महादाणो संमाणियासेस-परियणो राया कुवळयमाळाए समं किं-किं पि 12 कम्म-धम्म-संबद्धं कहं मंतपंतो पसुसो । परिख्या-जामे च कह-कह वि विबुद्धो चिंतिउं पयसो । अवि य । कह्या खणं विबुद्धो विरत्त-समयम्मि काय-मण-गुत्ते । चरण-करणाणुयोगं चम्मञ्सयणे मणुगुणेस्तं ॥ कड्या उबसंत-मणो कम्म-महासेल-कढिण-कुलिसर्थं। वर्ज पिव अणवर्ज काई गोसे पिकस्मणं ॥ 15 कइया कय-कायव्यो सुमणो सुत्तत्य-पोरिसिं कार्ड । वेरमा-प्रमा-कम्मो धरमजराणस्मि विष्टस्तं ॥ कइया णु असंभंतो छट्टहम-तव-विसेस-सूसंतो । जुय-मेत्त-निमिय-विट्टी गोबर-वरियं पवजिस्सं ॥ कइया वि हासिजंतो गिंदिजंतो च मृह-बालेहिं। सम-मिल-सन्तु-चित्तो भमेज भिक्कं विसोहेंतो ॥ 18 कह्या खण-वीसंतो धम्मज्ययणे समुद्रिको गुणिउं । रागहोस-विमुक्को भुंजे सुत्तोबएसेन ॥ कइया कय-सुक्तत्थो संसारेगत्त-आवणं काउं । सुक्णहर-मसाणेसुं अम्मञ्ज्ञाणिम ठाइस्सं ॥ कह्या णु कमेण पुणी फासु-पण्सिम्म कंदरे गिरिजो । आराहिय-चढ-संघो देहबार्व करीहामि ॥ 21 इब सत्त-सार-रहिओ चितेइ चिय मणोरहे जवरं। एस जिलो मह पावो पावारंमेसु उज्जमइ ॥ भण्णा हु बक्त-सुणिणो बालक्तजयस्मि गहिय-सामण्णा । अणरसिय-णिब्बिसेसा जेहिँ ण विद्वो पिय-विभोधो ॥ चण्णा हु बाल-मुणियो अकव-विवाहा जणाय-मचण-रसा । अदिट्ट-दहय-सोक्ला पञ्चकं जे समझीणा ॥ 24 24
- श्वनणा हु बाल-सुणिणो अगणिय-पेम्मा अणाय-विसय-सुद्धा । अवहत्थिय-जिय-लोया पव्यक्तं जे समझीणा ॥
  भवणा हु बाल-सुणिणो उज्जय-सीला अणाय-वर-सोक्सा । विजयम्म वद्दमाणा जिज-वयणं जे समझीणा ॥

  थण्णा हु बाल-सुणिणो कुर्दुब-भारेण जे य जोत्वह्या । जिज-सासम्बन्ध्य छग्गा दुक्स-स्वावत्त-संसारे ॥
  भण्णा हु बाल-सुणिणो जाणं अगम्मि णिच्दुहो कामो । ण वि जाको पेम्म-रसो सञ्चाए बावह-मणेहिं ॥
  भण्णा हु बाल-सुणिणो जाय श्विय जे जिजे समझीणा । ज-यणंति कुमह-मग्गे पहिकूले मोक्स-मग्गरस ॥

  थण्या हु वाल-सुणिणो भण्णा पावारंसेसु जे ज वहंति । सुर्हेति कम्म-गहणं तव-कद्विय-तिक्स-करवाला ॥
  अम्हे उण णीसत्ता सत्ता विसण्सु जोव्यजुम्मत्ता । परिवियल्विय-सत्तीया तव-आरं कह वहीहामो ॥

पेम्म-मङम्मल-मणा पणट्ट-कजा जुवाण-कारूम्मि । संपड् वियक्तिय-सारः जिज-वयणं कह करीहामो ॥ अस्तरिर-बलुम्मत्ता तङ्ग्या अप्कोडणेज्ञ-दुल्लिखा । ण तवे लग्गा पृण्टि तव-मारं कह बहीहामो ॥

<sup>1 &</sup>gt; P पमत्ती for पसत्ती, P विशान्ती for उद्मान्ती. 2 > P कुटुंबेम, P सिणिह, J रक्षक्सीस, J रायणिअणेसु. 3 > P महाणईपवाहेण, P वियप्य for कुवियप, J णक्खरकरणन्त- 4 > P मह्न-, P एवं द्विए. 5 > P चित्रयंती, J किणिसिआं, P किणिमस्थं-, J ए for ते, P अउरे for उयरे. 6 > J अजिष्णे-, P वयंसाण ति 1, J om. च, J om. अणिच्छंतो वि. 7 > J अमिसिन्ती, 8 > J om. अलं चेव ताव पञ्चयामि ति राष्ट्रणा भणियं पुत्त तुमं, P मं for तुमं. 9 > J अन्तमोआ, P om. पुत्त्व, J adds च after अभितिते. 10 > J परलोअहिआं, J om. ति, J भणिओ for भणियं, P adds त्ति after कुमारो. 13 > P om. कम्प, P om. य, P कहं विद्वद्धो, P चित्रयंतो पयत्तो- 14 > J पिनुद्धो for विद्वद्धो, J धम्मज्ज्ञाणो. 16 > P om. समणो. 17 > P यंसतो for असंगंतो, P दिमिय for णिमिय. 20 > P संसारे गंतु भावणा कउं, P द्वाहरसं. 22 > P सन्वसार. 23 > P adds उद्धायसीला अणेय before वाकत्त्रणयमि, P repeats वालत्त्रणयंभि गहिय साम(मि) श्रणा, P अणिरिसेय P पिओ for पिय. 24 > J विआहा, P नवण्यत्सा।, P अदिहुकदृश्य, P जेण for जे. 25 > J om. four lines from पण्णा द्व वालमुणिणो अमिणियपेन्मा टी. to जे सम्मलीणा, P जेयलोबा, P अणेयधारसोक्खा. 27 > P कुटुंब, J णो छह्आ. 28 > J णिन्तुओ-20 > J कुमतमको 30 > J बहुता. 31 > P ववभारे for तवभारे, 32 > J नमुम्मन्त्रमणा, P जुयाण, P करीकामो. 33 > P अप्पोडणेक, P जरमरणवाहिविद्धरा for ण तवे लग्ना एर्णिह.

| ı  | अगणिय-कजाकजा रागद्दोसेहिँ मोहिया तद्दया। जिजवयणिमा ण रूगा। पुर्णिह पुण किं करीहामी ॥        | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | जङ्गा भिईए विलया कलिया सत्तीप दिपया हियए। तह्या तवे ण लग्गा भण एपिंह किं करीहामी ॥          |    |
| 3  | जह्या जिहुर-देहा सत्ता तव-संजमिम उजमिडं। ज व तह्या उजमियं प्र्णिह पुण किं करीहामी॥          | 3  |
|    | जङ्या मेहा-जुत्ता सत्ता सयलं पि आगमं गहिउं। ण य तङ्या पष्यङ्या एपिंह जड्डा य बड्डा य ॥      |    |
|    | इय वियल्जिय-णव-जोन्त्रण-सत्तिह्या संजमिम भसमत्या । पच्छायाव-परद्वा पुरिसा झिळंति चितेता ॥   |    |
| 6  |                                                                                             | 6  |
|    | जइ तह्या विरमंतो सुय-णाण-महोयहिस्स तीरग्मि । उच्चेतो भज्ज-दिणं भग्वाहँ य सेस-रयणाई ॥        |    |
|    | जइ तह्या विरमंतो आरूढो जिण-चरित्त-पोयम्म । संसार-महाजलहिं हेलाए चेय तीरंतो ॥                |    |
| 9  |                                                                                             | 9  |
|    | जइ तह्या बिरमंतो वय-रयण-गुणेहिँ विदृय-पयावो । रयणाहिवो त्ति पुज्जो होतो सन्वाण वि मुणीणं ॥  |    |
|    | जह तह्या विरमंतो रज्ज-महा-पाव-संचय-विद्दीणो । झित्त खर्वेतो पावं तव-संजमिको कणतं पि ॥       |    |
| 12 |                                                                                             | 12 |
|    | इय जे बालत्तणणु मूढा ण करेंति कह वि सामण्णं । सोयंति ते अणुदिणं जराष्ट्रं गहियाहमा पुरिसा ॥ |    |
|    | ता जह कहं पि पावह अन्हं पुण्णेण को वि आयरिओ । ता पच्चयासि तुरियं अलं न्ह रजीण पावेणं ॥      |    |
| 16 | 🖇 ३३२ ) हमं च चित्रयंतस्य पिट्यं पहाडय-पाहएणं। अवि य।                                       | 15 |
|    | हय-तिमिर-सेण्ण-पयडो णिवडिय-तारा-भडो पणह-ससी । विश्यय-पयाव-पसरो सूर-णरिंदो समुग्गमइ ॥        |    |
|    | इमं च सोऊण चिंतियं राहणा 'अहो, सुंदरो वाया-सउण-बिसेसो । अवि य ।                             |    |
| 18 |                                                                                             | 18 |
|    | चिंतयंतो जंभा-वस-वलिउब्बेल्लमाण-भुय-फलिहो,                                                  |    |
|    |                                                                                             |    |

'नमस्ते भोग-निर्मुक्त नमस्ते द्वेष-वर्जित । नमस्ते जित-मोहेन्द्र नमस्ते ज्ञान-भास्कर ॥'

21 इति भणंतो समुद्रिओ सयणाओ । तथो कुवलयमाला वि 'णमो जिणाणं, णमो जिणाणं' ति भणमाणी संभम-वस-ललमाण- 21 खलंतुत्तरिजय-वावडा समुद्रिया। भणिओ य णाए राया 'महाराय, किं तए एत्तियं वेलं दीहुण्ह-मुक्क-णीसासेणं चिंतियं आसि' । राइणा भणियं 'किं तए लिक्खयं ताव तं चेय साहेसु, पच्छा भहं साहोहामो' सि । कुवलयमालाए भणियं । 21 "महाराय, मए जाणियं जहा तह्या विजयपुरवरीए णीहरंतेण तए विण्णत्ता पवयण-देवया जहा 'जह भगवह, जियंतं 24 पेच्छामि णरणाहं, रजाभिसेयं च पावेमि, पच्छा पुत्तं अभिसिंचामि, पुणो पव्वजं औते गेण्हामि । ता भगवह, देसु उत्तमं सउणं'ति भणिय-मेत्ते सब्व-द्व्व-सउणाणं उत्तिमं भायवत्त-रयणं समिष्यं पुरिसेणं। तक्षो तुम्हेहिं भणियं 'दहए उत्तमो 27 पुस सउणो, सब्व-संपत्ती होहिह अम्हाणं'ति। ता सम्बं संजायं संपह पञ्चजा जह घेष्पह' ति । इमं तए चिंतियं' ति। अबि य।

पुरुईसार-कुमारो अमिसित्तो सयळ-पुरुइ-रजम्मि । संपर् आहिसिंचामो संजम-रज्ञम्मि जष्ट् अम्हे ॥ 30 कुवलयमालाए भणियं । 'देव,

जाव इसं चितिज्ञइ भणुदियहं सूसमाण-हियणुहिं। ताव वरं रद्दयमिणं नुरिको धरमस्य गइ-मग्गो॥' राहणा भणियं। 'देवि, जह एवं ता मग्गामो कत्थ वि भगवंते गुरुणो जेण जहा-चितियं काहामो' ति भणंतो राया <sup>33</sup>समुद्विको स्थणाको, कायग्वं काऊण समावत्तो।

<sup>1 &</sup>gt; प्रायद्देशिंद, P मोहिय तईया, P करीडार for करीडामो and then repeats four lines from बलुगमत्ता तहया etc. to एण्डि पुण किं करीडामो, J adds a line जहया मेडेजुत्ता सत्ता सयछं पि आगमं गिंड which occurs at its place below (line 4). 2 > प्रितीय P वितीए for धिईए, प्रवित्या for कलिया, प्रदृष्णिया for दृष्णिया. 3 > P उज्जमियं, P तहया उज्जमिया. 4 > P स्थलंमे आगमं, P एहिं जह्या. 5 > P पण्डा परिमाहिजांति. 6 > P मंगिक्छे. 7 > P om. य, P सीस for सेस. 8 > P सहया for तहया, प्रपोत्तम्म. 9 > P प्रियप्पण्णो. 10 > P स्यणायरो त्ति प्रिस्तो हॉलो. 11 > P संचिय, P उद्धात्ति, P अणंतमि. 12 > P सोहियाभरणो. 13 > P सामणं । 14 > P कोई for को वि, प्रश्चात्रक्त. 16 > J om. णिविष्ठियतारामडो, P निपष्ठिय, J विणिहयप्यावपसरो for विरुथयप्यावपसरो. 17 > P राष्ट्रणो. 19 > P वितर्थ भावसिलिलिओव्येहारामडो, P निपष्ठिय, J विणाहयप्यावपसरो for विरुथयप्यावपसरो. 17 > P राष्ट्रणो. 19 > P वितर्थ भावसिलिलिओव्येहामाणुभुय. 21 > J om. णमो जिणाणं ति, P संभव., P ललमाणंतुत्तरिज्जय. 22 > J तुत्तरिज्जंतय. 23 > P रायणा, P तं विय, प्रमाहिमो त्ति. 24 > J om. महाराय मए जाणियं, प्र विजयपुरीए. 25 > P अभिसंचयामि, P वित्तमं for उत्तिमं. 26 > P om. दृश्व, P उत्तमं, P repeats उत्तमं आयवत्तर्यणं, प्र तुन्मेद्दि for तुन्हेहिं, P चहण for दृश्य. 27 > P होही for होहिए, P सन्वत्तं जार्य संपर्य पन्यज्जा, प्र adds च before तए. 28 > प्र adds ए before देवि. 29 > ॥ असहितित्तो सुयलपुरर्जिमि. 31 > P वितिज्जित, P गतिमग्यो. 32 > P देव for देवि, प्र वत्यव्य कर्यावि.

15

1 § ६६६ ) एवं च बच्छमाणेण तस्मि चेच दियहे बोतीं मन्झण्ह-समए पहिणियत्तेषु सेस-समण-माहण-वजीमय- 1 किमिण-संत्येषु भुत्त-सेस-सीयल-विरसे बाहारे जणवयस्स जिय-मदिरोवरि जिज्जूह-सुहासणस्थेण दिटुं साहु-संघाढयं जयरि- 3 रच्छा-महिम्म । तं च केरिसं । बावि य ।

उवसंत-संत-वेसं करयळ-संगिह्य-पत्तयं सोम्मं। ज्ञय-मेत्त-णिमिय-दिट्टिं वासाकप्योदिय-सरीरं ॥
तं च साहु-संघाडयं तारिसं पेच्छिऊण रहस-बस-समूससंत-रोमंच-कंचुओ राया अवहण्णो मेदिराओ । पयदो य गयवर-गमणो
तं चेय दिसं जच्य तं साहु-जुवळयं। तिम्म य पयदे पहाइओ सयळ-सामेत-मंडळ-संणिहिओ राय-लोओ सयलो य पक्क- व
पाइक-णिवहो। तओ तुरिय-तुरियं गंत्ण राया तिम्म चेय रच्छा-मज्झयारे तिउणं प्याहिणं काऊणं णिवडिओ चळणेसु
साहुणं। भणिउं च पयत्तो।

9 चारित्त-णाण-दंसण-तव-विणय-महाबलेण जिणिकण । गहियं जेहिँ सिव-पुरं णमो णमो ताण साधूणं ॥ भणमाणेण पुणो पुणो पणमिया णेण साधुणो । उम्बूढो य च्हामणि-किरण-पसरमाण-दस-दिसुज्ञोविएण उत्तिमंगेण बहु-भव-सय-सहस्स-णिम्महणो सुणि-चलण-कमल-रको ति । सुणिवरेहिं पि

अस-मित्त-सत्तु-चित्तत्त्रणेण सम-रोस-राय-गणणेहिं । विम्हय-संभम-रहियं मह भणियं धम्मलाभो ति ॥ भणिया य भत्ति-भरावणउत्तर्मगेण राइणा भगवंतो समणा । अवि य ।

तव-संजम-भार-पुणिब्भरस्य सुय-विविय-वसभ-जुत्तस्स । देह-सयहस्स कुमलं सिद्धि-पुरी-मगा-गामिस्स ॥ 15 साधूहिं भणियं 'कुसलं गुरू-चलणपभावेणं' ति । राहणा भणियं 'भगवंतो, श्रवि म,

गुरु-कम्म-सेल-वर्ज अण्णाण-महावणस्य दावभि । कि णामं तुह गुरुणो साहिजउ भह पसाएणं ॥ साहर्हि भणियं । 'महाराया,

18 इक्खागु-वंस-जाओ पाविय-गुरु-वयण-समल-सव्यक्ष्यो। कंदण्य-दण्य-फिल्हो दण्यफिल्हो ति आयरिओ।।'
राहणा भणियं। 'भयवं, किं सो अम्ह भाया रयणमउहस्स रिसिणो पुत्तो दण्यफिल्हो किं वा अण्णो' ति । साहृहिं भणियं। 'सो चेय इमो' ति भणिय-मेत्ते हरिम-वय-वियममाण-लोयण-जुवलेण भणियं 'भगवं, किम्म ठाणे आवासिया 21 गुरुणो' ति। तेहिं भणियं। 'अध्यि देवस्य भणोरमं णाम उज्जाणं, तत्य गुरुणो' ति भणेता साहुणो गंतुं पयत्ता। णरवई 21 वि उवगाओ मंदिरं। साहियं च कुवलयमालाण् महिंदस्स जहा 'पत्तं जं पावियम्वं, सो चेय अम्ह भाया दण्यफिल्हों संपत्तो आयरियत्तण-कल्लाणो इहं पत्तो। ता उच्छाहं कुणह तस्स चलण-मूले पन्वज्ञं काऊणं' ति। तेहिं भणियं। 'जं महाराया 24 कुणइ तं अवस्तं अम्हेहिं कायम्वं'ति भणमाणा काऊण करणिज्ञं, णिरूविऊण णिरूविणकं, दाऊण देयं, उच्चित्रया कोउय- 24 सिणेह-भत्ति-पहरिस-संवेय-पद्धा-णिन्वेय-हल्हलाऊरमाण-हियवया संपत्ता मणोरमं उज्ञाणं। तत्य य विद्रो भगवं दण्य-फिल्हों, वंदिओ य रहस-पहरिस-माणसेहिं। तेणावि धम्मलाभिया पुष्क्रिया य सरीर-सुह-वहमाणी, णिविद्रा आसणेसु।

27 ्र ६३४) पुष्कियं च राइणा । 'भगवं, तह्या तुमं चिंतामणि-पह्लीओ णिक्समिऊण कत्थ गओ, कत्थ वा दिक्ला 27 गहिया, किं च णामं गुरु-जणस्त' ए पुष्किओ भगवं साहिउं पयत्तो । महाराय, तह्या अहं णीहरिजण संपत्तो भरयच्छं णयरं ति । तत्थ साहुणो अण्णत्तिउं पयत्तो । दिद्वा य मए भगवं महामुणी, वंदिओ मए जाव तेणाहं भणिओ 'भो भो 30 दण्फलिह रायउत्त, परियाणिस ममं । मणु भणियं । 'भगवं

पंच-महस्वय-जुसं ति-गुत्ति-गुतं तिदंश-विश्य-मणं। सिवडरि-पंथुवण्मं को वा तं ण-यणण् जीवो॥' तेण भणियं 'ण संपयं पुक्वं किं तए किहिंचि दिहो ण व' ति। मण् भणियं 'भगवं, ण मह हिययस्य मई अत्य जहा मण् 83 दिहो सि' ति। तन्नो तेण भणियं 'कण उण चिंतामणी पत्नी तुह दिण्ण' ति। मण् भणियं 'भगवं, किं तुमं सो' ति। तेण 33

<sup>1 &</sup>gt; १ नंकि य त्वय हे वोलीजे, १ सेस्थणवाहणबलीमयिकिसिणसस्ये पृत्तसेसे 2 > १ निज्हिय for णिड्ज्. 3 > १ om. तं ने केरिसं 4 > १ पत्तं य सोमं, १ -दिट्टी, १ वासाकपोठिय- 5 > उसमूसलंत, १ अवहमो महिमंदिराजो. 6 > १ adds य after जल्ब, उपवहो, १ मंट्य for गंटल. १ om. लोगो, १ लो for स्वली, उपक्क for पक्कर. 9 > १ संगत्त for चारित्त, १ णियम for विजय, १ साहुणं. 10 > १ णे for second पुणो, १ om. णेण, १ साहुणो. १ उक्कृदो य चूडामणी, १ रन् for दस, उस्य for भव. 11 > उ om. मुणिवरेहिं पि. 12 > उत्तितणेण, १ समरोररायाणेणिहिं, उतह for अह. 13 > От this page the writing in s is very much rubbed, उसत्तिभारावणयुत्तमंगेण, १ समाणा. 14 > उस्त for सृत्य, १ तिरिय for विरिय, १ देव for देह. 15 > १ साहूहिं, उत्तुक्तणं चल्ला, १ भयवंतो. 16 > उमोह for कम्म, १ वयं for वज्जं, उ किण्णामं १ किनामं, उ अम्ह for अह, उ पसरणं. 17 > उदेव for महाराया. 18 > १ ह्यु for इक्सायु, १ विणय for वयण, १ मतत्त्रों, उर्ग इत्पाललेहो. 19 > १ रायणा, १ कि एसो, १ रिसिणो दप्युत्तो फलेहो. 20 > १ वियमाण, उ जुअलेण, उ om. मणिय before मगवं. 21 > १ om. देवस्स, उ मणोरमनामुज्जाणं, १ णरवत्ती वि गओ. 22 > उ adds य before जहा, १ अपम्ह for अम्ह, १ संपत्तायरियसणो इहं. 24 > १ adds व before कायवं. 25 > १ हलहलाकरमाण, १ om. य. 26 > १ विदेशो य रहिरसमाणसेहिं तेहिं वि धम्मलाहिया, १ संरीस for सरीस, उ बुहमाणि णिहिंहा, उ णिबिंहामासणेमुः 27 > १ om. भगवं, उ वितामणी. 28 > १ किचि णामं, उ मुहअणरस, १ om. ए, १ नीहारिकण. 29 > १ om. नि, उ inter. अगवं के महामुणी, उ adds य before मण. 31 > उ तिहण्ड. 32 > उ हिअयसम्भत्ती, १ मती. 33 > १ om. मण भणियं भगवं कि etc. to आमं ति ।

ा सिवायं 'बासं' ति । मण् भणियं 'भगवं, तए मह रजं विष्णं'। तेण भणियं 'बासि'। मए भणियं 'बाह एवं ता भगवं । रखणं रायरिसि-संपयं पि देसु में संजम-रजं' ति । तेण भणियं। 'जह एवं ता कीस विलंबणं करेसि' सि भणंतरस तरस क्यं मए पंच-मुद्धियं लोयं। भगवया वि कयं मण्म सब्यं कायव्यं। तभो जहारिहं अज्ञावयंतेण सिक्खाविको स्वकं अपवयणसारं। णिक्खितो गच्छो, विहरिं पयत्तो। भगवं ति-रयणयरणाहिवो विहरमाणो संपत्तो भयोज्ञाए। तत्थ य णिक्खंतो तुज्य जणको महाराया द्ववम्म-रिसी। सो य भगवं मासक्खवणीहँ पारयंतो कम्मक्खं काउमावत्तो। तको तं व प्रिसं जाणिकण गुरुणा णिक्खितो अम्ह गच्छ-भारो। एवं च काऊण वेत्रण द्ववम्म-रिसं सम्मेय-सेल-सिहरे व वंदण-वत्तियाए संपत्तो। तत्थ य जाणिकण अप्यणो कार्क, कयं संलेहणा-पुष्वयं कालमासे अउष्ययं करणं खवग-सेदीए केवल-णाणं झाउक्खयं च। तओ अंतगड-शेवली जाया भगवंते दो वि मुर्णिद-वसहे ति।

१ १३६५) एवं च सोऊण कुबल्लय वंदप्यमुहा सब्दे वि हरिस-वस-संपत्ता णरिंदा । तभी भगवया मिणवं । 'सावण, १ सो चिय एको पुरिसो सो चिय राया जयम्मि सयल्लीमा । हंत्ण मोहणिजं सिव्हिपुरी पाविया जेण ॥' भणियं च सब्देहिं । 'भगवं, एवं एवं ण एत्य संदेहो । ता कुणह प्रसावं, अम्हं पि उत्तारेसु हमानो महाभव-समुद्दानो'

12 ति । भगवया वि पिडवण्णं । 'एवं होउ' ति भणमाणस्य भगवओ राइणा ओयारियाई साभरणाई महिंद्ण्यमुहेहिं कुंवलय- 12 मालाद वि भणय-णारीयणेण परियालियाए । पवयण-भणिय-विहाणेण य णिक्खंता सन्वे वि । समन्पिया य कुक्ल्यमाला पवित्तिणीए । तत्य जहा-सुई भागमाणुसारेणं संजमं काळण संपुष्णे णिय-आउए संपत्ता सोहर्मं कृष्यं दु-सागरोबमिट्टईंगो

15 देवो जाओ ति । कुवलयचंद-साधू वि गुरूवएसे बहुमाणो बहुयं पाव-कम्मं खबिकण कालेण य जमोक्कारमाराहिकण 15 वेरुलिय-विमाणे दु-सागरोवम-द्विष्टंको देवो उववण्णो ति । सीहो उण पढमं अणसणं काळण विंक्षाढहेंए संपत्ती तं चेव विमाण-वर-स्वर्ण ति । सो वि भगवं ओहिण्णाणी सागरदत्त-मुणी संबोहिकण सब्वे पुन्व-संगए काले य कालं काळण

18 देवत्तण-बद्ध-जाम-गोत्तो तिम्म चेव विमाणिम समुष्यण्णो ति । अह पुहर्इसारो वि कं पि कालंतरं रजं काऊण पच्छा 18 उप्पण्ण-पुत्त-रयणो संठाविय-मणोरहाइश्व-रजाभिसेओ संगंतो संसार-महारक्खसस्स णाऊण असारत्तणं भोगाणं सो वि गुरूणं पाय-मूळे दिक्खं घेतूण पुणो कय-सामण्णो तिम्म चेय विमाणे समुष्यण्णो ति । एवं च ते कय-पुण्णा तिम्म

21 वर-बेरुलिय-विमाणोयर-उववण्णा अवरोप्परं जाणिऊण कय-संभ्या पुणो णेह-णिव्मर-हियया जंपिउं पयत्ता । 'भो सुरवरा, 21 णिसुणेह सुभासियं।

जर-मरण-रोग-रय-मरू-किलेस-बहुक्रिम णवर संमारे। कत्तो अण्णं सरणं एकं मोतूण जिण-वयणं॥
तिरिय-णर-द्गुय-देवाण होति जे सामिणो कह वि जीवा। जिण-वयण-भवण-रूवाण कं पि पुष्वं कयं तेहिं॥ 24
जं किं पि कह वि कस्स वि कस्थ वि सोक्सं जणस्स भुवणिमा। तं जिण-वयण-जलामय-णिसित्त-रूक्स्स कुसुमं तु॥ भव्वहा,
किं सोक्सं सम्मतं किं व दुई होइ मिच्छ-भावो ति। किं सुह-दुक्सं लोण् सम्मामिच्छत्त-भावेण॥
सम्मतं सग-समं मिच्छतं होइ णस्य-सारिच्छं। माणुय-कोय-सरिच्छो सम्मोमिच्छत्त-भावो उ॥ 27

सम्मत्तं उड्ड-गई अहर-गई होइ मिच्छ-भावेण । तिरिय-गई उण छोए सम्मामिच्छत्त-मावेण ।। सम्मतं अमय-समं मिच्छतं कालऊड-विस-सिर्सं । अमय-विस-मीसियं पित्र मण्णे उभयं तु लोगस्य ॥

सम्मत्तं जय-सारो मिच्छतं होइ तिहुयण-असारो । सारासार-सिर्व्छो सम्मामिच्छत्त-भावो उ ॥
 जं जं जयम्मि सारं तं तं जाणेसु सम्म-पुद्धं तु । जं जं जपु असारं तं तं मिच्छत्त-पुद्धं तु ॥
 प्रिसं च तं जाणिकण भो भो देवाणुण्यिया, अणुमण्णहं जं अहं भणिस्तं ति । तजो सब्बेहि वि भणियं 'को वा

33 मन्ह ण-याणह जं सन्दं सम्मस-पुरुवयं ति । एवं ठिए किं भणियर्वं तं भणह तुरुमे' ति । तेण भणियं 'एसियं भणियर्वं 33

<sup>1&</sup>gt; P रिजं for रुजं, Jom. जह, P तं for ता. 2> उरयणंगयिसी संपर्थ, P किसि. 3> उस्म for मुद्धम, Jom. कायवं 4> P प्रयत्तो। रयणंगणरयणाहिवो, P अउज्हाण 5> उतुम्म or तुम्ह for तुम्ह for तुम्म विकास महाराया, JP दहम्मिसी, J मास्मवमणेहि, J तव for तंत्र 6> P विकित्यअम्ह गृम्छमो, JP दहम्मिसि, P संमेतसेलिसिइ वंदण 7> P om. करं, J अउन्वं 8> J न्मावंतो, JP वसहो ति. 9> उ विस्तणणा for वससंपत्ता, J देव for सावग 10> P सेक्नो for एक्नो, P कलिम for जयिम, P मोहरकां, P पावया 11> P कुणह पिसायं, P om. यत 12> J om. वि, P ओयारियाओ आहरणाइ 13> P वियणेणारीयणपूरियालिआए, J न्मारित्तणेण, P यणिकिसत्ता, P om. वि. 14> उत्तय for तत्थ, J य for णिय, J ठितीओ P हिती 15> P साहू, P बहुपाव-, J काले य- 16> प्रवेशलिया-, उ दुरसागरोकमिटितीओ जववण्णे P दुसागर-हिहंओ, P उम सर्ण काकण 17> P ओहिणाणी 18> P देवत्तवह, P चेय विमाण, P अहं for अह. 19> उ रुज्जिमिओ, जाणिकण for णाकण 20> उपणो for पुणो, J क्रयसंपुण्णा P क्रयपुत्रो 21> P विमाणायरे उवणायरे उण्णा, P पुणो णिय P णेक्सर 22> P सुहासियं, J adds अव य before जरमरण etc. 23> P किमल for मल, J om. एक्नं, J जिणिदवर for जिण 24> P विशिन्दवर्णमुदेवाण, म होति जो सामिओ, P adds क्र्व before क्र्नाण 25> P om. क्रव्य वि, P सोक्त तु जणस्स होत्र मुनं कर रुजुर्म etc. के सम्मत्तं अवसममं etc. क्रवाती, P तिरिवाती 29> J विसमीसयं, J पि ति तु . 30> P क्रवेर अय before होह, P होह संसागे। सोरासार-, J तु for उ. 31> P om. तु, J ण सार्र िव असारे. 32> P adds हमं च before एरिसं, P om. च तं, P om. one मो, J देवाणुविआ, P भविस्सं ति, om. तओ सब्बेहि वि भणियं. 33> P om. भिण्यव्वं तं.

30

33

1 जं दुत्तारो संसार-सातरो, विसमा कम्म-गई, अणिबं जीवियं, भंगुरो विसय-संगो, चंचला इंदिय-तुरंगा, बंधण-सरिसं 1 न्येम्बं, उम्मायणो मयण-बाण-पसरो, मोहणं मोहणीय-कम्म-महापडलं ति । ता तुलमा-पावियं पि सम्मत्त-रवणं पृत्य **३ महोयहि-समे संसारे अक्सिप्पइ महाराय-मध्छेहिं, उद्घरिजइ महारोस-जल-माणुसेहिं, पल्हिथ्जाइ महामाया-कम-** ३ टीए, गिलिजइ महामोह-मयरेणं ति । तक्षो इमं च जाणिजण पुणो वि सयल-सुरासुर-णर-तिरिय-सिन्धि-सुह-लंभ-कारणे भगवंताणं वयणे बायरं कुणह पावियध्वे ।' तेहिं भणियं 'कहं पुण पावियध्वं' ति । तेण भणियं 'पुणो वि गेण्हह समायाणं 6 जहा जरथुप्पण्णा तरथ तुम्हाण अउझे केण वि अइसय-णाणिणा सम्बे संबोहणीया जिणधम्मे' ति । तेहि वि 'तह' ति 🛭 🗈 पिष्ठवण्णं। तं च तारिसं समायाणं काळण वीसत्था भोए भुंबिडं समाहत्ता।

🖔 १२६ ) एवं च सुंजंताणं भोए वश्वद्द कालो जाव भुत्ताइं दोण्णि सागरोवमाइं किंचि-सेसाइं। इमिम्म य जंबुदीवे 9 दाहिण-भरहे बोलीगेसु तिसु कालेसु किंचि-सेसे चउत्थे काले सिद्धिं गएसु इहावसप्पिणी-बहुमागेसु उसभाइसु पास- 9 जिज-चरिमेसु तित्यंकरेसु समुप्पण्णे ति-स्रोय-सरोयर-महापंकए व्य महावीर-जिजिंदे ति । पुरिसे य अवसरे स्रो कुवरूय-चंद-देवो णिय-आउयं पालिकण देव-लोगाओ चुओ समाणो कत्थ उववण्णो । अवि य । अत्थि कायंदी णाम णयरी । सा य 12 केरिसा । अवि य ।

तुंगद्वारुय-तोरण-मंदिर-पुर-गोडरेहिँ पश्यिरिया । तिय-चचर-सुविभक्ता जण-घण-मणि-कंचण-विचित्ता ॥ तम्मि य महाणयरीए कंचणरहो णाम राया।

रिउ-कुंजराण सीहो जो य रबी मित्त-पंकय-वणस्स । पणइ-कुमुयाण चंदो वासारत्तो व्य घरणियले ॥ तस्स य महिलाए इंदीवर-णामाए सुपुत्तो मणिरहो णाम समुप्पण्णो । सो य संविद्वको बहुएहिं मणोरहसएहिं परिवर्ह्न-माणस्स कहं कहं पि तारूव-कम्मोदएणं पारिश्व-वसणं समुप्पण्णं। तओ दियहं राईए य अवीसंतो आहेडयं वश्वह 18 पडिसेहिजंतो वि गुरुयणेणं, जिदिजंतो वि वयंमणुहिं, णिरुज्यंतो वि मंतियणेणं, वारिजंतो वि परियणेणं ति । अण्णया 18 य तस्स तम्मि भवसरे पारार्द्धे अरण्णं पविद्वस्स को बुत्तंतो जाओ । अवि य ।

णर-सुर-दइश्व-महिओ थुब्वंतो थुइ-सुद्दासिय-सपुर्हि । उप्पण्ण-णाण-सारो पत्तो वीररे तिलोय-गुरू ॥

21 तस्स य भगवओ महइ-महावीर-वहुमाण-जिणयंदस्स विवित्ते पएसे विरद्दयं देवेहिं मणि-सुवण्ण-रयय-पायार-तियं, ठावियं था दिब्वं वियड-दाढा-कराल-वयण-सीहाहिट्रियं भासण-रयणं, णिम्मविभो मउय-सिसिर-सुरहि-पवण-चलमाण-साहा-समृह-पेरंत-णव-वियमिय-सुरहि-कुसुम-गोन्छ-रिंछोलि-णिलीण-महु-मत्त-भमर-रणरण।बद्ध-संगीय-मणहरो रत्तासोय-पायवो । तस्स य 24 भन्ने णिविट्टो भगवे सुरासुर-णरिंद-वैदिय-चलण-जुयलो संसार-महोवहि-णिमज्ञमाण-जेतु-सहस्स-हत्थाव**लंबण-दा**ल-दुल्ललिको 24 महाबीरो । तत्थ य इंद्रभूइप्पमुहाणं एगारसण्हं महामईणं गणहर-देवाणं सोधम्म-णाहस्स महिंद्रस्म य अण्णाणं च भवण-वइ-वाणमंतर-जोइस-विमाण-वासीणं सुराणं कंचणरहस्स य राइणो लपरियणस्स सम्मत्त-मूलं भव-भय-विणासणं दुविहं 27 धम्मं साहिउं पयत्तो । अवि य । 27

णारय-तिरिय-णरामर-भव-सय-संवाह-दुग्गम-दुरंने । संसार-महा-जलहिम्मि णश्यि सरणं सिवाहिंतो ॥ सम्मत्त-णाण-दंसण-तिएण एएण लब्भए मोक्खो । जीवस्य गुणा एए ण व दृष्यं होइ सम्मत्तो ॥ सम्मं भावो सम्मं जहुज्वयं णित्य किंचि विवरीयं । धम्माधम्मागासा-पोग्गल-जीवेसु जो भणिओ ॥ अहवा । जीवाजीवा भासव-संवर तह बंध-णिजरा मोक्स्वो । एयाई भावेण भावेती होइ सम्मत्ते ॥ अहवा । जं चिय जिणेहिँ भणियं पडिहय-मय-दोस-मोह-पसरेहिं। तं सन्वं सन्वं चिय इय-भावो होइ सम्मत्तं॥ अरहा जाणइ सन्वं अरहा सन्वं पि पासइ समन्तं। अरहा भासइ सम्बं अरहा बंधू तिहुयणस्स ॥

<sup>1 )</sup> P कंमगती 2 ) P मोहणिय-, P ति for पि, P adds ति before पत्य 3 ) P - समें संसार, P महारायकमिडणा 5) प्रसमायारं जहाजन्थु . 6) P अं हो for अहा, P य for बि, प्रअतिसय, P ozo. जिल्लायमी सि, प्रवेहि मि तह. 7) Jow. तारिसं 8 > Р पञ्चएइ, Р किच-, Р इमं थि य जंबुदीके 9 > Р किचसेसे, Р सिद्धि, Р इक्षाव गोरसप्पिणीए-, Р उसभाइपास-जिणबट्टेस तिर्धंकरेसुः 10 > P इव for न्व, P जुनलयवंदो णिय- 11 > J देवलोआओः 13 > J गोअरेहिं, P सुविहत्ताजण-धणिनणि 14) म करणरहो for कंचणरहो 15) P रेतो व धरपियलै ॥ 16) म णमाए पुत्तो रयणरहो णामो, P संबद्धिओं 17) P रुणे for इत्व, J adds से before समुप्पणां, P रातील, J बीसंतो P्अविसंतो 18) P गुरुतरेणं, P निहंभंग्णो for णिरुक्सतो, P om. वारिकांतो नि परियणेर्गः 19 > उ अण्णता, J inter. तस्स & तस्मि, P पारद्विए रुग्णे. 21 > P om. य after तस्स, J वहामाण, J रयत P रहय, J तिसं for तियं. 22) J -सिहाहिहियं, P णिमिओ for णिम्मविओ. 23) P निलीणमररणरणावत्तसमीय- 24) P अधि for अधे, P om. णाँट्स, P महो for महोवहि, P जंतुहस्थालंबण- 25) P तस्स for तस्य य, JP इंद्रभूति , P महामंतीणं गण , P सोहमनाहरस, Jom. च. 26 ) J जोतिम, P वासीसुराणं. 27 > P adds जिणो before धम्मं. 28 > P दुस्पद्रंते, P जिणं मोत्तं for सिवाहितो. 29 > P तिणयतेण, P एतेण दिव्वं होति सम्मत्तं. 30) P जहुहुहुसं for जहुज्युर्थ, P inter. णिट्य 🍪 किंचि, P "धम्माभासा, J सो for जो 31) J "जीवासव, P भावें च तो अह होह सम्मत्तं. 32) P भणियं ह्यरागरीस, Padds, after होइ सम्मत्तं ॥, अरहा जाणह सन्वं सन्वं चिय इय भावो होइ संगत्तं । 33) P जाणं for सब्बं before पि.

| 1             | <b>बर्दी भारत</b> है जन्म जरहा जन्मरण कारते जन । बर्दी । क्यान सरता करता कर । वन । मार्टि म           |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               | बरहा तिलोय-पुजो भरहा तिर्थंकरो सुधम्मस्स । बरहा सर्थं पहुद्धो भरिहा पुरिसोत्तमो क्येषु ॥              |    |
| 8             | भरहा लोग-पदीवो भरहा चक्ख् जयस सम्बस्स । अरहा विच्नो लोए भरहा मोक्सं परूवेह ॥                          | 3  |
|               | हय असी भरहंते कुणह पसंसं च आव-गुज-किको। साहूण असिमंतो हय सम्मत्तं मणु अविषं ॥                         |    |
|               | तं जिण-वयग-रसायण-पाण-विबुद्धस्य होइ एकं तु । दुइवं पुण सहस बिय कम्मोबसमेण पुरिश्वस्य ॥                |    |
| 6             | एवं तिलोय-सारं एयं पहमं जयस्मि धम्मस्स । एएण होइ मोक्स्रो सम्मतं दुल्लहं एवं ॥                        | 6  |
|               | § ३३७ ) एवं च तिलोय-गुरुणा साहिए सम्मत्ते जावमानेगावि अनुह-बोहणस्यं अगवया इंदभूहका गणहास्य            | ľ  |
| 8             | तबद्ध-करयखंजिखिडडेण भणियं 'भगवं, इमं पुण सम्भत्त-रवणं समुच्चणं भावभो कस्सइ जीवस्स कई व्यक्तह जहा एस   | 1  |
|               | वस्मिद्दि बीवो' सि । भगवया भणियं ।                                                                    | .9 |
|               | उनसम-संवेगो बिय णिव्वेओ तह य होइ अणुकंपा। अधित्त-भाव-सहिथं सम्मत्ते लक्खणं होइ ॥ अह्या,               |    |
|               | मेत्ती-प्रमोब-कारुणं मन्त्रत्थं च चडत्थयं । सत्त-गुणवंत-दीणे भविणए होति सम्मं ॥                       |    |
| 12            | खामेमि सन्त्र-सत्ते सब्बे सत्ता खमंतु मे । मेत्ती में सब्ब-भूएसु वेरं मज्ज्ञ ण केणा ॥                 | 12 |
|               | सम्मत्त-णाण-दंसण-असे साधुम्मि होइ जो पुरिसो । ठिइ-वंदण-विणयादी करेइ सो होहिइ पमोजी ॥                  |    |
|               | संसार-दुक्ल-तविष् दीणाणाहे किलिस्समाणिमा । हा हा धम्म-विहीणा कह जीवा खिळिरे करुणा ॥                   |    |
| 15            | दुद्राण मोह-पंकेकियाण गुरु-देव-जिंदण-रयाण । जीवाण डवेक्सा पुरिसाण उवरिम्मि मञ्जात्वं ॥                | 15 |
|               | भहवा वि जब-सभावो काय-सभावो व भाविओ जेण। संवेगो जेण तने वेरगंग खेय संसारे॥                             |    |
|               | सन्त्रं जयं भणिषं णिस्सारं दुक्सहेउ असुहं च । भह तम्हा णिब्वेभो धम्मम्मि य नायरो होइ ॥                |    |
| 18            | वेरगां पुण णिययं सरीर-भोगेसु उवहि-विसष्सु । जाणिय-परसत्थ-पभो णत्रि रजह भम्मिको होह ॥                  | 18 |
|               | एएहिँ लक्स मेहिं पजह भह अस्य जस्स सम्मत्तं । उवसम-विशाग-रहियं पजह तह तस्य सम्मत्तं ॥                  |    |
|               | § ३३८ ) एवं च सुरासुरिंद-गुरुणा साहिए सम्मत्त-रुक्खणे भणियं गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण सम्मत्त-महा-   |    |
| 21 f          | वेंतामणि-रवर्ण केण दोसेण द्सिमं होइ, जेण तं दोसं दूरेण परिहरामी' ति । भगवया भ <del>वि</del> मं ।      | 21 |
|               | दीहाऊ गोयम इंदभूइ भह पुष्टियं तए साहु । सम्मत्तं स्वण-समं दूसिकाइ जेण तं सुणसु ॥                      |    |
|               | संका-कंखा-विद्गिच्छ। होइ चउरथं च कुसमय-पसंसा । पासंदियाण संधव पंच इमे वूसण-कराई ॥                     |    |
| 24            | जीवादीऍ पयरथे जाणइ जिण-वयण-णयण-दिद्विहो । किं होज इमं शहवा ण व सि जो संकए संका ॥                      | 24 |
|               | कंखइ भोए भहवा वि कुसुमए कह वि मोह-हय-चित्तो । भाकंख़इ मिच्छत्तं जो पुरिसो तस्स सा कंखा ॥              |    |
|               | पुरुषं पि अस्यि धन्मो एत्थं वि धनमस्य साहिओ मग्गो। एवं जो कुमह मणं सा विद्विषका इहं मणिया॥            |    |
| 27            | इह विजा-मंत-बर्ल पचक्लं जोग-भोग-फळ-सारं । एयं चिय सुंदरयं पर-तित्थिय-संथवो भणिको ॥                    | 27 |
|               | एए णिउणा भह मंतिणो य धम्मप्परा तवस्सी य । पर-तित्थ-समणयाणं पासंद्वाणं पसंसा तु ॥                      |    |
|               | जह सीर-संड-भरिओ उडओ केणावि मोह-मूटेण। मेलिजइ जिंब-रसेण बसुद्दणा बहु व केमावि ॥                        |    |
| 30            | एतं सम्मत्तामय-भरिको जीवाण चित्त-घडको वि । मिच्छत्त-वियप्पेणं दूसिकाइ असुइ-सरिसेणं ॥                  | 80 |
| त             | म्हा भणामि 'तुम्हे पडिवजह सम्मत्तं, अणुमण्णह सुय-रयणं, भावेह संसार-दुन्खं, पणमह जिणवरे, दक्लेह साहुणो |    |
| *             | गवेह भावणं, सामेसु जीवे, बहु मण्णह तवस्सिणो, अणुकंपह दुविस्तए, डवेक्सह हुहे, अणुगेण्हह विधीए, बियारेर | Į  |
| 3 <b>8</b> पे | ोगाल-परिणामे, पसंसह उबसमे, संजर्णेह संवेगं, णिब्बिजब संदारे, पश्चेह भरिबवायं, मा कुणह संकं, अवसम्मा   | 88 |
|               | who we also to those as                                                                               |    |

<sup>1 &</sup>gt; P जाणई सेयं, J जिजाण for जियाण, P मन्वरणं for सरणं, P बद्धं विमोएह. 2 > P तिलोध, J सुबुद्धो for धबुद्धो, P adds पुरिहा before पुरिसी, P पुरिसोत्तिमोः 3 > J लोगपईवो, P तिसी for निण्मो, P पदीवेह ॥ 4 > J भिद्यवत्तोः 5 > दुतियं. 6 > J परमं for पढमं. 7 > J इंद्रभृतिमणं. 8 > J adds च after भिण्यं, JP भावनोः 10 > JP विय, J अस्वेत्तिभाव, P समित्ति for सम्मत्ते. 11 ) J पमोत, P मज्जत्ययं च चस्थयं।, P संनगुणवंतदीवणयं नह विष्ण्य होति, J अविण्यासो, J समें P सम्मं तु. 13 > P साहुंमि, P जो हिस्सो, J थिनि P ठिति, J विण्याती, J सो हैहिनि पमोनो, P adds त्ति after पमोओः 14 > P दीणाणाहि, J कीलेसभावंमि, P जीवो किक्करेः 15 > P बुद्धाण for दुद्धाण, P अव्वेक्साः 16 > J जय सहावो P मणसम्भवो, P कायसहावो, J संवेओ, J भवे for तवे, P चे for चयः 17 > J तण्हा for तम्हा, P होहित्ति for होहः 18 > J repeats वेरणं, P नियरं for णिययं 19 > P कह for तहः 20 > J गोतम, P सम्मत्तः 21 > J om. चिंतामणि, P दूलेणः 22 > P दीहाओ, J गोतम, JP इंद्रभृति, P पुच्छितं, P सुणेयुः 23 > JP वितिगिच्छा, P वेवं for संववः 24 > J जीवासीय वास्वे जाणकी, P जीवादीण, P om. णयण, J संकतेः 25 > J कंविति P कंग्नितः, J अथवा, P कुसमवे, J कहवि छोहमोहदियवित्तो । आकंविति, मिछत्तं, P सो for साः 26 > JP वितिकिच्छा, P इमं for हहंः 27 > J वह for पुळ, ब तित्वं for तिस्वयः 28 > P एते, P अभि for अह, J अह संनिणो पारम्पयरा, P ओ for तुः 29 > P inter. खंढ & खीर, [ कुडओ or बढ़ आ किल उडओ ]. 30 > J मयसरिओ जीआण, P चित्तवित्वो, P वित्वप्यं जीवेणं दृतिकादः 31 > गुज्यो for तुन्हेः 32 > J om. उवेस्तकद दुट्ठे, P अणुगेण्हः 33 > P सर्वेगां, J अत्यवातंः

| 1  | केलं, बिरिचेह विद्वकिच्छं, पसापृह कुलमव-पसंसं।                                                    | 1          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4  | सम्मत्त-सार-रहिषु मा सजाह उत्तुणे पर-कृतित्ये। मिन्कत्त-वदणं भी होइ कवं अखिव-ववणं च ति ॥ तन्हा,   |            |
| 3  | जह खुरभह पायाले पस्हरियजह गिरिस्स टंकिम । जह छिजह कह वि सिरं मा मुंचह तह वि जिणवयणं ॥ ति ।        | 3          |
|    | 🖇 ३३९ ) एवं दंसण-स्वर्ण जार्च पुण सुणसु जं मए मणियं । एकारसंग-चोइस-पुरुवं भरवं च विरथरियं ॥       |            |
|    | पुक्तम्म वि जम्मि पदे संबेयं कुणह बीयराग-मए। तं तस्स होइ णाणं जेण विरागत्तणसुवेह ॥                |            |
| 6  | किं बहुणा वि सुएनं किं वा बहुणा वि पृत्य पिंडएनं । एकस्मि वि वहंता पयस्मि बहुए गया सिद्धि ॥       | 6          |
|    | तन्दा करेसु जन्नं दंसण-घरनेसु सन्व-मानेणं । दंसण-चरणेहिँ विणा ण सिज्झिरे णाण-सहिना वि ॥           | v          |
|    | \S ३४० ) नामेण होइ किरिया किरिया कीरइ परस्स उवएसो । चारिचे कुणह मणं तं पंच-महम्बए होइ ॥           |            |
| 9  | पानिवहाकिय-वयणं भदिष्णदाणं च मेहुणं चेय । होइ परिगाह-सहियं एएसु य संजमो चरणं ॥                    | 9          |
|    | प्याइं पावयाइं परिवर्जेतो करेसु बिरहं तु । इह परलीए दुह-कारबाहँ वीरेण भणियाई ॥                    |            |
|    | जो हिंसभो जियानं णिषं उम्वेय-कारको वात्रो । असुद्दो बेरावंधो वेरेण ण सुषद्द कया वि ॥              |            |
| 12 | णिंदिजह सन्व-जणे वह-बंधं बाय-दुक्ख-मरभं वा । पावह इहं चिय जरो पर-छोए पावए जरवं ॥                  | 12         |
|    | सब्वं च इमं दुक्तं जं मारिजाइ जिथा उ रसमाणा । जह मप्पा तह य परी इच्छइ सोक्लं ण उण दुक्तं ॥        | ***        |
|    | जह मम म पिपं दुक्सं सोक्लरथी जह अहं सजीवस्स । युमेव परो वि जिओ तम्हा जीवाण कुण ममयं ॥             |            |
| 15 | § ३४१ ) एवं च साहिए भगवया तित्थयरेण पुच्छियं गणहर-देवेण 'भगवं, कहं पुण हिंसा मण्णह'।              | 15         |
| ;  | भगवया भणियं।                                                                                      |            |
|    | जीवो भणादि-णिहणो सो कह मारिजए जणेण इहं। देहंतर-संक्रमणं कीरइ जऍ णाम तस्सेय ॥                      |            |
| 18 | एके भणित एवं मण्णे उण बाइणो जहा सुहुमो । ण य सो केणइ जीवो मारिकड़ णेय सो मरइ ॥                    | 18         |
|    | भण्णे भणंति पुरिसा सन्द-गभी पुस तस्स कह वाभ्रो । भण्णे पुण पडिवण्णा भणुमेसी केण सी वहिभी ॥        |            |
|    | भवरे भणंति एवं उद्गु-गईं किर जिस्रो सभावेण । अञ्छह देह-णिवदो जो मोयह धन्मिनो सो हु ॥              |            |
| 21 | अवरे अफंति कुमङ्ब्छूढो वह एस अब्छड् वराक्षो । वह जोजि-विष्यमुको वचट सुगईसु मावेओ ॥                | 21         |
|    | भण्णे भणंति मृदा पुराण-घरयाउ पर्साइ णवम्मि । को तस्त होइ पीढा देईतर-संक्रमे भणसु ॥                |            |
|    | अण्णे भणंति पुरिसा प्रुणं मारिओ अहं पुर्धि । तेण मणु मारिजाइ विषाइ तस्सेय जो देइ ॥                |            |
| 24 | अवरे विहियं ति इमं इमस्स जायस्स मरण-जम्मं वा । तं होज अवसर्यं चिव मिस-मेत्तो मज्या अवराहो ॥       | 24         |
|    | अवरे भणंति विद्विणा एसो अद्द पेसिओ मई बज्जो । तस्सेव होड पुष्णं पार्व वा मज्जा कि एत्य ॥          |            |
|    | भण्णे पुण पश्चिषण्णा कम्म-वसो कम्म-बोइन्रो जीवो । कम्मेणं मारिजाइ मारेइ य कम्म-परवस्तो ॥          |            |
| 27 | इय एवमाइ-अण्जाण-बाइणो जं भणंति समप्सुं । तं सम्बं भलियं चिय जीव-वहे होंति दोसाई ॥                 | 27         |
|    | जीवो भणाइ-णिहणो सर्ष देहंतरम्मि संकमइ । देहाको से ण सुहं विउषाषु होइ दुक्कं से ॥                  |            |
|    | <b>जसास-इंदियाई क</b> ब्सितर-बाहिरा इमे पाणा । ताणं बिस्रोय-करणं पमत्त-बोएण सा हिंसा ॥            |            |
| 30 | <b>बह तेहिँ वि</b> ठकंतस्स तस्स जीवस्स दुस्सई दुक्लं । जं उप्यज्ञह देहे बह पात्रो तस्स सो भणिको ॥ | 30         |
|    | तिल-तेल्लाण परोप्परमणुगय-सरिसस्स जीव-देहस्स । हुक्सं वाण विश्रोको कीरइ जो कुणह सो पावी ॥ चि ।     |            |
| 1  | एवं च साहिए सुरासुर-गुरुणा पुष्छिवं भगववा गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण पाणाइवाय-वेरमणं महावय-रवण    | i          |
|    | केरिसेण पुरिसेण रिक्खरं शीरइ' ति । भगवया भणियं ।                                                  | <b>3</b> 3 |
|    | TO TO TO THE TOTAL CO.                                                                            |            |

<sup>1 &</sup>gt; P विगिच्छेह, J विगिच्छं, P कुमुमय. 2 > J सामस्थं व for मा सज्जह, J प्रकुडिच्छे।, P सो for भी, P कर्ण for क्यं, P om. तम्हा. 3 > P पायालो, J पण्हे छिज्जह, P कहं वि. 4 > J पुण भणमु, P पुच्छं for पुच्चं, J अर्ण्ण for अर्थं. 5 > P एकंमि जो पर्यमी संवेगं, J वीतरागमते P वीयमण, J ता for तं, J जोण for जेण. 6 > J om. वि before एत्थं. 7 > P करेमु जुत्तं, P करणणमु, J दंसणचरणेसु विणा. 8 > J om. one किरिया, P कीरस्सइ, P उवण्सा. 10 > JP एताइं, P पडिवज्जंतो, J ति for g, P दुइ काइं वीरेण, J वीरेहिं. 11 > J णहिमओ for हिस्स्को, P उव्वियकारणो, J अमृहो रोहावंथो, J कयाइ॥ 12 > J adds ण before बहुवंधं, J वहुवंधाय, J णरओ for णरयं. 13 > J जयंगि for उ, P वि for य, J सोक्खे. 14 > J अच्यवं, 15 > P तिर्थकरेण, J गणधर-, P inter. कहं & पुण. 17 > P अणाइ-, P सो किर माणिज्जप जिणा इहं, J जाण माण for अप णाम, P जय for जय. 18 > J पुण for उण, P वाइणा, P क्खेण वि for केणइ, P adds त्ति कीरट मरइ. 19 > P की for कह, P अवरे उण for अण्णे पुण, J अणुमेता. 20 > P प्यं उड्डुगती, P सहावेण, P को मायाइ, P साहू for सो हु. 21 > J काई, J विष्युत्तो, P मुख्द for बख्ड, P सुग्दं सुयावेगो. 23 > P पुच्चं, P om. दिज्जइ, P वेद्दं for देइ. 24 > J जीवस्स for जायस्स, J होद for होज्ज. 25 > J तरसेय P तस्सव, P ओओ for होउ. 26 > P उण for पुण, P पियन्तो. 27 > J एवमाति अण्णाणवातिणो, P अन्नाणवाणो भणंति, P होद्द for होति. 28 > J सममद for सक्तइ, P सो ण य अहं J सो ण सुदं for से ण सुदं (emended). 29 > F देवियाई भवति अकिंमतरा इमे, J मवे for इमे, P ताओ for ताणं, J अमृत्त्तोएण, J सिर्स जिनस्त देहरस, P जे for जो. 32 > P पुच्छुं, J गोतम-, P गोयमगण्ड हारिणा, J पाणातिवातिवातिवरमण महावयणर्वणं, P पाणातिपात, P महावहरवर्णं. 33 > J om. पुरस्तेण.

1 इरिया-मण-समिईओ एसण-पढिलेह तह य बालोयं। पढमस्स वयस्स इमा समिईओ पंच विण्णेया ॥ जुगमेत्त-दिण्ण-दिद्वी जंत्-परिहरण-दिण्ण-णगण-मणो । आवासयम्मि वश्वह इरिया-समिन्नो हु सो पुरिसो ॥ तव-णियम-सील-रक्से भजंतं उप्पहेण क्वंतं । जाणंकुसेण रुंभइ मण-हर्षि होइ मण-समिक्षो ॥ 3 असणं पाणं वर्धं व पत्तयं संजमस्मि जं जोगां। एसंतो सुत्तेणं मगाइ जो एसणा-सिमनो ॥ सेजा-संथारं वा अण्णं वा किंचि दृष्व-जायं तु । गेण्हइ जइ वा मुंचइ पिंडलेहेउं पमजेउं ॥ गृहियं पि जं पि भत्तं पाणं वा भोयणस्य कालम्मि । आलोइऊण मुंज र गुरुणो वा सं णिवेएइ ॥ एयाहिँ पंच-समिईहिँ समियभो जो भवे कह वि साधू । सो सुहुम-जंतु-रक्खं कुणमाणो संजन्नो भणिन्नो ॥ पाण।इवाय-विरमणमह पढमं इह महन्वयं भिणयं । संपद् भण्णव् एयं मुस-वयण-णियक्तगं बिह्यं ॥ 🖇 ३४२ ) भ्रसवाय-कविलयं मि उ भलियं वयणं ति होइ गुसवाभो । तन्विरमणं णियसी होइ गुसावाय-विरइ सि ॥ १ अस्तियं जो भणइ गरो र्णिदिय-अहमो इहं दुसदेशो । अह चप्फलो सि एसो हीस्जिइ सम्बन्होएण ॥ दुक्खेहिँ ठवेइ जिए अट्रें क्खें पहिँ अलिय-क्यणेहिं। तार्ण पि सो ण चुक्कइ पुग्वं अह बंध-वेराण ॥ मारण-ह्यंपण-दुक्खे पावइ जीहाएँ छेयणं लोए । मरिऊण पुणो वश्वइ णरए अह दुक्ख-पउरम्मि ॥ 12 जं मज्ज्ञ इमं दुक्खं ब्रक्टियब्भक्खाण-पडिवयस्य भवे । तह एयस्स वि तम्हा कुणह णियस्ति तु ब्रक्टियस्य ॥ प्वं परूविण तिहुयण-गुरुणा पुष्टिखयं गोयम-गणहारिणा 'भगवं, केरिसं पुण अलिय-वयणं होइ' ति । भगवया भणियं । सब्भाव-पडीसेहो अत्थंतर-मासणं तहा णिंदा। एयं ति-भेय-भिण्णं अलियं वयणं मुणेयब्वं ॥ 15 सब्भाव-परीसेहो भाया णश्यि त्ति णश्यि पर-कोभो । जब्भुय-भणणं भाया तंदुःकयंगुट्टमेत्तो वा ॥ जो हिंथ भणहु खरं एसी अत्थंतरो उ अखियस्त । पेसुण्ण-भाव-जुत्तं अरहा तं भण्णए अखियं ॥ फहसं । जिदियमहैं मं अपच्छियं कोव-माण-संवित्यं। सम्बं पि जद्द वि भण्णह् अलियं तं जिणवर-मयस्मि ॥ 18 सबं पि तं ण सबं जे होई जियाण दुक्ख-संजाणयं। बलियं पि होई सबं जियाण रक्खं करेमाणं ॥ एयं अलियं वयणं अह कुणह इसस्स विस्मणं जो उ । दुह्यं पि हु धरह वयं दिण्ण-महा-सह-पुर्वं तु ॥ 🕺 21 पुर्व च परूबिए भगवया तिबसिंद-बंदिएणं पुच्छियं गोयमसामिणा 'भगवं, कहं पुण एवं मुसावाय-वेरमण-महन्वय-स्वणं 21 रक्खणीयं' ति । भगवया भणियं । अणुवीइ-भासणं,कोह-माय-छोहं च णिब्भर-पयारो । हासचाओ य तहा पंचेए भावणा होंनि ॥ एयग्मि मए भणिए वयणेहिँ होज ताव चितेमि । जंतूण सुहं हुक्खं होजा अगुवीह-भासा तु ॥ 24 कोबेण किंचि भण्णह् अलियं वयणं ति केण वि णरेण । तस्हा पद्मक्साणं कोवस्स करेह हियएणं ॥ लोइ-महा-गह-गहिस्रो को वि णरो कि पि जंपए अलियं। दूरेण तं अहिनिश्वव मुणिवर संतोस-रक्खाए ॥ इह लोगाजीव-भएण कोइ पुरिसो भणेज बलियं पि । सत्तविहं तं पि भयं परिहर दूरेण मुणिवसभा ॥ होइ परिहास-सीलो को वि गरी वेलवेइ हासेणं। तं पि ण जुजाइ काऊण सञ्च-संधाण साधूणं॥ एयाओं भावणाओ भावेंतो रक्ख संजयं वयणं । एयाहिँ विणा मुणिवर सर्च पि ण सच्चयं होइ ॥ 🖣 ३४३ ) तह तेणो वि हु पुरिसो पर-दब्वं जो हरे अदिण्णं तु । सम्बत्य होइ बेस्सो जण-संपयणं च पावेज ॥ 175 वंध-बह-वाय-छेयण-लंबण-तहिवहण-सूक्त-मेयादी । पावइ अवस्स चोरो, मभो वि णरयं पवज्रेज ॥ जह इट्ट-दुष्य-विरहे होइ विकोओ महं तह इमस्स । एयं चितेऊणं कुणह णियत्ति पर-घणस्स ॥ 33 एवं च समाइहो भगवया संसार-महोयहि-जाणवत्तेण भणियं च गोयम-मुणिबरेणं 'भगवं, इमं पुण अदिण्णदाण-**बिरमण**- 33

<sup>1 &</sup>gt; उप समितीओ, Р अलोवा।, Р от वयस्स, उप समितीओ. 2 > उ आपस्सवंिम, उ समिती. 3 > Р हक्खी, Р रंभइ मणहत्वी, उ मणसिनोः 4 > उ समितोः 5 > Р कि पि for किंचि, उप एक्कानं, Р मुख्य, उ पिडलेहेन्दु वमकानं, 7 > उ स्ताह पंचसिनीं समितओ, Р समिदो जर भवे, Р साहू, उ संजतो भणितोः 8 > उ पाणानिवात, Р от अण्णह, Р एवं, उप वितियं 9 > उ मासवाकुजलिअस्मि तु अलियं, Р असङ्वाय, उ मुसवातो, उ मुसावातोवरित, Р विरण् तिः 10 > Р adds हि before इतं, Р अह निफलोः 11 > Р ठनेवि, Р वंक for वंध 12 > Р लंकण for लंकण। 13 > ए जह for अं, Р अलिय-उभवाणानिवासस, Р निवित्तिः 14 > उ adds च after एवं, Р पुच्छित्रो, उ गोतम, Р inter. पुण & केरिसं 15 > Р पिडरसेहो, Р अवभ्यसणमायाः 17 > Р हत्यी, उ तु for उ, Р गएहा for अरहा, 18 > उ मुपच्छिमं Р अपन्छिमः 19 > Р संजगण Р करेमाणोः 20 > उ तु for उ, उ दियस for बुद्धं, Р सो for पि हुः 21 > उ गोतम , Р गोयमगणहारिणा, उ पुण एअं मुसावातः 23 > Р कोहवायलामं च णिडमयः, उ पंचेते, Р от पंचरः 24 > Р होइ अपुवीति मासाओ । 25 > उ किअएण for हिष्यएणं 26 > Р के वि for कोवि, उ अभिक्खवः 27 > Р लोगाजीव, Р परिहरह, उ मुणिअसहा । 28 > Р कि पि for वेलवेह, Р काउं सच-, उ संधारण, Р साहूणं 29 > उ एताओ, Р सववयं for संजयं, Р एतार्हिः 30 > Р परेदव्वं, Р हरेह दिश्चं तु, Р वेसो जणजंपवणं 31 > उ एवं for वंध, Р पाय for बाय, उ लंपण, उ सूलमेताई, Р पविक्रोज - 32 > Р निवत्ती. 33 > उ महोविह, उ опа. च, उ मोतम.

1 महत्वय-स्थणं कहं पुण सुरक्षियं साहुजो हवह? सि । मगवया मणियं । अग्रिका क्षणुवीह य मक्सण एसियं ति साहरिमउर्गाही चेयू। अणुणाय-भत्त-पाणी भुजणए ताओ समिर्द्रओ ॥ देविंद-राय-सामंत-वगाहो तह कुदुंबिय-जणस्स । अणुवीइ वियारेठं मिगाजाइ जस्म जो सामी ॥ विश्वत्त-कोब-मागेहिँ होज दिण्णो क्या वि क्ष्णावि । मिमाजप् य भिक्षं भवगाही तेण क्जेण ॥ इह सुत्त-गंथ इह मंत्रगाहेँ एयम्मि होज में उपही । भवियत्तं मा होहिइ भवगाही एत्तिभी अम्हं ॥ पासस्थोसण्ण-कुसीख-संजया होज सङ्गया वा वि । तं जाइकण जुजह साहस्मियवगाहो एसो ॥ उसस-गीसस-रहियं गुरुणो सेसं वसे हवइ वृद्धं । तेणाणुण्णा भुंजइ, भुण्णह दोसो भवे तस्स ॥ एयाओं सावणाओ कुणमाणो तसियं वयं भरइ । एत्तो बोच्छामि अहं मेहुण-विरइ सि णामेण ॥ 💆 \S ३४४ ) काम-महागह-गहिको अंघो बहिरो व्य अच्छण् मूको । उम्मत्तो मुच्छियको व्य होइ विक्सित्त-चित्तो य ॥ विद्भम-करच्छ-हिंसरो अणिष्युको अणिहुको य उद्भंतो । गलियंकुसो व्य मत्तो होइ मयंघो गयवरो व्य ॥ अतिहृत, अतिभूत उद्भान्त अलियं पि हसह कोए सवियारं अप्ययं पछोएह । उग्गाह हरिसिय-मणो खणेण दीणत्तणं जाइ ॥ विह्यिजङ् लोएंगं एसो सो जिदिश्रो जनवएंगं। कजाकजं ण-यनङ् मोहेन य उत्तुनो भमइ॥ अभिकर्नि परदार-गमण-दोसे बंधण-वहणं च लिंग-छेदं च । सम्बस्स-हरणमादी बहुए दोसे य पावेइ ॥ मरिऊण य पर-लोए बच्चइ संसार-सागरे घोरे । तम्हा परिहर दूरं इत्थीणं संगमं साहू ॥ भह को**इ भणइ मूढो धम्मो <u>सुरएण</u> होइ** लोगम्मि । इत्थीणं सुह-हेऊ पुरिसाण य जेण तं भणियं ॥ भाहारं पिव जुज्जइ रिसिणो दाउं च गेण्हिउं चेय । जं जं सुहस्स हेऊ तं तं धम्मप्फलं होइ ॥ एयं पि मा गणेजासु दुक्खं तं दुक्ख-कारणं पढमं । तं काऊण मडण्णा उवेंति कुगई गई जीवा ॥ अधिका दुक्लं च इमं जाणसु वाहि-पढीवार-कारणं जेण kप्रामीकंडुयणं पिव परिहर दूरेण कुरयं तं ॥ 18 असुहं पि सुहं मण्णइ सुहं पि असुहं ति मोहिओ जीवो । दुक्स-सुह-णिव्विसेसो दुक्सं चिय पावप वस्सं ॥ पामा-कच्छु-परिगभो जहु पुरिसो कंडुय-रइ-संतत्तो । णहु-कट्ट-सक्कराहिं कंडुयणं कुणइ सुह-बुद्धी ॥ तह मोह-कम्म-पूर्मा-वियोगीए चुलचुलैत-सम्बंगे । सुरय-सुहासत्त-मणो असुहं पि हु मण्णइ सुहं ति ॥ 21 एवं च भगवया तियसिंद-णारेंद्-वंद-सुंदरी-वंदिय-चलणारविंदेण साहिए समाणे भगवया पुष्कियं गोयम-गणहारिणा 'मगवं इमं पुण मेहूण-वेरमण-महध्वय-महारयणं कहं पुण सुरक्ष्त्रियं होइ' त्ति । मणियं च भगवया । वसहि-कहाँ-महिलिंदिय-पुन्वणुसरणं पणीय-रस-भुत्ती । एयाओं परिहरंती रक्खइ मिहुणन्वयं पुरिश्ती ॥ 24 24 46 इत्थि-पसु-पंडय-विजयाएँ वसहीएँ अच्छइ णीसंगो । सञ्जाय-झाण-णिरको इय बंमे भावणा पढमा ॥ इय छेयाओ ताओ जायरियाओ चलंत-जयणाओ । किलिकिंचिय-सुरयाई इत्थीणं वजाए साहू ॥ 43E थण-जद्दण-मणहराओ पेच्छामि इमाओं चारु-जुवईको । इय बंभचेर-विरक्षो मा मा भारोयणं कुणसु ॥ 🤈 27 27 इय हिस्यं इय रिमयं तीय समं मा हु संमरेजासु । धम्मञ्झाणोवगक्षो इवेज णिर्व मुणी समए ॥ 🥱 मा भुंजेज पर्णायं घय-गुड-संजोग-मोह्यं बहुयं । जह इच्छिस पालेडं बंभव्वयमुक्तमं भीर ॥ एयाओं भावणाओ भावेतो भमसु भाव-पम्बद्दको । संपद्द बोच्छामि वहं परिगाहे होंति जे दोसा ॥ 30  $\delta$  ३४५ ) कुणइ परिमाह-सारं जो पुरिसो होइ सो जए लोभी । अग्गि व्य इंभ्रणेणं दुष्पुरो सायरो चेव ॥ लोभाभिमूय-चित्तो कजाकजाईँ णेय चिंतेइ । अर्जेतस्स य दुक्खं दुक्खं चिय रक्खमाणस्स ॥

1 > P सुक्लियं, 2 > J अणु तीर अभवलां P अभिकलाण, P शत्तपाणे अंजणाय, J समितीओ P समिता. 3 > J सामं for सामंत, उom. वगहो. ४ ) उविकाल, शमालेधि for माणेधि. 5 > शमताई for मंत्याई, उहोहिति शहोहित्ति. 6 > उसंजता, P अष्ट्या for सङ्घ्या, P ते for तं. 7 > P तेणाणुसीयं for तेणाणुण्णा, P हवइ for भने. 8 > J तत्तियं वतं P तह्ययं वर्यः 9 > J होई P होतिः 10) J विम्हम, P कटक्ल-, P अणिच्छओ, J अणिहिओः 11) P छोएइ for सवियारं अपयं प्लोएइः 12) P निंदओ. 13> P क्रेंथ, J हरणमाती, P सो for दोसे, J पाबेति. 14> P पलोए वचह संसायरे, P परिहरह. 15> P सुरते कहं न for मुरएण होह, J लोझंमिः 16) P adds, after जुजाह, पुरिसा एएणं मारिओ अहं पुल्वं । तेण मए मारिजाह तस्सेय ओ देह ॥ अवरे विहियंति, महेबं तं . 17 > ए कुमरं गई . 18 > ए बाहीपिटवार, म्पतीकार . 19 > ए च for पि सुइं, ए om . पि, P सुद्दं for अमुद्दं. 20 > P पामाकंडूपुरिगओ, J कंडुअरति, P कंडूयणं. 21 > P कंमपावाविणयाते चलचलेंतसन्वंगं, J विअणाय चुलु चुलेंत. 22) प्र गोतम-, P गणशारिणो 23) प्र मेडुणं वेरमण, P वेरमणं महन्वयं, P पुण रिक्तवयं भवह ति । 24) P रसभोई 1, उ एताए for एयाओ. 25) उ इत्यीपसुपंडिय, उ वसईए अच्छ णीसंको, P निरसंगो, P एगंते for इय वंमे. 26 > P adds व after ताओ, P किलकिंची सुरवादी. 27 > P थणहरनमणधराओ, J आलोवणं. 28 > P ओ for हु, P धम्मङ्झाणावगओ. 29) म संजोअ, P इस्छह, P बीर for धीर. 30) म एताओ, P मातो for मावेंतो, P adds संपहओ before संपर. 31 ) J से for सो, J चेया 32 ) JP भूतिवाती, J अब्बंतस्स 33 ) P परिहवं

लुद्धो ति एस लोए गिंदिजङ् परिभवं च पावेड् । णहेसु होड् दुक्लं तम्हा वोसिरसु परिगहणं ॥

मरिजण जाह णरयं भारंभ-परिगाहेर्हि जो जुत्तों । तस्य समन्ते वार्व मर्भ ति अप्य प्य संज्ञजह अ 1 प्वं च सयल विमल-केवलालोइय-लोबाकोएण पर्यावए माणवं गोयम-सुणिणा हेणं 'सगवं, इमं पुष परिगाद-वेरमण-सह-3 ब्वय-रयणं कहं सुरक्खियं हषष्ट्' ति । अत्रवया अणियं। 3 पंचण्ह इंदियाणं क्लिए मा कामस ह सुरूवे य । बसुहे व मा दुर्गुछसु इय समिई पंच परिगहने 🤉 सि । इस पंच-महस्वय-जुलो ति गुलि-गुलो तिवंड-विरय-मण्डे । साह खवेइ कम्मं अणेय-भव-संचियं जं तु ॥ पुणो, 6 जत्थ ण जरा ण मञ्च ण वाहिणो जेय सञ्च-तुक्साई । सासयमकार्दमं चिय णवर सुहं आह ते सिद्धि ॥ एवाण ववाण पुणो सेवा दो होति जिणवर-मएण । अणुवय-महन्वयाई गिहिणो सुणिणो य सो मेदो ॥ प्य मुणिणो कहिया जाबजीवं हवंति सब्वे ति । गिहिणो उण परिमाणं बणुष्यपु ते वि बुर्वति ॥ अण्णे च । कुणइ दिसा-परिमाणं अणुदियहं कुणइ देस-परिमाणं । तेजुढुं विरजो सो कब्जइ सब्वेसु अरथेसु ॥ 9 तहयं भणद्ववंदं उवभोगं अत्रणो परिहरेता । सेसेसु होइ विरओ पावट्टाणेसु सम्बेसु 🛊 सामाइयं चउरथं एयं कारुंतरं महं जाव । समणो व्य होमि विरमो सारमाणं हु ओगाणं ।। 12 पोसह-उपवासी विष पन्त्रे मद्रमि-चडहसीय भण्णवरे । उनवासी होइ तर्हि विरई सावज-जोगाणं ॥ 15 घर-भोग-जाण-वाहण-सावज-जियाण दुपयमादीण । परिमाण-परिच्छेदो विरई उवमोग-परिमोने ॥ THE णाएण जं विदर्त खाणं पाणं च वस्थ पत्तं वा । साहुण जा ण दिण्णं ताव ण मुंजामि विरक्ते हं **॥** तिणिण य गुणव्यसाई चडरो सिक्खावयाई अण्णाइं। पंच व अणुम्बयाई गिहि-घन्मो बारस-विहो उ ॥ अण्णं च । 15 भरणंतिस्म पवज्जङ् इद्वद्वम-तव-विसेय-सूसंतो । समणो व सावको वा भरणं संलेहणा-पुम्वं ।। ६ ३ ४६ ) एवं च तियसिंह-सुंदरी-वंद्र-रहस-पणमंत्र-पारियाय-मंजरी-कुसुम-रथ-रंजिष-ष्रकणारविंदेण साहिए जिणि-18 देण अणियं गणहर-देवेणं 'अगनं, इमाणं पुण बारसण्हं बयाणं संवेग-सन्दा-गहियाणं गिहिणा के बहुवारा रक्खणीय' सि । 18 भगवया भणियं। एकेके पंच जहा बहबारा होति सम्ब-बब-सीले । तह मणिमो सब्दे बिय संखेवस्थं जिसामेह ।। बंध-बहुच्छवि-छेदो अङ्भारारोवणं चडत्थं सु । पाणण्य-णिरोघो वि य अङ्गारा होति पदमस्य ॥ 21 21 मिच्छोबदेस-करणं रहसदमक्साण कृड-लेहो य । णायावहार-करणं अछियं मंतस्स मेदं च ॥ तेज-परंजज-भाहिय-गहनं विरुद्ध-रजं वा । ऊजाहिय-माणं चिय पढिरूवं तेजिया होति ॥ परउच्याहो इत्तर-परिग्गहे गमण होइ पर-महिला । कीरइ अणंग-कीडा तिस्वो वा काम-भहिलासो ॥ 24 24 खेत-हिरक्णे भक्ने दासी-दासेसु कुप्य-भंदेसु । होइ पमानाइकम अहबारो होइ सो वस्सं ॥ सैंताबिक्स-सीमा-वहक्कमो तह हिरण्ण-भहचारो । खेलस्स बुद्धि-सहअत्तरं च पंचेव य दिसाए ॥ सहरुवाणयणं पेस-पक्षोगो य सह-पाडी य । रूबाणुवाय-पोगाळ-पक्सेबो होई देसस्य ।। 27 27 कंदप्पे कुक्क्ष्मप्र मोहरिए बेव होइ असमिक्ला। उवभोगो वि य कविको जजदृदंबस्स अहयारो ॥ मण-वयण-काय-जोगे दुष्पणिहाणे बणादरी चेय । ण य सुमरइ तिय-काळं सामाहरूँ होंति अहबारा ॥ उच्छामो बायाणं संधारो वा अजोहप् कुणह् । ज य बादरो ज भरह पोसध-धम्मस्स अहबहा ॥ 30

1) P जोई for जाह, J adds a before ममते, P पाव, J ममिह अपन्य संकुण ॥ 2) P लोईया लोयालोए J (लोजा) लोएण for लोयालोएण, J गोतम, P गोममुणि . 4) P काममुहे नुरक्षिका। अहेम य, JP समिती, P परिवाहेणे, P om. इय, 6) P मच्छू, P ण य for णेय, P चिय नवरं अह जीहमं तं, J सिढी. 7) P अणुष्यय . 8) J उण मरियाणं, J तु for िव, P विमुर्चति. 9) J तेणत्थं for तेणुङ्कं, J विरतो सो P परिओसो. 10) P अणस्यरं हं, P परिहरियो, J विरतो P विरची. 11) P repeats एयं, J महो P मह for महं [=अहं], P सम्बणो, J तिरतो . 12) J पोसप-, J अहुमी चउहसीय P अहुम्म चउहसीउ, P होति, JP विरती. 13) J दुपतमानीण, P परिच्छेओ, J विरती . 14) J तत्थ for वत्थ, P विश्वं for हिण्णं, P विरती . 15) P बारसिवहाओ ॥ . 16) J संजतो for स्ववं . 17) J एतं for एवं, P om. वंह, P परियाय-, J कुसुमरयंत्रिश. 18) J adds च क्षिप्ट मणियं, P मणियं for मगवं, P गहिताण, JP अतियारा. 20) P adds एकंकं पंच पंच जहा अतियारा. होति रक्षणीय ति । भगवया भणियं before एकंकं, P चिय, P निसामेहा. 21) P वंधं यहं च छेओ, P निरोहा वि, J अतियारा. 22) P मच्छोवएस, P रहस्तमक्षाण कुडलोहो य ।, P मेथं. 23) J पश्चं जणयहित, P आहित, J होई for होति. 24) P परिविवाहो इत्तर, J उत्तर for इत्तर. 25) P खेत्त हिरसे मुक्कं धणधमदासिदासे कुप्प, J पमाणातिकम अतिआरो, P होई सम्बस्सं . 26) J खेत्तातिकम्म, J वितकमो P वहकमे, J अहयारो P अतिचारो, J सितअंतर P रसइअंतरे. 27) J सहो दब्याण पर पेस-P सङ्गा दब्याणवरं, J सहपातो P सहपाहो, J स्वाणुपात P स्वाणुपाय, P होति. 28) P कंटप्प, P असमिको, P उवभोगा, P अजीयणे for अजोहए, P आरो for आदरो, J भरई P सरेह पोसह-, P अतिचारो.

30

सिक्षेत्र संबद्धो मीसो सिक्षण-व्यवस्त्रवन्दुपको । बाहारैतो पुरिसो बहुवारं कुणह् उत्तमोते ॥ सिक्षिते विक्षेत्रतो वधवा विद्यंत्र प्रदेश एवं ति । देह व मच्छर-जुनं वधवा काले बहुक्ते ॥ संक्षेहणाव् जीविष-अरणे मिन्ताणुराग-सुद्द-दिवको । कुणह् णियाणं वृष्ट मरणंते होति बहुवारा ॥ ह्य सम्मन्त-महुष्वप-वय-सीक्ष-गुणेसु रक्क बहुवारे । णर-सुर-सिद्ध-सुद्देहिं जह् कर्ज तुम्ह अध्यजिय ॥ ति ।

🖇 ३ ४७ ) एवं 🗷 संसार-महोबहि-सम्म-महापवन-पहच-तुक्त-सहस्स-सरंग-भंग-भेगुरे व्यय-महामयर-कावस-कराल-6 दाढावस्त्री-मुसुमूरणा-सुक्करस जहिन्छिय-तीर-गामिए जियस्स जाजवत्ते व्य साहिए समज-सावय-महाधम्म-रचणे जिलिद्यंदेणं ह ति अवसरं जाणिक्रण बहु-जीव-बह-पावासंक्रिएण पुष्किवं कंचणरहेण राहणा 'भगवं, मणिरह-कुमारो कि भग्वो, कि वा अअन्तो' सि । भरावचा तिक्रोय-गुरुषा मणियं 'महाणुमाव, ण केवरुं भव्वो चरम-मरीरो वि'। कंचणरहेण मणियं 9 'भगर्व, जह **फ**रम-सरीरो ता कीस णिरुज़ंतो वि पारद्धि-वसणी जागो'। भगवया अणिवं 'किं कीरड एत्य वृरिसा तस्त 🔉 कम्म-भवियव्यय' सि । राष्ट्रणा भणियं 'भगवं, कहं पुण कइया तस्स बोही जिण-मग्गे होहिइ' सि । भगवया भणियं 'देवाणुभ्यिया, पश्चित्रदो वि एक्सियं वेकं उबकंत-बारितायरको जाव जाय-निष्येको पस-संवेगो इहेव पत्थिको' सि । शहणा <sup>12</sup> भणियं 'भगवं केम उण वुत्तंतेण से संवेगं जायं' ति । भगवया भणियं 'भग्ति इस्रो जोयजञ्जाण-मूमि-भाए कोसंर्व णाम 12 वर्ण । तत्थ बहुए मय-संबर-वराह-सस-संघाया परिवसंखि । तत्थ पारब्धि-णिमिसं संपत्ती अजा मचिरह-कुमारो । तत्थ ममया गण विहं एक्सिम पर्यो मयडहं। वं च रहण अवस्त्रां अवस्त्रण्ण संक्रांती उवगक्षी समीवं। केरिस्रो य सो। अवि य। 15 ... भायण्ण-पुरिष-सरो णिबल-दिही णिउंचियरगीओ । णिरमविओ लेप्प-मओ न्य कामदेवी कुमारो स्रो ॥ स्मे वि कहं-कहं वि भिवय-मंद-विश्वंपया-अय-चिकय-लोख-इस-दिसा-पेसिय-कस्तिय-तरस-तारयहिं दिहो मुद्ध-मन-स्रि<u>लि</u>वेहिं। तं च रहुण सहसा संभंता पणट्टा विसोदिसिं सम्ब-मया । तार्ण च प्रउन्ने एका मय-सिर्लिबी तं कुमारं रहुण चिरं णिजनाइ-18 अन दीहं कीससिकण जिप्संदिर-स्रोयण-जुयसा सिगेह-बस-पम्हुट्ट-जियय-जीय-विस्तंपण-अया पपुःस्र-स्रोयणा उप्पण्ण-हियय- 18 वीसंभा सम्बंग-मुक्क-णीसहा तं श्रेय अर्यण्ण-पूरिय-सरं दुमारं अहिडासेह ति। तं च तारिसं दृहुण दुमारेण चिंतियं। 'अहो, किमेबं ति । जेण सम्बे मचा मईभो मव-सिक्किंबा व दियोदिसं पणहा, इमा पुण मयसिक्किंबी ममं दहूण चिश्वारू-दिह- म्हासूस 21 दह्यं पित अवस्थान्छा-छाछना अभिमुहं ठवेह' ति चिंतयंतस्य संपत्ता तं पण्नसं । कुमारो वि संपत्तो । तभो दिहो य तीय 21 अणेब-सावब-जीवंतवरो अद्ध्यंद-सरवरो । तह बि,

दृह्यं पिव चिर-दिहं पुत्तं पिव पाविया पियं मित्तं । अच्याय-मरण-विवष्पा कुमरं अह पाविया महत्रा ॥
24 तं च तहा दृहूण सिजेह-जिरंतरं पिव हृह्यं चण-मय-सिलिंबिं कुमारेण 'आ अअजो अहं' ति णिह्यं भग्गं तं सर्वरं, 24
चक्रजम्मोज य अक्कमिद्धण मोडियं तं अत्तणो चावं । तक्षो मोडिय-कोडंडो अच्छोडिय-असि-घेणुओ हमं भणिउं पयत्तो ।
अवि य ।

जो मह पहरइ समुहं किन्नय-करवाल-वावड-करगो। तं मोत्तूण रण-मुहे मजम णियत्ती पहरिउं जे ॥
जो पहरइ जीवाणं दीजाणं असरणाण विमाणाणं। णासंताण दस-दिसं कतो भाष पोरिसं तस्य ॥
मारिजाइ दुट-मणो समुद्दं मारेइ पहरण-विहत्थो। जो उज परु।इ भीको तस्य मयस्यावि किं मरइ ॥
मत होह अध्वय-मणा अस्टि किर विणिहया जिया रण्णे। प्रपृष्टिं विय दहिया तुक्मे पूर्वं वियप्पेसु ॥
पुषु अम्हेर्डिं जिया पृक्कं वारेंति विणिहया रण्णे। अम्हे पुण एप्हिं अणंतसो मारिहिजामो॥
महमो विस्तिण-कम्मो पावो अह विहरो णिहीणो य। जो अवराह-विहीणे पहरइ जीवस्य पाव-मणो॥

<sup>1 &</sup>gt; J सिंचता अभिसतदुपको, P अभिसतदुवको । आहार्रतो, P अध्यारो, P उनभोगोः 2 > P अहव पियाणं, P एतं ति, P अहवा . 3 > J जीत्वित, P मित्ताणुग्य, J कुणह मिताणं च एते, P मरणं तो, J अतिआराः 4 > P समत्त P रय for वय, P वएसु for गुणेसु, J अतिआरे P अतिवारे, J कब्जा, JP भविजयः 5 > P महोयहिकंममहपवण, P om. भंगः 6 > P जिस्स for जियस्स, P साहते, 7 > P पावासावंएण, P रायणाः 8 > P केवलो, J om. बि, P संचणर्षेन भणितंः 9 > P निक्तभंतो बि, P अर्दिश पारद्विवसणीजाओ repeats the further portion, namely, भगवया भणियं देवाणुप्पियाः etc. to संवेगं आयं ति, J adds अ before कि, J repeats एत्थ, J एतिसोः 10 > J om. भगतं, P om. कहंः 11 > J देवाणुप्पियाः P एतियवलं, J om. आव, P om. जाय, J पयत्त for पत्तः 12 > P om. से, J वरमां for संवेगं, J ° द्रमाणे भूसाएः 13 > J तस्य य बहुमयः, P मण्डेरहुकुमारोः 14 > J संकंतो, P उवरातोः 15 > P णिडिवययगीओः 16 > P निवसासः, J सूर्य for भय, JP चिकतः 17 > J सहा for सहसा, J विसारिसं, J om. मयः 18 > J om. दीहं षीक्षसिकणः, P सिणहः, P णियजीविया विद्यपणभया वपपुष्टः, J वक्षप्रसुद्धः 19 > P च for श्रेय, J अहिलेह ति, P om. अहो किमेयं ति. 20 > J adds य after महंओ, P दिसादिसि पषडाः P जण for पुण, J adds एका भीतः पुणो, P चिरकालः 21 > P अहिमुहं, P नितियंतस्सः 22 > J जीजंतरो अङ्क्यंदः, P जीवंतपरो अद्वयंदस्स वरो तहे वि. 23 > P कुमारं, P inter. अह & कुमारं, P मतियाः 24 > P inter. तहा & तं च, P क्ष्ममाक्तिकीती, P अर्थ for अर्थः 25 > P मोवितं अत्त्योः, P न्होवहें, J न्तिविवणो अन्हि किर विणहिया, P repeats जिया, P विहया for वहिया, P विवयोओ । 31 > P एते, P उण for पुणः 32 > P विणिहणो for विहलो, P विहीणोः

१ ६४८) एवं च चिंतवंतेण उप्पण्ण-मित्त-करणा-भावेण ित्ता करवलेहिं सा मय-सिर्लिबी। जित्र य । जह जह जह से परिमासइ अंगे महयाए णिहुयवं कुमरो । पणय-कलहे व्य तह तह तह तह वहवाए गलंति अच्छीणि ॥ ३ कुमारस्स वि तं वहुणं वियसिय-लोयणेहिं उच्हृहो अंगेसु रोमंचो, पसरिओ हियए पहरिसो, णायं जहा 'का वि एसा ३ मम पुष्य-जम्म-संबद्ध ति । अवि थ ।

जाहंभराईँ मण्णे इमाईँ णयणाईँ होंति लोयस्स । वियसंति पियम्मि जणे अध्वो मडलेंति वेसम्मि ॥
तसा एयं पुण ण-याणिमो कम्मि जम्मंतरिम का मम एसा आसि' ति चिंतयंतस्स ठियं हियए 'अज किर ताओ गोसे ६ चेय चंपाडिं उवगक्षो किर तथ्य भगवं सञ्चण्णू समक्सरण-संठिओ, तस्स वंदणा-णिमित्तं ता अहं पि तथ्य गमिस्सं जेण पुच्छामि एयं बुत्तंतं 'का एसा मय-वहू आसि अम्ह जम्मंतरे' ति चिंतयंतो चिल्छो । संपयं पढमए समोसरण-पायार- १ गोडरंतरे वहुइ, मय-सिर्छिबी वि ति भणंतस्स भगवओ पुरको मणिरह-कुमरो ति-पयाहिणं च कार्ड भगवंतं वंदिउं १ पयत्तो ।

'जय जय जियाण बंधव जय अम्म-महा-समुद्द-सारिच्छ । जय कम्म-सेल-दारण जय णाणुजोविय मुणिद् ॥' ति । 12 भणमाणो पणमिको चलणेसु । पणाम-पश्चिष्टिएण भणियं । 'भयवं,

तं णिथ जं ण-याणिस लोगालोगिम्म सञ्च-बुत्तंतो । ता मह साहसु एयं का एसा मासि मह महया ॥'
एवं च पुच्छिओ भयः णाय-कुल-तिलओ जय-जीव-बंधवो बहुयाण जिय-सहस्साण पहिबोहणत्थं णियय-जाय-पञ्चतं
15 पुच्चक्खाणं साहिउं पयत्तो ।

\$ 289 ) 'भो भो देवाणुण्या, अध्य इक्षो एक्कम्मि मह जम्मंतरे सागेयं णाम णगरं । तस्य मथणो णाम राया । तस्स य पुत्तो अहं, अणंगकुमारो य महं णामं तम्मि काले आसि । एवं च अच्छमाणस्स तिम णयरे को बुनंतो आसि । 18 अवि य । आसि वेसमणो णाम महाभ्रणो सेटी । तस्स य पुत्तो पियंकरो णाम । सो य सोम्मो सुहओ सुयणो सुमणोहरो 18 वाई कुसलो विणीको पियंवओ द्याल दिक्षणणो संविभागी पुष्वाभिभासी य ति । तस्स य प्रिसस्स समाण-जम्म-काला सह-संबद्धिया सहज्ज्ञय घरे पिउ-मिन्सस ध्या णामेण सुंदरि ति । सा वि क्लेण मणोहरा मुणीणं पि भावाणुरत्ता य । 21 तस्स पियंकरस्स तं च तारिसं दृष्टण तेण पिउणा तस्सेय दिण्णा, परिणीया य । भ्रणियं च बद्ध-णेह-सब्भावा अवरोप्परं 21 स्थण-मेनं पि विरहे उसुया होति । एवं च ताणं अहिणव-सिणहे णव-जोव्वण-वस-पसरमाण-सिणह-पेम-राय-रसाणं वश्यण् कालो । अण्णया य तहा-भवियव्व-कम्म-दोसेण वेयणीउद्युण अपद्ध-सरीरो सो पियंकरो जाओ । अपद्ध-सरीरस्त सा सुंदरी 24 महासोगाभिह्या ण भुंजए ण सुयए ण जंपए ण अण्णं कायथं कुणह, केवलं संभाविय-दृश्व-मरणा हिययव्यंतर-घरक्वरंत- 24 संताव-ताविय-णयण-भायणुव्वत्तमाण-बाह-जल-खवा दीण-विमणा सोयंती ठिया। तभो तहाविह-कम्म-धम्म-भवियव्वयाए आउय-कम्ममक्खययाए य मओ सो विणय-पुत्तो। तओ तं च मयं पेच्छिजण विसण्णो परियणो, सो य विमणो पल-विउं 27 पयत्तो। अवि य।

'हा पुत्तय हा बालय हा मुद्दह-गुण-गणाण भावाम । कत्थ गओ सि पियंकर पिडवर्यणं देसु मे तुरियं ॥' एवं च पलाव-णिक्सरे घर-जणवए हलबोलीहूए परियणे कयं च करिणजां, यिणिम्मियियं मय-जाणवत्तं । तभो तत्थ वोदु 30 माहता । तभो तं च तारिसं दट्टण सुंदरी पहाइया । 'भो भो पुरिसा, कि एयं तुटभेहिं ममाहत्तं' । तेहिं भणियं । 'वच्छे 30 एस सो तुह पई विवण्णो, मसाणं णेऊण भग्गि-सङ्कारो कीरह्' ति णिसुए कोव-विरजामाण-लोयणाए बद्ध-तिवली-भंगुर-णिहालबहाए भणियं 'भवेह, णिक्करणा पावा तुन्भे जं दह्यं मयं भणह, इमस्स कारणे तुन्भे चेय मया पिहहया हन्ना य,

1 > P चिंतयंतो, P कलुण for करुणा, P छिक्क for छित्ता, P महसिंछिवी. 2 > P परिसुसती अंगे महया णिहुयं, उ दहआय. 3 > P उच्छूढों अंगे य. 4 > Jom. पुन्वजम्म, P om. अि य. 5 > P जाईसगई मन्ने, P जमे for जणे, J वेरसमिंग 6 > P अंजंतर्रमि, P द्वियं, P गोसों चैय चपाउरी आगशे. 7 > J ममवसरि भी तस्म, P वंदण-, P om. पि. 8 > P एतं, P inter. आसि & अग्रह, P समवसरण. 9 > P वहंति, P om. ति. 11 > P om. one जय, P दारण. 12 > P पणामिओ, P पणामएयुडिएण 13 > P जं न जाणिस, J लोआलोअम्म. 14 > J नगर्न, J repeats जय, J पहूण for बहुयाण, J णाअअजातयवर्तः. 16 > J देवाणुपिया, J सागेतं. 17 > P अहं for य महं. 18 > P adds वु before महाघणो, J om. य before पुत्तो, P सोमो. P गुयणा. 19 > P कुसली, P भागी पुमासी व त्ति, J च for य before ति, P om. य एरिसस्स, J समाणकम्मकलासह, P जंमकालसमाणसंबिट्टिया. 20 > J स्यव्हाय P स्यिज्हाय, P पिय for पिउ, P om. पि. 21 > J तेण से पिउणा तस्स य, P adds परिन्ना before परिणीया, P बहुणे for बहुणेह. 22 > J om. पि, J adds तओ before परं, P सिणेह, J पेम्मरायवसाण. 23 > J अण्णत्ता, J adds त्ते कि after कुणह, J हिअब्बंतर P हिययब्बंधतर. 25 > P से for संताव, P हिया, J मिनअञ्चताए. 26 > P वंमवस्वयाए, P वणियउत्तो, J वि पुणो for विस्त्रणो. 28 > P पुत्त महा, J गुणामणाणअयणया।. 29 > J क्यं च जं करणीयं विणिम्मियं मयजाणं ।, P मयज्ञाणवत्तं, J तत्य वोढुं पयत्तो P तत्य छोढुमाढता, J om. तत्रो. 30 > P किमेयं, 31 > P तुह पत्ती, P णाळण for लेळण, P नयणाए for लोयणाए. 32 > J न्यहुाए for वृहुाए, P repeats वृहुाए, J om. एाचा J रह्नाए P वृहुहिय for हहूा य.

21

- 1 ण क्याई एस मह बहुहो मरीहिह डिजिसस्सह' ति । तको तेहिं चिंतियं 'करे, एस णेह-गह-गहिया उम्मत्तिया पलवह 1 बराई'। 'गेण्हह एयं कलेवरं, णिक्कासेह मंदिराओ' कि अणमाणेहिं पुणो वि उक्किविटं पयत्तं। तको पुणो वि अभिधावि-
- 3 ऊणं समा सुंदरी। 'भो भो बुट्ट-दुब्बुद्धिय-पुरिसा, कत्य ममं इमं दइवं घेतुं चलिय' सि । अदि य।

'पेच्छह पेच्छह कोया पुसो मह वल्लहो जियंतो वि । हीरइ किंह पि माए किं एस भराउलो देसो ॥' सि भणंती णिवडिया उवरिं, तं च सम्बंगियं आर्लिगिऊण ठिया । तको य ते संयणा सन्वे किं-कायन्व-विमृता विमणा

6 दुम्मणा चिंतिडं पयत्ता। मणिया य पिउणा 'सुंदरि वच्छे, एस ते भसा मभो, मा एयं छिबसु, मुंचसु, डज्झह् एसो' । रित । तीए मणियं 'एयस्स कए तं स्विय डज्झस्' सि । तभो जणणीए मणियं।

'कीस तुमं गह-गहिया एवं परिरक्खसे विगय-जीवं । मा होह पुत्ति मृदा एस मध्नो ढज्झए एप्टिं ॥' 9 तक्षो तीए भणिवं । 'अत्ता,

णाहं गहेण गहिया गहिया रक्खेण तं विय अळजा । जा मज्य पियं दृह्यं ढज्यह एसो ति वाहरसि ॥' एवं च ससुरेण अण्णेण य गुरुयणेण सही-सत्येण भणिया वि

12 पेम्म-महा-गह-गिह्या मयं पि सा णेच्छए पियं मोत्तुं। रागेण होंति अंधा मण्णे जीवा ण संदेहो ॥ 12 तथो विसण्णो से जणओ गारुश्चिए भूय-तंतिए अण्णे य मंतिवादिणो मेछेइ, ण य एक्केणं पि से कोइ विसेसो कथो ति । तभो णित्थ को वि उवाओ ति पम्मोक्किया, तिम्म चेय अध्छिउं पयत्ता । तओ दुइय-दियहे जीय-विमुक्कं तं कछेवरं 15 सुजिउं पयत्तं। पुणो अण्ण-दियहे य उप्पण्णो पोग्गळाण वि गंधो । तह वि तं सा महर्य 15

आर्लिगइ बाहाहिं गुललइ हत्येहिँ चुंबइ मुहेण। कीवंत-सुरय-लीलं तं चिय सा सुमरए मूढा ॥ तको जिंदिजमाणी परियणेणं वारिजमाणी सहीहिं इमें भणिउं पयत्ता। अवि य।

- <sup>6</sup> पहेहि मज्ज्ञ सामिय वच्चामो बाहिरं वर्णतिम्म । जत्थ ण पेच्छामो बिय अप्पिय-भिणरं इमं लोगं ॥ पेच्छ इमो गह-गहिजो लोगो इह भणइ किर मजो तं सि । इय णिटुर-वयणाणं कह मज्ज्ञे अच्छिटं तरिस ॥ किर तं पि य मय-कुहिओ एसो अह जंपए जणो धट्टो । एयस्स किं व कीरड अहवा गह-गहियओ एसो ॥
- । मज्स ण जुजाइ एवं सामिय तुह णिंदणं सहेउं जे । तम्हा वश्वामो श्विय जत्थ जणो णित्य तं ठाणं ॥' ति भणमाणीए उक्क्तितं तं करंकं भारोविउं उत्तिमंगे भोइण्णा मंदिराओं पयत्ता गंतुं रच्छा-सुहम्मि बिम्हय-करुणा-हास-बीभच्छ-भय-भावेण जणेण दीसमाणी णिरगया णयरीओं । केरिसं च घेतुं कलेवरं कुहियं । सिमिसिमेंत-अंतो-किमि-संकुलं
- 24 भिणिभिणेत-मिन्छियं सहसर्हेत-चम्मयं फसफर्सेत-फेलयं कलकर्छेत-पोष्ट्यं उन्वमंत-दुरगंश्रयं दीसंत-हड्ड्यं फुरंत-पवणयं 24 तुर्देत-अतयं फुडंत-सीसयं वहंत-मुत्तयं पयट-पुष्ययं खिरंत-लोह्यं वमंत-पित्तयं किरंत-मजयं ति ।

अंतो असुद्द-सयब्भं बाहिर-दीसंत-सुंदरावयवं । कंचण-कलस-समाणं भरियं असुद्दरस मज्यम्मि ॥

- 27 तं पि तारिसं मीभं दुइंसणं पेम्म-गह-गहिया घेतुं उत्रगया मसाणं । तत्थ खंघारोबिय-कंकाला जर-चीर-णियंसणा धूलि- 27 पंडर-सरीरा उद्ध-केसा मलिण-वेसा महा-भइरव-वयं पिव चरंती भिक्खं ममिऊण जं तत्थ सारं तं तस्स णिवेएइ । भणइ य ।
- ३० 'िएययम एवं भुंजसु भिक्लं भिक्कण पाविषं तुज्ज्ञ । सेसं पि मञ्ज्ञ दिज्जड जं तुह णिव रोयए एथ्य ॥' उ एवं च जं किंचि भुंजिजण दियहे दियहे कथाहारा कावालिय-बालिय व्व रक्लसी वा पिसाई व तस्सेय रक्लण-वावडा भन्छिडं पयत्ता तम्मि महा-मसाण-मज्ज्ञाम्मि ।

<sup>1&</sup>gt; प्रमरिव्ह, प्रहर्जिसस चि प्रहर्जिस चि. प्रभीमचिया बिलवह. 2> प्रगेण्ह एयं कडेवरं, प्रपुणो उव किलवं, प्रभो किल तथी. 3> प्रमो भी बुद्धिपुरिसा. 4> प्रकृष्ट पि. 5> प्रणा. चि., प्रणा. व किस्तर तथी, प्रविभाव मणा चितापर सिंहाउं पयत्ता. 6> प्र सुंदरी, प्रष्ट for ते, प्रमा एवं, प्रणा. मुनसु. 7> प्रतिय, प्रहज्ज्ञासु प्रहज्ज्ञास, प्रमाया पलवित्रं पयत्ता for जणणीए भणियं (on the margin in 1). 8> प्रस्तं, प्रजीवं।, प्रमहिं for एण्डि. 10> प्रणा. one निह्या, प्रभाजी for अलज्जा. 11> प्रणा. वि. 12> प्रस्ता, प्रजीआ. 13> प्रमासलीए भूते, प्रमृततंतिए, प्रमृतवातिणो मेलेति ण य एको पि, प्रम for ण य, प्रसो for से. 14> प्रतं व for तथी, प्रकोह for कोवि, प्रपुणो for तथी before दुह्य, प्रकेषक व before जीय. 15> प्रसुज्ज्ञां, प्रश्नंबों for गंधो. 16> प्रमोल्ड for गुललह, प्रहत्येण, प्रजायंत for कीवंत. 17> प्रसिद्धणण इमं भणियं पयत्ता. 18> प्रकेषक विय विषय विषय मां. प्रमाण इमं, प्रलोश प्रयत्ता. 18> प्रकेषक विय विषय किल क्षामी, प्रमणियं इमं, प्रलोश प्रतायता. 18> प्रकेषक विय विषय किल क्षामी, प्रमणियं इमं, प्रलोश प्रतायता. 18> प्रकृष्ट विद्या प्रसायता प्रसाय प्रसाय किर, प्रताय किर, प्रमाणीय, प्रताय किर, प्रताय किर, प्रमाण किर, प्रताय किर, प्रमाण किर, प्रताय किर मय, प्रकृष्ट प्रसाय किर, प्रकृष्ट विद्या प्रसाय किर, प्रमाणीय, प्रताय किर, प्रमाण किर, प्रताय किर मय, प्रमाण किर, प्रकृष्ट किरवंत वि. 25> प्रतुष्ट किरवंत विय, प्रमाणीय, प्रताय किरवंत किरवंत किरवंत किरवंत किरवंत विय, प्रमुश्त प्रताय किरवंत किरवंत किरवंत किरवंत विय, प्रमुश्त किरवंत किरव

30

§ ३५० ) पुणो तेण तीप पिउणा विण्णत्तो सम्ह ताओ जहा 'देव एरिसो बुत्तंतो, अम्ह धूया गह-गहिया, ता तं 1 जइ कोइ पडियोहेइ तस्स जं चेय मगाइ तं चेय अहं देमि सि दिखाउ मजह वयणेण णयर-मज्हे पडहश्रो' सि । एवं 3 च तायस्स विण्णत्तं तं णिसुयं मण्। तओ चिंतियं मण्। 'श्रहो, मृदा वराई पेम्म-पिसाएण ण उण अण्णेणं ति। ता 8 भदं बुद्धीए एयं पडिबोहेमि' ति चिंतयंतेण विण्णत्तो ताको। 'ताय, जइ तुमं समादिससि ता इहं इमस्स विणयस्स संबोहेमि तं धूयं' ति । एवं च विण्णविष्ण ताएण भणियं । 'पुत्त, जह काउण तरसि ता जुत्तं हमं कीरह वणियाण ६ उवयारो' ति मणिए चिंडमो महं मसाण-संगुद्दं । जाणिया मण् कम्मि ठाणे सा संपर्ध । जाणिकण णिवारियासेस-परियणो 🔞 एगागी गहिय-बीर-माला-णियंसणो भूली-भूसर-सरीरो होऊण संघारोविय-दुइय-कंकालो उवगमो तीए समीवं। ण य मए किंचि सा भणिया, ण य अहं तीए। तओ जा जं सा तस्स अत्तणो कंकारुस्स कुणइ तं महं पि णियम-कंकारुस्स D करेमि ति । तन्नो वर्षतेसु दियहंसु तीए भणिन्नो नहं 'भो भो पुरिसा, किं तए एयं कीरह' ति । मए भणियं 'कि D इमाए तुरझ कहाए'। तीए भणियं 'तह वि साहिजंड को एस बुत्तेतो' ति । मए भणियं 'एसा अम्ह पिया दह्या सुरूवा सुभगा य । इमा य मणयं अपदु-सरीरा संजाया । ताव य जणो उछवह 'एसा मया, मुंच एयं, डज्मह' ति । 12 तुओ आहं तेण जणेण गह गहिओ इव कओ। मए वि चिंतियं 'अहो, एस जणो अलिओ बिलाओ य। ता इमिणा 12 ण किंचि मज्ज्ञ कर्ज ति घेत्रण दह्यं तत्थ वचामि जत्थ णत्थि जणो' ति । एयं व णिसामिऊण तीए भणियं 'सुंदरं क्यं जं जीहरिको पियं बेत्तुण, एस जणो अल्यि-भणिरो, इमिणा ण कर्ज ति । महं पि एसो विय वुत्तंतो' ति । ता 15 अम्ह सम-सहाव-वसणाणं दोण्हं पि मेत्ती जाया। मए वि भणियं 'तुम्हं मम भइणी, एस य भइणीवईओ, किं च 15 इमस्स णामं' ति । तीए साहियं 'पियंकरो' त्ति । 'तुह महिलाए किं णामं' । मए भणियं 'मायादेवि' त्ति । एवं च कय-परोप्पर-सिगेहा अण्णमण्णं अञ्छंति। जड्या उण भावस्सय-गिमित्तं जरू-पाण-गिमित्तं वा वश्वद् तद्द्या य ममं 18 भणिजण वश्वह । 'एस तए मह दहें को ताब दहुँ वो' ति भणेती तुरियं च गंतूण पुणो पिडणियसई ति । अहं पि जहया 18 वश्वामि तद्दया तं मायादेविं समस्पिऊण वश्वामि, इत्ति पुणो आगच्छामि'त्ति । एवं च उप्पण्ण-वीसंभा अण्णं पुण दियहं मम समप्पिजण गया नागया य । तनो मए भणियं 'महणि सुंदरि, नज हमिणा तुह पहणा किं पि एसा मह महिला 2! भिणया तं च मणु जाणियं' ति । तीणु भिणयं । 'भो भो दृहय, तुह कारणे मणु सन्धं कुछहरं सिहयणो य परिचत्तो । 21 तुमं पुण एरिसो जेण भण्णं महिलंतरं भहिलससि' ति भणिऊण ईस-कोव। ठिया । पुणो भण्णम्मि दियहे मह समप्पिऊण गया कायब्येणं। मए वि येत्तृणं दुवे वि करंका कूवे पविस्वता। पविस्वविकण य तीय स्वय मग्गालग्गो अहं पि उवगओ। 24 विद्वो य तीषु पुरिक्वभो । 'कस्त तपु समप्पियाइं ताई माणुसाई' ति । मणु भणियं 'मायादेवी पियंकरस्य समोप्पिया, 24 पियंकरो वि मायादेवीए ति । मम्हे वि वश्वामो चेय सिग्वं' ति भणमाणा काऊण आवस्सयं संपत्ता संभंता जाव ण पियंकरो णा मायादेवि ति ।

§ ३५१) तओ तं सुण्णं पएसं दृष्ट्ण मुच्छिमो भहं खणं च समासःथो घाहाविउं पयत्तो। भवि य, घावह घावह मुसिओ हा हा दुर्रेण तेण पुरिसेण। जीवाओ वि ब्रह्णाहिया मायादेषी भविह्या मे ॥ घावह घावह पुरिसा एस भणाहो अहं इहं मुसिओ। भवियाणय-सील-गुणेण मज्झ भहणीएँ दृहण्णं ॥ भहणी सुंदरि एण्डिं साहसु अह कत्थ सो तुहं दृह्ओ। घेतूण मज्झ जाया देसाओ विणिगाओ होजा ॥ किर तं सि महं भहणी सो उण महणीवह ति वीसःथो। तं तस्स समप्पेउं पिय-दृह्यं णिगाओ कजे ॥ जाव तुह तेण पहणा सील-विहूणेण णट्ट-धम्मेण। साल-महिलं हरंतेण सुंदरं णो कयं होजा॥

1) प्रतीय, प्र om. ता. 2) Pom. मज्झ वयणेण, Jom. णयरमज्झे, प्रशं for एवं. 3) प्रतानस्स, P न नस्स विश्वपंतं, प्र तओ for अहो, P वगती पिमनः 4) P ताई for अहं, P om. एवं, J om. ताओ, प्र जिंद तुमं समादिसित ता इमरस अह विश्वपंतं, प्र एसमाइसित. 5) P जुत्तिमं कीरह वयागे ति. 6) P हं for अहं, P न्समुहं, P द्वाणे. 7) P चीरमला, P न्सिरिते, प्र om. दुइय. 8) प्रतीय, P जं for जा, P repeats नं, P om. पि. 9) प्रतीय, P om. मए भिष्यं. 10) P तुइ for तुज्झ, प्रतीय, P तदा वि, प्र अम्हं. 11) प्र मुह्या for सुभगा, P om. य, P मणुयं for मण्यं, P अपदुमरीरा, प्र जाया for संजाया, J om. य, P एतं. 12) P om. इव कओ, P om. वि, P अलिय for अलिओ, J om. बलिओ. 13) प्र तत्थ for जत्थ, P om. च, प्र तीय. 15) प्र om. तुम्हं, P य क्षिणीवहओं. 16) P om. ति, प्रतीय. 17) P अण्णमण्युं इच्छंति, प्र पुण for उण, P om. य, प्र मं for ममं. 18) P om. च. 19) प्र समीविकण, P निसंसा. 20) P समिष्यक गया, प्र अक्षणे, P om. पि. 21) प्र adds ण after मण्, P om. ति, प्र तीय, P सम्बकुसलहरं, J om. य, P ब्व for य. 22) प्र अभिलस्सि, P मम्म for मह. 23) P गय, P पत्रविक्रण तस्सेय मम्मा, P पिन for पि. 24) प्रतीय, प्र adds य after पुच्छिओ, P ताइं for तप, P समिष्या. 25) P मायादेवी इ ति, P om. चेय, P भणमाणो, प्र मुहंबरो णा. 26) P om. जा. 27) प्र inter. अहं के रूणं, J om. च, P सहाविउं for धाहाविउं, P om. अनि य. 28) P मो for मे. 29) प्र अविया । णिव-, प्र अक्षणेय, P adds, after दहण्णे ।।, भइणि मुंदरि एस अणाहो अहं इहं मुसिओ । and repeats the line अनियाणय etc. 30) प्र मुहणी P महणि, P माइह अह, P सो द दुह दहओ, P जायं, P अब्ज for होब्ज. 31) प्र मर्ग for महं, प्र तीय for तस्स, प्र पिअ दुहर्य 32) P साह्यहर्यः

15

21

24

27

30

- तह्य श्विय मे णावं जह्या अवरोप्परेण जंपंता । किं-किं पि विहसमाणा जह एस ण सुंदरो पुरिसो ॥ ता संपद्व कत्थ गओ कत्थ व मगगामि कत्थ वश्वामि । जो चोरिकण वश्वह सो किर ओवलब्भए केणं ॥
- 3 ति भणमाणो पुणो पुणो बि अलियमस्त्रिय-दुक्स-भर-भठरूमाण-णयण-जुवलो विमुक्त-णीसह-वेवमाण-सर्व्वगो णिवहिन्नो 3 धरणिवट्टे । पुणो बि सो विलविर्ड पयत्तो ।

हा दहए हा मह वहाहिए हा पिययमे अणाहो है। कत्थ गया वर-सुंदरि साहसु ते ता महं तुरियं ॥ ति । अवि य ।

- 6 तुज्झ कएणं सुंदिर भण-जण-कुल-मिल-बंभवे सब्वे। परिहरिए जीयंते तुमए पुण एरिसं रह्यं ॥ ६ हमं च अलिय-पलवियं सोऊण मुद्ध-सहावाए चिंतियं विणय-दारियाए जहा 'किर तेण मह पहणा इमस्स महिला उच्चालिऊण अण्णत्य णीया होजा। ता एरिसो सो अणजो णिक्किवो णिविष्णो णिहओ अणप्पणो कयग्यो पावो ॥ चंडो चवलो चोरो चप्फलो पारदारिओ आलप्पालिको अकज-णिरओ कि जेण मह भाउणो महिलं वलविऊण ॥ किहें पि घेलूण पलाणो ति । अबि य ।
  - तुज्झ कए परिचत्तो घर-परियण-बंधु-वग्ग-परिवारो । कह कीरउ एताहे अण्ल भण विष्पियं एकं ॥ वहनो ति इमीऍ अहं मरह विमुक्ता मए ति जो गणियं । अह कुणह मज्स भर्ति भत्तो अवहरियमो कह ए ॥ अह एस मह विजीया तुमए गणियं ज मृढ एवं पि । मोत्तूज ममं जिह्य का होहिह एरिसा महिला ॥ एस महं किर भाया एसा उज साल-महिलिया मज्स । गम्मागम्म-विवेगो कह तुह हिययग्मि जो फुरिओ ॥ ता जो एरिस-रूवो माहेक्षो कवड-कूड-णिण्जेहो । किं तस्स कप्ण अहं झिजामि असंभला मृढा ॥
- § ३५२) जाव य इमं चितिउं पयत्ता ताव मण् भणियं। 'सुंदरि, एरिसे ठिए किं कायव्वं' ति। तीण् भणियं 'णाहं जाणामि, तुमं जाणासि किमेल्थ करणीयं' ति। भणियं च मण्। 'सुंदरि,
- 18 ४ को णाम पुरथ दहशो कस्स व किर वहाहो हवह को वा । णिय-कम्म-धम्म-जिणको जीवो शह अमह संसारे ॥ श्रवि व । 18 सम्बं हमं अणिबं अण-अणिया-विहव-परियणं समर्थः । मा कुणसु एत्य संगो होउ विक्षोगो जणेण समं ॥ सुंदरि मावेसु हमं जेण विक्षोगे वि ताण णो दुक्खं । होइ विवेग-विसुदो सम्वमणिषं च विंतेसु ॥
- 21 र जह कोइ मय-सिर्लियो गहिको रोहेण सीह-पोएण। को सस्स होइ सरणं वण-मउझे हम्ममाणस्स ॥ तह एस जीव-हरिणो दूसह-जर-मरण-वाहि-सिषेहिं। घेण्यइ विरसंतो बिय कत्तो सरणं अये तस्स ॥ एवं च चिंतयंतस्स तस्स णो होइ सासया बुदी। संसार-भडण्यागो धम्मं चिय मगगए सरणं॥
- 24 ८ एस अणादी जीवो संसारो कम्म-संतित-करो य । अणुसमयं च स बज्झह् कम्म-महाकिलण-पंकेण ॥ णर-तिरिय-देव-णाश्य-भव-सय-संबाह-मीलण-तुरंते । चक्काह्झो एसो भमङ् जिल्लो णिथ्य से थामं ॥ ण य कोह् तस्स सर्गं ण य बंधू णेय मित्त-पुत्तो वा । सक्वो चिय बंधुयणो अन्वो मित्तं च पुत्तं च ॥
- 27 सो णिथ कोइ जीवो जयिम्म सयस्विम जो ण जीयाण । सञ्वाण मासि मित्रं पुत्तो वा बंधवो वा वि ॥ होऊण को वि माया पुत्तो पुण होइ दास-रूबो सो । दामो वि होइ सामी जणभो दासो य महिला य ॥ होऊण इत्थि-मावो पुरिसो महिला य होइ य णपुंसो । होऊण कोइ पुरिसो णवुंसयं होइ महिला वा ॥
- पृतं चउरासीई-जोणी-कक्त्रेसु हिंहए जीवो । रागहोस-विमृद्धो भण्णोण्णं मक्त्रणं कुणह ॥ भण्णोण्णं वह-बंधण-घाउडवेवेहिँ पावए तुक्त्रं । दुत्तार-तूर-तीरं एयं चितेसु संसारं ॥ एवं चितेतस्य य संसार-महा-भण्ण गहियस्स । णिब्बेनो होइ फुढं णिब्विण्णो कुणह धम्मं सो ॥

<sup>1 &</sup>gt; उतहर, ह पि बहसमाणी. 2 > ह गओ जस्ब व, ह ओवलं अप णं के ति. 3 > उ om. one पुणो, उ जुअलो. 4 > उ om. वि सो. 5 > ह दयए, ह om. हा मह, उ adds हा before अणाहो, उ कत्थ गयासि तुमं। अवि य. 6 > ह जाण for जण, ह रितियं. 7 > उ व्लवियं (विलवियं?), उ जह किर. 8 > ह उहालिकण अणत्थ, ह om. क्ष्यच्यो. 9 > ह inter. चंटो थे चवलो, ह परदारिओ आलपालिओ, उ अयज्जिएरओ, ह आहणो. 11 > ह om. परिचत्तो घर, उ परिआरो, उ प्रयाप for एताहे. 12 > ह दह त्ति हमीए हं, ह अग्यो for अत्तो. 14 > ह सा for साल. 15 > उ तज for ता, ह माहण्णो, ह inter. कूट थे कवह, उ महं for अहं, ह असंभलाहा. 16 > ह मए भणिओ।, ह हिए, उ तीय. 18 > उ inter. णाम थे एत्थ. 19 > ह धणवणिया, उ हो ह विओओ. 20 > उ विआप for विओगे, ह विवो for विवेग, उ णिखं ति चितेह. 21 > ह को वि. 22 > ह सिंचेण। 23 > उ ह om. तस्स, उ सासता, उ अवुन्विग्यो, ह धंमो बिय. 24 > ह अणाई, उ संततिकरो ह संतितिरो. 25 > उ माणुस for जारय, ह सो for से. 26 > ह को वि तस्स, उ तत्थ for तस्स, ह णेय पुत्त मित्तो वा, उ सब्बो for अच्वो. 27 > ह को वि for को ह. 29 > उ पुरुसो, ह हो ह अणुपुरिसो।, ह णुपुंस्थं. 30 > उ च्युरासीती ह चुरासीतिजोणे. 31 > उ धायुन्वेवेहिं ह धाउखेवेहिं, उ एवं for एयं. 32 > ह निकेशो होई पुरु, उ से for सो.

7.

ा प्रको श्विय एस जिओ जायह एको य मरह संसारे। ण य हं कस्सह सरणं मह अण्णो णेय हो अस्यि॥ ण य मज्झ कोइ सरणं सयस्रो सयणो म्य परजणो वा वि । दुक्खिम्म णित्य बिदिओ एक्को अह पश्चप णरए ॥ Я एवं चिंतेंतीए भाविय-एगत्तणाए तुह एणिह । सयणेसु अवेइ फुडं पिडवंघो सुट्ट वि पिएसु ॥ ण य परजणेसु रोस्रो जीसंगो भग्रह जेण चित्तेज । पारंपरेण मोक्खो एगर्स चिंतए तेण ॥ 🗸 अण्णे इसे सरीरं अण्णो हं सब्बहा बिचितेसु । इंदिय-रहिनो अप्पा सरीरवं सेंदियं मणिवं ॥ क्रण्णं इमं सरीरं जाणइ जीवो वि सब्ब-भावाई । खण-भंगुरं सरीरं जीवो उण सासको प्रथ ॥ б संसारमिम अणंते अणंत-रूवाईँ मज्स देहाई । तीयाणि भविस्संति य बहमण्णो ताणि अण्णाणि ॥ एवं चितेंतीए इमस्मि लोगस्मि असुइ-सरिसस्मि । ण य होइ पडीबंधो अण्णतं भावए तेण ॥ अह भणित कहं असुई सरीरमेयं ति तं णिसामेहि । पढमं असुइय जोणी बिइयं असुइसणं च तं अति ॥ 9 असुइय-भायणमेयं असुई-संमृइमसुइ-परिणामं । ण य तं तीरइ काउं जेण सुइत्तं इमं होइ ॥ पढमं चिय आहारो पविस्ता वयण-कुहर-मजानिम । उहेजाइ सेंमेण सेंमद्वाणीम सो असुई ॥ तो पावइ पित्तेण अविल-रस-भाव-भाविजो पच्छा । पावइ वायुट्टाणं रस-खल-मेदे व कीरए तेण ॥ 12 12 होह खलाओ मुत्तं वद्यं पित्तं च तिबिह-मल-मेओ । रस-मेओ पुण भणिओ सो णियमा तीय सत्त-बिहो ॥ जो तत्य रस-विसेसो रत्तं तं होइ लोहियं मासं। मासाओं होइ मेओ मेयाओ अद्विओ होंति॥ भट्टीओ पुणो मजा मजामो होइ सुक-भावेण। सन्वं च तं मसुइयं सैभादी सुक-पजेतं॥ 15 15 णह-दंत-कण्ण-णासिय अच्छी-मरू-सेय-सेंभ-वबाणं । असुई-घरं व सुंदरि भरियं राजो कहे होउ ॥ असुईओ उप्पन्णं असुई उप्पज्जह ति देहाओ। गब्मे न्य असुइ-वासे असुई मा वहसु सुइ-वायं॥ उदु-काल-रुद्दिर-बिंदू-णर-सुक्क-समागमेण पारदं । कळलव्युद-दुम्बादी-पेसी संबद्धए एवं ॥ 18 18 बारु-कुमारय-जोव्वण-मिकाम-थेरत्त-सच्व-भावेसु । मरू-सेय-दुरहि-गंबं तम्हा असुई सरीरं तु ॥ उब्बट्टण-ण्हाण-बिलेवणेहिँ तह सुरहि-गंध-वासेहिं। सब्बेहिँ वि मिलिएहिं सुइत्तणं कत्य तीरेज ॥ सन्त्राई पि इमाई कुंकुम-कप्पूर-गंध-महाई । तार बिय सुहमाई जा देह णेय पार्वेति ॥ 21 21 देहम्मि पुणो पत्ता खणेण मळ-सेय-गंध-परिमिलिया । ओमालयं ति भण्णह असुइतं जीत सब्दे वि ॥ १०१४/० तम्हा असुइ सरीरं सुंदरि भावेसु जेण णिव्वेजो । उप्पजाइ तुह देहे खग्गसि घम्मिम्म णिण्लेहा ॥ वितेस भासवाई पावारंभाई इंदियस्साई । फरिसिंदिय-रस-विवसा बहुए पुरिसा गया णिहणं ॥ 24 ( a) n = ( a) फरिस-सुद्दामय-लुद्धा वेगसरी गेण्हपु उ जा गढमं । पसवण-समए स विव शह दुवनंत पावपु घोरं ॥ बहु-करिणी-कर-कोमल-फरिस-रसासाय-दिग्ण-रस-लोलो । बज्बाह् बारीबंधे मत्त-गञ्जो फरिस-दोसेण ॥ इह लोए बिय दोसा परलोए होइ दुग्गई ताण । फार्सिदिय-खुद्धाणं एत्तो जिब्बिसदियं सुणसु ॥ 27 ( मय-हत्थि-देह-पविसण-रुंभण-वासोह-पत्त-उयहि-जले । जह मरइ वायसो सो धावंतो दस-दिसं मृढो ॥) वधाभीम NI KW हेमंत-थीण-घय-कुंभ-मक्खणे मृसभो जहोइण्णो । गिम्हम्मि विस्नीयंते मरङ् वराभो रसण-मृद्रो ॥ \$ 3080 30 गोद्रासण्ण-महदद्द-वासी कुम्मो जहा सुबीसत्यो । रसर्णेदिय-छोल-मणो पण्छा मारिजाइ वराभो ॥ 30 जह मास-पेसि-छुद्धो घेप्पइ सेणो झसो व्य बहिसस्स । तह मारिष्णइ पुरिसो मधी य बह दोगाई जाइ ॥ でんなが घाणिदिए वि लुद्धो ओसंहि-गंधिम बजाए सप्तो । पुछलेण मुसबो वा तम्हा मा रज घाणिम ॥ 7 3 33 रूवेण पुणो पुरिसा बहुए जिहुण तु पाविया वरया । दीवेण पर्यंगी इव तस्हा रूवं पि बज्रेस ॥ 83

1 > P जायति, P ज for य, P अह for मह. 2 > P inter. मन्त्र & कोइ, P om. सयलो, J सुवणो for सवणो, P सुवणो for क्व परजणो, P बीशो for विदिशो. 3 > P एव for समत्तणाय, P सुवणेष्ठ, उ पहिनदो P पहिनुदो, उ सुद्धं वि, P पएसु. 4 > P परजणेय रोसो, P भणह जेण, P एगतं 5 > उ सेंदर्भ P सृदियं 6 > उ अवणं for अण्णं, उ repeats after सासओ पर्या।, a verse from above ज य परजजेस रोसो etc. to चिंतए तेज and some other portion. 7) P om. अजेते, उ तीताजि, उ अह अण्णो ताणं अणाईणि, P अहमके 8 ) उ लोअंमि, उ पडीबदो P पडिबंधी 9 ) P असती सरीरमेत्तं, उ सरीरमेतं, उ बितियं, P चितिद for बिह्यं, P om. च तं. 10 > P अमुद्रं भोयणमेत्तं असुती, J संभूतअसह-, J जोण for जेण. 11 > P संमेणं संभट्टा-णिम, J जो अमुद्रे P सो असुती. 12 > P अवरसंभात-, J भावितो, P पावह अमुद्रहाण, J रस्विळंमतेण कीरए. 13 > P मुत्तुं वश्च, J मलमाति for तिविहमलमें ओ, Jom. a line रसमेक्षों पुण etc. 14 > J लोहिया, J मेज्जो मैताओ, P अद्विष. 15 > P पुणी मिज्जा मिज्जाओ, J सुक्कसंवेण P मुक्कमावे 16 > J मासिअ-, P om. अच्छी, J सेतर्से मवश्वारं, P सेंत for सेंभ, P चर्च सुंदरि, P राउं, P होइ. 17) P असुतीओ, J उष्पञ्जति, P गब्भो, P वासो असुती, J सुरवातं. 18) P उवकाल, J कलल सुदवूहादी P करलंलंबुदव्यदादी 19) म कुमार-, म पैरंत for बेरस, म नांधे 20) P सब्बेहिं मि मिलिएहिं मि, म महेहिं for मिलिएहिं P कुंकुर-, म बिय अमुद्द अदं, P जावेहं 22) म परिमलिआ 23) P om. जेण णिब्वेओ etc. to णिण्णेहा ॥ चिंतेसु, म विरया for विवसा 24) P इंदियस्सीइं. 25) P सुरहामय, म वेगसरीरगेण्हप, म तु for उ. 26) P बहुकरिसरसायदिकरस, P बजझति, P महागओ. 27 > P दुग्गती. 28 > P -वासीयपत्त, P दसदिसि. 29 > P जहोइण्णा. 30 > P लोकुमणी. 31 > P वेप्पइ स्थणो, उ पिस्त्रस्स P बहियस्स, P वि for व. 32) P तन्हा मारेज 33) P पुरिसी, P पावया, उ परांगी.

| 24.41                                                                                                                                                                                                           | 442           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| श्वाणिवियम्मि कोला तित्तिस्य-कवोय-हरिणमादीया । पार्वति अप्य-णिहणं तम्हा परिहरसु दूरेण ॥<br>एवं मासच-मावं सुंदरि भावेसु सन्व-मावेण । पढिकद्य-मासवो सो जेण जिल्लो मुख्य तुरियं ॥                                  | 1             |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |
| उ√ चितेसु संवरं चिप महम्बए गुत्ति-समिङ्-गुज-मावे । एएहिँ संबुतप्पा जीवो ण व बंधए पावं ॥                                                                                                                         | 3             |
| 🗸 चिंतेसु जिज्जरं चिय जरए घोरम्मि तिरिय-मणुएसु । जवसस्य होह दुक्सं पार्व पुण बंधए जिबयं ॥                                                                                                                       |               |
| जह पुण सहामि एपिंह परीसहे भीसणे य उषसमी । ता मण्डा होइ धम्मो णिजरणं खेय कम्मस्स ॥                                                                                                                               |               |
| <ul> <li>पृण्डि च रम्मए बिय थोयं दुक्कं ति विसिद्धिं एवं । मा णरय-तिरिय-मञ्झे डहणंकण-वंचण-सएहिं ॥</li> </ul>                                                                                                    | 6             |
| एवं चितेंतीए परीसहोवहवेहिँ जो चलसि । धन्मिम्स घडसि तुरियं जिजरणं भावए एवं ॥                                                                                                                                     |               |
| 🗸 पंचित्यकाय-महथं पोग्गळ-परिणाम-जीव-धम्मादी- । उप्पत्ति-णास-ठाणं इय छोगं चिंतए मितमं ॥                                                                                                                          |               |
| 9 एवं चितंतस्स य छोप् तत्तं च पेहमाणस्स । संजम-जोप् बुद्धी होइ बिरा णाय-भावस्स ॥                                                                                                                                | 9             |
| एसो बणादि-जीवो संसारो सागरो व्य दुत्तारो । णर-तिरिब-देव-णारब-सप्सु वह हिंडए जीवो ॥                                                                                                                              |               |
| <ul> <li>मिच्छत्त-ऋम्म-मृढो कह्या वि ण पावए जिणाणाँत । चिंतेसु दुख्नहत्तं जिणवर-धम्मस्स एयस्स ॥</li> </ul>                                                                                                      |               |
| 18 🖇 ६५६) एवं च भो सुरासुर-जरवरिंदा, मिणरह-कुमार तुमं च जिसुजेसु। एवं च साहिए सयल-संसा                                                                                                                          | र-सहावे 12    |
| तभो भागय-पुन्त-बुद्धीए जाया अवगय-पेमा-राब-महग्गहा जंपिडं पयत्ता ।                                                                                                                                               |               |
| तं णाही तं सरणं तं चिय जणभो गुरू तुमं देवो । पेम्म-महा-गह-गहिया जेण तए मोहया एपिंह ॥                                                                                                                            |               |
| 15 भणमाणी जिवडिया चळणेसु । मए वि भजिया 'सुंदरि, एरिसो संसार-सहावो किं कीरउ ति ता संपर्य पि व                                                                                                                    | तं कुणस् १५   |
| जेण एरिसाणं संसार-दुक्खाणं भावणं ण होसि' त्ति भणिए सुंदरीए भणियं ।                                                                                                                                              | 9 9           |
| वा परिय देव मञ्जां भाएसो को वि दिञ्जड असंकं। किं संपद्द करणिजं किं वा सुकर्य कयं हो हु।।                                                                                                                        |               |
| 18 ति भणिए मए भणियं ।                                                                                                                                                                                           | 18            |
| सुंदरि गंतूण वरं दिट्टीए ठविजण गुरुयणं सयलं । जिणवर-कहियं धर्म पडिवजसु सञ्ब-मावेण ॥                                                                                                                             |               |
| पडिवजसु सम्मत्तं गेण्हसु व महस्वए तुमं पंच। गुत्तीहैं होसु गुत्ता चारित्ते होसु संज्ञत्ता ॥                                                                                                                     |               |
| 21 णाणेण कुणसु कर्ज सीलं पालेसु कुणसु तव-जोगं। मावेसु भावणामो इय कहिमो मगवया धन्मो॥                                                                                                                             | 21            |
| एयं काळण तुमं सुंदिर कम्मेण विरहिया तुरियं। जत्थ ण जरा ण मण्ड तं सिर्ह्सि पावसे अहर ॥ सि ।                                                                                                                      |               |
| एवं च भो मिणरह-कुमार, संबोहिया सा मण् कुंदरी घरं गया। कनी विणिएण महूसवो। पयहो य जया                                                                                                                             | रे जाकी       |
| 24 'अहो कुमारेण पिडिबोहिया एस' लि। ता भो भो मिणिरह-कुमार, जो सुंदरि-जीवो सो तस्मि काले छड्-सम्म                                                                                                                 | क्राचीको १४   |
| मरिजण माणभडी जाभो, पुणो च पडमसारो, पुणो कुवलचर्चदो, पुणो बेरुलियप्पभो, पुणो एस मणिरह-कुमार                                                                                                                      |               |
| जो उण सो विणयउत्त-जीवो सो इमं संसारं भ्रमिकण एस वणे वणमहै जाओ ति । तुमं च वृद्धण कर्                                                                                                                            |               |
| 27 जहा-गाणेण तह स्वर्शि पुरुव-जाई-जेही जानों सि ।                                                                                                                                                               | 27            |
| ्र अक्षान्याचा पुरु क्यार पुरुष्यार निष्या । स्वान्या । स्वान्या । स्वान्या । स्वान्या । स्वान्या । स्वान्या ।<br>१ १ ५४ ) एवं च भगवया संयक्ष-जय-जंतु-जम्म-मरणासेस-बुत्तंत-सक्स्त्रिणा साहिए विष्णत्तं मणिरह-बु |               |
| ४ २ ४ ४ व मायवा स्वयक्तां क्या निर्मास क्या साहित् विश्व साहित् विश्व साहित् विश्व साहित् स्वार-वासिष् भगवं, एवं जिसं, ता ज कर्ज सह इमिणा सव सव-सहह-वडी-सिरसेणं जम्म-जरा-मरण-णिरंतरेण संसार-वासिष               |               |
|                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <sup>30</sup> देसु मे सिव-सुह-सुहयं पश्वजा-महारयणं' ति भणमाणेण कयं पंच-सुट्टियं कोयं। दिक्लिको भगवया मणिरह-कुम                                                                                                  | ारा क्या । ३० |

§ ६५४) एवं च भगवया सयस-जय-जयु-जम्म-मरणासेस-बुत्तंत-सिक्स्यणा साहिए विण्यत्तं मणिरह-कुमारेण।
'भगवं, एवं णिमं, ता ण कजं मह इमिणा भव-सय-रहट्ट-चडी-सिरिसेणं जम्म-जरा-मरण-णिरंतरेण संसार-वासेणं ति ।

30 देसु मे सिव-सुह-सुह्यं पब्वजा-महारयणं' ति भणमाणेण कयं पंच-सुट्टियं क्षोयं। दिक्तिको भगवया मणिरह-कुमारो ति । ३०
प्यम्मि अवसरे पुष्क्रियं भगवया गोयम-गणहरेणं 'भगवं, संसारि-जीव-मज्झे को जीवो दुक्तिको' ति । मगवया भणियं
'गोयम, सम्मादिट्टी जीवो अविरक्षो य णिचं दुक्तिको भणिको'। गोयमेण भणियं 'भगवं, केण उण कक्षेणं' ति ।

33 भगवया भणियं।

<sup>1 &</sup>gt; J सविषिदिशं पि लोला P सविषिदि लोला, J तित्तिस्य कवोतहरिणवादीया, P तित्तरकाओयहरिण, P अप्पहिणहणं प तम्हा परिहरसः 2 > J सन्वहावेण 3 > JP तिय for निय, P adds तुरियं before गुत्ति, J समिति, P समिति, J एतेहिं. 5 > P होज for होर. 6 > J अण्णे न्व रंगई विय for एष्टि etc., P दहणं. 7 > P एवं च चितिती परी, J एश्रं for एवं. 8 > P परिमाणजीव, J अम्माती, P द्वाणं, J लोशं. 10 > P अणाह:, P णायर for णारय, P आ for आह. 11 > P हो for मृदो, P जिणाणं ति ।. 12 > P निर्विदिदा, J adds य after णत्विद्दा, J मिलरहकुमार, J om. तुमं, J om. च after एवं, P स्वले, P सहावो. 13 > P om. तओ आगय-पुट्ट etc. to एरिसो संसारसहावो before कि कीरज. 15 > P om. तं before कुणूमु. 16 > P परिसारं, J inter. आयणं & ण, J होमि. 17 > P संकं for असंकं, J कहं for कथं. 19 > P धितीए for दिद्वीप. 20 > P गुत्तीसु, P गुत्तो. 21 > J तवजोशं. 22 > P दूर्र for तुरियं, P तरथ for जत्थ, P पावप, J अहरा ॥ हति ।. 23 > P om. च मो, P om. य, J ततो for वाओ. 24 > J कुमारा जो सुंदरिजीओ, P adds सो before सुंदरि. 25 > J पजमप्मो for पजमसारो, P कुवलचंदो, P मिलरकुमारो. 26 > J विणयजत्ते P विणिउत्त-, P om. इमं, P मयी for वणमई. 27 > P जहा-णेण, P जाती-. 28 > P यंम for अम्म, P सिक्खणो. 29 > P मिमं for णिमं, J मवसयरहृहचडी- P मवसायरअरहृहचडी-, P मरणे. 30 > P मि for मे, P सिवसुह्यं. 31 > J adds पुणो before पुन्दिखं, J om. तोवम-, P नणहरिणा, P सितारे जीवाण मज्हो जीवो. 32 > P गोयम संगमिद्धी अविरको निकं, J अविरतो, J उ for उण.

| 1  | 'जो होइ सम्मदिट्टी जाणह णर-तिरिय-प्रणुय-वियणांको । वेच्छइ पुरको भीमं संसार-भयं च भावेइ ॥                       | 1          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | ण य कुणह विरह-भावं संसार-विमोक्सणं सणं पि गरो । भणुहबह गरय-दुक्सं भणुदिण-वहुत-संतायो ॥                         |            |
| 3  |                                                                                                                | 8          |
|    | गणहारिणा भणियं 'भगवं, सुद्दियाण को जए सुहिको' ति । भगवया मणियं ।                                               |            |
|    | सुहियाणं सो सुद्दिको सम्मिद्दिी जयम्मि विरक्षो थ । सेसा उण जे जीवा ते सम्वे दुविखया तस्स ॥                     |            |
| •  | अगणहरेण भणियं 'भगवं, केण कजीण'। भगवमा भणियं।                                                                   | 6          |
|    | 'जो होइ सम्मदिट्टी विरक्षो सब्वेसु पाव-जोगेसु । चित्तेण होइ सुद्धो ण य दुक्खं तस्स देहम्मि ॥                   |            |
|    | जिणवयणे वहंतो वहह जह-मणिय-सुत्त-मग्गेण । अवणेह पाव-कर्म णवयं च ण वंधए सो हु ॥                                  |            |
| 9  |                                                                                                                | 9          |
|    | सारीरे वि हु दुक्खे पुब्व-कए णिय एत्य अण्णं तु । ण य भाविज्ञह तेहिं ण य दुक्खे माणसे तस्स ॥                    |            |
|    | इय गोयम जो विरक्षो सम्मादिद्वी य संजयप्पाणो । सो सुहिश्रो जीवाणं मज्झे जीवो ण संदेहो ॥ भणियं च ।               |            |
| 12 |                                                                                                                | 12         |
|    | एवं बहुयाई पण्हावागरण-सहस्साई कुणंता अविय-सय-संवोह-कारए अदूर-ववहिय-अंतरिय-सुहुम-तीयाणागय-वद्टमाण-              |            |
|    | वुत्तंताई साहिद्रणं समुद्रिओ भगवं सम्ब-जय-जीव-बंधवो महति-महावीर-बहुमाण-जिणिद्यंदो ति ।                         |            |
| 15 | 🖇 🖇 ६५५) ताव य उवगया णियय-ठाणेसु देव-दाणव-णरवरिंदा, अण्णे उण उप्पण्ण-धरमाणुराय-परमत्था अणुगय                   | 15         |
|    | सुरासुर-गुरुणो जिणवरिंदस्स । भगवं पि णिट्टविय-भट्टकस्मद्ध-समुष्पण्ण-णाण-धरो विद्दरमाणो सावर्थि पुरवरिं संपत्तो | 1          |
|    | अण्णान्म य दियहे समोसरिको भगवं, तेजेय समवसरण-बिरयणा-क्रमेणं समागया सुरासुर-मुणि-गणिंदा । णिगास                 | t          |
| 18 | सावत्थी-वत्यम्बन्नो राया रयणंगन्नो साहिउं च समाहत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं धम्मं। एवं च साहिए सयले           | 18         |
|    | धम्मे जाणमाणेणावि अबुद्द-जण-बोद्दणत्यं पुच्छिओ भगवया गोयम-रिसिणा तिरचयरो ति । भणियं च तेण ।                    |            |
|    | सो बिय वचह णरयं सो बिय जीवो पयाइ पुण सगं। किं सो बिय तिरिएसुं सो बिय किं माणुमी होइ।।                          |            |
| 21 | सो चेय होइ बहिरो औथो सो बेय केण कम्मेणं। होइ जडो मूओ वि हु पेगू अह ईसर-दरिहो।।                                 | 21         |
|    | सो श्विय जीवो पुरिसो सो श्विय इन्थी णपुंसको सो य । अध्याऊ दीहाऊ होई कह दुस्मणो रूवी ॥                          |            |
|    | केण व सुहक्षो जायह केण व कम्मेण दूहवो होइ। केण व मेहा-जुत्तो दुम्मेहो कह णरो होइ॥                              |            |
| 24 |                                                                                                                | 24         |
|    | केण व णासद्द अस्थो कह वा संगलद कह थिरो होइ। पुत्तो केण ण जीवद केण व बहु-पुत्तओ होइ॥                            |            |
|    | जबंधो केण जरो केण व भुत्तं ण जिजाइ जरस्स । केण व कुट्टी खुज्जो कम्मोण केण व अस्ति ॥                            |            |
| 27 | केण दरिहो पुरिसो केण व सुकण्ण ईसरो होइ। केण व रोगी जायइ रोग-विहूणो हवइ केण ॥                                   | 27         |
|    | संसारो कह व थिरो केण व कम्मेण होइ संखितो । कह णिवडइ संसारे कह बद्धो मुखण जीवो ॥                                |            |
|    | सब्द-जय-जीद-बंधव सब्दम्ण् सब्द-दंसण-सुणिद् । सब्दं साहसु एयं करस द कम्मस्स कजातिणं ॥                           |            |
| 30 | § ३५६ ) इमं च पुच्छिमो मगवं तियसिंद-सुंदरी-वंदिजमाण-च्छणारविंद-जुयलो साहिटं पयत्तो । भनि य ।                   | 30         |
|    | गोयम जं में पुष्छिस प्रको जीवो इमाई सच्वाई। पावेइ कम्म-वसबो जह तं कम्मं णिखामेसु॥                              |            |
|    | जो मारको जियाणं कलियं मंतेइ पर-धणं हरइ । परदारं चिय वच्चइ बहु-पाव-परिग्गहासत्तो ॥                              |            |
| 33 | चंडो माणत्यक्षो मायाबी णिद्धुरो खरो पाबो । पिसुणो संगह-सीलो साहूणं गिंदको अधमो ॥                               | 3 <b>3</b> |
|    |                                                                                                                |            |

1> P सम्मिद्दुी, P-वियणातो, J आवेति. 2> J कुणित विरित्त, P सहतावो for संतावो. 3> J एतेण, J अविरतओ P अविरतो, P संमिद्दुी जो जीवो ६, J तु for उ, J गोतम, P जामि ॥. 6> P om. केण कजीण, P या for आगवया. 7> P संमिद्दुी, J-जोएमु. 8> P वहुंतो, J भणित-, P ममोणे, P वंधते साहू ॥. 9> J सिवित्तेण, P सितिपुर्ति. 10> P कए एत्थ नित्थकं तु, P माणसो. 11> J गोतम सो विरतो संजमिद्दुीय संजनप्याणो १, P समिद्दुी. 12> J देवलोगोयमं P देवलोउवमं, J णरयोवमं १, J रताण अगताणं च महाणरय सिरसं १, P -सिर्से. 13> J सहस्साद्दि, J -वविद्दित P -ववहरिय for वविर्द्ध, J सुहमती-ताणागत, P -तीताणागय. 14> P महती-, P वदमाण. 15> P -हाणेसु. 16> P जिणिदरस १, P निद्दुविद, P om. अह, P कम्मसमुप्पन्न, J -णाणवरो. 17> P om. य, P तेणेव, P समोम्परयणाकमेण, J विरयाणा-. 18> P -वत्थतुव्वओ, P राया हरणंगओ साद्दिउं समाहा सागरतीर-, J सब्के for सबले. 19> P जीणमाणेणावि, J युवृह for अनुह, P om. जण, P अगवं for मगवया, J गोतम, P om. गोयमरिसिणा तित्थयरो ति । मणियं च तेण. 20> J adds अयवं before सो बिय, J om. सो बिय before जीवो, P पयाति. 21> P सो बिय, J सो चेअ कजीण १, P बेय केमोणं, P मुओ, P पंगू दोसो य सो जीवो. 22> P होइ. 23> J दूहओ, P होति. 24> P पंहिओ य पुरिसो, P होइ दुक्खतं. 25> J संमिलह, P व for ण. 26> J जिज्जए, J कुजो for खुओ, J केण अवसत्तो. 27> P केण व कंमेण दुब्बलो ईसरो होति १. 28> P संविद्धते, P बुढो for बढो. 30> J adds वंदिअ after वंदिक्जमाण. 31> J गोदम, J om. प्रविद्द, P निसामेह. 32> P मारेओ. 33> P माणी घट्टो मायाबी, J णिटुरक्खरो, P तिदिओ अहम्मो.

| 1          | आकृप्पाल-पसंगी दुट्टी बुद्धीषुँ जो कश्यम्बो य । बहु-दुक्ख-सोय-पडरे मरिउं जरवस्मि सो जाह ॥    | 1  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | कजात्थी जो सेवइ मित्तं कथ-कजो उजाए सढो कूरो । पिसुणो मइ-तुम्महको तिरिको सो होइ मरिउण ॥       |    |
| 3          | भज्जव-मह्य-जुत्तो अकोहणो दोस-बज्जिको सउको । ण य साधु-गुणेसु ठिको मर्रिउ सो माणुसो होह् ॥     | 3  |
|            | तव-संजम-दाण-रक्षो पयईए मह्वो किवालः य । गुरु-विणय-रक्षो णिषं ममो वि देवेसु सो जाइ ॥          |    |
|            | जो चवलो सद-भावो माया-कवडेहिँ वंचप सुयणं । ज य कस्सइ वीसरयो सो पुरिसो महिलिया होइ ॥           |    |
| 6          | संतुद्वा सुनिणीया य भजना जा थिरा इवइ णिषं । सन्नं जंपइ महिला पुरिशो सा होइ मरिकण ॥           | 6  |
|            | क्षासं वसह पसुं वा जो कंछह विदयं पि हु करेह । सो सम्बाण वि हीणो णपुंसको होह छोगिम्स ॥        |    |
|            | मारेइ णिइय-मणी जीवे परस्रोयं जेय मण्णेष् किंपि । भइ-संकिलिट्ट-कम्मो भप्पाऊ सो भवे पुरिमो ॥   |    |
| 9          | मारेह जो ण जीवे दयावरो अभय-दाण-परितुहो । दीहाऊ सो पुरिसो गोयम भणिको ण संदेहो ॥               | 9  |
|            | देइ ण णिययं संतं दिण्णं हारेइ वारए देंतं । एएहिँ कम्मएहिं भोगेहिँ विश्वजाओ हो ह ॥            |    |
|            | सयणासण-वर्त्थं वा पत्तं भक्तं च पाणयं वा वि । हियएण देइ तुट्टो गोदम भोगी णरो होइ ॥           |    |
| 12         | अगुणो य गव्विको ऋष णिंदइ रागी तवस्सिणो चीरे। माणी विकंषको जो सो जायह दूहवो पुरिसो ॥          | 12 |
|            | गुरु-देवय-साधूणं विणय-परो संत-दंगणीओ य । ण य कं पि भणइ कडुयं सो पुरिसो जायए सुमगो ॥          |    |
|            | तव-जाज-गुज-समिन्हं अवसण्णह किर ज-बाजज् एसो । मरिक्रण सो अउण्जो दुम्मेहो जायज् पुरिसो ॥       |    |
| 15         | जो पढइ सुगइ चिंतइ अण्णं पाढेइ देइ उवएसं । सुर्-गुरु-भत्ती-जुत्तो मरिउं सो होइ मेहाबी ॥       | 15 |
|            | जो जंत-दंब-कस-रज़-खगा-कोतिहिँ कुणइ वियणामो । सो पावो णिक्करणो जायइ बहु-वेयणो पुरिसो ॥        |    |
|            | जो सत्ते वियणते मोयावद् बंधणाओ बरणाओ । कारुण्ण-दिण्ण-हियओ थोवा अह वैयणा तस्त ॥               |    |
| 18         | मारेह खाह पियह य किं वा पढिएण किं व धम्मेण। ए्यं चिय चिंतेंतो मरिकण काहलो हो ह।।             | 18 |
|            | जो उण गुरुयण-सेवी भम्माधम्माईँ जाणिउं महइ । सुय-देवय-गुरु-भत्तो मरिउं सो पंडिभो होइ ॥        |    |
|            | विज्ञा विण्णाणं व। मिच्छा-विणएण गेण्हिउं पुरिस्रो । स्रवमण्णह भायरियं सा किजा णिष्पछा तस्स ॥ |    |
| 21         | बहु मण्णइ मायरियं विणय-समग्गो गुणेहिँ संजुत्तो । इय जा गहिया विजा सा सहला होइ लोगिम्म ॥      | 21 |
|            | देमि ति ण देइ पुणो आसं काऊण कुणइ विमुहं जो। तस्स कयं पि हु णासह् गोयम पुरिसस्स भहमस्स ॥      |    |
|            | जं जं इहं लोए तं तं साहूण देइ सम्बं तु । थोवं पि मुणह सुक्यं तस्स क्यं णो पणस्सेज ॥          |    |
| 24         | जो हरइ तस्स हिजाइ ण हरइ जो तस्स संचन्नो होइ। जो जं करेड़ पावं विवरीयं तस्स तं होइ॥           | 24 |
|            | पसु-पक्लि-मणूनाणं बाले जो विष्यउंजइ सकामं । सी मणवची जायइ भह जाभी तो विवज्जेज ॥              |    |
|            | जो होइ दया-परमो बहु-पुत्तो गोदमा भवे पुरिसो । असुवं जो भणइ सुवं सो बहिरो जावए पुरिसो ॥       |    |
| 27         | अहिंद्वं चिय दिई जो किर आसेज कह वि सूदण्या। जवांघो सो जायइ गोदम एएण कम्मेणं॥                 | 27 |
|            | जाइ-मउम्मत्त-मणो जीवे विक्किणइ जो कयग्वो य । सो इंद्रभूइ मरिउं दासत्तं वच्चए पुरिसो ॥        |    |
|            | जो उण चाई विणश्रोणको य चारित्त-गुण-सयाइण्णो । सो जण-सय सम्माको महिड्डिको होइ लोगम्मि ॥       |    |
| 30         | नो वाहेइ णिसंसो छाउब्बायं च दुक्खियं जीयं । सीयंत-गत्त-संधिं गोदम सो पंगुलो होइ ॥            | 30 |
|            | महु-घाय-अगिा-दाहोदहणं जो कुणइ कस्सइ जियस्स । बालार।म-बिणासो कुट्टी सो जायए पुरिसो ॥          |    |
|            | गो-महिस-पतुं करहं अहभारारोवणेण पीडेह् । एएण णवरि पावेण गोदमा सो भवे खुजाे ॥                  |    |
| <b>3</b> 3 | उच्छिद्वमसुंदरयं पूई जो देइ अण्ण-पाणं तु । साङ्कुण जाणमाणो भुत्तं पि ण जीरए तस्य ॥           | 33 |
|            |                                                                                              |    |

<sup>1 &</sup>gt; ग बुद्धीय, P बहुसोगदुक्खपडरे, P जायह ।। 2 > P उक्सप, J मयगुम्महओ. 3 > ग उखुय for अज्जव, P दीस for दीस, J साधुगणेतु, P सुद्धु for साधु, P द्विओ. 4 > P अह ओ for महनो, P जायह for जाह. 5 > P सुयणो ।. 6 > J सुदिणीता, P om. य, P अज्ञ विजा, J अस्थित for जा थिरा, P सो for सा. 7 > J आसवसहं, J वुद्धिआं for विद्धंय, J सव्याण णिहीणो, J लो भिम. 8 > P om. जीने. 9 > J गोदम. 10 > J एतेहिं, P कंसेहिं. 11 > P अतं च पाणियं, J देह दुद्दो, P om. गोदम, P सोगी for भोगी. 12 > P अगुणे वि गब्बिओ, P धीरो ।, P मोणी for माणी, J दूहगो. 13 > P साहुणं, P सुह ओ. 15 > P सुयगुरु. 16 > J दण for दंड. 17 > J थोआ. 18 > P मारेयह, P स्वाह पीयह किं, P om. चिय. 21 > P सफला, J लो यंमि. 22 > P सि न देमि, J गोतम. 23 > P देह दन्वं सु, P पणासेज्ञा. 25 > P माणुसाणं, J विष्यसुंजह म विष्यिउंजह, P विवज्जेब्ला. 26 > P गोयमा, J असुतं, J सुतं. 27 > J अधिटुं, P किर for चित्र, P गोयम, P एतेण. 28 > J मयुम्मत्तमणो P मणीमत्तमाणो, J विष्वलाह, J इंद्मृती. 29 > P उण चादी विणओ य, J विणओणतो, J उण for जण, P सयसमहको, J लो यंमि. 30 > J सीतंत, P संघी गोयम. 31 > J चात, P को for जो, P कस्स वि. 32 > P पस् कर मं, P गोयम पसो. 33 > P उश्विद्धम", J पूर्ति, P पुक्वं for पूरं, P अत्र for अण्ण, P पि न जिब्बए.

15

- उक्कुर-तिसिर-छादे सुवर-हिणे य शहब सब्ब-जिए। बारेइ णिया-कार्छ णिया-कार्छ णिया-कार्छ णिया-कार्छ पिक्का-विग्गो हवह भीरु॥
- उप चम्मो ण य जीवो ण य पर-कोगो ति णेय कोइ रिसी। इय जो जंपइ मुद्रो तस्स थिरो होइ संसारो ॥ घम्मो वि अस्थि कोए अस्थि अधम्मो वि अस्थि सम्बन्धि । रिसिणो वि अस्थि एवं जो मण्णह सो ण संसारी ॥ सम्मत्त-णाण-वंसण-ति-गुणेहिँ इमेहिँ मुसिय-सरीरो । तरिक्षण भव-समुद्दं सिद्धि-पुरि पावए अहरा ॥

्रोडमाण-मुत्ताहरू-हार-रेहिरो बदुद-कर्सण-कॅत-कोतल-क्छावो गडयल-विरूसमाण-माण-कुंडल-किरण-पडिण्फर्लत-दिणयर-कर-संघाको, किं च बहुणा,

बेह्नहरू-रूलिय-बाहू बच्छत्यल-रेहमाण-हारिह्नो । समवसरणे पविद्वो देवकुमारो ६४ कोइ णरो ॥ 12 तेण च 'जय जय' ति भणमाणेण ति-पयाहिणी-कभो भगवं छजीब-णिकाय-पिय-बंधवो जिणिदो । पायवहणुद्विएणं भणियं 12 तेण । 'भगवं,

दिट्टं सुयमणुभूयं रयणी-मज्ज्ञस्मि जं मए कक्षं । तं साहसु किं सुमिणं महिंदजालं व सर्वं वा ॥' 15 भगवया भणियं ।

'देवाणुपिया सन्तं सश्चं ति जं तए दिहं। जोगिंदयाल-कुहबं णरवर सुविणं पि हु ण होइ ॥' एवं च भणिय-मेत्ते गुरुणा तक्खणं चेय तुरिय-पय-णिक्खेवं णिगाणो समवसरणाओ दिहो य तिय-विलय-वर्लत-कुवलय-18 दल-दीहराहिं दिहि-मालाहिं तियसिंदप्यमुहेहिं जण-समूहेहिं। एत्थंतरिम्म जाणमाणेणावि भगवया गणहारिणा पुच्छिनो 18 भगवं महाबीरो। 'भगवं,

को एस होज पुरिसो किं वा दिट्टं सुर्वं व राईए,। जं पुच्छह मह साहसु किं खुमिणं होज सबं वा ॥' 21 इमिन्स व पुच्छिए सम्वेहिं सुरिंदण्यमुहेहिं भणियं 'भगवं, अन्हाणं पि अध्यि कोऊहलं, ता साहउ भगवं, करेउ 21 अणुग्गहं' ति भणिय-मेत्ते गुरुणा भणियं।

§ ३५८) 'अस्य इनो णाइदूरे अरुणार्भ णाम पुरबरं, जं च वित्थिण्णं पि बहु-जण-संकुरूं, अणंत पि रस्मोववण-24 पेरंतं, महंतं पि फरिहा-वर्ख्य-मज्झ-संठियं, थिरं पि पवण-वंचरू-घयवर्ड ति । तम्मि य णयरे रणगइंदो णाम राया । 24 सो य सूरो धीरो महुरो पचलो दक्खो दक्खिण्णो दया-दाण-परायणो ति । तस्स य पुत्तो कामगइंदो णाम । सो य कामी काम-गय-मणो कामत्तो काम-राय-रइ-रत्तो । कामेणं कामिजाइ काम-गइंदो सहावेण ॥

27 तस्स य बहुणं पि मञ्झे महिलाणं चल्लहा एका राय-दारिया पियंगुमदी णाम । अह अण्णिम दियहे रायपुत्तो 27 मिजय-जिमिय-बिलितो महादेवीए सह मत्त-वारणण् णिसण्णो आलोएंतो णयर-जण-बिहव-बिलासे अध्छिउं पयत्तो । तेण य तहा अध्छमाणेण एकमिम विजय-घरोवरि-कोष्टिमे एका विणय-दारिया कुमारी कंदुव-कीला-वावडा दिहा । तं च 30 दहण चितियं कामगईदेण । 'अहो, पेच्छ पेच्छ विणय-धूयाए परिहत्यत्त्रणं । जेण

ता वल्ड् सल्ड् वेव्ह सेय-जर्ल फुसङ् कंधए लक्सं। सुरय-पडुय व्व बाला कंतुय-कीलाएँ बहंती॥ एवं पेच्छमाणस्स काम-महाराय-वसयस्स गुरुको से अणुराओ समुष्यणो। अबि य।

होइ सुरूवे पेन्मं होइ विरूवे वि किन्म वि जणिन्म । मा होह रूब-मत्ता पेन्मस्स ण कारणं रूवं ॥ 33 तभो पासिट्टिय-महादेवीए बीहमाणेण कयं कायार-संवरणं । तीय व तं सयं रूक्सियं तस्स पेन्म-चित्तं । तभो तस्स रायउत्तस्स वं झायंतस्स हियए उच्वेवो जाओ, ण य पुरिक्को वि साहइ । पुणो तीए चिंतियं । 'किं पुण इमस्स

<sup>1 &</sup>gt; P हत्थयाइ धत्तोः 2 > P तित्तिलावे, P अहर् for अह्, P णिकं, P अवर् for हवह. 3 > P जीवो नयरकोगेः 4 > P अहम्मो. 5 > P सिद्धिपुरीः 6 > P जुळेण, P om. मि, P करवंजलीः 7 > JP मालवहेद्दि, J -प्पमुद्देदिं, P मययल, P om. जम्म. 8 > P अरिहट्टघटी-, P दीहरंत्सुयफलिंह, J मणोहर. 9 > J om. हार, J कुंतला-, P गंडल-, P om. मणिकुंडलिकरण, P -परिफलंतः 11 > P बाहुवच्छलरेहिमाणहारिरिक्तों, J को वि णरोः 14 > J सुतमणुभूतं, P तं कहयसु किंसु किं सुमिणं अर्दिरियालं ब, 16 > P सुविणं मिहुः 17 > P तक्खणं चिय, J om. य, P तिवलिय-. 18 > P प्यमुद्दिद्दिं जणेहिः 20 > P inter. एस & होज्ज, P रातीयः 21 > P हमं पुच्छिए, J वरिथ कुतृहर्छं, P साहर्हं, P करेहः 22 > P स्यणियमेत्तेः 23 > J हतो, J अरणाहं, P पुरवं for पुरवरं, P रम्मोववणा-. 24 > P रयणगहंदो, J om. धीरोः 25 > J om. दयाः 26 > P कामगयणो कामती कामराया, P कामगयंदोः 27 > P om. य, P पियंगुमती णामा, P रायउत्तोः 28 > P अमियवलित्तो, P आलोगंतो णरजणः 29 > P तह for तहा, J वणिदारियाः 30 > P कामगवंदोण, J वणिअज्ञात्ताए, P परिहत्थणं 31 > P पद्धः 33 > P सुक्तपेम्म, P अकारणं for जारणं 34 > J सयलं for सर्थ, P adds तं before पेम्म. 35 > P उद्धायंतरसः P उन्वोकोः, P साहदिह, J तीयः

15

2 उन्हेय-कारणं होजा । भहवा जाणियं मए सा चेय कंदुच-रमिरी विणय-दुहिय ति । ता दे अवणिमि से उन्देवं'ति 1 विविक्तम पियंगुमहें प्र सहिवा तीय दारियाए माया । सा तीए भिणवा 'रायडत्तस्स देसु धूदं' ति । तीय विविक्तम पियंगुमहें प्र सहिवा तीय दारियाए माया । सा तीए भिणवा 'रायडत्तस्स देसु धूदं' ति । तीय विविक्तमा, उन्दूदा य । तओ तुट्टेण कामगहंदेण भिणवा महादेवी 'अहो, रुक्तिओं तए भावो मम, ता भण व भण कि ते वरं देमि'। तीए भणियं 'जह सम्बं देसि, ता भणामि'। तेण भणियं। 'भण जीसंकं, अवस्स देमि' ति भणिए, तीए भणियं।

6 'जं किंचि तुमं पेच्छिसि सुणेसि अणुह्विस एत्थ लोगिमा। तं मक्का तए सब्बं साहेयव्वं वरो एसो ॥' है तेण भिणयं 'एवं होड' सि। तको एवं च ताणं अच्छमाणाणं अण्णिम दियहे समागनो एको चित्तयर-दारनो। तेण य पडे लिहिया समिप्या चित्त-पुत्तलिया। सा य केरिसी। सयल-क्छा-कलाव-कुसल-जण-वण्णिजा ति। १ तं च दहूण भिणयं कामगईदेण 'शहो, सचं केणावि भिणयं। त्रीण्येते नरकं यान्ति राजा चित्रकरः कविः।' १ तेण भिणयं 'देव, किं कारणे'। राहणा भिणयं।

पुर्द्देष् जं ण दीसह ण म होहिइ जेय तस्स सब्भावो । तं चैय कुणह राया चित्तयरो कवियणो तह्मो ॥

अल्यस्स फर्ल णरयं अल्यियं च कुणंति तिण्णि ते पुरिसा । वसंति तेण णरयं तिण्णि वि एए ण संदेहो ॥

तभो चित्तयर-दारएण भणियं । 'देव, विण्णवेमि ।

राया होइ सतंतो वश्वउ णरयम्मि को णिवारेइ। जं चित्त-कला-कुसलो कई य अलियं पुणो एयं ॥ सत्तीए कुणइ कन्त्रं दिहं व सुवं व अहब अणुभूवं। चित्त-कुसलो वि एवं दिहं चिय कुणइ चित्तम्मि॥' § ३५९) भणियं कामगहंदेण।

जिणाणं पिव सुपइद्रिय-अंगोवंगं सुंद्रिर सि । अवि य ।

'जह दिहें चित्तयरो अह रूवं कुणह ता विरुद्धमिणं। कृष्य तए दिहुमिणं जं रूवं चित्तियं पहए॥'

18 तेण भणियं 'णणु देव, दिहें मए लिहियमिणं'। राहणा भणियं 'किहें ते दिहें'। तेण भणियं।

3 जेणीए राया अश्थि अवंति ति तस्स धूयाए। दहूण इसं रूवं तहुउ चिय विलिहियं एत्थ ॥'

तं च सोऊण राया पुणरुतं पलोइउं पयत्तो जाव पेच्छह णिहं पिव मण-णयण-हारिणी, तिलोत्तिमं पिव अणिमिस
21 दंसणं, सितं पिव हियय-दारण-पञ्चलं, सग्गपुरिं पिव बहु-पुण्ण-पावणिजं, सुद्ध-पक्ल-पढम-चंदं पिव रेहा-विसुदं, 21

महाराय-रज्ञ-वितिं पिव सुविभत्त-वण्ण-सोहियं, धरणिं पिव लिलिय-दीसंत-वितिणी-विर्यणं, विविणि-मग्गं पिव माण-जुत्तं,

भंतूण संयण-देहं मिस्तर्ण मुसुमूरिकण असएण । चित्त-कला-कुसलेणं लिहिया णूणं प्यावहणा ॥ 24 तं च दृदूण राया खणं थंभिओ हव झाण-गओ हव सेलमओ हव आसि । पुणो पुष्क्रियं 'अहो एसा किं कुमारी'। तेण भणियं 'देव, कुमरी'। राहणा भणियं।

27 'भुमय-घणु-काळवहा सिय-पम्हळ-दीहरच्छ-बाणेहिं। मारेंनी भमइ जणं भही कुमारी ण सा मारी॥' भणमाणो राया समुद्धिओ। कयं कायव्यं पुणो। दंसिया महादेवीए, भणियं च तेण 'सुंदरं होह, जह एसा कुमारी पाविज्ञह्र' ति । पुणो मंतीहिं भणियं। 'देव, णिव्य-रूवं चित्तवळए किहावेसु, तेणेय चित्तवरएण पुणो तं चेय पेसेसु तत्थ जेण 30 राय-घूया तं दहुण सयं चेय तं चरेहिइ' ति भणिए मंतीहिं तं चेय णिरूवियं। लिहिओ कामगइंदो। णिग्मओ 30 चित्तयर-दारओ, संपत्तो उज्जयणीए, दंसिओ राय-दुहियाए, भमिरुइओ हिययस्स। साहियं रण्णो अर्वतिस्त जहा 'अभिरुइओ इमीए पुरिसदेसिणीए रायधूयाए कामगइंदो णाम रायडतो'। इमं च सोऊण अर्वतिणा 'अहो, सुंदरं 33 जायं जं कत्थ वि चित्तस्स अभिरुष्टे जाया'। दिण्णा तस्स। जायं बद्धावण्यं। 'एहि परिणेस्न' ति संदिद्दो पयदो 38

<sup>1 &</sup>gt; P कंड्रय, उरमिणी. 2 > P पियनुमतीए, उमाना, उती for तीए, P अणिया उत्तरस, P घृय ति. 3 > P om. one अण. 4 > उतीय, P om. भणियं, P तिरसंकं. 5 > उतीय. 6 > P om. सुणेसि, उलोअस्मि, उसाहेतन्वं P सायव्वं. 7 > P एकओ for एको. 8 > P पिढलेहिया, P om. कला, P कुसला, P वण्णणिकार्ति. 9 > उत्तर्थते, उयांति. 10 > P om. देव. 11 > उपहर्श्य, P inter. पुहर्श्य & जं, उहोहिति, P om. जेय, P adds होइ after तस्स, उसंभवो (followed by जस्स written on the margin), P चेव, P क्रवणो. 12 > P कुणंति कि ति पुरिसा।, उएते. 14 > P होति, P वच्चर, P adds वि after को. 15 > P अत्तीय for सत्तीए, उसतं, उअणुभूतं. 17 > P इह for अह, P विरुद्धमण।. 18 > P कहं ति विदुं. 19 > P inter. राया & अत्थ, उ धृताए, P धृण्ड मं for धृयाए, P om. दहुण इमं, उत्तर्थ for एस्थ. 20 > P या for राया, उ पलोइतुं, P मणिरयणहारिणी, P अणमिस- 21 > P सत्तं for सत्तिं, P दारुण, उ om. पक्ख. 22 > P गुविहत्त, P पि for पिव, उ वत्तणी. 23 > उअंगोबंग P अंगोवंगु. 24 > P हृंतूण for मंतूण, P प्याविहिणा. 25 > P ज्झाणगओ. 27 > P सुमह-, P पत्तल for पन्दल, P बाणोर्ण। मारंती, P कुमीरी. 29 > P णियक्रवं, P वित्तपदण, P लेक्चिय तेगय वित्तयरेण पुणो, P adds तं after जेण. 30 > उ वरेहित्ति, P वरेहिति, P चेय नियक्षं गहिओ कामगर्श्यो. 31 > उ चित्तयरओ, P उज्जेणीय, P साहितं. 32 > उ अहरुको P अमिक्टविओं, उ रायधूताए. 33 > P कर्णह वित्तत्तरस अमिक्ती.

| म् कामगईदो तं परिगेउं समं महादेवीए बड-खंघावारेण य। इको णाइतूरे समावासिको। ताव य अत्थं                    | । गओं बहु- 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| जण-समूहेक-लोयणं सूरो। तभो राईए कय-कायच्य-वावारो खंबावार-जणो बहुको पसुत्तो, को वि व                       | गामह्छो, को  |
| 3 वि किं पि गायह, अण्णो अण्णं किं पि कुणह ति । एवं च शईए दुइए जामे पसुत्तो राया पर्छके सम                | न महादेवीए 3 |
| जाव विडद्धो केण वि अडन्व-कोमल करवल-फरिसेणं, चिंतिउं च पयत्तो। 'अहो, एरिसो मए फरिसो                       | ण अणुहूय-    |
| पुच्वो ति । सन्वहा ण य कोइ इमं सामग्णं माणुस-फरिसं' ति विंतयंतेण विहिष्टयाई णियय-छोयणेंदीवराई            | जाव पेच्छइ   |
| ६ दुवे कुमारीओ पुरस्रो ठियामो ।                                                                          | 6            |
| §३६०) केरिसाओ पुण ताओ । अवि य ।                                                                          |              |
| एका रणत-जेडर-जिह्नर-चल्लणमा-रेहिर-पयारा । भण्णा जिहित्त-जावय-रस-राय-मिलंत-कंतिल्ला ॥                     |              |
| १ एका कोमल-इयली-धंभोरु-जुण्ण जियह तेलोकं । भण्णा करि-कर-मासल-लायण्णप्पीण-जैविष्ठा ॥                      | 9            |
| एका णियंब गरुई रणंत-रसणा मणं वियारेह । अण्णा पिहुल-किश्यला घोलिर-कंची-कलाविला ॥                          |              |
| एका मंडंद-मज्ज्ञा तिविल्जि-तरंगेण रेहरा सुयण् । भण्णा सुद्धिगोज्ज्ञं भह मज्ज्ञं वहह रहसेण ॥              |              |
| 12 पृक्का जामी-वेढं महाणिहाणस्य वहृइ वयणं व । अण्णा स्वायण्णामय-वावि-सरिच्छं समुख्वहृइ ॥                 | 12           |
| एका माल्हर-थणी किंचि-समुव्भिण्ण-रोम-राह्ला । भण्णा कविट्ट-सरिसा पयहर-जुवलेण रेहिला ॥                     |              |
| एका मुणाल-कोमल-बाहु-लया सहइ पछव-करिल्ला। भण्णा जव-लय-बाहा पउम-दलारस-पाणिला॥                              |              |
| 15 एका मिथंक-वयणा रहराहर-रेहमाण-वयणिला । अण्णा सयवत्त-मुही कुवलय-दल-वियसमाणच्छी ॥                        | 15           |
| एका पियंगु-वण्णा रेहह रयणेहिँ भासरच्छाया । भण्णा वर-चामीयर-णिम्मविया णजए बाला ॥                          |              |
| इय पेच्छइ णरणाहो संभम-फोऊदले <b>ड-</b> तिह्यच्छो । दोण्हं पि ताण रूवं कामगईदो रइ-दिहीणं ॥                |              |
|                                                                                                          | 18           |
|                                                                                                          |              |
| किं होज रइ-दिहीओ किं सिरि-हिरि-रंभ-उष्वसीओ व्य । किं वा सावित्ति-सरस्सईओ भव्वो ण-याणामो                  | II.          |
| हमं च चितिजण भणियं राहणा। भवि व ।                                                                        | ) 01         |
| 21 'किं माणुसीओ तुन्में किंवा देवीओ किंगरीड वा किंवा विजाहर-बालियाओं साह मह कोउयं एत्थ                   | ų' 21        |
| ताहिं भणियं।                                                                                             |              |
| 'विज्ञाहरीमो अम्हे तुह पासं भागयाभा कजेणं। ता पसिय कुणसु कजं भासा-भंगो ण कायव्यो ॥'                      |              |
| 21 राहणा भणिय ।                                                                                          | 24           |
| 'आसंधिजण घरमागयाण पणईंण कज्ज-हिययाण । सुंदरि आसा-भंगो ण कक्षो म्ह कुरूम्मि केणावि ॥'                     |              |
| ताहिं भणियं।                                                                                             |              |
| 27 'जह ण कमो तुम्ह कुल आसा-भंगो कई पि पणईंग। ता भणसु तिण्णि वयणे कर्ज तुम्हाण कायव्यं ॥'                 | 27           |
| राइणा चिंतियं । 'ण-याणीयइ किं ममाओ इमे पश्येहिंति । अहवा                                                 |              |
| जं ण पणईण दिजाइ भुजाइ मिलेहिँ वंधु-बग्गेण । आ सत्तमम्मि वि कुले मा हो अम्हाण नं होउ ॥                    |              |
| 30 सत्तेण होह रजं लब्भंति वि रोहणस्मि रयणाहं। णवर ण किहं पि कत्य वि पाविजाइ सजाणो पणई ॥                  | 30           |
| विजाहर-बालाओं महुरा सुद्धाओं गुण-समिद्धाओं । कं परवेंति इसाओं मं चिय मोसूण कय-पुण्णं ॥                   |              |
| ता जह मर्गाति हमा धण-रजं विहव-परियणं बंधुं। सीसं व जीवियं वा तं चिय मे अज दायण्वं॥'                      |              |
| <sup>33</sup> ति चिंतयंतेण भणियं णरिंदेण 'सुंदरि इमं तुम्हेहिं भणियं जहा भणसु तिण्णि वयणे ति । श्रवि य । | 33           |
| जह पढमं चिय वयणं होइ पमाणं णिरत्थया दोण्णि । बह ण पढमं पमाणं णिरत्थयं सेस-स्वन्सं पि ॥                   |              |
| सन्वहा भगह ते कर्जं ते                                                                                   |              |
|                                                                                                          |              |

<sup>1 &</sup>gt; म नामगंदी, म वधकंधावारी णीहरिंगा णाइदूरे, उहती, 2 > म रातीय, उवज for बहुओ. 3 > म अनं पि, म एवं रातीय, उसती for पस्ती. 4 > उ विबुद्धो, उफारिसेणं, म फारिसो अणुभ्यः 5 > उ om. य, म adds कि पि before इसं, उ माणुसन्हरिसं, म लोगेणिदीवराई. 6 > म पुरिद्वाओं 7 > उ om. केरिसाओं पुण ताओं 8 > म कुंतिहा. 9 > म जुनेण, उ जिणेह for जियह, म मंसळलायन्नापीण, उ पील. 10 > उ गहह, म मयं for मणं, म कलता for कडियला. 11 > उ - मजा, म तरंगेण रेहिरे अण्या। अन्नाय मुद्धिगज्दां, उ अप्यक्तं for अहमज्द्धं, म inter. अह के मज्द्धं. 12 > म णाहिविढं. 13 > उसमुन्तिण्ण म सुद्धिगज्दां, उ अप्यक्तं for अहमज्द्धं, म inter. अह के मज्द्धं. 12 > म णाहिविढं. 13 > उसमुन्तिण्ण म सुभिन्न for समुक्तिण्ण, उ पयह for पयहर, म पओहरजुनेण. 14 > म अण्णाण्णय, म न्वाहो पउदलारता. 15 > म रेहिमाण, म कुवलयदलयदलवियससमालच्छी ॥ 16 > म सासुरच्छाया. 17 > म नामहंदो. 19 > म om. कि before सिरि, उ रेमउसीउच्च म रेमव्य उच्चसीउ, म सावत्ति, उ adds सबत्ति after सावित्ति. 21 > उ कि विद्याहरवालिआ सोहह मह, म साहह मह. 24 > म रायणा. 25 > म केरावि ॥. 27 > उ तुम्ह for अम्ह. 28 > म णताणियह कि समाओ समच्छेहि ति ॥. 29 > म ज ण पणदीण दिज्यह, म मित्तेण. 30 > म विराहणीम, म ता मण for णवर ण, म मसं च for मं चिय. 32 > उ इमे (or इमं) for इमा, म बंधू, म जीविसं वा. 33 > म वितियंतेण, उ तुम्मेहि, म तिणि वयणे. 34 > म om. ण पढमं.

६३६२) तार्हि भणियं। 'जङ् एव ता सुणसु। अध्यि इक्षो उत्तर-दिसा-भाए सब्व-स्यण-णिस्मिन्नो पज्यनंत- 1 <del>क्षंत्रण-बाऊ-र</del>सा पिंजर-क**रएस-देसो दरि-मुह-रममाण-विजाहर-मिहुण-सुंदरो वार्जेदणील-मरगय-भूसिय-कडमो सिद्ध-**3 भवणोवरि-विद्गण्ण-भवल-भववड-रेहिरो णाणा-विद्ग-पञ्चलंत-दित्तोसही-सय-मंडिओ वेयब्रो णाम पञ्चय-वरो । तत्थ 3 य दोष्णि सेडीओ, उत्तर-सेढी दाहिण-सेढी य। तत्थ विजाहराणं णिवासी। तत्थ रायउत्त, उत्तर-सेढीए सुंदराणंदमंदिरं णाम णयरं । तं च कुमार, बहु-मंदिर-सुंदरं बहु-पुरिस-सेबियं बहु-महिलाचण-मणहरं बहु-रयण-रेहिरं बहु-जलासय-परिगयं ह बहु-कुसुमिओववणं, किं बहुणा, बहु-वयण-वण्णणिज्ञ-सरूवं। तत्थ य राया पुहर्द्सुदरो णाम, सो य बहु-वण्णणिज्ञो। ह तस्स य महिला महादेवी मेहला णाम । तीय धूया समुप्पण्णा, तीए णामं बिंदुमती । सा उण चडरा महुरा दक्का दिनखण्णा दयास रूबिणी सोहर्गत-विण्णाण-णाणा-कला-कोसलेणं सध्वहा असरिसा पुहुईए महिलायणेण बहु-वास-9 कोडि-बीबगेहिं पि पंडिय-पिटय-पुरिसेहिं अलड्-गुण-समुद-पार ति । ता कुमार, किं बहुणा जंपिएणं, सा य 🛭 पुरियदेसिणी जाया, रूब-विहव-विखास-पोरुस-माहप्प-जुत्ते बि णेष्छइ विज्ञाहर-बालए । पुणो जोव्वण-वसं च वष्टमाणी गुरु-जणेण भणिया। 'अहो गेण्हसु सयंवरं भत्तारं कं पि जं पावसि' ति भणिया भमिउं समाहता। तत्थेक्सिम 12 दियहे तीए भिणयं 'हला वयंसीओ, एहि, दाहिण-संदी-दाहिण-संसिए उचवणाभोए परिभमामो' ति । अम्हे वि 12 'एवं होउ' ति भणंतीओ समुप्पइयामो घोय-खग्ग-णिग्मलं गयणयलं, अवहण्णाओ य एक्सिम गिरि-वर-कुहर-काणणं-तरम्मि । तथ्य रममाणीहिं णिसुयं एकं किण्णर-मिहणयं गायंतं । तं च णिसामिऊण दिण्णं सविसेसं कण्णं जाव । 15 तेहिं गीया इमा गीदिया । श्रवि य । 15

रूदेण जो अणंगड संगय-वेसो जसेण लोयम्मि । कत्तो कामगईदड लब्भइ दहुं पि पुण्ण-रहिएहिं ॥

\$ ६६६) हमं च सोजण पियसहीए भणियं 'हला हला प्रवणवेगे, पुच्छसु हमं किण्णर-जुवलं को एस, कथ्य 18 वा कामगहंदओ, जो तुम्हेहिं गीओ' ति । अहं पि 'जहाणवेसि' ति भणिजण उवगया पुच्छियं च तं किण्णर-जुवलयं 18 'को एस कथ्य वा कामगहंदओ जो तुम्हेहिं गीओ' ति । तमो तीए किण्णरीए भणियं।

किं विजाहर-बाले सुगेसि कण्गेहिँ पेच्छसे किंचि। जह सम्वमिणं सम्बं कामगहंदो कहं ण सुओ ॥

21 मए भणियं।

'तण्णाया सि वियहा इसिणा परिहास-विश्यरेणेय। ता सिंह साइसु मज्यं कासगई दो किह हो हु॥

तीए भणियं 'जह तुह कामगई देणं कजं, ता पुच्छसु इसं' ति। पुच्छिओ किण्णरो। तेण भणियं। 'अस्थि रयणाहं

24 पुरं। तस्थ रणगई दस्स पुत्तो कामगई दो णामं। सो एरिसो जेण तस्स चरिय-णिबंधाई दुवई-खंड-थड-जंभेट्टिया-चित्त- 24

गाहा-ह्वयाई संपंथं सयस्न-किण्णर-गणेण गिजांति। इसं च सोऊण रायउत्त, णिवेइयं मए बिंदुमई ए। तत्पभू इं च

सा केरिसा जाया। अवि य सरवरुत्तारिय व्य कमलिणी, थल-गय व्य सफरुल्लिया, मोडिया इव वण-रूपा, उक्खुिखा

27 इव कुसुम-मंजरी, विउत्ता विव इंसिया, गह-गिह्या इव चंदलेहिया, मंताह्या इव भुयंगिया, ण कुणइ आलेक्स्यं, 27

ण गुणह णह्यं, ण मुणह गीययं, ण पढह वागरणं, ण लिहह अक्सराई, ण पेच्छइ पोत्थयं, ण वायइ वीणं, ण जवह

विजं। केवलं मत्ता इव परायत्ता इव सुत्ता इव गह-गिहया इव मया विव भणिया वि ण भणइ, दिद्वा वि ण

30 पेच्छइ, चिल्या वि ण चलाइ, णवरं पुण अकारणं वचाइ, आलेक्सं णियच्छइ, अकर्कं कुणइ, णिहयं उद्वह, विद्मणं 30

उद्वाह, अमणं झायइ, दुम्मणं गायइ, दीई णीससइ, सिहयणं णिंद्इ, परियणं जूरइ, गुरुयणं इसइ। किं च कह्या वि हसइ, कह्या वि स्ववह, कह्या वि शावइ, कह्या वि गाइ, कह्या वि चलाइ, कह्या वि वलाइ, कह्या वि सुणइ।

33 कह्या वि कणह ति। किं च बहुणा।

<sup>1 &</sup>gt; प्र स्व्ययदमणि चित्तीः 2 > प्र धातूरसा P धाओ रसी, P हरि for दिर, P वज्जंदनील, प्र भूसियकल्युः 3 > प्र पिश्ण for विश्ण, P दित्तीसिंह, प्र स्म for सव. 4 > P राय for रायउत्तः 5 > P महियणमणहरं 6 > प्र कुप्तिः वववयणं, प्र repeats बहु, P वक्षणिजं, J पुहर्श्मुंदरी, प्र बहुदिअहवणणिज्ञो. 7 > P महिला for मे हला, प्र धृताः 8 > P om. दक्षिलणा, प्र सीहग्गरणणिवण्णण, P om. णाणा, P om. सव्वहा, प्र असिरस, P पुहतीए 9 > P पढिय, P समुदं 10 > P महिला for माहृष्य, P बालाए, P om. च. 11 > P गुहर्यणेण, J भणिजं P भणिय for भणिया, P भत्ताई । कि पि, प्र भणिजं for भणिजं, P तत्वेकंसि. 12 > P om. एहि दाहिणसिंही, P adds च before उववणां 13 > P गयणयत्तं 14 > P रममाणाहि. 15 > तेहि गिर्डया इमा गीया । 16 > P अणंगओ संसयवेसी, P कामगईरो 17 > P पवणवेष, P कित्ररजलवं । सो एस. 18 > P तुमेहि, P भमिकण गया, P जुवलवं । को एस कामगईरो सि । तओ 20 > प्र नाला, P सुणेस, P पेन्छसि, प्र सुणान for ण सुओ ॥. 22 > प्र वियही, P विरथरेणय । 23 > P कामगंदेण. 24 > P रणगरं ईरस्स, P जेणस्स चिय निबदाई, P दुवश्खंडवढर्जतीहि य वित्ताहा. 25 > प्र स्वलक्तिण्णर्यणे गिजाइ सि । म स्वलं कित्रराणणाणेण, प्र बिंदुमतीए, प्र तप्पकृद च 26 > P adds य before केरिसा, P सहवरस्तारिय, P वया for वणल्या, प्र उक्कुडिया P उख्रुडिया. 27 > P om. विउत्ता, P मंतह्या, P कुणह्यालक्तव्यं ण कुणहः 28 > P वायरणं उद्घार. 39 > P मसा विव, प्र परवत्ता, P पराहत्ता विव, P मया इव. 30 > P om. पुण, P वचाह, प्र om. णिह्यं उद्घर, P om. विकस्त जिल्हा कि प्र सुणाह. 31 > P उक्क्षायह दुमणं, P कि च कह्या. 32 > प्र कुणह for स्वइ, P द्वाह for भावइ, P om. बहुया वि वल्हा, प्र मुणेह for सुणहः 33 > P कह्यायह दुमणं, P कि च कह्या. 32 > प्र कुणह for स्वइ, P द्वाह for भावइ, P om. बहुया वि वल्हा, प्र मुणेह for सुणहः 33 > P कह्यायह दुमणं, P कि च कह्या. 32 > प्र कुण हिंदा भावइ, P om. वि वल्हा, P द्वाह for भावइ, P om. वि वल्हा, प्र सुणेह for सुणहः 33 > P कह्यायह दुमणं, P कि च कह्या. 32 > प्र कुण हिंदा वि वल्हा हिंदा भावइ, P om. वि वल्हा हिंदा वि वल्हा हिंदा हिंदा वि वल्हा हिंदा वि वल्हा हिंदा हिंदा हिंदा हिंदा वि वल्हा हिंदा हिंदा

27

- सा वलह खलह वेवह जूरह सोएण परिगवा होइ। भीय व्य सुहब-सुद्धा कामगईदस्स णामेणं ॥
  तओ मए जाणियं हमाए कामगईदो वाही, कामगईदो बिय ओसई। अवि य।
- 3 जो किर भुयंग-डक्को डंके अह तस्य दिजाए महुरं। एसा जागे पउत्ती विसस्स विसमोसहं होह ॥ ति चिंतयंतीए मए भणिया माणसवेगा इमा 'हला, इमीए कामगईंदो परं वेजो पियसहीए'। तत्तो कामगईंदो ति सहायण्णोण केरिसा जाया। अबि य ।
- ं उक्कंट-दिण्ण-हियया कामगइंदस्त सुद्दय-सद्देण । तंडविय-कण्ण-वण-हिल्थिण व्व तत्तो-सुदी जाया ॥ तओ मउय-मंजु-महरक्खरालावं तीए पलतं । बावि य ।

पियसिंह अत्थि विसेसी इमिणा मंतेण मम य वाहिस्स । पीयन्खराई जं मे कामगईदो ति ता भणसु ॥ १ तभो रायउत्त, अम्हेहिं मंतियं हिययाणुक्लत्तणं कीरंतीहिं । बिरइओ इमो अलियक्खराळावो मंतो । अबि य । भों । सरलो सहओ दाया दक्खो दयाल दक्खिणणो । अवणेउ तुन्स वाहिं कामगईदो ति हूं साहा ॥

सरला सुहआ दाया दक्खा दयाल दाक्सण्णा । अवणड तुज्झ वाहि कामगह्दा । स हु साह तओ कुमार इमिणा य मंत-गोत्त-कित्तगेण केरिसा जाया पियसही । अवि य ।

काम-भुयंगम-डका अहकाय-विसोयलंत-विहलंगी । धीरिजाह कामगइंद गरुल-मेतेहिँ जह पवरं॥

15 हमं च चिंतयंतीहिं सा भणिया 'पियसहि, तुमं अच्छतु । अम्हे गंत्ण तत्थ जो सो कामगईदो तं अब्भिध्यक्रण हहाणेमो, 15 जेण पियनहीए वाही अवणेह' ति । तीए मणिय-सणियं भणियं । अवि य ।

'वबह दुवे वि वबह एको तूओ ण जाइ वेज-घरे। दाउरण वि णिय-जीयं करेह तह तं जहा एइ ॥'

- 18 तभो इमं च वयणं सोऊण अम्हेहि 'तह' त्ति पिडवण्णं । तभो एक्किम विषड-गिरिवर-कुहर-सिलायलिम विविह-चंदण- 18 कप्पतस्वर-साहा-लयाहरण् विरहभो मत्थरो सरस-सरोरुह-दलेहिं । तत्थ णिक्खिविऊण समुप्पह्रमाभो कुवलयहभंतर-व्लंत-णीलं गयणयलं । तभो कुमार, पेच्छंतीभो विविह-णगरागर-णह-गाम-तरु-गहण गोउल-जलाम्यं पुष्टक्रेयलं नि संपत्ता य
- 21 इमं पएसं। तओ ण-याणिमो कत्थ सा णयरी जत्थ तुमं दोहित्सि, कत्थ वा तुमं पायेयव्यो ति । इमस्त य अत्थस्त 21 जाणणत्थं भाहूया भगवई पण्णत्ती णाम विज्ञा, विण्णविया य 'साहसु कत्थ उण कामगहंदो अम्हेहिं दृहच्यो' ति । भगवईय वि भाणतं जहा 'एस अहो, संधावार-णियेसे संपर्य' ति । इमं च णिथामिऊण अम्हे अवहण्णाओ
- 24 संपर्य 'देव, तुहायसं पियसहीए जीवियं' ति । तओ कामगहंदेण चिंतियं 'झहो, अद्दगरुया कामावत्था वराईए'। 24 भणियं च मए जहा 'अवस्सं कजं तुम्हाणं कायब्वं' ति । चिंतयंतेण भणियं 'ता संपर्य भणह को एत्थ उवाओ, जेण ए पिय-सही जीएज्ज'। ताहिं भणियं। अवि य ।
- 27 'एक्को परं उवाओ काम-करेणूए सुंदरं होजा। कामगईद-करालिहण-फरिस-सुह संगमोधाओ ॥ ता मा विलंबसु, उद्वेसु संपर्य जइ कह वि जीयंति पेष्कांसि पियसिहैं। श्रवि य । तुम्साणुराय-हृयवह-जाला-हेलाहिँ सा विलुट्टंगी। एत्तिय-मेत्तं वेलं सुद्धा जह तुक्करं जियह ॥'

<sup>1)</sup> P वलह for खलह, P ज्वह for ज्रह, P सेण्ण for सोषण. 2) P मे for मए, J मए for इमाए, P वही for बाही.
3) J देसे for इंके, J प्युत्ती. 4) P वितर्थनं, J om. मए, J इमाए for इमा, P वर for परं, P पियसिट्टए, J तओ कामगहंद ति सहायण्णेण. 6) P अहव for प्रहाय, P तद्विद्विकता. 7) P मंजुर for मंजु. 8) J इमय P इमस्स for मम थ (emended), P बीइक्लदाइ अं मि बलामगहंदो, J अभिम for अं मे. 9) J om. कीरंतीहिं, J अलिअकलालावी, P क्लरलावी, J उं P ओ for ओं. 10) JP दाना, JP द्याल, P उवण्णेओ for अवणेड, P वाही कामहंदो हुं स्वाहा !! 12) J सुखेदयतणु, P सा मृह्या !, J पुरंती !! 16) P बाहि, J तीय, P om. सिणय सिणयं. 17) J दूती, P वेब्लहरे, J करेस्. 19) P साइलयाहरए, P trans. सत्थरो after न्दलेहिं, P तलं for दलंतणीलं. 20) J एमणाअस for जागरागरा, P पुहतीयलं, P संपद्धता इमं. 21) P adds कत्थ व तुमं होहिसे after तुमं होहिसे, P व for वा, J पावेयव्य ति, P om. य. 22) J आहूता, P भगवती, P om. कामगइंदो अम्हेहिं दहुब्बो etc. to जीवियं ति ! तओ. 24) P वरातीए. 25) J जहावरसं, P तेण for वितयंतेण. 26) P पियसहीए, J जीएजा. 27) P कामगइंदकलफलिइणफरिस. 28) P जीयंती, P पेम्लिन पेयसही. 29) P विलुहंती. 31) J जीति- P निती, J किण्ण P तेन for कि ण. 32) J तक्खाण य preceded on the margin by पंचतं (in a later hand).

1 'नीयमानः सुपर्णेन नागः पुण्डरिको ऽन्नवीत्। यः स्नीणां गुरूमाख्याति तद्ग्तं तस्य जीवितम्॥'
ता मा साहसु णारीणं रहस्सं ति। तेण मिण्यं 'सद्यमिणं, किंतु अत्येत्य कारणं, किंहि पि कारणंतरे तहा-तुट्ठेण मए

विकाहर-कोय-गमणं अवस्सं एस साहेयस्वो ति। ताहिं मिण्यं 'जह एवं ता साहसु, किंतु अवस्सं गंतस्वं ति।

विकाहर-कोय-गमणं अवस्सं एस साहेयस्वो ति। ताहिं मिण्यं 'जह एवं ता साहसु, किंतु अवस्सं गंतस्वं ति।

विवाहिया महादेवी। तीए साहियं सयस्य बुत्तंतं। 'ता दहरू, संपयं वश्वामि अहं तत्थं। तीए मिण्यं 'जारिसं

विवय महाराष्ट्रणो रोयह ताहिसं चेय कुणड, को पहिबंधं कुणह देवस्स। केवलं इमाओ दिव्याओ विष्णविभि'। विवय-करयकंजलीए मिण्यं देवीए। अवि य।

'विज्ञाहरीको तुन्मे देवीय व विष्णवेमि ता एकं। एसो तुन्कं णासो कप्पेजसु मज्झ दीणाए॥'

श ति पिढ्या पाएसु। 'एवं होउ' ति भणमाणीहिं आरोविको विमाणिमा। उप्पद्या तमाल-दल-सामलं गयणयलं। श देवी वि उप्पाहिय-फाण-मण-रयणा इव फणा, उक्क्षुडिय-कुसुमा इव कुसुम-मंजरी, उड्डीण-हंसा इव णलिणिया, क्वंदा इव स्यणिया, दिणयर-कर-विरह-विकोय-विमणा इव चक्काय-वालिय ति सुविणं पिव, इंदयालं पिव, कुह्यं पिव, चक्क्षु-मोहणं पिव, परकोरं पिव, दिटुं पिव णिसुयं पिव अणुहूयं पिव मण्णमाणी चिंतिउं पयत्ता। 'कस्म 12 साहामि, किं भणामि, किं मा भणामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्य वश्वामि, को एस बुत्तंतो, कहं गक्षो, किं गक्षो, काक्षो ताको, एरिसा मणुस्सा, विसमा विस्थासा, मीसणो णेह-रक्खमो, रोहो विरह-सुयंगमो, एरिसाओ 15 कवड-बहल-एत्तल-दल-समिद्याओ होंति महिलाको महाविस-व्हाओ ति। अवि य।

किं होज इमं सुमिणं दिट्टी-मोहं व किं व अण्णं वा। कह्या पुण पेच्छामो अवहरिओ माएँ देवीहिं ॥'

\$ २६५) जाव य हमाई अण्णाणि महादेवी विइंतेइ ताव य थोवावसेसिया रयणी जाया। अवि य।

19 जह जह झिज्जइ रयणी दहय-विउत्ता वि मुद्धड-कवोला। तह तह झिज्जइ देवी गयणं-मुह-दिण्ण-दिट्टीया॥

18 तओ एवं च गयणंगण-दिण्ण-णीलुप्पल-दल-सरिस-दीहर-दिट्टीए दिट्टं देवीए विमाणं। तओ णलिणी-वण-दंमणेण व रायहंसिया, अहिणव-जलय-वंद-हरिसेण व बरहिण-वालिया, अवर-सरवर-तीरागमेण व रहंगस्स रहंगिय ति। तं पेच्छ
21 माणीए ओवहयंतिम पएसंतरिम दिट्टाओ ताओ सुंदरीओ कामगइंदो य, ओइण्णो विमाणाओ, णिसण्णो सयणवट्टे। 21 मणियं ताहिं विज्ञाहरीहिं। अवि य।

'देवि इमो ते दहनो जिक्सेवो नम्ह जो तए जिहिनो। एस महत्येणं चिय पणिमिन्नो मा हु कुप्पेन ॥'
21 ति भणंतीओ समुप्पह्याओ घोय-खमा-सामलं गयण-मगा। राया दि दिहो देवीए अणहय-सरीरो। तभो किं सो किं 24 वा अण्णो ति चिंत्यंतीए पुरुद्द्याई असाहारणाई लक्स्सण-वंजणाई जाव जाणियं सो खेय इमो ति। विंतियं च देवीए। 'संप्यं एस दीण-विभणो विव लक्सीयह' ति। 'ता किं पुरुद्धाम। अहवा दे पुरुद्धाम' ति चिंत्यंतीए पायवडणुहियाए
27 सविणयं पुरिद्धनो कामगईदो। 'देव, भणह कहं तत्य तुमं गन्नो, कहं वा पत्तो, किं वा दिहं, किं वा अणुहूयं, कहं वा सा 27 विज्ञाहरी पाविया। बहु-कोजहल-संकुलो य विज्ञाहर-लोनो, ता पसीय सन्वं साह मज्यं' ति भणिए राया साहिउं समादत्तो। अत्य इसो समुप्पह्या अम्हे मुसुमूरियं जण-पुंज-सन्दर्धमं गयणयलं। तन्नो देवि, अउच्व-णहयल-गमण-रहस30 पसरमाण-गमणुष्ट्याहो विमाणारूदो गंतुं पयत्तो। तन्नो इमन्मि सरय-काले राईए गयणयल-गमण-वेएणं किंचि 30 दीसिउं पयत्ते। अवि य।

1) P नीयमानो सुवर्गन राजा नागाथियो बतीत्, J सुपण्णेन, J तर्दतं जीवितमिति. 2) P adds मि after कारणं, J om. कहिं पि, P कारणे for कारणंनरे, J om. तहा-. 3) P दिण्णो तहा जं कि पि सुविणं मि तं. 5) J तीय, J inter. माहियं छ सयलं, P नावहए, J तीय, 6) P च for चेय, P की वि पिश्वंधं, J करेह for कुणह, P om. दिञ्वाओ. 7) P करयंजलीए. 8) P देवीम् व, P मित्यं for एकं, P उत्पेज्जमु. 9) J आरोबितो, P आरोविओ माणंमि. 10) J हणा for फणा, P उक्लिख्या ह्य, J om. कुसम. 11) P रयणीय, P om. विशोय, J om. कुहयं पित्र, P repeats कुह्यं पित्र. 12) J चक्खुम्मोहणं, P नित्तयं पयत्ता. 13) J कं भणामि कण्ण भणामि, P adds वा before करेमि, J om. कि वा ण करेमि, P किच्छ या न करिमि. 14) P जओ for काओ. 15) P वह for बहल, P चेलीओ. 16) J मोहं व किण्णमण्णं वा 1, P कहया उण, J माय, P देवेहिं. 17) P हमाणि, P महारेबी ति वितेदः 18) P om. one जह, P बित्रत्ता, P om. one तह, P गय से मुह. 19) P om. दल, J दिद्विआ. 20) P रायहंसीया, P हरिसेणेन, P तीरागमेणे, P om. रहंगस्स, P om. तं, J पेच्छमाणीय. 21) P ओवर्यतंमि, J करीते य किष्टा हिंदुओ, J om. सुंदरीओ, P निसण्णा स्थणे निविद्वो । भणियं. 23) J ए for ते, P लिहिओ । 24) P अणहसरीते. 25) P पुलोहयाई, P om. जाव, P जाणिउ, J चेय P विय. 26) J om. पायवडणुट्टियाए. 27) P om. सिवणवं, J भण आव for सगह, P कत्थ for कहं तत्य, J अणुह्तं, P किट्टि for कहं. 28) P बहू-, P य ज्याहरलोओ ता पित्रय- 29) J हतो for हओ, P सुसूरियं जसच्छमं. 30) J किंद दीसिडं.

गयण-सरे तारा-कुमुय-मंडिए दोसिणा-जलुप्पीले । सेवारूं पित्र तिमिरं सिसहं सो सहह भमिकण ॥ गिरि-रक्ख-सणाहाणं गामाणं मंदिराहुँ दीसंति । जोण्हा-जलहर-पडिपेक्षियाहुँ कीडोयराह् च ॥ कास-कुसुमेहिँ पुदर्ड गयणं ताराहिँ हसह अण्णोण्णं । दह्ण सराहँ पुणो कुसुएहिँ समं पहिसयाई ॥ 3 जायम्मि भट्टरसे पिळणी-महिकायणे पसुत्तम्मि । फुछ-तरूहिँ हिसिज्जङ् जलेण सह संगया जोण्हा ॥ ते<del>ह्योक-मंथणीए जोण्हा-तक्केन अञ्च-अरियाए</del> । दीसंति महिहरिंदा देवि किळाड व्व तरमाणा ॥ 🖇 ३६६ ) तबो सरय-समय-ससि-दोत्मिणा केरिसा मए वियप्पिया हियएणं। अवि य । वहुइ व घरणिहर-सिहरेसु, 🥫 वित्यारिष्णह् व जल-तरंगेसु, हसइ व कास-कुसुमेसु, अंदोल्ण्ड् व धयवडेसु, णिसम्मङ् व धवल-घरेसु, पसरङ् व जाल-गवरूबएसु, धावह व वेलायडेसु, वग्गइ व समुद-कह्नोलेसु, णिवडइ व सिसमिणि-सय-घडिय-पणाल-णाल-मुहेणासय-जलं १ व सि । अवि य । इय बहु-तरुवर-जोण्हा-गिरि-चंद-सराईँ पेच्छमाणो हं। वश्वामि देवि देवो व्व सरहसं गयण-मग्गेण ॥ पुणो ताओ कुमारियाओ भणिउं पयत्ताओ । अवि य । 12 कामगहंद गहंदो एसो रण्णिम पेच्छसु पसुत्तो । कामि व्य करिणि-कुंभत्थलिम हर्ल्य णिमेऊण ॥ पेच्छ कुमुएहिँ समयं दहं इसमाणिउ व्य ताराभो । सस-छंछणेण महरूं करेइ मुद्द-मण्डलं चंदो ॥ भवल-सुरहीण वंद्रं गोहंगणयम्मि पेच्छ पासुत्तं । रे भणिया-छिण्णं पिव सेरीसि-सिरं पिहु-पिडम्मि ॥ प्यं पि पेच्छ गयरं जामय-पूरंत-संख-घोराहिं । छि खि खिज् हु सुत्तं पिव पसंत-जण-करुकरारावं ॥ 15 एयं च पेच्छ गोट्टं अज वि आबद्ध-मंडली-वंधं। रासय-सरहस-ताला-वलयावलि-कलयलारावं॥ जोण्हा-चंदण-परिधूसराओं चक्काय-सह-हुंकारा । किं विरहे किं सुरए पेच्छसु एयाओं सरियाओ ॥ एसो वश्वह चंदो तारा-महिलायणं इमं घेतुं । अत्याहो व्य सरहसं अवर-समुहस्स तित्येसु ॥ 18 एवं च जाव ताओं वचंतीओ पहम्मि सोहंति। ता पत्ता वेएणं दइए तं ताण आवासं॥ तको तं च मियंक-कर-सच्छमं दृद्ण महावेयह्न-गिरिवरं भणियं ताहिं विजाहर-बालियाहिं । अवि य । 'पुसो वेयहु-गिरी एस णियंबो इमो वणाओओ। एसो सो धवलहरो संपत्ता तक्खण अरहे ॥' 21 त्ति भणेतीओ पबिहाओ तस्मि वियद्ध-गिरि-गुहा-भवण-दारश्मि । दिहं च मणि-पईव-पज्ञलंतुज्जोविय-दिसियकं भवणो-वरं । तत्य य णिक्षणी-दरू-सिसिर-सत्थरे णिवण्णा दिट्टा सा विज्ञाहर-राय-कुमारिया । केरिसा उण दृइए । अवि य । कोमछ-मुणाल-वलया चंदण-कप्पूर-रेणु-भवलंगी । कयली-पत्तोच्छद्दया कावालिणिय व्व सा बाला ॥ 24 \S ३६७ ) तक्षो तं च तारिसं दृहण सहिरसं उवरायाओं ताको बालाओ । भणियं च ताहिं । अवि य । 'पिय-प्रहि उट्टेसु छहुं लगासु कंडम्मि एस तुह दइओ। संपत्तो मह भवणं जं कायब्वं तयं कुणसु ॥' 27 पुर्व च भणमाणीहिं भवणीयाई ताई णिलणी-दलाई । पेच्छंति जाव ण चलंति औगाई । तओ झित्त ससंकाहिं पुलइयाई णयणाई जाव दिट्ठाई मडलायमाण-कंदोष्ट-सच्छमाई। ताई च दट्टण संभेतार्हि दिण्णं हियए कर-पल्लवं जाव ण फुरइ तं।

तभो हा हा ह ति भणेतीहि णिहित्तं वयण-पंकए करयलं जाव ण लक्सिको जमासो । परामुसियाई मयलाई मम्मद्वाणाई । 30 सम्बाई मि णिप्फुराई सीयलीहूयाई ति । तमो दहए, तं च पेष्ळिजण तार्हि भाहावियं विज्ञाहर-बालियार्हि । भवि य । ३०

हा देव्व तए हा हा हा पिय-सिंह हा हुयं महाकट्टं। हा कामगह्दं हमा पेच्छ सही केरिसा जाया ॥ तमो दहए, महं पि तं तारिसं पेच्छंतो गरुय-मण्णु-थंभिजमाण-बाहुष्पीलो 'हा किमेयं' ति ससंभमं जंपंती पलोइउं

<sup>1 &</sup>gt; P मंडिदोसिणी-, म सो अहइ असिकण ॥, P इसति for सहइ. 2 > म -जलयर-, म की डीअराई P सीरोअराई 3 > P कासव-कुसमेहि, P पुणो कुमरेण समं पहिसंह. 5 > P महहरिंदा लोणियपिंड व्व तरमाणा. 6 > J -होसिणा. 7 > P om. कासकुछमेनु, अंदोलह व, P धवलहरेमु, P वेलायलेमु: 10) गणहतरुवर P बहुतरयर, P om. व्य: 12) P कामगहंदी, J करणि-, P हत्थं मिमिकणा. 13) P पेच्छमु for पेच्छ, P समं for समयं, P सिस- 14) P मोहुंगयणंमि, P रे यणजा, P सिरीसि for सेरीसि, P पिडंति. 15) P णर्यं for णयरं, उ पर्लन for पसंत, P जलकलारानं. 16) उ रोसन-, P रासन सारहस Рय इमाओ for पयाओ. 18) P सत्थात for अत्थाही. 19) r om. च, P सिहिति।. 20) sinter. वेयुद्ध & महा-21 > J वणाहोत. 22 > J om. ति, P -हरण- for भवण, P दिसायकं भवणीयरं. 23 > P om. य, P विवण्णी for णिवण्णा, P दप् for दहए. 24) P कहली. 25) Jom. तारिसं, Jom. ताओ. 26) P उट्टेह लहुं. 27) P ण वलंति तओ अंगयाई, Pinter. झिति & तत्रो, J सासं काहिः 28 > P विद्वायं, P कंदीट्ट, P संगंताई, Jom. ण, Pom. तं. 29 > P हा हा हित्ति, P तं for णिहित्तं. 30) म सन्यह मिणिप्परा सीअलिह्आई, P om. मि, P णपुराई, P repeats सीअलीह्आई, P धाहा for धाहानियं, P बालियारं 31 > P दव्न for देवन, J हा इयम्ह हा कट्ठं, P कामर्श्द इहं पैच्छ इमा केरिसा 32 > J त्थमिकामाण

9

21

30

33

- 1 पयत्तो जाव पेरछामि चंदण-पंक-समर्क णिबर्कगी विभिमीकिय-कोषण णिबर्कगोवंग दंत-विभिमयं पिव वाउक्तियं ति । 1 सा दहए, तं च तारिसं दहुण मए वि भणियं। अवि य ।
- हा सह यहए हा हा बोले हा अवाणुए मुद्धे । हा सह विरद्द-विवण्णे हा देश्व ण एरिसं जुत्तं ॥ ति भणमाणो मोहसुवगभो सणं च बिबुद्धो णिसुणेमि ताणं विकावे । अबि व ।

हा पियसहि कीश तुमं पिडवयणं णेय देसि अम्हाणं । कि कुवियासि किसोवरि अइ-चिर-वेछा कया जेण ॥

- हैं वा पियसिंह कुविया जं तं बम्हार्हिं णिदय-मणाहिं। हा एकिय ति मुक्का तुमए चिय पेसिया अम्हे ॥ हा देव्य ण ए जुन्तं तं सि मणूसो जयस्मि पयडयरो। एसा महिला बाला एका कह परिहयं कुणसि॥ हा हा तिहुवण-कामिण-जण-मण-वासस्मि दूर-दुल्लिया। काम ण जुन्नह् तुम्हं अवलं एयाङ्गी हंतुं॥
- वहिंस मुद्द बिय चार्व हा णिजिय-तिहुयणेक-लंभं व । हा तं सन्व-जसं चिय घिरत्थु तुद्द अवगयं एण्डि ॥ पिय-सिंह कामगईदो एसो सो पाविको घरं एण्डि । एयस्स कुणसु सयळं जं कायच्वं तयं सुयणु ॥ जो किंगरेहिँ गीको पिय-सिंह एस म्ह अच्छइ सहीणो । तुमए चिय पेसविया जस्स कए एस सो पत्तो ॥
- 12 भणिनीओ मोह्युवरायाओं । तओ खणं च मए णव-कवली-दल-मारुएण आसासियाओ पुणो भणिउं समावत्ताओं । अवि य । 12 हा देन्द्र कत्य संपष्ट किं काहं कत्य विद्यों कह्य । को वा सरणं होहिङ्क किमुत्तरं राहणो साहं ॥

\$ 260 ) एवं च भणमाणाओ पुणो पुणो से परामुसंति तं कोमल-मुणाल-सीयलं और । भणियं च ताहिं ।

15 कामगहंद इमा सा जा तुह अन्हेहिँ साहिया बाला । एसा तुह विरहाणल-करालिया जीविय-विमुक्ता ॥

16 ता संपह साह तुमं का अन्ह गई कहं व किं काहं । किंचुक्तरं व दाहं जणणी-जणयाण से एर्णिह ॥

हमं दहए, सोऊण महं पि महंतं उच्चेय-कारणं जायं । ण-याणामि किं करेमि, किं वा ण करेमि, किमुक्तरं देमि, किं वा

18 भणामि, चिलक्लो विव थंभिओ इव मोहिओ विव परायक्तो इव, सञ्जहा इंद्यार्क पिव मोहणं पिव कुह्यं पिव दिव्वं पित्र 18 माया-रमणं पिव पित्रहायइ कि । तह वि मए भणियं

'अन्त्रो ज-याणिमो बिय किं करणिजं ति पृत्य अन्हेहिं। तुन्मे बिय तं जाणहु इमस्त कालस्स जं जोगं।।' 21 जाव य पूस पुत्तिओ उल्लावो ताव य,

अरुण-कर-भासुरंगो दस-दिस-णासंत-तम-महामहिस्रो। णहयल-बणिम्म दहए सूर-महंदो किलोइण्णो॥ तं च दहुण पणहु-तम-वंदं विणयरं भणियं ताहिं बालियाहिं 'रायउत्त, प्रभाया रवणी, उरगक्षो कमिल्जी-रहंगणा-पिय्य पणहणी-पसंग-संसग्ग-पस्तृते सूरो, ता जं करेयव्वं तं करेमो' ति। मण् भणियं 'किमेल्ज करणीयं।' ताहिं भणियं 'अगिन- 24 सक्कारो' ति। मण् भणियं। 'एवं होउ' ति भणिण् आहरियाहं चंदण-क्रवंग-सुरदार-कप्यूर-रुक्लागुर-सुक्लाहं दारुयाहं। रह्या च महाबिती। पक्लिता च सा महागहंद-दंत-घडिय व्य वाडित्रया विज्ञाहर-बालिया। दिण्णो च अभिणसुगाय्य दिण्यर-कर-पुंज-पिजरो जलणो। डिन्सिउं च समादत्ता जलण-जालावली-करालिजंतावयवा सा बालिय ति। तभी तं च 27 दृष्ट्ण 'हा पियसिहं' ति भणितीओ मोहमुवगयाओ बालियाओ। अहं पि ताओ समासासिउं पयत्तो। समासत्थाओ च विलविउं प्रताओ। अवि च।

हा पियसिंह हा बाले हा मुद्धे हा वयंति हा सोम्मे। हा बिंदुमई सुहए हा पिउणो बलहे तं ति ॥
तुउस ण जुजाई एवं अम्हे मोत्तृण जं गया एका। अम्हेहि विणा एका कर्य व तं पविसया अहे ॥
विषामो करम वरं अहव गया णाम किं व पेच्छामो। किं उत्तरं च दाई बिंदुमई कर्य पुच्छाए॥
ता पियसिंह अम्हाणं किनेत्य जीएण दुक्ख-तविएण। तुमए विषय सह-गमणं जुजाई मुद्धे ह्यासाण॥

<sup>1&</sup>gt; १ -पंकपलसंगी विणिमी, उसमलं or ससलं, उणिश्वलंगि विणमीलियलोअणं णिश्चलं अंगोवंगं दंतविणिमिअं, १ वाउलिय त्ति.
3> १ हा हा महण हा हा 4> उला. ति, १ मोहमवगओ. 5> १ नय for णेय, १ किसोयिर, १ -वेला क्यं तेण ॥. 7> १ तुह for ए, १ एस महिला, १ एको, १ परिहवं. 8> उक्तामिणि, उपआए णिहणं तु ॥. 9> १ थिज्जय, १ खंबमें न्य. 10> १ स्रतीक पियसिंह कामगहंदो before एयस्स, १ तए for त्यं. 11> उर किळ्यारेहिं, १ ज for जस्स. 12> उक्यिल, १ आसा-सिओ उस्माद्धतः 13> उविद्यमें, उपहां ति, १ ०००. से. 14> १ पुरामुसीतः 15> १ विरहानलः 16> १ गती, उक्ति उत्तरं, उपहें for एष्टि. 17> १ महंतं पि महं उक्वेय, उ००. महंतं, उज्वरेमि, उ००. वा. 18> १ इव for विव, उपरयत्ती, १ हेरजालं, १ पिव देववं. 19> उ००. मायारमणं पित, १ पि शि पित, उपिह हायदि तिः 20> १ ०००. अब्वो ण-याणिमो etc. ताहिं बालिबाहिं, उक्तालस्स जो आंगं. 24> १ तो for ता, १ किमत्थः 25> उद्याहिष्कारं, १ आहारयाहं शि आहारियाहं (emended), उक्तपल्कवागुल, १ स्वताममासुकार दाख्याहं. 26> १ महा चिता १, उबाहुकिआ, उ००. विज्ञाहर वालिया, १ अहिणबुगाय. 27> १ ०००. च, १ जलणजावली, १ ०००. तं च. 28> उ००. बालियाओ, १ समासिक्योः 29> १ विलिवतं. 30> १ हा सोमे १, १ विद्वमती.31> उजासि शि महे. 32> उक्तिड व before घरं, १ णामं च पेच्छामो, उक्तिमुत्तरं १ कि उत्तरं, १ विद्वमरं. 33> उम्बहाहिं, १ किमस्थ, उजुब्बह मद्धप गयासाणं

- मंच पक्षवंतीओ झित्त तम्मि चेय चिताणक्रम्मि पिन्दाओ। तंच दृष्ण ससंभमो हं 'मा साहसं, मा साहसं' ति भौतो पहाइओ जाव सर-पवण-जरूण-जालावली-विखुद्धाओ अद्वि-सेसाओ। तंच दृष्ण अहं पि पहओ इव महामोह-मोग्गरेणं,
- अभिण्णो इव महासोय-कोंतेण, परखो इत महापाव-पन्वएण चिंतिउं समाहत्तो । 'अहो, पेन्छिहिसि मह विहि-बिहियत्तणस्स, अ जेण पेच्छ ममं चेय अणुराय-जलण-जालाबली-विलुट्टा विवण्णा चिंदुमई, तीए चेय मरण-दुक्ख-संतत्त-मणाओ इमाओ बि बालाओ जलेण पविद्वाओ । ता मए वि किमेरिसेणं इत्थी-वज्झा-कलंक-कलुसेण जीविएण । इमिन्म चेय चियाणले अहं पि
- <sup>6</sup> पितसामि' ति चिंतयंतस्स तेण गयणंगण-पहेण विजाहर-जुवलयं वोलिउं पयत्तं । तभो भणियं तीए विजाहरीए <sup>8</sup> 'पिययम, पेच्छ पेच्छ,

अह प्रिसा मणुस्सा णिकरुणा णिहरा णिरासंसा। जेणं डउझइ दइया एसो उण एस पासत्थो ॥

§ ३६९ ) विजाहरेण भणियं। 'दहए, मा एवं भण। भवि य।
महिलाण प्स धम्मो मयम्मि दहए मरंति ता वस्सं। जेण पढिज्ञह् सस्ये भसारो ताण दंवो सि॥
एस पुरिसाण पुरिसो होइ वियक्वो य सत्त-संपण्णो। जो ज विमुंबह जीवं कायर-महिलाण चरिएण॥
जुज्जह् महिलाण इमं मयम्मि दहयम्मि मारिओ अप्पा। महिलक्ष्ये पुरिसाणं अप्प-तहो णिंदिओ सन्ये॥'

12 जुजह महिलाण हमं मयग्मि दह्यिम मारिओ अप्पा। महिलाथे पुरिसाणं अप्प-वहो णिंदिओ सख्ये॥'

सि भणंतं वोलीणं तं विजाहर-जुवलयं। मए वि चिंतियं 'अहो, संपर्य चेय मणियं हमिणा बिजाहरेण जहा ण जुजह पुरिसस्स महिलाथे असाणं परिष्वहृदं। ता णिंदियं हमं ण मए कायब्वं ति। दे हमाए सच्छब्छ-जीर-वारि-परिपुण्णाए

15 विमहमाणेंदीवर-णयणाए धवल-मुणाल-बलमाण-वलय-रेहिराए वियसिय-सरस-सयवत्त-वयणाए तरल-जल-तरंग-रंगंत- 15 भंग-भंगुर-मज्झाए वियड-कणय-तह-णियंब-वेढाए वावी-कामिणीए अवयरिकण हमाणं जलंजली देमि' ति चिंतिकण दहए, जाणामि अवहण्णो तं वाविं णिबुङ्गो अहं, लगेण उच्युङ्गो हं उम्मिल्लिय-णयण-जुवलो पेन्छामि गयणंगण-बलगो तह्यरे

18 महापमाणाओ ओसहीओ गिरिवर-सरिसे वमहे महलाई गाहणाई उसिय-देहे तुरंगमे एंच-धणु-सय-पमाणे पुरिसे महादेहे 18 पिन्छणो णाणाविह-समिन्द-सफल-ओसहि-सणाई धरणि-मण्डलं ति। अवि य।

इय तं पेच्छामि अहं अदिहुउन्त्रं भउन्त-दहुन्त्रं । गाम-पुर-णगर-खेडय-मडंब-गोहुंगणाइण्णं ॥ 21 तं च तारिसं सन्त्रं पि महप्पमाणं दहूण जानो मह मणे संकप्पो । 'भहो, किं पुण एवं । अति य ।

कि होज इसो सग्गो कि व विदेहों णणुत्तरा-कुरवो। की विजाहर-छोओ कि वा जम्मंतर होजा। सम्बहा जंहोड तं होड ति। अम्हं दीवं ताव ण होइ, जेण तत्थ सत्त-हत्थप्पमाणा पुरिसा। एत्थं पुण पंच-भणु-24 स्वयप्पमाणा गवणंगण-पत्त न्व लिक्बर्जात। ण य इसे रक्खसा देवा वा संभावियंति, जेण सन्वं विषय महल्ल-पमाणं इसं। 24 अण्णं च विविद्द-कुमुमामोको रूणरूणेत-महु-मत्त-मुह्य-महप्पमाण-भमर-गणा य तरुवरा। ता सम्बहा अण्णं कि पि इसं होहिइ'ति चिंतिङण उत्तिण्णो वावि-जलाको जाव दृष्ट्ण, पेच्लामि तं वाविं। अवि य।

27 जल-जाय-फिलह-भिर्ति वियष्ट-कंदोट-दिण्ण-चिक्कः। विमलं वावि-जलं तं जलकंत-विमाण-सच्छायं॥ 27 तं च दहुण मण् चितियं। 'अहो, अउन्दं किं पि बुत्तंतं, जेण पैच्छ जं तं वावि-जलं तं पि विमाणत्तणं पत्तं। ता एग्य कंचि पुच्छामि माणुमं जहा को एम दीवो, किं वा इमस्स णामं, कन्ध वा अम्ह दीवो, को व अम्हाण बुत्तंतो' ति । इमं 30 च चित्रयंतो समुत्तिण्णो वावि-जल-विमाणाओ परिमसिउमाहत्तो जाव पेच्छामि समा-सरिसाइं णयराहं णयर-सरिस- 30

<sup>1 &</sup>gt; विलवंतीओ, Jom. तस्मि चय, P चित्तानलंमि, Pom. one मा माहस, Jom. ति. 2 > Pom. प्रमण, Jom. जलग, P पिछुद्धाओं, Jom. भीह. 3 > प्रमणोविय, P महा पोड़कीतेग, J कुंतेण, P पारद्धों, J वेच्छम्य P वेच्छिमिहि, P om. मह. 4 > P मज्झे for ममं, P पिछुद्धा, P बिदुमद, P om. वि. 5 > P जलण, P कि for वि, J वज्झ-, J जीवमाणेणे for जीविष्ण, J चिताणले, P om. जह पि. 6 > P बॉलिडं 8 > P repeats मण्ना for मणुम्सा, P एसी for एस. 9 > P वे for मा एवं. 11 > P एसी पुण सप्पुरिसो होइ, P विमुच्चः 12 > J मारिजं, P अत्थवहो 13 > P om. ति, J om. तं, P om. वि. 14 > P महिणाजत्थे, J अत्ताणयं, P णिदिजं, P कायव्यो ति । तो इमाए, J खीरोअवारि, P अरिपुआए. 15 > P om. बिस्हुमाणें दीवरणयंणाए, P om. वलमाण, P समस्मयवणाए, J adds में before तरंग, J om. रगंतभंग. 16 > J भंगुरंगुरमज्झाए, P भंगु for भंगुर, P तर्ववियंव, P अवतरिजण, J जलंजिंह P जलंतजली. 17 > P अवद्यण्णा तं वाबीओ णिउडोहं खणेण उल्बेह्नोहं, J णिउह्नो, J om. हं, J उञ्बुहो अहं, P जुवलो, J कर्तजलिं P वल्लामि, J तह्वरे. 18 > P महप्पमाणाओ, P अउल्वे for निरिवर-, सिरेसे, P महहाई मोहणाइं, J देहतुरंगमे, J मतप्पमाणे, P पमाणपुरिसे. 19 > J पित्रखणे णिवहसमिदं सफलोसिह, P सफला- 20 > J गामणगरखेडकव्याहिंगणणयरसोहिलं ॥ 22 > P मो for इसो, P कि व देशण, J om. ण after बिदेही. 23 > J om. पंचथणुसवप्पमाणा 24 > P गवणंगणं पत्ता । अलं च विविदः 25 > J कुसुमामोओ इंट्रमहु. 26 > J होहिति चितिं वितिं सिरिमें समाहत्तो.

15

- 1 विद्वाई गाम-ठाणाई, गाम-ठाण-समाई गोहाई, गोहंगणाउलाई सयल-सीमंताई, सीमंत-वसिमाई वर्णतराई, पुरंदर- 1 समण्यभावा राहणो, वेसमण-समा सेहिलो, कामदेव-सरिसो खुबाण-जणो, कव्यतरु-सरिसा तरुयरा, गिरिवर-संठाणाई
- अ मंदिराहं, विरुव-श्वरिणी-स्व-सायण्ण-वण्ण-विष्णाण-कला-कोसल्ला नवण-सरिसाओ महिल्याओ सि । अवि य । जं जं प्रथ महर्ग्व सुंदर-रूवं च अम्ह दीवस्स । तं तं तत्थ गणिजङ् पक्कण-कुल-क्वयवर-सरिच्छं ॥

\S ३७० ) ता संपर्य किंचि पुच्छामि । 'को एस दीवो' सि चिंतयंतेण दिहा दुवे दारया । केरिसा । अवि य ।

6 बाला वि तुंग-देहा रहरा कंदण्य-दण्य-सच्छाया। रयण-विभूसिय-देहा णजाइ दहए सुर-कुमारा॥
दहुण मए चिंतिया। 'दे इमे णयण-मणहरे सोम्म-सहावे पुच्छामि।' चिंतयंतेण भणिया मए 'भो भो दारया, किंचि
पुच्छिमो अम्हे, जह णोवशोहं सोम्म-सहावाणं' ति । इमं च सदं सोऊण घवल-विलोल-पम्हला पेसिया दिही। कहं

प च तेहिं दिहो।

कीडो व्य संबरंतो किमि व्य कुंथू-पियीलिया-सरिसो । मुत्ताहल-छिट्टुं पिव दृहए कह कह वि दिट्टो हं ॥ तमो जाणामि पिए, तेहिं महं कोजय-रहस-णिढमरेहिं पुल्डमो । भणियं च भवरोप्परं । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, केरिसं 12 किंपि माणुस-पल्डावं माणुसायारं च कीडयं ।' दुइएण भणियं । 'सचं सचं केरिसं जीव-विसेसं । अहो अच्छरीयं सयलं 12 माणुसायारं माणुस-पल्डावणं च । ता किं पुण इमं होजा ।' पढमेण भणियं 'महो मए णायं हमं'। दुइएण 'वयंस, किं'। तेण भणियं । अबि य ।

(क्ण-सावयस्य स्त्रीवं छाउच्वायं सुदुक्तिलयं दीणं । माऊए विष्णणट्टं उब्भंत-मणेरयं ममइ ॥' दुइएण मणियं 'वयंस, कत्तो एरिसाई एत्य वणाई जत्य एरिसाई वण-सावयाई उप्पर्जाति ।' 'सर-खेव-मेत्त-गामं गामंगण-संचरंत-जण-णिवई । जण-णिवइ-प्रमाणं अवर-विदेहं वयंस इमं ॥'

18 हमं च सोजण दहए मए चितियं। 'बहो, अबरिवदेहो एस, सुंदर्र हमं पि दिई होहि' ति चित्रयंतस्य भणियं पुणो 18 एकेण दारएण 'वयंस, जह एस वण-सावभो ता केण एसो कडय-कंठयादीहिं मंडिओ होज्ज'ति। तेण भणियं 'वयंस, एसो माणुसांग हेलिओ दीविय-मह व्य मणुएहि मंडिओ' ति। अण्णेण भणियं 'सम्बहा किं वियरिण। हमं च गेण्हिजण

- 21 मयल-सुरासुर-वंदिजमाण-चलणारविंदस्स संयल-संसार-सहाव-जीवादि-पदत्थ-परिणाम-वियाणयस्स भगवंत-सीमंघर-सामि- 21 तित्ययरस्स समवसरणं वसामो । तत्य इमं दट्टूण सर्व चेय उप्पण्ण-कोउओ को वि भगवंत पुष्किहिइ जहा 'को एस माणुसागिई सावय-विसेसो' ति भणतेहिं दहण्, चडओ विव गहिओ हं करयलेण, पत्थिया गंतुं । अहं पि चिंतेमि ।
- 24 'सुंदरं इमं जं भगवओ सब्वण्णुस्स समवसरणं ममं पावेहिंति । तं चेय भगवंतं पुव्छिहामि जहां को एस बुत्तंतो' ति 24 चिंतेंतो श्विय पाविको तेहिं जाव पेच्छामि पुहड्-मंडल-णिविट्टं पिव सुरगिरिं भगवंतं धम्म-देसयं सीहासणत्यं अणेय-णर-णारी-संजुया सुरासुर्दिद-प्यमुहा बहुए दिण्या य रिन्ही जा सब्व-संसारीहिं सब्ब-कालेणं पि सब्बहा जो वण्णेउं तीरह ति ।
- 27 ते व वंदिऊण भगर्दतं करवल-संगिष्टियं कार्ड ममे णिसण्णा एकस्मि पएसे। भणियं च तेहिं। 'वयंस, ण एस भवसरो 27 इमस्स कीडयस्स दंसियद्ये। भगर्द गणहारी किं पि पुच्छं पुष्छइ, ता इमे णिसुणेमो' ति चिंतयंता णिसण्णा एकस्मि पएसंतरम्मि सोडं पयशा।
- े § ३७१ ) भणियं च भगवया गणहारिणा । 'भगवं, जं तए णाणावरणीयाइ-पयडी-सलाया-घडियं कम्स-महापंजरं ३० साहियं इमस्स किं णिमित्तं अंगीकाउं उदशो स्वयं वा खनोवसमो उवसमो जायइ' त्ति । इमम्मि पुच्छिए भणियं तेण बहु-मुणि-सय-वंद-वंदिज्ञमाण-च्छण-कमलेण सीमंधर-सामि-धम्म-तित्थयरेण । 'देवाणुष्पिया, णिसामेसु ।

म गामङ्काणाई गामंगणसमार, ग ०००. गोङ्गंगगाउलाई, सथल्सीमंताई सीमंतवसिमाई वर्णतराई. 2) ग सप्यभावा म समयप्याचा, P से for सेहिंगो, P संहागार्ट. 3) म ह्यलायणमुवण्युक्तलाकीमला, P ह्यलेखण्य, P वण्म for ववण. 4) P मणम्बं, P अम्हदीवंमि, P पक्कण-, J करिवर for कयवर- 5> J दुवे दो राथा- 6> J विजंगदेहा. 7 > P सोमसहावे, P तेण for चित्रयंतेण 8) P अम्ब पुछामि अहं for पुल्छिमी अम्हे जह णोवरोहं सोम्मसहावाणं ति, P adds मह before दिही. 10) P व्य कंयू, P पुरिलो for सरिलो, P om. one कड़. 11) P जाणामि पए, J om. अहं, P रहसपूरेहिं पुल्ड्य I, P om. one वेच्छ. Pom. कि after केरिसं. 12) Pom. की हयं, Pom. one सर्ब, P अच्छिरियं. 13) Pom. (after सयलं माणुसा) यारं माणुसपलावणं etc. to भणियं। अबि य, उपलाविणं 15 > P विष्णणयं 16 > P दइएण for दुइएण, 3 repeats एरिसाई before पत्थ. 17) Pom. जननिवह. 18) P दईए, Pom. अही, P विदेहे, P होहिति सि, P inter. पुनी & एक्केन. 19) व कंठवाहीहि, व एस for एसी. 20) P हेलिओ घाडेरव होहिति ति।, P om. च. 21) P बंदणिजमाण, P जीवाइ-पयत्य, म बिआणायस्स, P मगवयातो सीमंधरसामि वित्थयरस्स. 22) P चेव, P om. उप्पण्णकोउओ, म om. को वि, म पुच्छीही P प्रस्किति कि. 23 > माणसमिती सानतिबसेसो, P माणुसामिति P om. चडओ, P विय, म करेणं P कार्यकेणं. 24 > मगनतो, P पार्वेति 1, J पुच्छीहामि. 25 > P चितंतो, P om. तेहिं. 26 > J om. संजुया, P बहुवे दिव्वाए रिद्वीए संपण्णा जो सो सन्ब-, उसम्बद्दा ण विण्णेडं. 27) उत्तेण for तेहिं, P adds ज before वयंस. 28) P कीडस्स, P om. पुन्छं, P पुन्छति, उहमं णिसुणेमि- 30 > JP "बरणीयाति, P पयतीसलायः 31 > उदयो, J खयोवसमी, P वसमो for उवसमी, J जायति ति । इमं च पुक्किए. 32) r चल for चलण, J om. देवाणुरिपया णिसामेसुः 31

उद्य-क्लय-क्सभोवसमो वं च कम्भुको भिवा। दुव्वं खेसं काछं भवं च भावं च संपप्प ॥ 1 कम्मस्स होइ उद्धो कस्स वि केणावि द्व्य-जोएज। पहबस्स जह व विवणा वजेण व मोहणीयस्स ॥ णाणावरणीयस्स व उदभो जह होइ हिस्ति-विमुहस्स । पत्तस्स किं पि खेतं खेत्त-णिमित्तं तयं कम्मं ॥ पित्तस्सुदशो गिम्हे जह वा छुइ-वेयणीय-कम्मास्स । काङम्मि होइ उदशो सुसमादीसुं सुद्दादीणं ॥ विहय-गइ-णाम-करमं होइ भवं पप्य जहा पक्खीणं। तस्य भवो बिय हेळ णरय-भवो वा वि वियणाए ॥ पढमे कसाय-भावे दंसण-मोहस्स होइ जह उद्धो । जिण-गुण-वण्णण-भावे दंसण-कम्मस्स जह उद्धो ॥ एिंद सार्य पि बोच्छं तिलय-दब्वेण जह य सेंभस्स । होइ साम्रो सम्मेण व भाडय-कम्मस्स सुपसिद्धं ॥ खेलाणुबंधि-कम्मं एरिसयं होइ किं पि जीवस्स । जं पाविजण खेलं एकं चिय होइ तं मरणं ॥ सुसमा-कालम्म सभो जीवाणं होइ कम्म-जालस्स । दुसमाएँ ण होइ बिय कालो बिय कारणं तत्य ॥ णाणावरणं कम्मं मणुय-अवे श्वेय तं खयं जाह । सेस-अवेसु ण वश्वह कारणमित्यं भवो सेय ॥ भाविमा तस्मि णियमा अउध्वकरणिमा वद्दमाणस्स । होइ सभो कम्माणं भावं स्विय कारणं एत्थ ॥ जह स्रोसह-दव्वेणं वियणा-कम्मस्स कत्थइ कहिं पि । होइ सक्षोवसमो वि हु अण्णो णवि होइ दव्वेण ॥ 12 12 भारिय-खेत्तिमा जहा भविरइ-कम्मस्स होइ मणुणु वा । खय-उवसमाइँ एत्यं खेतं चिय कारणं भणियं ॥ सुस्तम-दुतमा-काले चारित्तावरण-कम्म-जाकस्त । होंति स्रओवसमाई काले वि हु कारणं तत्थ ॥ देवाण णारयाण य अवही आवाज-कम्म-पंकस्स । होंति समोवसमाई होइ भवो चेय से हेऊ ॥ 15 15 उद्यु ति होति मणुषु मणुस्स-भावग्मि बद्दमाणस्स । खय-उदसमेहिँ वह इंदियाईँ अथवा मई-जाणे ॥ जं दब्वं भवलंबर खेतं काऊं च भाव-भव-हेऊ । उवसम-सेणी जीवो बारोहर होह से हेऊ ॥ 18 इय दब्द-खेत्त-काला भव-भावो चेय होति कम्मस्स । उदय-स्वय-उवसमाणं उदयस्स व होति सब्वे वि ॥ 18 \S ३७२ ) एवं च भगवया सब्व-तेलोक्केक्कलु-बंधवेण सयल-गम्मागम्म-सीमंघरेण सीमंघर-सामिणा समाइट्टे कम्म-परिणाम-बिसेसे पढिवण्णं सम्वेहिं मि तियसिंद-मरिंद-मुणि-गणिर्प्यमुहेहिं भणियं च । 'बहो अगवया सिट्टाओ कम्म-21 पयडीओ, साहियं कम्मस्स उद्यादीयं सवलं बुत्तंतं' ति । पृत्यंतरिम अवसरो ति काडण तेहिं हुमारेहिं मुक्को अहं 21 करयक-करंगुळी-पंजर-विवराओ ठिओ भगवजो तिश्ययरस्स पुरजो । पृत्थंतरन्मि मर्म खेब अइ-कोडय-रहस-भरमाण-णयण-मालाहिं दिहो हं देव-देवि-णर-णारीयणेणं, बहं च पयाहिणीकाउं भगवंतं थुणिउं पयत्तो । अवि व । 'जब सब्व-जीव-बंधव संसार-जलोह-जाण-सारिच्छ । जय जम्म-जरा-वज्जिय मरण-विमुक्ता जयाहि तुमं ॥ जय पुरिस-सीह जय जय तेलोक्षेक्कल-परियय-पयाव । जय मोह-महामूरण रण-णिजिय-कम्म-सत्तु-सय ॥ जय सिद्धिपुरी-गामिय जय-जिय-सत्थाह जयहि सन्वण्णू । जय सम्बदंसि जिणवर सरणं मह होसु सन्वत्थ ॥'

27 ति भगंतो णिवडिश्रो चलणेसु, णिसण्यो य जाहतूरे। ममं च णिसण्यं दहुण दहए, एक्केण आवद-करमछंबिल्या पुच्छिओ णरणाहेण भगवं सम्बण्ण्। 'भगवं, किमेस माणुसो किं वा ण माणुसो, कहं वा एत्थं संपत्तो, किं वा कारणं, केण वा पाविओ, कत्थ वा एस ति महंतं महं कोउहलं, ता पसीय साहेसु'ति मणिकण णिवडिश्रो चलणेसु।

१ १७१) एवं च पुष्ळिओ भगवं मुणि-गण-वंदिय-चलण-जुवलो भणिउं समाहत्तो। श्रांति च । 'अस्थि हमस्मि ३० चेय जंबुहीये भारहं णाम वासं। तत्थ य मिकाम-खंडे अरुणांभ णाम णयरं। रजगहंदो णाम राया। तस्तेस पुत्तो कामगहंदो णाम। हमो य हमेहिं देवेहिं महिला-लोलुको ति काउल महिला-वेस-धारीहिं अवहरिकण वेयड्ड-कुहरं पाविको।

<sup>1 &</sup>gt; P उद ओ:, J -कस्योयसमो, P खओवसभो जं च कम्मुणा भणियं।, उ भणिता ।. 2 > J उदयो, P कस्म व, J मजेषा for वंजण. 3 > P नाणावरणीयकंमस्सवरणंग्यस्स व उद्यो, J कम्मि for कि पि. 4 > J जह वण्णुहनेदणीअस्स कम्मस्स ।, J ससमाविष् जहे सुहादीण, P मुहादीणि. 5 > J -गित-, J होइ, P होइ तवं जह पप्प पवस्तीयं, J जह, P अवे जिय, J हेतू, P om. शि. 6 > J उदयो ॥. 7 > J नितय for तित्तय, P जह वसंतरस ।. 8 > P होइ कंपि, J जीअस्स, P होति. 9 > J काल्यवयो यो जीवाणं हीउ कम्मः, P वस्माए, P कालो जिय. 10 > J अवं जेअ P अवो जेय, P जायह ।, J कारणामत्थं. 11 > P अउध्यक्तरणं निषष्ट, J P कम्माणं ताव श्रिय, P तत्थ for परथ. 12 > J खयोवसमो, P अन्ना वि होइ: 13 > P आयारिय, P वही for जहा, J अविरक्षिः, P खउवसमाई. 14 > P दुस्मा, J कालो, P होति, J खयोवसमाई, P खओवसमाई होई अवो जेय से होओ ॥. 15 > P om. the gathà देवाण णारयाण eto., J खयोवसमाई होई अवे ज्याव त्यां होई, P om. four lines ख्यावष्ट्रस्मिहिं eto. to होति कम्मस्स ॥, J मतीणाणं. 17 > J हेतू ॥, 16 > P उदउष्त होंइ, P om. four lines ख्यावष्ट्रस्मिहें eto. to होति कम्मस्स ॥, J मतीणाणं. 17 > J हेतू ॥, 19 > J स्मयल for स्वय, P तेलोककः, P गंमामंमाः, J समाइहो P इट्ठे. 20 > P मुणिदप्पमुहेंद्रि महेंद्रि अणियं. 21 > P om. ति, P अवधंतरीम, 22 > P कर्यंजलीपंजर, P विभ्राव for ठिओ, P जेव, J अरमाणे. 25 > P om. देति, P प्याहिणीउं, J om. युणिउं. 26 > P जलोहजारिक्छा।, P विमुक्त जयाह तुमं. 25 > P om. one जव, P प्यावा।, J स्था॥. 26 > P जय जसस्थाह, J जिण सरणमहं, P सणं for सर्थं. 28 > J कि एस. 29 > J पावितो, J त्य for ति, P om. महं, P पसिय. 30 > J मणिउमाहको. 31 > J अरहं for आरहं, P om. q aftor तत्थ, J अरणामं, P रणहंते, P तस्सैय. 32 > P om. य, P om. ति, P adds य after पारिहें.

1 तत्व मिल्य-बिडिविय-भवणे किर विजाहर-वालिया, सा उण मया, किर तुह विभोय-दुक्खेण पूसा मय सि विलवमाणीहिं 1 हुत्रा, ते वि तत्थेव आहरा। इमेणावि कवड-महिका-अवहरिय-माणसेण चिंतियं 'अहं पि जलणं पविसामि'सि। एवं-

3 मणसस्स विज्ञाहर-जुवकय-रूवं वृंसियं अवरोप्परं-मंतण-ववण-विण्णाण-वयण-विण्णासेण णियसिओ हमाओ साहसाओ । 3 पुणो दे प्रथ वावीए ण्हामि सि जाव णिउड्डो जाव जक-कंत-विमाणेणं इहं पाविओ । पुणो कुमार-रूवं काळण हमेहिं अरुण्ण-सावओ सि काळण अस्तिय-परिहास-इसिरेडिं इहाणीओ जेण किर सञ्चण्णु-दंसणेण एत्थ सम्मसं पाविहिह सि

८ अवसरेण विमुक्ति'कि । णरवहणा मिणवं 'भगवं, कि पुण कारणं एस अवहरिओ इमेहिं देवेहिं।' भगवया आइटं 'पुच्चं ६ पंचिंहें ज्ञणेहिं अवरोष्परं आयाणं गिहवं ता 'ज्ञण्य ठिया तत्थ तए सम्मक्तं अम्ह दायव्वं'ति । एसो सो मोहदत्तो देव- क्षीगाओ चिक्कण पुहइसारो आसि । पुणो देवो, पुणो एस संपयं चरिम-सरीरो कामगईदो कि समुष्पण्णो । ता भो भो

9 कामगईवा, पिडवुज्जस्यु प्रथ मग्गे, जाणसु बिसमा कम्म-गई, दुग्गमो मोक्खो, दुरंतो संसार-समुद्दो, चंचळा इंदिय- ध तुरंगमा, कळि-कढंकिओ जीवो, दुजाया कसाया, विश्सा भोगा, दुछहं भव-सप्हिं पि जिजवंद-ववणं ति । इसं च जाजिकण पिडव्यासु सम्मत्तं, गेण्हसु जहा-सत्तीए विरहं' ति । इसिम भणिए मए भणियं 'जहा संदिसिस भगवं, तह'

12 सि । एत्यंतरिम्म पुश्कियं णरवहणा 'भगवं, जह एस माणुसो, ता कीस अम्हे पंच-धणु सवप्यमाणा, इमो पुण सत्त- 12 रविषिष्यमाणो ।' भगववा मणियं । 'देवाणुष्यिया, विश्वजेश्व । एस अवरिवदेहो, सो उण भरहो । एत्य श्वह-काको, तत्थ आसणा-कृतमा । एत्य सासको, तत्थ असासको । एत्य धम्मपरो जणो, तत्थ पावपरो । एत्य दीहाउया, तत्थ

16 अप्पाद्धया । एत्य बहु-पुरुषा, तत्य योव-पुरुषा । एत्य सत्तवंता, तत्य पीसत्ता । एत्य योव-दुज्जण-बहु-सज्जण-जणो, तत्य १६ बहु-दुज्जणो योव-सञ्जणो । एत्य एग-तिस्थिया, तत्य बहु-कुतिस्थिया । एत्य राज्ञय-परुणा, तत्य वंक-जहा । एत्य सासको मोक्क-मग्गो, तत्य असासको । एत्य सुह-रसाको मोसहीको, तत्य दुह-रसाको । सन्वहा एत्य सासव-बहु-सुह-परिणाम-

18 पचट्टा, तत्य परिद्योग्यमाण-सुद्द-परिणाम ति । तेजेत्य महेता पुरिसा तत्थ पुण थोयप्पमाणा ।' एवं च भगवया साहिए 18 किर मए चितियं देवि जहा 'बदो, एरिसो बम्हाण दीवो बहु-गुण-हीणो । एसो पुण सासय-सुद्द-परिणामो । एरिसो एस भगवं सञ्चण्णू सञ्च-दंसी सञ्च-जग-जीव-बंधवो सञ्च-सुरिंद-वेदिको सञ्च-सुणि-गण-णायगो सञ्च-मासा-विद्याणको सञ्च-

21 जीव-पिडबोहको सब्ब-छोग-चूडामणी सब्बुक्तिमो सब्ब-सब्बी सब्ब-सच्च-संपण्णो सब्ब-महुरो सब्ब-पिय-दंसणो सब्ब-सुंदरो 21 सब्ब-बीरो सब्ब-बीरो सब्ब-हो सब्ब-तिहुयण-सब्बाइसय-सब्ब-संदेहो चि । अबि ब ।

जह सम्बण्णु महायस जय जाज-दिवायरेक जय-जाह । जय मोक्स-ममा-जायग जय भव-तीरेक-बोहित्य ॥ 24 ति भजेतो जिबहिको हं चळजेसु । पायबहिको चेब भत्ति-भरेक-चित्तत्त्रजेण बिजिमीळमाण-लोळ-लोबजो हमं चिंतिट- 24 माहत्तो । बचि व ।

दंसण-मेत्तेणं चिय भगवं बुद्धाण पृत्य कोगम्मि । मण्णे है ते पुरिसा कि पुरिसा बण-मया वरह ॥ 27 ति भणिकण जाव उण्णामिय मप् सीसं ता पेष्कामि हमो अन्तुं चिय कदय-संणिवेसो, एवं तं सवणं, एसा तुमं देवि' ति । 27

§ ३७४) एवं च साहिए सबले णियय-बुत्तंते कामगईदेण देवीए भणियं। 'देव, जहाणवेसि, एकं पुण विण्णवेसि
'देव, जो एस तए बुत्तंतो साहिओ एत्य उग्गओ दिवायरो, तभो दिट्टा विभाया श्वणी, महंतोवक्खेवो, बहुयं परिकहियं,
30 बहुयं णिसामियं, सब्बहा महंतो एस बुत्तंतो। ता ममं पुण जत्तो बिथ तुमं ताहिं समं गओ, तप्पभूहं चेव जागरमाणीए 30
जाम-मेत्तं चेय वोलियं। तो बिरुद्धं पिव कक्खिजण् इमं। ता ण-बाणीयह किं एवं हंदयालं, उदाहु कुहगं, किं वा सुमिणं,
होड मइ-मोहो, किं णिमित्तं, किं मलियं, मादु सखं' ति बियप्यंतीए किं जायं। मिव व।

<sup>1 &</sup>gt; P त for तत्थ, J om. विउच्चिय, J किल, J सोडण for सा उण, P विलवमाणेहिं. 2 > P om. आह्हा, P इमिणा वि, P नवहिय-, P यवं माजस्स. 3 > P विकाइजुवलयं, J जुवलह्वं, P देसियं for देसियं, J अवरोप्परा-, J मंतणा-, P मंतणवेयणविज्ञारिण. 4 > P निउत्तो for णिउद्दो, P जाव जाललकतं विभाणे इदं. 5 > J पाविहि पाविहित. 6 > J दिन्वेहिं for देवेहिं. 7 > P जत्थ गया तत्थ गया संमत्तं. 8 > P वरम- 9 > J पहिवज्ज for पश्चिज्ञहासु, P कंमगती, P मोलो. 10 > J तुरंगा, P कल for किल, J भोजा for भोगा, P दुलहं, P om. च. 11 > J जहा दिससि. 12 > J सतप्पमाणा ईसो पुण. 13 > P रयणिष्पमाणो, J देवाणुपिया. 14 > J तत्थासण्ण-. 15 > P उप्पाद्या for अपाउया, J थोअपुण्णा, J सत्तमंता, P णीसंता, J थोअदुज्जण. 16 > P -दुज्जणा, J थोअसज्जणो, P बहुतिस्थिया, P एरथ उज्जपुण्णो तत्थ, J पस सासओ. 17 > P दुरसाओ, J एस सासत- 18 > J पत्तथा P पञ्चाहा, P परिहीयमाणासुपरिणाम, J तत्थ उण, J श्रीअपमाणा, P थोयप्पमाणो ति. 19 > P एसो उण. 20 > P गय for गण. 21 > J लोब for जोन, P सम्बन्धमो. 22 > J -सम्बातिसय- 23 > P सम्बण्ण, P अवेदि दिवाण after णाण, P मगवं एक बोहित्थ, J बोहित्थे. 24 > P om. इं, P मरेणक-, P विजिबोलमाण, J om. लोल, P वितिश्चं समाहतो. 26 > J मगवं जे तुह बुहणा एत्थ लोअस्मि, P वणमयावय ।।. 27 > P उण्णामयं, J ताय for ता, P अर्थ for अर्थ, J कत्य for कड्य, P देवि ति ।. 29 > J दिहो विभाता, P महंतो विक्यों।. 30 > J बहुवं णिसामियं, J om. ता, J समर्थ गओ, J तत्प्यमूर्ति चेअ. 31 > J ता for तो, P लिवल्ज्जइ, J ण पाणीयिति कि एतं, P कुराह, P कुर्वरं. 32 > J P मतिमोहो, P om. कि णिमित्तं, P आज सर्व पि, J विवप्पंतीय P विवप्पंतीय.

1 कीरइ सिक्स्सिण वे दिट्ट-वली-पिलय-पंदुरंगेण । सब्बं स्त्यं ति बहो मिणयं गोसग्ग-संखेणं ॥
ताव य पविक्रियं पाहाउय-मंगल-त्रं, पिढ्यं बंदि-वंदिह, उग्गीयं वारिक्छासिणीयणेण । इमं च णाऊण प्रिसं पभाय३ समयं भणियं कामगहंदेण । 'सचं इमं मण् दिट्टं णिसुयं अणुभूयं च, जिल्ला वियप्पो । जं पि तए भणियं महंतो बुत्तंतो ३
एस थोवं कालंतरं । एत्थ वि देव-माया य । देवा ते भगवंतो अर्वित-सित-जुत्ता जं हिबएण किर वितिज्जह तं सब्धं तक्षणं
संपज्जह सि । जेण भणियं 'मनसा देवानां वाचा पार्थिवानाम्' इति । जो सो भगवं सीमधरसामि-तित्थयरो दिट्टो सो णज्जह
७ अहं पेच्छंतो चेय अज्ज वि हियएण चिट्टामि, मंतयंतं पिव उप्पेक्सामि । महवा किमेत्थ वियारेणं । एस भगवं सम्बच्चण् ६
सम्ब-दिसी वीर-वहमाण-जिणवंदो विहरह एयमिम पएसंतरिमा । संपयं पभावा रचणी । तेण तं चेय गंत्ण भगवंते
पुष्कमो 'भगवं, किं सम्बमिणं किंवा अल्यं रेति । ता जह भगवया समाइट्टं 'सम्बं', ता सम्बं, अण्णहा हंदयार्छं ति भणमाणो परियको कामगइंदो ममंतिए । पत्थिको य भणिको महादेवीए । 'देव, जह पुण भगवया सम्वच्यणुणा भाइट्टं होजा १
जहा सम्बं ता किं पुण कायव्वं देवेण' । कामगइंदेण भणिवं 'देवि, णणु सयल-संसार-दुक्ल-महासायर-तरणं ति किमणणं
कीरवं'। तीए भणिवं 'देव, जह एवं ता अवस्तं पसाको कायव्वो, एकं वारं देसणं देजं, जेण जं चेय देवो पिडक्जिह ते
12 चेव कम्हारिसीको वि कहं पि पिडविजिहिंति' ति भणमाणी णिविहया चलणेसु । तको पिडवण्णं च कामगइंदेण । 'एवं 12
होउ' ति भणेतो एस संपत्तो मम समवसरणं । वंदिओ अहवं पुष्किको इमिणा 'किं हंदजालं भाउ सम्बं' ति । मए वि
भणिवं 'सम्बं' ति ।

15 § ३७५) इस च णिसामिऊण कय-पन्यजा-परिणामो उप्पण्ण-वेरगा-मग्गो 'बिसमा इसा कम्म-गई, असासवा 15 भोगा, तुरंतो संसारो, तुःखं सिणेह-बंधणं, विरसाई पिय-विभोगाई, कदुय-फको कामो, पयडो मोक्स-मग्गो, सासवं मोक्स-मुहं, पडिखुदो अहं' ति चिंतयंतो कडय-णिवेसं गमो सि । एवं च भगवया धीर-मुणिणाहेण साहिए पुष्कियं गणहर18 सामिणा 'भगवं, इभो गण्ण किं तेण तत्य कयं, किं वा संपह कुणह, कत्य वा वहह' ति । भगवया आहर्ट 'इशो गंत्ण 18 साहियं महादेवीए जहा सन्वं सच्चं ति । तभो दिसागहंदं पढम-पुत्तं रजे अभिर्तिचिऊण आउच्छिय-स्वक-णरवह-छोभो संमाणिय-बंधुयणो प्रमाण-मणोरहो पडिणियत्त-पणइयणो एस संपर्व समवसरण-पढम-पागार-गोठर-दारे वहह' सि भण21 माणस्स चेय समागभो ति । प्रवाहिणं च काउं भणियं तेण 'भगवं, अवि य,

मा अच्छसु बीसत्थं कुणसु पसायं करेसु मज्ज्ञ दयं। संसारोयहि-तरणे पष्वज्ञा-जाणवत्तेण ॥
एवं च भणिए पष्वाविओ सपरियणो राया कामगहंदो, पुच्छित्रो य 'मगवं, कृत्य ते पंच जणा वहंति'। भगवया
24 भणियं 'एको परं देवो, सो वि अप्पाऊ, सेसा उण मणुय-छोए। दाविको य भगवया मणिरह-कुमारो महिरसी। अबि य। 24
एसो सो माणभडो तिम्म भवे तं च मोहदत्तो ति। एसो उ पडमसारो बिह्य-भवे पडमकेसरो तं सि॥
एसो कुवळयचंदो पुहर्इसारो इमस्स तं पुत्तो। वेरुछिवाभो एसो वेरुछियंगो तुमं देवो॥

27 सणिरहकुमार एसो कामगईदो पुणो तुमं एरथ । भव-परिवाडी-हेउं एएण भवेण सिजिमहिइ ॥ 37 ति बादिसंतो समुद्रिको भन्द-कुमुद-मिसंको भगवं ति । एवं च भगवं तिहुयण-घरोदरेक्क-पदीव-सरिसो विहरमाणो बण्णिम्म दियहे संपत्तो कायंदीए महाणयरीए बाहिरुजाणे । तस्य वि तक्कणं चय विरहको देवेहिं समवसरण-विहि30 विरथरो । णिसण्णो भगवं सीहासणे । साहिओ जीव-पयस्थ-बिस्थरो, संविओ य जीव-सहावो, उप्फालिओ कम्मासब-विसेसो, 30 वज्रारिओ जीवस्स बंध-भावो, सिद्धो पुण्ण-पाव-विहाओ, सूइओ सन्त्र-संवरप्यओगो, णिद्रिसिओ णिजारा-पयारो, पर्यसिओ सयल-कम्म-महापंजर-मुसुमूर्णण मोक्सो ति ।

<sup>1 &</sup>gt; P समित्वणयं पिव दिद्व, J विलेश for प्रिय, J सम्बं सम्बं. 2 > P ताव पश्चिविज्ञयं. 3 > P om. णियुयं. 4 > J योगं, JP ए for य, P देवया ए for देवा ते, मसत्ति जुसो जो. 5 > P om. चि, P पढियं for भणियं, म वाचया पत्थिवानामिति, P पार्थिवानामिति ।, P क्सामी, P दिहा 6 > J उनेक्स्वामि, P अहावा, P om. सन्वण्णू after भगवं. 7 > P बद्धमाण, P विहरह चि इमंमि, P इं for तं. 8 > P om. सबं before ता. 9 > P पुच्छियो for पत्थियो, P पद्भियो भणिओ देवीए, P adds after मणिओ देवीए। देव जह, some fourteen lines beginning with पि य साहद लेसामेएण बंधए क्रम्मं etc. to एकंमि तरुवरंभि तं मत्तं हानियं तेहि il which come again below, p. 245, lines 7-13. 10) P देविण, P दुक्खलायर, J adds किमणां ति before किमणां. 11) J तीश P तए, P inter. देव & जर, J तावस्सं, J देज्जा, P पहिवज्जए. 12) J चेअ, J कर्हि पि, P कहं ति पश्चिवज्जहाताः 13) P वंदिर्व, J उच्छयं for पुष्टिकाो, P इंदयालं, P om. मए वि भणियं सर्च ति. 15) J om. च, P कंमगती 16) P दुलंध, J पिन-, P कंडुयफलो 17) P क्हुय for कहय, P मुणिणा साहिए, P गहर for गणहर. 18 > । कत्थ for तत्थ, । संपयं कुणह, P वहुह, । इतो, P इयं for इओ. 19 > P महादेखि, P adds देखि after जहा, J णरवहणात्री. 20 > P पूरमाणारही, J पणईअणी, J पायारगीउरहारे. 21 > P काकण for काउं. 24 > P परे for परं, उ उ for उण, P om. य after दाविशो, J कुमारसहारिसी. 25 > उ माणहडो, उम् वितियभवे, P adds त before पडम . 26 > P वेरुलिय मी तुमं 27 > P कुमारी, P om. पुणी, P adds पुण before एत्य, P परिवासीए हंतुं, J हेतुं एतेण, J सिण्झिहिंह ति P सिज्झिहि ति. 28) उ अश्टुंतो, उ adds अगर्व after आदिसतो, P कुमुय-, उ घरोअरेक, P विरमाणो. 31) P सहया, उ °प्योगो णिदरिसिओ, P णिज्जारापायारो पसांसिओ. 32 > उ सयलमहापावपंजर.

27

30

38

सोऊण इमे वयणे ईसी हेलाएँ हसिय-वयणेण । छट्ट-पुरिसेण मणिया सब्धे वि णरा समं चेय ॥

किं कहुं अण्णाणं अहो महारंभया अयाणतं । योवा तुम्हं बुदी प्रिसयं जेण मंतेह ॥

किं प्रथ समादतं जंबू-फल-अक्सणं तु तुम्भिहं । जह ता किं प्पृहिं मूलाइच्छेय-पावेहिं ॥

पुप् सहाव-पिक्का पढिया सुय-सारियाहिँ अण्णे वि । पिक्क-फल-जंबु-णिवहा घरणियले रयण-णिवह व्य ॥

वीसमिक्रण णिवण्णा अहब जिसण्ण द्विया व इच्छाए । घेतूण बाह तुम्भे वश्वह अहवा वि अण्णस्य ॥

<sup>21</sup> दहूण छाबि पुरिता तुट्टा ते मंतिंड समावत्ता । संपद्द पत्ता जंबू मण पुरिता कह वि खायामो ॥
एक्केण तत्थ भणियं फरस् सम्बाण अत्थि अम्हाणं । मा कुणह आरुसं तो मूलाओ छिंदिमो सम्बं ॥
छिण्णो पश्चिहिइ एसो कडयड-रावं बणिम्म कुणमाणो । पिडएणं रुक्खेणं भक्खेरसं राय-जंबूणि ॥
24 एवं च णिसामेटं भणियं दुइएण तत्थ पुरिसेण । छिण्णेण इमेण तुई को व गुणो भणसु मूलाओ ॥
छिजांतु इमाओं परं एवाओ चेय जाओं साहाओ । पिडयाओ भक्खेरसं मा अलुसा होह हो पुरिसा ॥
तह्य-पुरिसेण भणियं मा मूलं मा य छिंद साहाओ । छिंदह पिडसाई से जा जा फिल्या इहं होजा ॥
27 पुरिसो भणह चटतथो मा बहुयं भणह कुणह मह बुदी । यवप छिंदह सम्बे जे जे सफले य पेच्छेजा ॥
अह पंचमेण भणियं मा पक्षवह किंचि कुणह मह भणियं । लउडेण हणह एयं पक्षं आर्म च पाडेह ॥

<sup>1)</sup> J om. मगवया, P गोयम. 2) P बहुए अगवंता एकंमि. 3) P inter. स्वल & क्रम, P om. सहावेण. 4) P गोयम. 6) P ति असंबद्ध-, J om. बह. 7) J आह for अह, P लेसा-, P बंधए क्रमं, P बंधह य मुद्धलेसो, J लेसी थोअं. 8) J तेजा for तेक, P मा for इमा, P लेसाओ. 9) P om. य, P पीवरत्ते वा , P तं पिट्यं, J लीलं for णीलं. 10) P कह for तह, P फालिइयमस्व ब्ब, J गोतमा, P जायह ॥ 12) P वि फल्सहत्था, P दारं. 13) P om. ते, J तहअरे, P हावियं. 14) P अमित्रं क्षंमि. 16) P वणिन्छिदिया, J मञ्जाणह for मज्जाणहे. 17) P कप्पडेण फा, J य फलियए, J अह णाओ. 18) J ब्ह्यायाणं, P गय त्ति, P पुष्प-. 19) P काले दरिष्यायं, J वह for बुद्ध, P -महीएरययसिरयपवरसुगंपड्डो. 20) य विक्लो for विद्धो, P क्वला. 21) J मंतिनुं. 22) J परस्, P मूलावं. 23) J छिण्णा पहिहिति एसा, J कुणमाणा, J पिडआए पक्लपणं, P एकेणं for क्वलेणं, J राजजंब्णि. 24) P एवं निसामेत्तं, J छिण्णाए इमाए तुष्टं कोब्ब, J मूलातो. 25) J छिजति इमाप इहं एआओ, J दो for हो. 26) P साहा ।, P होज्जः 27) P मा यहुयं, P कुहण for कुणह, J बुर्खि । चेवप छिंदह, P जो जस्स फ्ले. 28) P एवं for अणियं, P हण एयं. 29) J ईस P हसी. 30) J अथाणंतं । थोआ. 31) J तत्थ for एस्य, J एतेर्डि, P मूलावं केय. 32) P -पक्का पाडिया, P पक्क-. 33) P वीसविकण निवण्णो, J om. अहव निसण्ण, J ठिआ, J adds हि after तुडमे.

| 4  | ह्यं ते भागया सन्व पृथ हो उत्तर गवर भणभाणा । बासकाम सभावत्ता फकाह धरणापु पाडवाह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | तित्ता तेहिं चिय ते धरणी-विष्कपृहिं णवर अंबृहिं । सरिसो से फल-भोओ पार्व पुण बहु-विहं तार्ण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 3  | जो सो मूर्छ छिंदइ थोचे कजान्म बहु-विहारंभो । मरिकण कण्ह-छेस्सो बदस्स सो जाइ णरवन्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |
|    | बिदिको सार्क छिंदइ बरयरको सो वि णीख-लेसिक्षो । मरिकण पाव-चित्तो गरधं तिरिबं व बिह्नयइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | तहुको वि पाव-पुरिसो भणइ पसाहाउ छिंदिमो भग्हे । काबोब-लेस्स-भावो सो मरिउं जाइ तिरिप्सु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 6  | जो उण चउरय-पुरिसो थवए सब्वे वि एत्य भवणेह । सो तेयस-लेस्साए पुरिसो वा होइ देवो वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  |
|    | को उण पंचम-पुरिसो पक्के आमे व्य गेण्हिमो सब्बे । सो पडम-लेस्स-भावो अवस्स देवसणं छहह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | जो उण छट्टो पुरिसो भूमिगए गेण्हिमो ति सदय-मणो । सो होइ सुद्ध-मावो मोक्खस्स वि भावणं पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 9  | ता गोदम पेच्छ तुमं कजे एकमिम जंबु-अक्सणए । कण्हं पि भिण्ण-भावो छेसा-मेश्रो व सध्वाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
|    | भिष्णो य कस्म-बंधो भिष्णा य गई मई वि से भिष्णा । एकस्मि वि वावारे बहुता ते जहा भिष्णा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | एवं जं जं कजं केण वि पुरिसेण काउमार्ट्स । कजन्म तम्म एया क्लेसा होति णायण्या ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 12 | हण छिंद भिंद मारे-चूरे-चमदेह लुंपह जहिच्छं। जस्स ण दया ण धम्मो तं जाणह किण्ह-लेस्स ति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 |
|    | जो कुणह पंच-कजे अधम्म-जुत्ते व्य मणह जो वयणे । योवं पुण करुणगरं तं जाणह णील-लेस्सं तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | चत्तारि वियण-कजे कुणह अकजे स्व पाव-संजुत्तो । जो धम्म-द्या-जुत्तो कवोय-लेस्सं पि तं जाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 15 | जो कुणह तिण्णि पावे तिण्णि व वयणे स कक्क्से भणह । घम्मिम्म कुणह तिण्णि य तेउह्रेस्सो ह सो पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
|    | काळण दोण्यि पाने चत्तारि पुणो करेह पुण्णाई । णिंदह पावारंभं तं जाणसु पडम-लेस्सं तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | एकं पावारंभं पंच य धम्मस्स कुणइ जो पुरिसो । सो होइ सुक-लेक्सो लेसातीओ जिणो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
|    | भावत-करवर्कजिल्डडेहिं सन्वेहिं मि भणियं तियसिंवप्पमुद्देहिं। 'भगवं, एवं एवं, सदद्दामो पत्तियामो, ण मण्णहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | जिपिंद-वयणं' ति भणंतिहिं पसंसियं ति । प्रथंतरम्मि पविद्वी समवसरणं प्रको रायउसी । सी य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 |
|    | तेण प्याहिणीकभो जय-जंतु-जम्मण-मरण-विणासणो वीरणाहो । भणियं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | जय मोइ-मह्र-मूरण णिस्सुंभण राय-रोस-चोराण । जय विसय-संग-विजय जयाहि पुजो तिहृयणम्म ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 24 | पाय-पणाम-पण्डिएण य भणियं। अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 |
|    | भगतं किं तं संखं जं तं दिक्वेण तत्थ मह पढियं। मंगलममंगलं पिव को वा सो किं व तं पढड़ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | भगवया वि भाइट्टं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 |
|    | इमं च सोऊण 'जद्द एवं ता तं चेय कीरड' ति भणती णिक्लंती समवसरणाशी । णिमाए य तमिम आवद्ध-करयलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | जलिउडेण पुच्छिको भगवं गोयम-गणहारिणा । कवि व । 'भगवं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |
|    | एवं च पुच्छिओ अणेय-भव्य-सत्त-पिंडबोहणस्थं साहिउं पयसो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | § ३७८ ) अस्य इमिम्म अंबुद्दीवे भरहद-मिक्सिम-संदे उससपुरं णाम जयरं। तं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 |
|    | A STATE OF THE PROPERTY OF THE |    |

<sup>1 &</sup>gt; P मणमाणो, P समाइद्धो फलाइं. 2 > J तैसिहिं चित्र तित्ता धरणी, P धर्णिपश्चिग्राई, P om. से, P बहुबिहस्ता ।। 3 > P किण्ह for कण्ह, P लेसो, P जाय for जाइ. 4 > P बीई for बिह्निओ, P णीय for णील, P च for च. 5 > P तिलेशो, J काबोत, P लेसमाबो, P मिर मो जाय तिरियं सो. 6 > J चेवए for धवए, J तेत्रसत्तलेस्सोए, P -लेसाए. 7 > P पणमो लेसमबो. 8 > P हायणं for सायणं. 9 > P तायम, P कजं, P जंनुतकखण ।, J छण्णं पि, P लेसा तेज य. 10 > P गती मती. 11 > P कम्मं केण, P एते for एया. 12 > P लप्ह जरिच्छं, P -लेस ति. 13 > J छहुं पुण धिमहुं तं जाणसु णीललेस्स ति for थोवं पुण एटेंट, P नीललेसं. 14 > P वयण for वियण, J अयजो, P व for इन, J -जुत्ते, P काबोतलेसं. 15 > P वि for च, J तेजलेस्सो P तेज्ञेसों. 16 > J कोजण for काजण, J पावाइं for पुण्णाइं, P -लेसं. 17 > P पारंस पंच, P सा for सो, P लेसो लेसाविते, J लेससावितो. 18 > J -संद-, J पहुज-. 19 > P करकमछंजलेखेडिंह, J om. सब्वेहिं, P यहहामो for सहहामो. 20 > P सम-वसरणंमि एको. 21 > J अणासो P सुवेसो for सुणासो, P वलमालो । णिमिसँतो, J जाणिकाति. 22 > J पयाहिणीकाओ, P जंममरण-, J -विणासणारी (?) बीरणाहो. 23 > J णिसंसणाराय-, J पुळा. 24 > P पचुहिएण भणियं. 27 > P देवाखु- िष्या, P सुणेसु for मुणेसु. 28 > P om. य. 29 > J गीतम-. 30 > P पुन्छुं, P अम्म for अह. 31 > J adds य after पुन्छुंओ, P सन्व for अन्व. 32 > P मिल्हामे. 33 > P विसहुमाणहमाणपिट्सई, P विज्ञयतूरोह-.

12

Ιő

- तत्थ च राचा सूरो चीरो परिमक्तिब-सत्तु-संगामो । जामेण चंत्गुत्तो गुत्तो मंते ण डण णामे ॥
  क्ष तस्स च पुत्तो प्सो जामेण इमस्स बहरगुत्तो ति । संप्र इमस्स चरिवं साहिष्यंतं शिसामेह ॥
- 3 तस्त य चंदगुत्तस्त्र चण्णिम दियहे पायवश्य-पद्मृद्वियाए विष्णतं पिंडहारीए 'देव, दुवारे सन्व-पुर-महस्रया देवस्त उ चरुण-दंसण-सुद्दं पत्येंति, सोटं देवो पमाणं'। मणियं च ससंगमं णरवङ्णा 'तुरियं पवेसेसु णयर-महस्रए' ति । जिमाया पिंडहारी, पिंड्हा महस्रया, रुप्पियाणि दंसणीयाणि । मणियं च णरवङ्णा 'भणह, किं कर्ज तुम्हागमणं' ति । तेहिं मणियं
- 6 'देव, उभय-वेलं चेय इट्ट-देवर्ष पित्र दंसणीओ देवो, किंतु जिथ प्रिक्तिए पुण्य-विसेसे, अर्ज पुण सविसेसे दंसणीओ 6 चि । शहणा अजियं 'किं तं कर्ज' । तेहिं अणिवं 'देव, दुवंखामां वलं राजा ।' इति । ता अण्यसावेउ देवो दिव्याए दिट्टीप उसअपुरं, जो को वि ज मुस्सिओ । देव, जं जं किंचि सोहणं तं तं शईए सन्वं हीरह । जं पि माणुसं किंचि 9 सुंदरं तं वि देव जस्य । पूर्व ठिए देवो पमाणं ते । राहणा अणियं । 'वजह, अकाळ-हीणं पायेमि' सि भणंतेणं तेण 9
- वेसिया जवर-महस्रया । बाइद्वरे परिदारो 'तुरियं दंडवासियं सदावेह' । बायुसाजंतरं च संपत्तो दंडवासिको । अणियं च तेज 'बाइसड देवो' कि । राहणा अणियं 'बहो, जयरे कीस पुरिसो चोर-उवदवो' कि । तेज अणियं । 'देव,
- 12 ज य दीसइ हीरंतं चोरो वि ज दीसए भमंतेहिं। एक-पए विज सुष्वह गोसे सयलं पुरं मुसियं॥ ता देव बहु-विचणं बन्हे अणुरिक्सओ ज उवलको। अण्णस्स देउ देवो आणुसं जो तयं लहह ॥' इमन्मि य भणिए राहणा पलोइयं सयलं अत्थाणि-मंडलं। तजो वहरगुत्तो समुट्टिओ, भणिओ य तेज चलण-पजाम-15 पब्हिएण राया। 'देव,

जह सत्त-रत्त-मण्हो चोरं ण खहामि एत्थ णयरिमा । ता जिलितिंधण-जालाउलिम जलणिम पविसामि ॥ ता देव कुणसु पूर्व मजह पसार्थ ति देसु बादेसं । पढमो श्विय मज्हा हमो मा भंगो होउ पणयस्त ॥'

18 विण्णते बहरगुत्तेण राहणा चंदउत्तेण भणियं। 'एवं होठ' ति भणिय-मेते 'महापसाओ' ति पहिवण्णं कुमारेण। वोलीणो 18 सो दियहो, संपत्तो पनोस-समझो। तत्थ य णिम्मजियं परिवरं जारिसं राईए परिभमणोइयं। तं च काढं णिरगओ रायतणो मेदिराओ। पूरियं च पउट्ठे वंसुणंदयं। करबल-संगहियं च क्यं सम्मा-स्वणं। तभी णिहुय-पय-संचारो परिभमिउं 21 समाक्तो। केसु पुण पएसेसु। अवि य।

रच्छामुह-गोउर-चचरेसु भाराम-तह-तलाएसु । देवउलेसु पवासु व वावीसु मढेसु णीसंकं ॥ एवं च विवरमाणस्स वोलीणा छट्टा राई तह वि ण कोइ उवल्ड्सो दुट्ट-पुरिसो । तभो सत्तमए व दिवसे चिंतियं 24 बहरगुत्तेण 'शहो, भमाणुसं किं पि दिख्वं करमं, जेण पेच्छ एवं पि अणुरिक्सअंतो तह वि ण पाविज्ञह चौरो । ता 24 को एथ्य उचाओ होहि ति । पण्से य मञ्ज पहण्या पूरह । अवि य ।

जह सत्त-रत्त-मज्मे चोरं ण छहामि पृत्थ णगरिम्म । ता जिल्लिणिंघण-जाकाउलिम्म जलणिम्म पविसामि ॥ 27 ता भागमो मज्म मभू अपूर-पृष्ठण्णो है । ता सम्बहा भज राईए मसाणं गंतूण महामंसं विक्केडण के पि वेचालं भाराहिद्धण 27 पुच्छामि जहा 'साहसु को एत्थ चोरो' ति, भण्णहा णीसंसयं मज्म मरणं' ति । वोलीणो सी दियहो । संपत्ता राई । णिगगभो रायतणभो राईए णगरीए संपत्तो महामसाणं ।

§ २७९) तथ्य य कारुण कायन्वं उक्कत्तिवं असिचेणूण् उस्सु, णिययं महामंसं गहिवं हत्येण, भणियं च तेणं। 30 'भो भो रक्स-पिसाया भूषा तह वंतरा य अण्णे य । विकेमि महामंसं घेष्पउ जह अस्थि ते मोछं॥' एवं च एक-बारं बुह्यं तह्यं पि जाव वेखाण्। उद्धाहओ य सहो भो भो अह गेणिहमो मंसं॥

<sup>1 )</sup> P बीरो for धीरो, P परिमिलियमसुसंगामे, P om. गुत्तो, P मंतेण न उप- 2 ) P वयर गुत्तो 3 > १ -पब्सद्वियाए. 5) उ उपिआणि P उप्पयारं, P दंसणीयाइं, J om. च, P om. तेहिं भणियं 7) P om. तं before कक्कं, उ दुर्बलानां, P दुर्बलानामनाथानां बालबृद्धतपस्तिनां । अनार्थे [:] P इत्तिओं पुश्रविसेसो परिभृतानां सर्वेषां पार्थिवो गति: ॥, Р от. इति: 8 ) उ कोइ ण, उ किपि for कि चि, म किपि सुंदरं. 9 > म द्विए, उ от. तेण. 10 > म आहरोः 11 > उ आहरसमु ति, Pom. अहो, Pom. देवः 12 > P हीरंतो, P समतंमि, P गोस सयर्वः 13 > P अम्हे आर-क्सिओ, Jadds उप after ज, P आएसी. 14 > P om. राष्णा, P सयलमत्थाणमंडवं, Jadds अत्थं after सयलं, J वेरगुत्ती, P समद्भिजो व मणिओ, P पणाममञ्जूदिएण. 15) J adds अवि य after देव. 16) P 010. रत्त, P ता जालियण, P जलणे पबिस्सामि. 17) प्रदं for एयं, गति देव आएसं. 18) Pom. राष्ट्रणा चंदउत्तेण. 19) P निम्मिजयपरियरं, गराई परि J काऊप for काउं. 20) P ख्यर्यणं, P निहुयपर्य. 22) P तह लाएसु. 23) P वोलीण, P राती, P कोवि उपलब्धे, P om. इहपुरिसी, P सत्तमे य दिवसे 24 > P अमाणुसी. 25 > J होहिति, P अपूरमाणस्स for पूरह. 26 > P चोरी न, J णबरंमि, P जर्लिभण-, P जल्ले पिबस्सामि. 27) प्रअपूर्व-, P अ for अज्ज, प्रमहामासं, P किपि, प्रवेशरं for वेवालं, P साहित्रण for भाराहिकण. 28 > J से for सो, P संपत्त. 29 > P रावतओ नगरीए, J णयरीए, P जहामसाणं. 30 > P repeats काऊण, P उक्किचियं, 3 जिभयमहामार्सः 31 > P रक्लस-, 3 भूता, 3 तथ वंतरा व अण्णे वा ।, 3 अत्थि सैम्मोर्छः 32 > 3 एकं-, 3 महामंस for मंस.

33 'भो भो,

| 1  | पहाइको रायतणको तं दिसं 'को इहं गेण्हर् मंसं'। वेबालेण भणियं 'पेच्छामि केरिसं मंसं'। कुमारेण भणियं।              | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 'एयं मंसं गेण्हसु जिग्वसु चक्कसु सुरहिं मिहं च । ता मह देजसु तुहो जं दायव्वं हहं मोहं ॥'                        |    |
| 3  | ति भणिए पसारिक्षो हत्थो बेयालेणं । णिक्सिकं तस्स करवले मंसं कुमारेण । तक्षो तेण जासाहरूण भणियं ।                | 3  |
|    | 'भो भो एयं बामं णिस्सत्तं विस्सर्गधियं एयं। णाहं गेण्हामि इसं जइ पक्षं देसि अग्गीए ॥'                           |    |
|    | रायउत्तेण भणिषं ।                                                                                               |    |
| 6  | 'पकं देमि जहिच्छं पयद्द वश्वामु इह चितिं जाव । उक्कत्तिय पक्क-रसं देमि आहं भुंज तं तत्थ ॥'                      | 6  |
|    | वेयालेण मणियं 'एवं होड' सि भणता उवगया दोण्णि वि तक्सण-पलीबिय-चिय-समीवं। तत्थ य 'णिसम्मसु सुंजसु'                |    |
|    | चि मणंतेणं रायतणपूर्णं उकक्तियं अण्णं महामसं, पोइय-संठए पकं, पणामियं तस्स वेपालस्स । गहियं तेण भुत्तं च ।       |    |
| ¥  |                                                                                                                 | 9  |
|    | वा देव-जोणिया इमे महामंसं अण्णं वा काविटयं आहारं आहारेंति'। भगवया समाणत्तं 'गोदमा ण समाहारेंति'।                |    |
|    | सणियं गोयमेण 'अगवं, जइ ण भाहारेंति, ता कीस एवं महामंसं तेण असिवं ति भण्णइ' । अगवया समाइटं 'पयईए                 |    |
| 12 | इमे वंतरा केलीगिल-सहावा बाल व्य होति । तेण पुरिसेहि सह खेलंति, सत्तवंतं च दृहूण परितोसं वर्षाति, बिल्यं पिव     | 12 |
|    | महं रायउत्तं, तस्त सत्तं णाणा-खेळावणाहिं परिक्खंति । तेण मंसं किर मणु भुत्तं ति देसेंति, तं पुण पिक्खवंति । तेण |    |
|    | पक्लिसं तं मासं। पुणो भणियं वेयालेण। अबि य।                                                                     |    |
| 15 | भी भी एयं मासं णिरहियं णेय सुंदरं होइ । जह देखि बहि-सरिसं भुजं तं कडबडारावं ॥                                   | 15 |
|    | कुमारेण भणियं ।                                                                                                 |    |
|    | भुंजसु देमि जहिन्छं मंसं वा बाहिएहिं समयं ति । एयं चेय भणेतेण कप्पिया दाहिणा जंघा ॥                             |    |
| 18 | हुढा चिताणले, पक्का उप्पिया वेयालस्स । पिक्सिता तेण । भणियं पुणो ।                                              | 18 |
|    | भो भो अर्छ इमेणं संपइ तिसिओ पियामि तुह रुहिरं । पियसु ति भाणिकणं कुमरेण विवारियं वच्छं ॥                        |    |
|    | तं च रुहिरं पादण पुणो वि भणियं । अवि च ।                                                                        |    |
| 21 | 'एयं जं तुउझ सिरं छिण्णं करवत्त-कत्तिय-विरिक्कं । माणुस-वस-रुहिरासव-चसयं मह सुंदरं होह ॥'                       | 21 |
|    | कुमारेण भणियं ।                                                                                                 |    |
|    | छेतूण देमि तुद्धं जं पुण करवत्त-कत्तरण-कम्मं । तं भो सयं करेजासु एत्तिय-मेत्तं महायत्तं ॥                       |    |
| 24 | ति भजमाणेण कवलिको कंत-कसिण-कांतला-कलावो वाम-हत्थेण दाहिण-हत्थेण य छेत्तूण पयत्तो असिबेणूए । ताव य               | 24 |
|    | हा-हा-रच-सइ-सुहलो उद्घाइमो भट्ट-हासो गयणंगणे। भणियं च तेण वेयालेण। भवि य ।                                      |    |
|    | 'एएण तुज्ज्ञ तुट्टो भणण्ण-सरिसेण वीर-सत्तेण । ता भणसु वरं तुरियं जं मगासि भज्ज तं देमि ॥'                       |    |
| 27 | कुमारेण भणियं ।                                                                                                 | 27 |
|    | 'जद्द तं सि मज्ज्ञ तुट्टो देसि वरं णिच्छियं च ता साह । केण मुसिजद्द णयरं चोरो भण करध सो तुरियं ॥'               |    |
|    | तेण मिणयं।                                                                                                      |    |
| 80 | 'एसा महइ-महला वीर तए पुच्छिय। कहा एपिंह । तुह सत्त-णिजिएणं साहेयस्यं मण् वस्सं ॥                                | 80 |
|    | छदो वि णाम चोरो कुमार भण तस्स होज को महो। दिहो वि सो ण दीसइ अह दिहो केण गहियच्यो ॥'                             |    |
|    | तओ 'कीस ण घेप्पइ' ति चिंतयंतेण पुरुइयं अत्तणो देहं जाव सब्बंग-संपुष्णं अक्खयं सुंदरपरं ति । अणियं च कुमारेण ।   |    |

पेच्छामि परं चोरं एत्तिय-मेत्तं सि पुच्छिन्नो तं मे । घेप्पड् ण घेप्पड् व्या एत्थ तुई को व बाबारो ॥' तेण मणियं।

<sup>1 &</sup>gt; P om. रायतणत्री, J केरिसं मासं. 2 > J मासं, P जिंदमु अक्लसुर मि मिट्ट च, J adds जह सुमं पहिहाह before सुरहिं, P ता मेह 3 > J मासं. 4 > J क्षोत्रं P एवं for एयं, P जिस्सायं विरस्मायेथं 6 > P जिह्न्छं, P पक्करिसं. 7 > P दो for होणि, P om. य, J पळीविजं. 8 > P उिह्नांच्यं, J महामासं, P पोइयं सोउए पह्नं, P om. तस्स, J om. मुत्तं च. 9 > P om. मगर्व, P गोतम-, P पिसाता एक्खरा वा. 10 > P इमं, J महामासं, P वा काळियं, P om. आहारं, J आहरित, P गोयमा पो आहारित... 11 > J गोदमेण, P जर णा, J महामासं, P om. ति. 12 > P केळीकिळ, P पुरिसेण सह. 13 > J महरायउत्तं P मछं रायउत्ता, P तंच for तस्स, P परिक्खवंति, P परिक्खवं for पिक्खवंति, P om. तेण पिक्खतं में मासं etc. to तं कडयदारावं ॥. 14 > J तम्मासं. 17 > J म उद्दे P तुच्द्रं for मंसं, P मि for ति. 18 > J बूदा for छूदा, J inter. पुणो and मणियं and adds अवि य. 19 > J इमिणा संपद, J मणिएण, J कुमारेण. 20 > P om. वि. 21 > J किरिकं, P सुह for मह. 23 > P देर, J तुम्हं for तुच्हं, J कत्तणं कम्मं, P को for भो, J महापत्तं॥. 24 > P repeats दाहिण, P बेत्लण for केत्तण, P आण्यासरिसेत्तेण. 28 > P निच्छवं ति ता, P मुणिज्जह. 30 > J महित-, P तु for तुह, P साहे-वि. 31 > P गहिन्ते ॥. 32 > P om. तओ, P चितिजतिण पळोइं, P सन्वंगं, P अक्लरसंदर्यं ति. 34 > P पुक्छिं, P बेर्पर्थ वा.

| į  | the state of the s | 1        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3  | कुमारेण भणियं ।<br>'जह तं मजर ज साहिस भावासं मजर तं चिय कहेसु । रक्खामि ताव तं चिय जा दिट्टो सो वि तत्थेय ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
|    | तेण भणियं 'जद्द एवं ता णिसुणेसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|    | जो एस मसाण-वडी आरुहिउं एत्थ कोत्थरी अत्थि । तं चेय तस्स दारं चोरावासस्स हो वीर ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6        |
|    | इय बहळ-पत्तरुं ते साह-पसाहा-छुळेत-घर-जाळं । बहु-पसरिय-पारोहं मसाण-वढ-पायवं पत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|    | तं च दृदृण भारूढो कुमारो, भण्णेसिउं पयत्तो तं च कुबिच्छं। कत्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 9  | साहासु पसाहासु य मूल-पढंबेसु पत्त-णियरेसु । णिक्कड्विय-करवाली विखस्स वारं पलीएइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8        |
|    | कई पुण पस्रोहर्ड पयसो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|    | परिमुसइ करयलेहिं पायं पक्खिवह जिंघए गंधं । खण-णिहुयंगो सदं इच्छइ सोउं कुढिच्छेसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 | एवं च पुलोएंतेण एक्किम कुढिच्छ-समीवे उवणीयं वयणं, जाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12       |
|    | णिम्महर् धूव-गंधो कुंकुम-कप्पूर-मासलुगारो । उच्छरुर् तंति-सद्दो वर-कामिणि-गीय-संवलिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|    | तं च सोऊण मग्चाइऊण य चिंतियं राय-तणएण । अब्बो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 15 | and a seek a seek and a seek a se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15       |
|    | इमं च चिंतिऊण पिबिमिउं समाउत्तो । थोवंतरं च जाव मनो ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|    | बहु-णिष्मृहय-सुहयं भाळय-बुंपाल-बेइया-कलियं । धुम्बंत-धयवडायं वर-भवणं पेच्छए कुमरो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 18 | तं च दृद्गा रहम-वस-विसेस-पसरिय-गह्-पसरो पविद्वो तं अवणं। केरिसं च तं पेच्छइ । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18       |
|    | फालिंह-रयण-मयं पित्र णाणा-मणि-चुण्ण-विरद्दयालेक्खं । कंचण-तोरण-तुंगं वर-जुतर्इ-देहिर-पयारं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|    | चिंतियं च तेण 'अहो महंतं इमं भवणं'। 'कत्थ दुरायार-कम्मो होहिइ चोरो' ति चिंतयंतेण दिहा एका जुवई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 21 | केरिसा। अबि य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21       |
|    | णीलुप्पल-दीहच्छी पिद्वल-णियंबा रणंत-रसणिल्ला । अहिणव-तुंग-थणहरा देवाण वि मणहरा बाला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|    | तं च दहूण चिंतियं रायतणपूण । 'अहो एसा तुरिय-पय-णिश्खेवं तस्सेव आएसेण पत्थिया, ण ममं पेच्छइ, ता किंचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŧ        |
| 24 | सदं करेमि जेण ममं पेच्छइ' ति । भणियं तेणं । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24       |
|    | 'गरुओ सिहिणाण भरो तणुवं मज्झं ति सुवणु चिंतेसु । मा गमण-वेय-पहया भरेण कणइ घ्व भजिहिसि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|    | तं चिय सहसा सोऊण कह तीए पुलइयं । सुण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 27 | संभम-विलास-मीसं विलिउं भइ-दीह-लोयण-तिभायं । तह तीपुँ पुलक्को सो जह भिण्णो मयण-बाणेहिं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27       |
|    | § ३८२) तं च तहा दृदृण संमम-भयाणुराय-कोडय-रस-थंभिया इव ठिया। तं च तारिसं दृदृण चिंतिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4</b> |
|    | रायतणपुज । 'अहो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 30 | जत्तो विलोल-पम्हलः घवलाईँ वलंति णवर णयणाई। भायण्ण-पूरिय-सरो तत्तो श्विय धावह भणेगो ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30       |
|    | किं च इमाए पुच्छामि किंचि पुच्छियव्वं' ति भणिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|    | 'को य इमो आवासो का सि तुमं सुवणु को इहं णाहो । कत्थ व सो किं व इमो गायइ महिलावणो एत्य ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

<sup>1 &</sup>gt; एणा for णं, ए पुरउ द्वाउं पि णोय वाएमो, ए जं for जो. 3 > ए दिहा, ए तत्थेवा. 6 > ए -पिक्शोहो, ए ०ш. च. 7 > ए अह for हय, ए पत्तरंबं तं, उ -लंकाघरयालं. 8 > ए ०ш. च before कुढिच्छं. 9 > ए बिलस्स दारं पलोएत्ति॥, 12 > ए पलोइपतेण, ए कुडिच्छ्य- 13 > ए णिस्सह for णिम्महर 14 > उ अघाइकण, ए ०ш. य, ए अघो for अब्दो. 15 > ए तस्स रुक्वं तु ॥. 16 > ए बतेष अवि य before क्षेत्रंतरं, उर बतेष पेच्छ्य after ताव. 17 > ए बतेष तु before आलय, ए पालयगरुयवेश्ताक लियं।. 18 > उ वसस्विसेस, उ inter. तं के च after केरिसं. 19 > उ हालिय ए फलिइ for फालिइ, ए रपणामयं, ए रेहिर for तोरण. 21 > उ ०ш. च, उ होहिति ए होहि ति, ए चितियं तेण, ए बतेष आए before दिहा, ए ०ш. एका. 22 > ए नीलुप्पील, ए बि महणरा. 23 > ए प्यनिक्खेबो, उ तस्सेअ. 24 > ए मणिया. 25 > ए सुयण, ए trans. भरेण after कणह चन, ए कणय ध्व- 26 > ए च for चिय, उ कय तीय पुल, ए सुयणुं for सुण. 27 > ए वलियं, उ तीय for तीए. 28 > ए यंभिय इव विदेशा. 30 > ए आहक-, 31 > ए कि वा हमा. 32 > उ को व हमो, उ adds हो before कत्य, ए कर्षा बि सो.

in it is a second and

| 1          | तीए भणियं । 'सुंदर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | जो जं जाणइ थाणं भह सी पायेइ तं सक्जेणं। कह तं अयणंती विय एतिय-मेत्तं भइगओ सि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 8          | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
|            | 'भयणंतो चिय मूढो कह वि तुलागेण पाविओ एत्थ। ता साहसु परमत्थो को एत्थ पहू कहिं सो वा ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|            | तीपु भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 6          | 'जङ्ग तं पंथ-बिस्हो कसो जवराओ आगओ एत्ध ।' भणियं च तेण 'सुंदरि उसभपुरा आगओ अहयं' ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e  |
|            | तीषु भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|            | 'जङ् तं उसभपुरे चिय किं जाणिस चंदउत्त-णरणाहं । पुत्तं च वहरगुत्तं सुहयमणंगं व रूवेणं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 9          | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9  |
|            | 'सुंदिर कहं वियाणिस रूवं णामं च ताण दोण्हं पि।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|            | तीए भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
|            | तेण भणियं।<br>'सुंदरि साहेसु फुडं ताणं किं होसि किंचि पुरिसाणं। कह व वियाणिस ते तं केण व हो पाविया एत्थं॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 18         | त्रीय भणियं !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 |
|            | 'सावरथी-णरवहणो भूया हं वल्लहा सुरिंदस्स । बाल श्विय तेषाहं दिष्णा हो वहरगुत्तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|            | एत्थंतरिमा इमिणा विजासिक्ण सुद्दय केणावि । हरिकण एत्य कत्थ वि पावाक्रयक्रमम पश्चित्ता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 18         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
|            | तेण चिंतियं । 'अहो, एसा सा चंपबमाला ममं दिण्णा आसि, पच्छा किर विज्ञाहरेणावहरिया णिसुया अम्हेहिं, ता सुंदरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|            | जार्थ, दे साहिमो इमाए सब्भावं'। चिंतिऊण भणियं तेणं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 21         | 'सो वहरगुत्त-णामो वृत्तो हं सुयणु चंदगुत्तस्य । एयं विज्ञासिदं अण्णिसमाणो इहं पत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 |
|            | ता साह कत्थ संपष्ट विज्ञासिद्धो कहं व हंतस्यो । मह किंखि साह मम्मं जह णेहो अध्य अम्हेसु ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|            | तीए भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 24         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 |
| -          | जं जं परम-रहस्सं सिद्धं बसुणंदयं च खागं च । एरथं चिय देवहरे अच्छह तं ताव तं गेण्ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|            | गहिएहिँ तेहिँ सुपुरिस अळ-छिण्णो विश्वको व्य सो होही। अह तं पावह हत्थे उप्पहमो कंण दीसेज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 27         | रायउत्तेण भणियं 'ता सुंदरि, साहसु कहं पुण सो संपद्द वहुद्द विज्ञासिद्धो । तीए भणियं 'कुमार, राईए सो भमद्द,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 |
|            | अध्यमिए महिलं वा अण्णं वा जं किंचि सुंदरं तं अक्सिवह । दिवहनो उण एत्य बिल-भवणे महिला-बंद-मञ्जा-गओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|            | अच्छइ। ता संपइ णिय सो गृत्य। अह सो होइ ता अत्थि तुमं अहं च पुवं अवरोप्परं वीसत्था आछावं करेंता। तेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <b>3</b> 0 | भणियं 'जइ सो णत्य ना कीस एयाको महिलाको गायंति'। तीय भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |
|            | 'सुंदर तेणेय विणा इमाओ हरिसम्मि वद्यमाणीओ । गायंति पढंति पुणो रुयंति अण्णाओं णर्चति ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|            | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 33         | Bur and Bar and and the death of the said and the said of the said | 33 |
|            | इतिहास तीए अधियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |

'मह मुद्ध किं ण-याणिस महिला-बरियं विवाणियं केण । गामेखनो व्व पुच्छिनः महिल बिव महिलिया-हियवं ॥

<sup>2 )</sup> उनं तं for अह, उपावह अ कजेण १, १ अह तं अयाणंनो. 4 > १ अयाणंनो, १ कह व, १ कव हि for कहि. 6 > १ आहरं ॥ 8 > १ कि for चिय, उच वेरगुत्तं संगमणंग व, १ वहरहगुत्तं सुहयणंगं. 11 > उतेण for तीय. 12 > उत्तहदओ for लाहओ. 13 > १ om. तेण भणियं. 14 > १ कि for व, १ inter. तं and ते, १ केण वि हो . 15 > १ om. तीय भणियं. 17 > १ विज्ञा-, १ पायालवलंगि. 19 > १ विज्ञाहरेण अवहरिया, उणिपुअ, १ सुरं for सुंदरं. 21 > १ गुत्तनामा १ सुयण चंद . 22 > १ किंचि साहसु तुमं. 24 > १ जं for जह, उ सुंदर for पिययर, १ पियय सुंदरं, १ रह for रहरं, १ om. साहामि तुल्ल सब्वं जह etc. to चंचलहिययपेम्माओ इमाओ. This passage is reproduced in the text with ya-śruti and minor corrections etc. from J alone. 26 > 3 अलच्छिण्णो.

पयत्तो । अविया

1

3

6

- चेप्पट्ट जकस्मि मच्छो पक्की गवणस्मि निजाप राहा । गहिवं पि विहर्ष्ट चिय तुरगेज्झं महिलिया-हिययं ॥
   चेस्सं पि सिगोहेण वि रमंति अष्ट्यलुदं पि निक्येहा । कारण-वसेण येहं करेंति जिक्कारणेणं पि ॥
- शर्मेति विरुतं पि हु रुविं पुण परिहरंति दूरेण । रूव-विरुव-वियण्पो हियए किं होइ एयाण ॥ बीहंति पंडियाणं कुमार छजंति रूवमंतस्स । वंकं वंचेति पुणो उज्जय-सीलं उवगरंति ॥ रजंति भायवंते रसं पुण परिहरंति रोर व्व । जाणंति गुणा पेम्मं करेंति ते णिग्गुणे तह वि ॥
- सूरं जाणइ पुरिसं तहा वि तं कायरं समिल्लयइ। जाणंति जं विरत्तं घडेंति पेम्मं तिहं चेय ॥ गुण-रिद्य वि हु पेम्मं पेम्म-पराक्षो वि तं णिक्षुंभंति। हंत्ण तं समं चिय जलणे पविसंति तेणेय ॥ सक्ते जाणंति गई अन्तन्त्रणयाण सुद्दिइ-हिययाण। महिला णिययस्स पुणो हिषयस्स गई ज-पाणंति ॥
- 9 ह्य विज्ञ-विकसियं पिव सर-प्रणुक्य-ध्यवहाच्छणं। महिलाण हियय-पेम्मं कुमार को जाणिउं तरह ॥

  तह वि पुत्तिपं लक्खेमि जह तुमं पेच्छंति ता अवस्म तुमिम णेहो जायह। अण्णं च सब्वा हमाओ उसमपुर-व्याव्याओ तुमं च दृष्ट्ण अवस्सं पश्चिमजाणंति, तेण हमाणं दिज्ञाड दंसणं' ति। कुमारेण भणियं 'सुंदरि, तं ताव 12 सित्र-वसुणंदयं स्वगां च समप्पेसु, ता पच्छा दंसणं दाहामि'। तीप भणियं 'एवं होउ' ति। 'केवलं कुमारेण एयमिम 12 चेय पप्से अच्छियच्वं जावाहं तं क्या-खेडवं चेत्रण हहायच्छामि' ति भणिउं गया। कुमारो वि तिम्म ठाणे अच्छिउं पयत्तो। चिंतियं च तेण। 'अहो, संप्यं चिय हमीय चेय साहियं खर-पवणुद्धय-चयवह-चंचल-हियय-पेग्माओ हमाओ 15 महिलियाओ होति, ता क्याह हमा गंत्ण अण्णं कि पि मंतं मंतिकण मर्म चेय णिसुंमणोवायं कुणह। ता ण जुत्तं मम 15 हम्हं अच्छिउमं' ति चिंतवंतो अण्णात्थ संकंतो, आयारिय-क्या-रचणो प्रिय-वसुणंदओ य अच्छिउं पयत्तो। योव-वेछाए य आगणा गहिय-वसुणंद्या गहिय-क्या-रचणा य। पछोइए तिम्म पएसे, कुमारो ण दिहो। तओ तरल-तार-पम्हल-वलंत-18 लोयणा पलोइउं पयत्ता। अणिया य कुमारेण। 'एहि एहि सुंदरि, एस अहं अच्छामि' भणिया संपत्ता। तीए भणियं 18 'रायउत्त, कीस हमाओ ठाणाओ तुमं एत्य संपत्तो'। तेण भणियं। सुंदरि, णणु तुमण् चेय साहियं जहा 'चंचल-पेम्म-वंधाओ होंति जुतईओ'। तेण मणु चिंतियं 'कयाइ कहं पि ण भिरुहुओ होमि, ता णिह्यं होऊण पेच्छामि को

वीसंगति' ति । सम्बहा,
अवगस्त व मुह-कृहरे पक्लिव ता अंगुली सुवीसत्यो । महिला-चंचल-भुयईण सुहय मा वच वीसंगं ॥

24 ता सुंदरं कयं, जं चलिओ सि । गेण्हसु एयं वसुणेदयं खग्ग-रयणं च ।' णिक्लितं वसुमईए । रावउत्तेणानि णिययं 24
विस्तिज्ञज्ञण ति-पयाहिणं वंदिज्ञण गहियं तं वसुणेदयं दिव्वं खग्ग-रयणं च । तको गहिय-खग्ग-रयणो केरिसो सो दीसिउं

21 वुत्तंतो त्ति तेण चलिनो हं'। तीए सहरिसुन्फुल-लोबणाए भणियं। 'कुमार, जोग्गो पुहड्-रज्ञस्स तुमं जो महिलाणं ण 21

27 विजाहरो ज्य रेहह तक्खण-पश्चियणा-खगा-विजाए। संप्र उप्पर्शो इव विजाहर-बालियापूँ समं॥ 27 तभो तीए भणियं 'विजयाय होउ कुमारस्स एयं खगा-रयणं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, साहसु संपयं कत्थ सो दृष्ट्यो विजासिदो' ति । तीए भणियं 'कुमार, तुमं केण मग्गेणेख पविद्वो'। तेण भणिण 'वह-पायब-विलेण'। तीए अणियं 'णाहं किंचि जाणामि, एरं एत्तियं पुण जेण दारेण तुमं भागओ तेणेय सो वि भागमिस्स् ति । ता जाब हमिणा 30 मग्गेण पहमं उत्तिमंगं पेसेइ, ता तं चेय छत्तव्यं। अण्णहा दुस्सज्ञो पुण होहिह' ति । कुमारेण भणियं। 'एवं होउ' ति भणिजण भायरिय-खग्ग-पहारो ठिनो विख-दुवारे।

<sup>2)</sup> प्रसिणोहण. 3) प्रहिश्रयंति for दियए. 15) प्रक्षाह मा म क्यावि मा, प्रकंषि for किषि, म णिमुंभणावायं. 16) म om. ती, म पायद्विय for आयारिम, प्रय पुन्छितं. 17) म om. य before आगया, म om. गहिय before खमा, म रयणे य । पलोहओ, म तओ तारतरलपंतलवलंत. 18) म संपत्ती. 19) म हाणाओ, म एस for एत्य, प्र om. णणु, म मर्प for तुमए. 20) प्र पेम्मावंधाओ, म जुवतीत्र, म क्या वि किहैं पि, म om. ण भिरुहओं होमि, प्र तेण for णिहुयं होकण. 21) म om. ति, म ण for तेण, म सहिरसपु, म मणिनं, म om. पुदृहरक्ष्यरस, म om. ओ. 23) म पविख्नि, म य for ता, म मुयंगीण सुह मा. 24) प्र नं विल्ओ, म वसुणदण्यं, म वसुमतीए. 25) प्र om. ति-, म om. दिन्नं, म रयणा before केरिसो, म om. सो before दीसिनं. 26) म तखण, म सम्मं ॥ 28) प्र तीय for तीए, म विजाओं for विजयाय, म om. एयं, म om. साहसु, प्र om. सो. 29) प्र तीय, म केणे मम्मण पविद्वो, प्र तीय. 30) म वार्ष for परं, प्र तेणय, म om. वि. 31) म पेसह, म दुसजो, म om. उण, प्र होह सि म होहिति सि. 32) प्र दियो.

1 § ३८४) एत्यंतरिम किंपि-सेसाए राईए विषलमाणेसु तारा-णियरेसु पलायंतेसुं तम-वंदेसु तूरीहूयासु सपल- 1 दिसासु पहायं ति कलिजण परिन्मसिजण भवलहरोवर-अंतेडर-चवर-रच्छासु उसमपुरवरस्स समागमो । तस्सेव 3 राय-तणयस्स एक्छ-पसुत्तं भारियं घेनूण पविद्वो य तं बिलं । तं च पविसंतं दहुण भाहावियं राय-भूयाए । 3 'दा वहरगुत्त-सामिय एसा सा तुज्ञा महिलिया भहयं । गिहया केण वि भावसु रक्खस-रूवेण रोहेणं ॥ चंपावह-णामा हं महिला हा वहरगुत्त-णामस्स । एसा हीरामि अहं सरण-विहीणा वराइ व्व ॥' 6 एवं च तीए विलवंतीय भणिया विजासिद्धेणं ।

'क्रो कस्स होइ सरणं कत्थ व सो किं व तेण करणिजं। जह तं पावेमि कहं तुह दह्यं तं चिय असामि ॥' ति भणंतो णिसुनो कुमारेण। 'कहो, एस दुरायारो आगओ सो मह महादेवी चेतूण। ता दे सुंदरं जायं सलोत्तो एस 9 चोरो' ति चिंतयंतस्स णीहरियं उत्तिमंगं बिलाओ सिद्धस्स। चिंतियं कुमारेणं 'एयं उत्तिमंगं किंदामि। अहवा णिह णिह। किं जुआइ पुरिसाणं छल-वाओ सम्बहा ण जुत्तमिणं। वेच्छामि ताव सत्ती हमस्स ता णवर सिद्धस्स॥' चिंतयंतो णिक्खंतो बिलाओ, भणिओ य कुमारेण। 'रे रे पुरिसाहम, अवि य,

12 जह तं विजासिद्धो वहुसु णाएण एत्थ लोगिमा। जं पुण राय-विरुद्धं करेसि किं सुंदरं हो हु॥ 12 ता जं चोरेसि तुमं राय-विरुद्धाईँ कुणसि कम्माईं। तेणेस णिग्गहिजासि अह सज्ज्ञो होसु सत्तीए॥' एवं च राय-तणयं पेच्छिकण चिंतियं विजासिद्धेण 'अहो, एस सो वहरगुत्तो, कहं एस संय पत्तो। विणहं कजं। 15 ता किं इमिणा बलेणं।' चिंतियं तेण, अणियं च।

केणेत्य तुमं छूढो कयंत-वयणे व्य रोइ-बिल-मज्झे | बाब्वो सुंदर-स्त्रो कह णिहणं गच्छह वराओ ॥ चि
'अरे अरे, खगां खगां' ति मणंतो चिलिओ तं देवहरयं। तेण गहियं च तं खगां वसुणंदयं च, जं रायउत्त-संतियं।

18 गहियं जाणियं च ण होइ तं सिद्ध-खगां। ता किं व इमिणा समत्थस्स' चिंतयंतो कुमार-मूलं पत्तो। भणियं च तेण। 18
'सुण्णाम्म मज्झ अतिउरिम्म तं मूढ पेसिओ केण। अहवा कुविओ देव्वो लउडेणं हणड किं पुरिसं॥
ता तुज्झ जमो कुविओ संपइ तुह णित्थ एत्थ णीहरणं। स्वार-सालविडेओ ससओ व्य विणस्पसे प्रणिह॥'

21 कुमारेण मणियं।

'भारूप्पारूप रे रे अच्छिति महिलायणं म्ह हरिजण । जारो होजण तुमं संपड् घर-सामिन्रो जान्नो ॥ चोरो ति मज्झ वज्झो भरहित तं चेय पढम-दुष्वयणं । इय विवरीयं जायं ससपृहिँ वि लउदया गहिया ॥' 24 भणमाणो पद्दाविन्नो कुमारो तस्स संमुहं, पेसिन्नो लग्ग-पद्दारो । तेण वि बहु-कला-कोसल्ल-परिहरथेणं वंचिजण पहिपद्दारो 24 पेसिन्नो । सो वि कुमारेण वंचिन्नो । तन्नो पहर-पहिपहर-विसर्म संपलग्गं महाजुद्धं । कहं ।

दोषिण वि ते सुसमत्था दोषिण वि णिउणा कलासु सन्दासु। दोषिण वि अणंग-सरिसा दोषिण वि सत्ताहिया पुरिसा॥
दोषिण वि रोसाहट्टा दोषिण वि अवरोष्परेण मच्छरिणो। दोषिण वि जिट्ठर-पहरा दोण्हेँ वि खग्गाई हत्थिमा॥
27
दोषिण वि फरम्मि णिउणा दोषिण वि उक्कोट्ट-सिउहि-भंगिल्ला। दो वि वर्लात सहेलं दोषिण वि पहरे पश्चिकंति॥
§ ३८५) एवं च एकेक्समस्स पहरंता देरिसा दिद्वा जुवह-वेद्वेणं। अवि य।

30 विजाहर व्य एए महन समत्थराणेणं वण-महिसा। मह व दिसा-करि-सरिसा दोण्णि वि चालेंति महिवेढं ॥ 30 एवं च जाव ताणं एको वि ण छल्छिउं तीरइ ता चिंतियंतीए चंपावईए ताव 'एएण एस छल्डिउं ण तीरइ विजासिद्धो । ता दे कवढं किंचि चिंतिम' ति भणियं तीए 'कुमार, सुमरसु इमं खगा-स्यणं' ति । कुमारण वि चिंतियं 'सुंदरं पलर्सं' 33 ति । भणियं तेण । भवि य ।

<sup>1&</sup>gt; P रातीए, P द्वीह्यामुः 2> P परिममिकण, J धवलहरोअरंतेडरे जचरः, P जचरवच्छागुः 3> P एकछ्यसुत्तं भारि धेतूण, J रायधूताएः 4> J वैरं, P धाविमुः 5> P चंपावरणो धूया महिला हो वहरः, J वैरगुत्त, P सरणविद्युणः 6> P तीए पलोविउं सोऊण मणियाः 7> P किं कस्सः 9> P नीहरिजं, P विंतयंः 11> P विंतयंतरस for विंतयंतो, P पुरेसाहमः 12> J लोजीमः 13> P चोरोसि, P कुणमु, P तेणेय, J मत्तीय ॥ 14> J तं for एवं, P om. सो, P एस संपत्तोः 15> J om. किं, J हमिणा बालेणः 16> P सुंदर for इवो, J गिट्छिहिति वराओः 17> J om. अरे अरे, P om. लं, J खरगयं, P रायउत्तरस संतियंः 18> J inter. जाणियं के च, P om. व, P मूलं संपत्तोः 19> P अकंभि for मुल्णस्मि, P देवो, P हणह किं पुरिसोः 20> P एत्थ नीसरणं, P सत्तारसाल, J विणस्सणः 22> J आलवालिअरे रे रे, P आलिप्पालिय, P महिणम्म हरिकण P होइ पुण for होऊणः 23> J वज्तो, P जीयं for जायं, P मि for वि. 24> P संमुद्दो, J कलाकोमलपरिहच्छेण वंदिकण पहिष्पद्दा पण्णि वि सत्ताहिआ पुरिसा। होण्णि वि रोसाहट्टा; thus J has omitted some portion here. 26> P दोण्णि मि in two places. 27> P मच्छरिणो।, P दोण्णि मि निहुरहुर, J दोण्णि वि P दोण्णि मि for दोण्ड वि (emended). 28> P दोण्णि मि फर्रमि, P उक्तेहममरभंगिछा, J अहिछा, P दो वि णिलंति, P दोण्णि मि पहरे. 29> P om. च. 30> म एते, P अहिसे, P अतियं, P मि for वि, J जालंतिः 31> P om. जाव, P ण विच्छलिउं, P om. चंपाबईए J ण for एएण, J om. ण-महिसे, P सिरसे, P मि for वि, J जालंतिः 31> P om. जाव, P ण विच्छलिउं, P om. चंपाबईए J ण for एएण, J om. ण-

1 'जह सिज्ज्ञसि चन्नीणं विज्ञा-सिद्धाण सत्त-सिद्धाण । ता खग्ग-रचण एवं पहरस्र मह करवलत्थो वि ॥'

|          | श्राव इमें भणह ताव विजासिद्धेण चिंतियं 'अरे इमीए विलयाए इमें लगा-रवणं इमस्स समप्पियं'। 'आ पावे कत्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3        | वश्वसि' ति पहाइओ तं चेय दिसं विज्ञासिन्हो । भवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |
|          | जा पावह महिलाणं करणं मोतूण जुञ्झ-समयम्मि । ताव उसद त्ति लुइयं सीसं भह रायउत्तेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|          | दिहो य धरणिविष्यो केरिसो। अवि य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  |
|          | हमं च चिंतयंतस्स भणियं चंपयमाळाए । 'कुमार, वयणे हमस्स गुळिया अच्छह, तं पि गेण्हउ कुमारो' सि भणिएण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|          | वियारियं सुह-पुढं भसिवेणूए । दिद्वा य कणगप्पभा गुलिया । पक्खालिऊण पक्खिता वयणे कुमारेण । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9  |
|          | तभो जय जय ति अभिवाइय-छित्य-विकासिणी-चळण-खळण-मणि-णेउर-रणरणाराव-मुहरूं पमिक्सभोध्वत्तिय-ण्हाणिओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          | कभो णिसण्णो सीहासणे, बाहिसित्तो तस्मि महिला-रज्जस्मि । महिलाहिं समं च विविहं च भोए अंजिउं पयत्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 12       | ः सविय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
|          | जुवईयण-मज्ज्ञ-गभो बिल-भवणे खमा-खेडय-सणाहो । गुलिया-सिद्धो सो वि हु णिस्संको भुंजप भोए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|          | § ३८६) एवं च तस्स भणेय-महिला-णियंब-बिंबुत्तुंग-पभोहर-सहरिस-समार्लिगण-परिरंहणा-फरिसामय-सुहेिख-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 15       | ि णिब्भरस्स पम्हुद्व-सयस्र-गुरु-भ्रण-विहव-रक्षस्स णिय-सित्त-विणिज्जिय-सिद्ध-रुद्धाणेय-पणइणी-सणाहं पायारू-भवणिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
|          | रजा-सुहमणुह्वंतस्स महश्कंताइं बारस संवच्छराइं, बारसमे य संवच्छरे संपुण्णे पसुत्तस्स राईण् पच्छिम-जामे सहसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|          | उद्धाइको कदिस्समाणस्य कस्स वि बंदिणो सहो 'जय, महारायाष्ट्रिराय बहुरउत्त-परमेसर दरिय-रिउ-णिइल्ज्ण-रुद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 18       | माहणा। अविषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 |
|          | उज्जोविय-भुवणयलो एसो णरणाह झिजाए चंदो । भहवा उदयत्थमणं भण कस्स ण होइ भुवणस्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|          | णासङ् तारायकं अरुण-करालिख्यम्म गयणम्मि । माणं मा वहुउ जगो बलिययरा अरिथ क्रोगम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 21       | पुर्यं पि गलह तिमिरं राई-विरमग्मि पेच्छ णरणाह । बहवा णियय-समानी बहियं भण को व पावेह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 |
| 21       | प्य पि गरुइ तिसिरे राहे-विरसम्मि पेच्छ णरणाह । महवा णियय-समाना भहिषे भण को व पावेह ॥<br>उदय-गिरि-मध्ययत्यो भह सूरो उगानो सुतेइछो । मा वहह किंचि गव्वं पुण्णेहिँ जणस्य उग्गमणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 |
| 21       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 |
|          | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइह्हो । मा वहह किंचि गव्वं पुण्णेहिँ जणस्य उगामणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|          | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सुरो उग्गनो सुतेइछो । मा वहह किंचि गव्बं पुण्णेहिँ जणस्स उग्गमणं ॥<br>इय एरिसम्मि काळे पहाय-समयम्मि बुज्झ गरणाह । उज्झसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|          | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइह्हो । मा वहह किंचि गव्बं पुण्णेहिँ जणस्स उगामणं ॥<br>इय पुरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुज्ज णरणाह । उज्ज्ञसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥<br>इसं च सोऊण चिंतियं रायतणपुण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुष्वं च इमं पढियं'। पुच्छिओ य परियणो 'केण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|          | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइह्लो। मा वहह किंचि गव्बं पुण्णेहिँ जणस्स उगामणं॥<br>इय एरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुज्ज णरणाह। उज्ज्ञसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु॥<br>इसं च सोऊण चिंतियं रायतणएण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुन्वं च इसं पढियं'। पुण्डिको य परियणो 'केण<br>इसं पढियं'। तेण भणियं 'देव, ण-याणामो केणांचि, ण दीसहं एत्थ एरिसो कोइ केवले सहो चेय सहो सुष्वइ' ति।<br>§ ३८७) एवं दुइय-दियहे तम्मि पभाय-समयम्मि पुणो पढिउमाढत्तं। अवि य।                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 24       | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइह्हो। मा वहह किंचि गव्बं पुण्णेहिँ जणस्स उगामणं॥<br>हय एरिसिम्म काले पहाय-समयम्मि बुद्धा णरणाह। उद्धासु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु॥<br>इसं च सोऊण चिंतियं रायतणप्ण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुन्वं च इसं पिटयं'। पुच्छिओ य परियणो 'केण<br>इसं पिटयं'। तेण भणियं 'देव, ण-याणामो केणाचि, ण दीसह एत्थ एरिसो कोइ केवलं सहो चेय सहो सुम्बह्' ति।<br>§ ३८७) एवं दुइय-दियहे तम्मि पभाय-समयम्मि पुणो पिटउमाटत्तं। अवि य।                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 |
| 24       | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइहो। मा वहह किंचि गव्वं पुण्णेहिँ जणस्स उगामणं॥<br>हय एरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुज्ज णरणाह। उज्ज्ञसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु॥<br>इसं च सोऊण चिंतियं रायतणएण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुन्तं च इसं पिढयं'। पुण्डिओ य परियणो 'केण<br>इसं पिढयं'। तेण भणियं 'देव, ण-याणामो केणाबि, ण दीसह एत्थ एरिसो कोइ केवलं सहो चेय सहो सुष्वइ' ति।<br>§ ३८७) एवं दुइय-दियहे तम्मि पभाय-समयम्मि पुणो पिढउमाढत्तं। अवि य।<br>रामसु जहिष्कं णरवर को णेच्छइ तुज्ज्ञ भोग-संपत्ती। किंतु विवत्ती वि धुवा चिंतिज्ञाउ सा प्रयत्तेण॥                                                                                                                                                                      | 24 |
| 24       | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइहो । मा वहह किंचि गव्वं पुण्णेहिँ जणस्स उगामणं ॥ हय एरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुज्य णरणाह । उज्यस् णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥ इमं च मोऊण चिंतियं रायतणएण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुन्तं च इमं पिटयं'। पुच्छिओ य परियणो 'केण इमं पिटयं'। तेण भणियं 'देव, ण-याणामो केणांचि, ण दीसह एत्थ एरिसो कोइ केवलं सहो चेय सहो सुव्वइ' ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 |
| 24<br>27 | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइहो । मा वहह किंचि गव्वं पुण्णेहिँ जणस्स उगामणं ॥  हय एरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुज्ज णरणाह । उज्ज्ञसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥  इसं च सोजण चिंतियं रायतणएण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुन्तं च इसं पिढयं'। पुण्लिओ य परियणो 'केण इसं पिढयं'। तेण भणियं 'देव, ण-याणामो केणांबि, ण दीसह एत्थ एरिसो कोइ केवले सहो चेय सहो सुन्वइ' ति ।  § ३८७) एवं दुइय-दियहे तम्मि पभाय-समयम्मि पुणो पिढउमाढत्तं । अवि य ।  रमसु जहिष्कं णरवर को णेच्छइ तुज्ज्ञ भोग-संपत्ती । किंतु विवत्ती वि धुवा चिंतिज्ज उसा पयत्तेण ॥  को णेष्छइ संजोगं गरुय-णियंबाहिँ देव बिलयाहिं । किंतु विभोगो वस्सं होहिइ एयाहि चिंतेसु ॥  सन्धं हीरइ हिययं जुवईयण-णयण-बाण-पहरेहिं । किंतु दुरंतो कामो पावारंभेसु उज्जमह ॥ | 24 |
| 24<br>27 | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइहो । मा वहह किंचि गव्यं पुण्णेहिँ जणस्स उगामणं ॥ हय एरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुज्झ गरणाह । उज्झसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥ इमं च सोजण चिंतियं रायतणएण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुष्यं च इमं पिट्यं'। पुच्छिओ य परियणो 'केण इमं पिट्यं'। तेण मणियं 'देव, ण-याणामो केणावि, ण दीसह एत्थ एरिसो कोइ केवलं सहो चेय सहो सुब्बइ' ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 |

<sup>1&</sup>gt; Prepeats सत्तिस्द्वाणं, P महं. 2> Pरे for अरे, P ता for आ. 3> P om. अवि य. 4> J उझण for उसह, P ति पलुइयं, J चिय for सीसं अह रायउत्तेण. 5> P अरणिबहे केरिसो. 6> J सु for a before दीणं, J अविश्र for अहिय. 7> P अणिए for अणिएण. 8> P मुह्यंदं असिषेणू कि दिहा, P om. य, P वयगो. 9> P सोहा. 10> P रणरणारोवमुहलं पमिन्तिओं उन्वत्तिअ-, J मुण्हाणिओं for "यण्हाणिओं. 11> J सीहासणेस अभिसित्तों, P रिजिम ।, J om. समं च, P repeats विविहं च. 12> P om. अवि य. 14> P नियंवउत्तुंग, P परिमरिमलफरिसा, J - हरिसामयसहित्ति. 15> P - निज्ञारस्स, J सत्त for सित्त, J भवणस्स P भुवणंभि. 16> J om. रज्जमुहमगुहवंतरस, P "मणुहवंतो, P बारस वच्छराइं, P om. य, P संपन्नों for संपुष्णे, P रातीए. 17> J अइरस, P om. "माणस्स, J om. अय महारायाहिराय etc. to लद्धसाइप्प, P बयरउत्त, P निह्लणणलुक्कमाइप्पा. 19> P उदयरअवणं. 20> P करालिययंमि गणंमि ।, J लोअम्म. 21> P राई for राई, J अहवालियसमयाओं, J को व्य. 22> P तुज्झ for बुज्झ, P परलोअ-, P पवज्जयं ॥. 24> J adds आई before इमं, J वैदी-, P om. अपुन्वं च इमं पढियं, J पुच्छिमो परिअणो. 25> P पढिमं for पढियं, J ताहिं for तेण, P न याणिमो, J तत्थ for एत्य, P को वि केवलो चिय. 26> P om. तिम्म, P पहाय-. 27> म मी for को, P भोय-, P पयत्ते ॥. 28> म संजोगो, J देववामाहिं ।, J होहिति एताहि. 29> P रह for हीरइ, P जुवईणं नयण-, J पहराहिं ।. 30> J हो for भो, P कह for अह, J विद्यिति. 32> J किपाक-. 33> P adds एसु before एत्थ, P संवज्झान, P विरयं कुणसु.

| कीर उ भोरा-पसंगो जह किर देहिमा जीकियं अचलं। अह उड्डिजण काओ पिडिहिइ णडवेड यं अण्णं ॥  पांव काजण पुणो लग्गइ घम्मिमा सुंदरो सो वि । सा वि सइ क्षिय णरवर जा एह पहाय-समयिमा ॥  मा अच्छमु संसारे णिकितो वीर बीह मण्डस्स । मगरेण सह विरोहो वासं च जलमिम णो होइ ॥  भोग-तिसिओ वि जीवो पुण्णेहिँ विणा ण चेय पांवेह । उट्टो जह परिओ क्षिय पंगुरिओ भणमु सो केण  क्षमं ण कुणइ जीवो इच्छइ घम्मप्पलाई लोगिमा । ण य तेल्लं ण य कलणी बुद्धे तं पयसु वश्ववाहं ॥  जो कुणइ तवं इहइं सो पर-जोए सुहाइँ पांवेह । जो सिंचई सहयारे सो साउ-फलाई व्यक्तेह ॥  जह इच्छिति परलोगो इह णिख अहईँ णवर ण परं । दोल्लेंतस्स य णरवर अवस्स किर णासए एकं ॥  जो अलसो गेहे विय धम्मं अहिलसइ प्रिसो पुरिसो । वहवड-मुहम्मि पृष्टिया भाउय-मजहाम्मि तं भण्ड्य वीर पाव-भोए भोनुं जरयम्मि भुंजण दुक्लं । लासि करंबं णरवर विदेवणं कीस णो सहसि ॥  कु ३८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए प्रभाय-सम्म णिसुचं पृष्ठिजमाणं । जय महारायाहिराय-रें  जाणामि कमल-मउए चलणे प्याण तुउझ जुयईण । सरणं ण होह सरणं मा कुप्पसु तेण तं भणिमो ॥  एयाण णियंवयहं पिहुलं कल-कणिर-कंचि-दामिक्षं । णरए ण होइ सरणं वीरम्हे जुरिमो तेण ॥ |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| पार्व काऊण पुणो लगाइ घम्मिम सुंदरों सो वि। सा वि सइ सिय णरवर जा एह पहाय-समयिम ॥  मा अच्छमु संसारे णिसितों बीर बीह मणुरस । मगरेण सह विरोहों वासं च जलिम णो होइ ॥  भोग-तिसिओं वि जीवो पुण्णेहिँ विणा ण चेय पावेह । उट्टो जह परिओ सिय पंगुरिको भणमु सो केण  क्षमं ण कुणह जीवो इच्छइ धम्मप्पलाई लोगिम्म । ण य तेलं ण य कलिणी बुद्धे तं पयसु वस्त्राई ॥  जो कुणह तवं इहइं सो पर-लोए सुहाई पावेह । जो सिंचह सहयारे सो साउ-फलाई चक्तेह ॥  जह इच्छिसि परलोगो इह णिख अहईं णवर ण परं । दोलेंतस्स य णरवर अवस्य किर णासए एकं ॥  जो अलसो गेहे सिय धम्मं अहिलसङ् प्रिसो पुरिसो । वस्वड-मुहम्मि पिडया भाउय-मजहिम तं भण्ह इब वीर पाव-भोए मोर्नु जरयिम्म भुंजए दुक्लं । लासि करंबं णरवर विडंबणं कीस णो सहिस ॥  § ३८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए पमाय-समए णिसुवं पिडजमाणं । जय महारायाहिराय-स् जाणामि कमल-मउण चलणे एयाण तुउझ जुवईण । सरणं ण होंति णरए कुप्पेजसु तं च मा बीर ॥  कोमल-कदली-सिरसं करू-जुयलं ति जाणिमो वीर । णरए ण होई सरणं मा कुप्पसु तेण तं भणिमो ॥                                                                                                             |        |
| मा अच्छमु संसारे णिकितो वीर बीह मकुस्स । मगरेण सह विरोहो वासं च जल्लिम णो होइ ॥ भोग-तिसिभो वि जीवो पुण्णेहिँ विणा ण चेय पायेह् । उट्टो जह परिको श्विय पंगुरिको भणमु सो केण ध्यमं ण कुणह जीवो इच्छह धम्मप्फलाईँ लोगिम्म । ण य तेल्लं ण य कल्ला बुद्धे तं पयसु वश्याहं ॥ जो कुणह तवं इहहं सो पर-जोए सुहाईँ पावेह । जो सिंचह सहयारे सो साउ-फलाईँ चक्लेह् ॥ जइ इच्छिति परलोगो इह णिल्थ भहईँ णवर ण परं । दोल्लेंतस्स य णरवर अवस्स किर णासए एकं ॥ जो अलसो गेहे श्विय धम्मं अहिल्सइ एरिसो पुरिसो । वहवड-मुहम्मि पिडिया भाउय-मज्जाम्मि तं भण् इच वीर पाव-भोए मोनुं णरयिन्म मुंजण दुक्लं । लासि करंबं णरवर विदंवणं कीस णो सहसि ॥ ऽ ३८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए प्माय-समए णिसुवं पिडिजमाणं । जय महारायाहिराय-सं जाणामि कमल-मउण् चलणे एयाण तुज्झ जुयईण । सरणं ण होति णरए कुष्पेजसु तं च मा वीर ॥ कोमल-कदली-सिरसं करू-जुयलं ति जाणिमो वीर । णरए ण होइ सरणं मा कुष्पसु तेण तं भिणमो ॥                                                                                                                                                                                 |        |
| 6 धरमं ण कुणइ जीवो इच्छइ धरमप्पळाईँ लोगिमा। ण य तेल्लं ण य कलणी बुढ़े तं पयसु वहवाई ॥ जो कुणइ तवं इहहं सो पर-लोप सुहाईँ पावेह । जो सिंचइ सहवारे सो साउ-फलाईँ वक्सेह ॥ जह इच्छिसि परलोगो इह णिख कहईँ णवर ण परं । दोल्लेंतस्स य णरवर कदस्स किर णासए एकं ॥ जो अलसो गेहे बिय धरमं कहिलसइ एरिसो पुरिसो । वहवड-सुहिम्म पिडया भाउय-मजहिम्म तं भण्इब वीर पाव-भोप भोत्तुं णरयिम्म भुंजण दुक्लं । लासि करंवं णरवर विदंवणं कीस णो सहिस ॥ ६ ६८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईण प्रभाय-समए णिसुवं पिडजमाणं । जय महारायाहिराय-सं जाणामि कमल-मउण चलणे एयाण तुज्झ जुयईण । सरणं ण होंति णरए कुष्पेजसु तं च मा वीर ॥ कोमल-कदली-सिरसं करू-जुयलं ति जाणिमो वीर । णरए ण होई सरणं मा कुष्पसु तेण तं मणिमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 6 धरमं ण कुणइ जीवो इच्छइ धरमप्पळाईँ लोगिमा। ण य तेल्लं ण य कलणी बुढ़े तं पयसु वहवाई ॥ जो कुणइ तवं इहहं सो पर-लोप सुहाईँ पावेह । जो सिंचइ सहवारे सो साउ-फलाईँ वक्सेह ॥ जह इच्छिसि परलोगो इह णिख कहईँ णवर ण परं । दोल्लेंतस्स य णरवर कदस्स किर णासए एकं ॥ जो अलसो गेहे बिय धरमं कहिलसइ एरिसो पुरिसो । वहवड-सुहिम्म पिडया भाउय-मजहिम्म तं भण्इब वीर पाव-भोप भोत्तुं णरयिम्म भुंजण दुक्लं । लासि करंवं णरवर विदंवणं कीस णो सहिस ॥ ६ ६८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईण प्रभाय-समए णिसुवं पिडजमाणं । जय महारायाहिराय-सं जाणामि कमल-मउण चलणे एयाण तुज्झ जुयईण । सरणं ण होंति णरए कुष्पेजसु तं च मा वीर ॥ कोमल-कदली-सिरसं करू-जुयलं ति जाणिमो वीर । णरए ण होई सरणं मा कुष्पसु तेण तं मणिमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11     |
| जो कुणइ तवं इद्दं सो पर-जोए सुदाइँ पावेह । जो सिंचइ सहयारे सो साउ-फछाइँ चक्लेह ॥ जह इच्छिति परछोगो इद्द णिख सहईँ जबर ज परं । दोहिंतत्स य जरवर अवस्य किर जासए एकं ॥ जो अखसो गेहे चित्र धम्मं अहिरुसइ एरिसो पुरिसो । वहवड-सुहम्मि पिडया भाउय-मजहिम्म तं भण् इ्च वीर पाव-भोए मोनुं जरयिम्म भुंजण दुक्लं । लासि करंबं जरवर विदंवणं कीस जो सहिस ॥ ह ३८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए प्रभाय-समए जिसुवं पिडजमाणं । जय महारायाहिराय-रें जाजामि कमल-मउण् चलजे एयाज तुज्झ जुयईज । सरणं ज होति जरए कुष्पेजसु तं च मा वीर ॥ कोमल-कदली-सिरसं करू-जुयलं ति जाजिमो वीर । जरए ज होइ सरणं मा कुष्पसु तेण तं भिणमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6      |
| जह हच्छिसि परकोगो हह णिल्य सहहूँ णवर ण परं। दोह्रेंतस्स य णरवर अवस्स किर णासए एकं ॥  जो अकसो गेहे बिय धन्मं अहिलसङ् एरिसो पुरिसो । वहवड-मुहम्म पहिया भाउय-मजरम्मि तं भण्<br>ह्य वीर पाव-भोए मोत्तुं जरयम्मि भुंजए दुक्लं । खासि करंवं जरवर विदंवणं कीस जो सहिस ॥<br>ह ३८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए प्रभाय-समए जिसुवं पढिज्ञमाणं। जय महारायाहिराय-रें<br>जाणामि कमल-मउए चलणे एयाण तुन्म जुयईण। सरणं ज होंति जरए कुल्पेजसु तं च मा बीर ॥<br>कोमल-कदली-सरिसं करू-जुयलं ति जाजिमो वीर। जरए ज होइ सरणं मा कुल्पसु तेण तं मिजमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| जो अस्त्रसो गेहे श्विय धन्मं शहिलसङ् एरिसो पुरिसो । वहवड-मुहम्मि पिडिया भाउय-मज्ज्ञम्मि तं भण्ड्य वीर पाव-भोष् भोनुं जरयम्मि भुंजण् दुक्लं । खासि करंबं जरवर विडंबणं कीस जो सहिस ॥ १ १८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए प्रभाय-समए जिसुवं पिडज्जमाणं । जय महारायाहिराय-रं जाजामि कमल-मउए चलजे एयाण तुन्म जुयईण । सरणं ण होति जरए कुष्पेजसु तं च मा बीर ॥ कोमल-कदली-सिरसं करू-जुयलं ति जाजिमो बीर । जरए ण होइ सरणं मा कुष्पसु तेण तं मिणमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ्र ६८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए प्रभाय-समए णिसुवं पढिज्ञमाणं । जय महारायाहिराय-रे<br>जाणामि कमल-मटए चलणे एयाण तुज्झ जुयईण । सरणं ण होति णरए कुप्पेजसु तं च मा बीर ॥<br>कोमल-कदली-सरिसं करू-जुयलं ति जाणिमो बीर । णरए ण होइ सरणं मा कुप्पसु तेण तं मणिमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मसु॥ ९ |
| ्र ६८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राईए प्रभाय-समए णिसुवं पढिज्ञमाणं । जय महारायाहिराय-रे<br>जाणामि कमल-मटए चलणे एयाण तुज्झ जुयईण । सरणं ण होति णरए कुप्पेजसु तं च मा बीर ॥<br>कोमल-कदली-सरिसं करू-जुयलं ति जाणिमो बीर । णरए ण होइ सरणं मा कुप्पसु तेण तं मणिमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| जाणामि कमल-मउए चलणे एयाण तुज्झ जुयईण। सरणं ण होंति णरए कुष्पेजसु तं च मा बीर ।।<br>कोमल-कदली-सिरसं करू-जुयलं ति जाणिमो बीर। णरए ण होइ सरणं मा कुष्पसु तेण तं मणिमो ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देविय, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12     |
| क्यान विशंबयहं पिहलं कल-कणिर-कंचि-वासिहं। जरए व होड सरणं वीरम्हे जरिमो तेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 241 A Land a Life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 15 पीणं पक्कल-तुंगं हाराविल-सोहियं च थणवट्टं। णरए ण होइ सरणं भणामि धम्मक्खरं तेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18     |
| वियसिय-सयवस-णिभं मुह्यंदं जह वि वीर जुवईंण। णरए ण होइ सरणं तेण द्वियं तुज्झ तं भणिमी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |
| दीहर-पम्हल-भवलं णयण-जुबं जह वि बीर जुवईण । णरए ण होइ सरणं चिंता मह तेण हिययम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 18 इय जाणिजण णरवर ताणं सरणं च णिथ णरयम्मि । तम्हा करेसु धम्मं णरवं चिय जेण णो जासि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18     |
| 🖇 ३९०) एवं च पुणी पंचम-दियह-राईए पहाय-समय-वेळाए पुणी पिटयं । जय महारायाहिराय, ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | य,     |
| समा गएण णरवर तियसिंद-विकासिणीहिँ सह रक्षियं । कंतार-बंभणस्य व पजती णिय भोएसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| <ol> <li>मणुयत्तणे वि रजं बहुसो भुत्तं चरुंत-चमरारुं । जीवस्स णिय तोस्रो रोरस्स व धण-णिहाएण ॥</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21     |
| असुरत्तजे वि बहुसो बरूवंतो दंबि-परिगमो रमिओ। तह वि व जायह तोसो जरूणस्स व वीर कट्टेहिं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| जक्खत्तणस्मि बहुसो रसियं बहुयाहिँ जक्ख-जुम्बईहिं। तह वि तुह णित्थ तोसो णारिंद जरुहिस्स व जले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हिं॥   |
| 24 बहुसो जोइस-वासे देवीयण-परिगएण ते रमियं। तह वि ण भरियं चित्तं णरिंद् गयणं व जीथेहिं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24     |
| इय जरवर संसारे पत्ताइँ सुहाइँ एत्थ बहुयाइं। जीवस्स ज होइ दिही बहुइ राभो तह वि एपिंह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 🖇 ३९१ ) एवं च छट्ट-दियह-राईए पभाय-समए पुणो पिढवं। जय महारावाहिराय, जय। अबि य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |
| 27 स्लारोवण-डंभण-वेयरणी-कोह-पाण-दुक्साई। मा पग्हुस चित्तेणं मा होसु भसंभलो वीर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27     |
| बंधह हणेज णत्थण-गुरु-भारारोवणाइं तिरियते । पम्हुट्टाईँ खणेणं किं कर्ज तुम्ह णरणाह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| जर-खास-सोस-वाही-दूसह-दारिइ-तुम्मणस्साइं । पत्ताइं मणुयते मा पम्हुस बीर सच्वाइं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 30 अभियोग-पराणत्ती चवण-पलावाई वीर देवते । दुक्ताई पम्हुसंतो कि अण्णं कुर्णास हिययम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80     |
| असुइ-मल रहिर कइम-वमालिको गड्भ-वास-मन्काम्म । वासिको सि संपर्य विय वीर तुमे कीस पम्हुहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H      |
| संकोडियंगमंगो किमि व्य जणणीय जोणि-दारेणं । संपद्द णीहरिओ सिय पम्हुहं केण कओणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

1) उपारे पढिउमाहत्तोः 2) P भोय-, उकीर for किर, P अयलं, उP पिहित, P नहवेयहं 3 > उपित प्रभाय-, P कारूंमि for समयम्मि. 4) J विस्म for बीह, J नामो, J om. च, P कि for जो. 5) P उद्धो प्रथविहिओ केण सो भणमु for the second line उद्दी जह etc. 6 > J लोअस्मि, P वयहाई. 7 > J जो किर थावह गरवर सी खायह मीरमंसाई for the second line जो सिंचइ etc., P से for सो, P नरवेई for चनरवेड़. 8) उ परकामो णित्थ अह इहं ण परं । दोलंतरस, P इह इहं नवरं न य तेलं। 9) P अहिसह, उ पडया, उ-मज्झं पितं भणवा।। 10 > उ भोन्छिसी for भुंजए, उ विलंबयं की सुणी सहिंसि 11) उ जय महाराजाहिराजसेविय 12) P जुवईण, उ होइ for होति, उ तं सि मा घीर 13) उ क्यली, P जुवलं, P जाणि नो बीर, J धीर for बीर. 14) P किंचि for कंचि, P वीरम्हे झरिमो. 16) P inter. जह नि & बीर, P जुवतीण, Рош. и. 17) उदीहरवम्हल, Р-पंसल-, Р जुनतीण. 18) Р नरयंति।. 19) Р रातीए, Рош. समय, Р मणियं for पढियं 20) P रमिउं ।, J भजाती for पजात्ती. 21) P adds m before बि, P वर्षा for मुत्तं, P धणनिहाणेण. 22) P परगंत्री, P सार for बीर. 23 > P रमिओ, P adds दु before जनल, P जुनतीहि, P जलणस्स व जलणेहिं. 24 > उ जोतिस, उ परिगए ते, P स्मिलं 1, J गयणं जादेहिं 1. The letters on this folio (No. 227) in s are rubbed and not clearly readable. Padds, after जीवेहिं ! three lines: इय नरवर संसारे पत्ताई मुहाई एत्थ बहुसो ! जोइसवासे देवीयण परिगएण ते रमिछं ॥ तह वि न मरियं चित्तं नरिंद गयणं च जीवेहि । 25) P संसा for संसारे, P होइ दीही वहुइ, P adds इ before राओ. 26 > P -रातीए पहाय-, P पुनि for पुणा. 27 > P सुस्त्रारीयणेणं कि क्षा तुम्ह, i. e., it omits a portion of about three lines ending with पम्हुट्ढाइं खणेण. 29 > r खासे-, P दुमणस्साइ. 30 > म अहियोग-, P अभिगन्धी पराणत्ती कंकणालवाई बीर, ए कुणसे. 31 > उ कद्मपमालिओ, उ om, वसिओसि. 32 > उ जणणीय जोणिभारेणं-

| ,  | सपद् बाल्सणए केजाकजासु मृह-चिससु । बाब बासियं ते वर्ष पम्हुद्दे तुन्ना ता कीस ॥                          | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ह्य णरवर संसारो घोरो अह सयल-दुक्ल-दुक्तारो । बुज्यसु मा सुज्य तुमं विरमसु मा रमसु जवहंहिं ॥              |    |
| 3  | 🖇 ३९२ ) एवं च पुणो सत्तम-राईए पश्चिम-जामे णिसुयं । जय महारायाहिराय, जय । अवि य ।                         | 3  |
|    | फरिसिंदियस्मि छुड़ो णश्वर बहुसो वि पाविको णिष्टणं । विरमसु पृणिंह बज्ज्ञसि वारी-वंधस्मि व गईदो ॥         |    |
|    | रसर्णिदियम्मि कुद्धो जरवर बहुसी विदंवणं पत्ती । विरमसु प्रविंह जासिस गर्छेण मच्छो व्य अल-मञ्झे ॥         |    |
| ช  | बार्णिदिय-गय-चित्तो मत्तो जरणाह पानिको दुक्खं । विरमसु एप्टि घेप्पसि कोसहि-गंधेण भूयगो व्य ॥             | 6  |
|    | णयणिदिएण बहुसी रूवे गय-चेयणो विणहो सि । विरमसु एपिंह डज्झसि णरधर दीवे पर्यगो व्व ॥                       |    |
|    | सोईदियम्मि लुद्धो सुद्धो बहुसो विणासिको धीर । विरमसु एपिंह घेप्पसि वाहेण मको व्य नीएहिं॥                 |    |
| 9  | A                                                                                                        | 9  |
|    | ता वीर फुढं भणिमो पंचिहें सिमिइंहिं सिमियओ होउं। काय-मण-वाय-गुक्तो जीहरिउं कुण तबं घोरं॥                 |    |
|    | 🖣 ३९३) एवं च अणुदिणं भणिज्ञमाणस्य रायउत्तस्य तम्मि पायाल-भवणे अच्छमाणस्य चिसे वियप्पो जाओ।               |    |
| 12 | 'महो, को पुण एस दियहे दियहे जयकार-पुष्वं इमाइं वेरग्गुप्पादयाई कुळवाई पढड़ । ता जह भज पह अवस्यं ता       | 12 |
|    | पुच्छामि' सि चिंतमंतस्स, जय महारायाहिराय वहरगुत्त जय, अवि य, जाव पढिडं समाहत्तो ताव भणियं रायउत्तेण।     |    |
|    | 'भो भो दिष्यो सि तुमं केण व कन्नेण एसि मह पासं। किं च इमं बेरगां अणुदियहं पढासि मह पुरको ॥'              |    |
| 15 | दिष्येण भणियं।                                                                                           | 15 |
|    | 'तुज्ञा हिययम्मि णरवर जद्द किंचि कुऊहरूं पि ता बिध । णीहरिकणं पुच्छसु पायाल-घराओ सन्वण्णु ॥'             |    |
|    | कुमारेण भणियं।                                                                                           |    |
| 18 | the states active and active a most artified to the addition of the desired the                          | 18 |
|    | तेण भणियं।                                                                                               |    |
|    | 'एयं पायाल-वरं बारस-वासाहँ तुन्तर एयम्म । एएण जीहि दारेण पेच्छसे जेण सब्बण्णू ॥'                         |    |
| 21 | मणिए समुद्रिको पास-परिवत्तमाण-विलासिणी-गुरू-णियंब-विंबयड-मणि-मेहला-णिबद्ध-किंकिणी-जाल-माला-स्वारह-संगीय- | 21 |
|    | प्रिजमाण-पायाल-भवणोयरो वहरगुत्त-कुमारो पायवबणुट्टियाहि विण्णत्तो सच्वाहि । 'देव,                         |    |
|    | जं धुपुरिसाण हियए कह वि तुरुमोण संिदयं किंचि । तं तेहिँ अवस्सं चिय वीर तह चेय कायव्वं ॥                  |    |
| 24 | मा मा सारह कार बारत सम भारत ने बरस । हाट प्रि के मानानाही। देक बार्क्स त्वा में विनि ।                   | 24 |
|    | जह पढमं पडिवण्णो सुपुरिस पुरिसिहिँ जो जणो कह वि । सो तेहिँ तह बिय बायरेण अति वि दहुव्वी ॥                |    |
|    | भण्णं च देव, किं ण णिसुयं तुम्हेहि जीदि-संत्येसु ।                                                       |    |
| 27 | मार्थ विकास कर कर कर के किया है। जाना तह राजन्द्र देवरा न्युनिता वर्षा है।त ।                            | 27 |
|    | ता देव,                                                                                                  |    |
|    | एतिय-मेत्तं कार्ल तुमण् समयं जिहिच्छियं रिमयं । एक्क-पण् श्विय गरवर कीस विरत्तो अउण्णाण ॥'               |    |
| 20 | एवं च भणिओ कुमारो भणिउमाहसो ।                                                                            | 30 |
|    | 'जं तुडमेहिँ पलतं सम्बं सब्वं पि णिथ संदेहो । पिडवण्णं सप्पुरिया छेप वि ण भुंचिरे पच्छा ॥                |    |
|    | कि मुंचह एकपए जं तुब्से भणह चंदवयणाओ । तं तुब्सेहि मि णिसुओ सस-दिणे धम्मवयणोहो ॥'                        |    |
| 33 | तार्हि भणियं। 'देव,                                                                                      | 33 |
|    |                                                                                                          |    |

<sup>1)</sup> प्रविद्धं (१) for असियं, प्रतं for ता. 2) म संसारे घोरमहासवल-, म दुन्तारे, म मा बुज्झ, P जुनतीहिं. 3) प्रयं पुण सन्तम-, P रातीए. 4) म बज्जा वारी, म ति for व. 5) प्र om. णरबर, J adds वि after बहुसो, P adds वि after पत्तो, P विरमञ्ज, P णामुगु गलेण. 6) म om. मत्तो, J अअओ ब्ब. 8) प्रसोतिदियम्म. 9) प्रचेअं पक्षेक्यरेहिं, J पत्तो, P वुज्झ पुणं च एए, प्र एते. 10) प्रम्मतिवीहिं, प्रसमितओ होज. 11) P adds रायस्म before रायजन्तस्स, J adds वि before वियप्पो. 12) म को उण, म बेरम्गपाययाई. 13) म om. ति, म जा for जाव, म ता for ताव. 16) प्र बुत्तूहलं म अज्ञहलं. 20) म एतेण, म सब्बङ्गः 21) प्रणियंबयड-, म रवाबद्धः 22) म -पाणंयाल-, म -पायवडणोणयाहिं. 23) म सुज्ञहलं. 20) म एतेण, म सब्बङ्गः 21) प्रणियंबयड-, म रवाबद्धः 22) म -पाणंयाल-, म -पायवडणोणयाहिं. 23) म सुज्ञिस्ताण, प्र तव कि तहः. 24) प्र-संगो, म तुम्हाण कि देवस्स, म कुणसु कि सुणसु. 25) म पुरिसेण जो, म आयरेहिं. 26) म तुब्बलेहें नीहत्सवेसु. 27) म पक्तराजोषिता वयमिति ।. 28) प्र om. ता देव. 29) म रामियं, म adds वर before कीस, म अज्ञा कि विरसो. 31) प्र मपुरिस छेए, म मुन्यर कि मुन्यर कि मुन्यरे. 32) म मुन्यह, म जं कि तं, म निसुगं, प्र पम्मवियणोहो.

3

6

27

30

- जेणं चिय णिसुक्षो सो देवं अह विण्णवेसु तेणेय। संसार-सायरं तो अन्हे हि वितरिङमिष्छामो ॥ तको हरिस-पुळङ्कामाण-सरीरेण कुमारेण भणियं। अबि य।
- अमहुर-मिउ-मम्मणुङ्घाविरीहिँ णाणा-विकास-कासाई । बारस-वासाई बहं तुम्हाहिँ वासिओ एत्य ॥ इह-परकोय-विसुद्धं सपक्व-परपक्क-रामयं वयणं । अम्हेहिँ असुय-पुट्यं अभणिय-पुट्यं च तुम्हाहिं ॥ ता सुंदरीओं सुंदरमिणमो संपद्द विचितियं कळं । जर-मरण-सोग-विसमो संसारो खुजप् तरिउं ॥ किंतु,
- पुष्कामि ताव गंतुं सब्दं सब्दण्णु हियमणहियं च। को एस किं च जंपइ किं काउं जुजाए एवं ॥' ति भणिए तार्हि भणियं। 'एस

तुद्द अंजली विरह्शो अम्हं सम्वाहि सुणसु वेण्णप्यं । जं पिढवजासि णरवर अम्हाहि वि तं करेयम्बं ॥'

। ति भिष्ठित्रण जिवहिया चल्लोसु । एवं 'पिढवण्णं' ति भणमाणो णिमाओ वहरगुत्त-कुमारो तेणेय वह-पायद-कुहिष्क-मम्गेणं, १

समागओ य इह समवसरणे । पुष्कित्रण संदेहं णीहरिओ समवसरणाओ ति ।

§ ३९४) ता भो गोयम, जं तए पुष्छियं जहा को एस पुरिसो। एस चंदगुत्त-पुत्तो वहरगुत्तो, हमिणा दिब्ब12 पत्नोगेण पहिन्नुद्धो ति। भणियं च भगवया गणहारिणा 'भगवं, संपयं कृत्य सो उवगक्षो' ति। भगवया भणियं 'तं 12
सन्दं महिलायणं तम्हाओ पायाल-घराओ णिक्कासिऊण आणिहिंद्द। एसो य संपयं समवसरण-तह्य-तोरणासण्णे संपत्तो'
ति, जाव एत्तियं साहह भगवं सो संपत्तो, पयाहिणीकाऊण समं महिला-सत्त्र्येण भगवं कुमारेण पणामिओ उविद्धो।
15 सुहासण्त्र्येण य पुष्टिओ भगवं 'केण क्रजेण को वा एस दिन्वो ममं पहिन्नोहेह, किह वा सो संपयं' ति। भगवया 15
वि साहिओ सयलो पंचण्ह वि जणाणं भव-परंपरा-वित्यरो ता जा मिण्रह-कुमारो, कामगहंदो, तह्ओ सो चेय वहरगुत्तो।
तत्थ देवलोग-चुओ तुमं लोहदेव-जिओ एत्थ उववण्णो पमत्तो य। तथो मायाइच-चंडसोम-जीएहिं हमिणा पाहाउय18 मंगल-परणच्छलेण पहिन्नोहिओ ति। इमं च सोऊण मणियं। 'भगवं, किं संपयं विलंबसि, देसु मे दिक्खं' ति भणिए 18
दिक्खिओ समं चेय विलासिणीहिं वहरगुत्तो ति।

मणहर-विकासिणीयण-करेणु-परियारिओ वण-गओ व्व । दिक्खा-वारी-बंधे सुहप्फले णवर सो बढ़ो ॥ ति ।

21 § ३९५) एवं च सवल-तेलोक्केक्कल-सरोयर-सरस-पुंडरीय-सिरि-सोहिओ भगवं महावीरणाहो विहरमाणो पुणो 21 संपत्तो हिष्यणाउरं णाम णयरं । तथ्य व बाहिरुजाणे बिरह्यं देवेहिं से समवसरणं विहि-विश्वरा-बंधेण । तथ्य य भगवया साहियं जियाणं अणेय-भव-लक्ख-परंपरा-कारणं । पुणो आबन्द-करयलंजलिणा पुष्लिओ भगवं गोदम-गणहारिणा 24 धम्म-तिरथयरो ति । भगवं,

लोगिम्म केह पुरिसा णरणाहं सेबिरे सुसंतुद्धा । दाहिह एसो अत्थं तेणम्हे भुंजिमो भोए ॥ अह ताण सो वि तुद्धो देह घणं हरह सो श्विय अनुद्धो । अह ताण तस्स सेवा जुज्जह सफला भवे जेण ॥ जो पुण एसो लोगो देवं अश्वेह भत्ति-विणएण । तस्स ण दीसह किंचि वि इह लोए जं फलं होह ॥' एवं च पुन्छिएणं भगवया भणियं वीरणाहेण ।

'गोदम जं में पुष्छित्य देवचणयिम कह फलं होइ। इह-लोए पर-लोए जे फलया ते य तं सुणसु ॥ व देवाणुपिया दुविहा देवा एयिम होति लोगिम्म। एके होति सरागा विरागिणों होति भण्णे वि ॥ गोविंद-खंद-रुद्दा वंतर-देवा गणाहिवो दुग्गा। जक्सा रक्खस-भूया होति पिसाया तहा मण्णे॥ किंगरा य किंपुरिसा गंधव्वा महोरगा य चंद-तारया उद्ध-गहाइचा।

1 > P विश्वविम, J हो for तो. 3 > P विलासलाई. 4 > P परलोयविरुद्धं, P अम्हार्त्त for तुम्हार्त्त. 5 > P मुंद्रिमिणिमो, J सोंअ for सोग, P दुज्जए for जुज्जए. 6 > J P om. सल्वं, J सल्वण्णू P सल्वज्ञू, J हिजं अणिहंजं च, J कातुं, J एअं ति. 8 > J विरंशोम्ह, P om. अम्हं, P adds अम्हार्त्तं before सुण्या, P करेयब्बमिति सणि. 9 > J om. भणिकण, P om. प्रायच. 10 > J adds ति before समागत्रो, P om. व, P om. चि. 11 > J गोनमा, J जधा, P adds ता after पुरिसो, J चंदज्च, P चंदगुत्तो गुत्तो. 12 > J पओएण, J om. भगवया, J सोवगशी. 13 > P महिलाणयं, J प्रयान्ध्याओ, P repeats पायालघराओ, J णिक्कोसिजण, J आणेहित्ति P अणेहाति ।, एस संपर्य. 14 > P om. चि. P ताओ for सो, J कओ for काजण, J पणिको, P adds य after पणामिओ. 15 > P मुहासणत्र्येण. 16 > P om. चि before साहिओ, P तब for भव, P ताब जाव for ता जा. 17 > J चुतो, P देवोहं for जीएहिं, P पभाओ य for पाहाउय. 19 > P वयरगुत्तो, P om. चि. 20 > P करिकरेणुपरिवारिओ वणगईदो व्य ।, J बद्धे, P सुहफलेण. 21 > P तेहोक्किक्ल, P सरोअ-, J adds सुर्य before सुरस, P विद्यारमाणो पत्तो. 22 > P विर्द्धओ, P om. से, P समवसरण, J बद्धेण, P वंधे for वंधेण. 23 > J साहिया, J om. कारणं, P कर्यजलिणा, P गोयम- 24 > P अणियं च भगवया for भगवं. 25 > J लोअंगि, JP दाहिति. 26 > J वित्र for खिय, P सफला पभवे तेण. 27 > P अचेश, P दीसति. 29 > P गोयम, P होति. 30 > P देवाणुिष्या, P एवंगि होति, J लोयंमि, P om. वि. 31 > P विश्वा for दुग्गा, J रक्वसम्भूता पिसाय तह किण्णरा etc. 32 > J गंधव्यमहोरयचंद, P om. य.

| 1  | नागा उदहि-सुवण्णा भग्गी विज्रू च जाव इंदंता । एए सम्बे देवा सराहणो दोस-मोहिछा ॥               | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | प्याण पूर्यणं अव्यणं च जो कुण्डू परम-भत्तीए । राग व्य तस्स तुट्टा देंति धणादी य कछाणे ॥       |    |
| 3  | भत्तीषुँ जे उ तुट्टा जियमा रूसंति ते समत्तीषु । सह-माबिणो य मोहे शगदोसा इमे दोण्णि ॥          | 3  |
|    | जह णरवहणो कुविया रजादी-दिण्णयं पुण हरंति । इय तह देवा एए सुहमसुहं वा फलं देंति ॥              |    |
|    | अह पुच्छिस पुण्णेहिं सा रिद्धी वाण किं व देवेहिं। अह देवेहि मि कीरह ता कम्मं णिप्फर्छ तत्य ॥  |    |
| 8  | जह तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं । बह तस्स देवय चिय करेंति ता गिप्फलं कमां ॥    | 6  |
|    | एसो तुज्जा वियप्पो गोदम चित्तिमा वहुए एत्य । तं अनुह-बोहणत्यं साहिष्यंतं णिसामेहि ॥           |    |
|    | णणु भणियं उदयाई खय-उबसम-मिस्स-परिणण् कमो । दब्वं खेत्तं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥            |    |
| 9  | तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे णमसिएण देवाण । वश्वह उदयं खय-उवसमं च खेत्तिमा वा काले ॥           | 9  |
|    | ता तारिम-कम्मुदको देवाणं णमसियं च सहभावी । तं स्रष्टि-विद्य-सरिसं कागागम-तालवढणं च ॥          |    |
|    | जं जरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिधो देह । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति जरवहणा ॥        |    |
| 12 | देवा य मंगलाई सउणा सुमिणा गहा य णक्खत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह दिहं पुष्व-कम्मेहिं ॥       | 12 |
|    | इय एए राग-मणा संपद्द णीरागिणो वि बोच्छामि । जाण पणामो वि कभो मोक्खस्स गई णिह्रवेद्द ॥         |    |
|    | तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिइड्र-करम-वण-गहणा । भव-केवलिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥            |    |
| 15 | ताणं वयणाभिरए भायरिउज्झाय-सम्बसाह् य । भावेण णमंसंतो गरुषं पुण्णप्फळं छहसि ॥                  | 15 |
|    | पुण्णेण होइ सरतो सन्ताओं सुमाणसेसु पुण जन्मं । सुकुलाओं धन्म-बुदी सन्मत्तं जिणमण् होइ ॥       |    |
|    | तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजारणं। णिजारणाओं मोक्खं मोक्खं सोक्खं भणाबाहं ॥           |    |
| 18 | जो ताण कुणह थवणं भयणं विंबं च प्यणं अहवा । पारंपरेण सो दि हु मोक्ल-सुई चेय पावेह ॥            | 18 |
|    | अह भणासे तुमं गोदम काय-मणो-वाय-विरहिया कह णु । कोव-पसाय-विमुक्का कुणंति कह मोक्ख-मोक्खाई ॥    |    |
|    | जिय-राग-दोस-मोहा कह ते तुट्टा कुणंति वर-सावे। सात्राणुग्गह-रहियं को किर सेवेज थाणुं वा॥       |    |
| 21 | 🖇 ३९६) एत्थ णिसुणेसु गोदम रागहोसेहिँ विजया जह वि । सावाणुगाह-हेऊ भवंति ते भावण-वसेण ॥         | 21 |
|    | जह वण्णंती वण्णे सुवण्ण-वण्णे पुरम्मि चउरंसे । माहिंद-वज्ज-चिंधे विचितिश्रो कुणह विस-धंमं ॥   |    |
|    | जह तज्जणीएँ मो श्विय अट्टमि-चंद्ग्मि अमिय-भरियग्मि । पउमञ्चण-जलदेवे हरह विसं खत्तिय-फणिग्मि ॥ |    |
| 24 | जह मजिल्लमाए यो बिय रत्ते तं सेय-सोत्थिय पसत्थे । वहस-फणिंदे छुढो विसस्स भह थोहणं कुणह ॥      | 24 |
|    | जह य अणामाऍ पुणो कसणो वद्दो य विङ्म-विचित्तो । सुद्ध-फणि-वाउ-देवे छूढो संकामणं कुणङ् ॥        |    |
|    | सो चिय हंसो णहु-मंडलम्म स्व-मेत्त-संठिओ सुहुमो । चितिय-मेत्तो एसो विसस्स णिव्वाहणं कुणहु ॥    |    |
| 27 | एवं गोदम पुरुष्ट्रं भाऊ तेऊ य पराण-गयणंता । पंच वि भूया पंचंगुलीसु पगरेति कम्माई ॥            | 27 |
|    | एको बिय विण्णत्तो मंडल-भेदण कुणह् कम्माइं । ण य तस्त राग-दोसा हिय-अणहिय-चिंतणं णेय ॥          |    |
|    | एएण चिंतिओ हं पीओ थंभं करेमि एयस्स । एएण भमय-वण्णो एयस्स विसं व णासेमि ॥                      |    |
| 30 | एवं थोहो संक्रम-णिब्वाहा रत्त-कसिण-सामेहिं। ण य सो करेह चिंत अणुग्गई णिगाई कुणह ॥             | 30 |
|    | एसी तुह दिहंती वण्णंती गीदमा मए दिण्लो । जह एसी तह भगवं जाणेजसु वीयरागी वि ॥                  |    |
|    | ण य सो चितेह हमं अणेण जह संधुओ अहं एसो । पावेमि सिद्धि-वसहं ण कयाह विचितए एवं ॥ अहवा,         |    |
|    |                                                                                               |    |

<sup>1)</sup> प्रवाह, प्रवते, P होति for दोल. 2) P adds पडिमा before पूर्ग, P om. अञ्चर्ण, प्रथणाई. 3) J om. उ. P रुमंति ते य तुद्वीर I, P मोहो रागं दोसा इमे हॉति II. 4 > P जह सवरं नरवइणा वृत्विया, P रजादि दिश्वय हरंति I, J एते. 5 > P अर्द, P किचि for किंव, P अहवा देवेहि मि, P तस्म for तत्थ. 6 > P तस्स दिवय, J adds नाणि before ता. 7 > P गोयम चित्त पि बहुए, P ज for तं. 8) प्र उदयाती, P oin. उदयाई, प्र भिस्सदि परिणदि कम्मे, P मिस्सादी - 9) P भने नंमंसिएण, प्र देनेण, P repeats उद्यं, P om. वा, P कालों. 10) J कम्मुदयो, P कंसुवन्नो देवाणमंसियं च सुहमावी ।, J तं खिहि विहि. P कागागमल-वडगं 11> P णरवर्ड, P गोयम सेवाधंमेण, J तोसितो, P विवासी तह. 12> J संज्ञणा for सुमिणा, P तं for second तह. 13) प्रदं 14) प्रमथवंतो, P सिद्ध निद्द, प्रणिहुडू, प्रदो 15) P वयणा तिरए, P गरु for गरुवं 17) P सोखं 18 > P अवणं for थवणं. 19 > P गोयम, म कोय-, P तह for कह, म सोक्खाती P सोकवाइ. 20 > म जिन, P जे बीतरागमोहा, P व्व for वा. 21 > P गोयम, म हेतू, P मणंति ते. 22 > म वणा म वंत्रों for वण्णे, P चरसि, P चिण्हे for विधे, म विण्णतिओं for विचितिओं, P विसं 23 > P जे for जह, J तब्बणीय, J अद्धमि, J अमय, P जलदेवा 24 > J से for सो, P सो वि रत्ते नं विय मोश्चिय पसत्ये, J वेदसद्वाणस्तृद्धो, P अहवा कुणं हणइ ॥ 25 ) J कसणवट्टो, P पुणो वसणे वट्टे य विद्वयविचित्ते। अइफिणि, J वायु-. 26 > J सामी for हसी, P बर for रव, P वितिमेत्ती, J चिय सी for एसी. 27 > P गीयम, P पवणमयणे यो, उभूता पंचेगुलिभा पयरेंति, P कंमाइ. 28) अवरणंती for विण्णत्ती, P एण वि for अगहियं, अगहियं. 29) अ पीता P पीडं, J adds देत्ता before धंगं, J एतस्स, J एतेण, J एदस्स बिसं व णासंमि. 30 > P adds च 11 after एवं, J रंत-, P से करेड, J अणुमाओ णिगहे. 31 > J om. वण्णंतो, P गोयमा, J दिहाण्णो for दिण्णो, J बीतरागो. 32 > P जह for ण य सो, J अण्णेण जह संयुती, P क्यावि, P om. एवं-

21

24

33

| 1  | एएण णिंदिओ हं इमस्स पार्व करेमि ता बहुयं। ण कयाह वीयरागी भगवं चिंतेहिह वियप्पं ॥                      | 3  | Į |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|    | जेण ण मणो ण रागो ण य रोसो तस्स जेय सा इच्छा । जिङ्कारणं जिरत्थं अमणं को चिंतिउं तरह ॥                 |    |   |
| 3  | तह वि थुणंतो गोदम थुर्-फलमडलं तु पावप पुरिसो । णिंदंतो णिंदा-फलमहवा बह णरववहणाई ॥                     | 3  | ļ |
|    | तम्हा एको भगवं पुण्ण-फलो होइ पाव-हेऊ य । विस-धंभण-णिम्वाहे जह वण्णंतो मए भणिनो ॥                      |    |   |
|    | मा चितेसु वियण्पं गोदम दब्बाईँ होंति लोगम्मि । बवरोप्परं विरोहो जाणसु बह दीसए पयडो ॥                  |    |   |
| 6  | जह भग्गी पजलिओ तावण-उजोवणं च सो कुणह । भरहा तह य पयासं पावस्त य तावणं कुणह ॥                          | 6  | , |
|    | गोदम जह य रसिंदो अर्थमिओ अगिग-मज्झ-पविखत्तो । फुडिऊण तक्खणं चिय दिसो-दिसं वह्यह अदिही ॥               |    |   |
|    | तह जिग-दंसण-जरूगेण ताविको पाव-पारय-रसोहो । एतिय झत्ति विलिज्जह असहंतो संगमं तस्स ॥                    |    |   |
| 8  | जह रविणा तिमिरोहो तिमिरेण वि चक्खु-दंसणं सहसा। दंसण-मोहेण जहा णासिजह कह वि सम्मर्त्त ॥                | 9  | , |
|    | तह गोदम जिण-दंसण-जिण-चिंतण जिणवराण वयणेहिं। णासइ पाव-कलंकं जिण-वंदण-जिण-गुगेहिं च ॥                   |    |   |
|    | एवं च साहिए सयल-पुरिसिंद-पुंडरीएण भगवया णाय-कुलंबर-पुण्णयंदेण जिण-चंदेण पडिवण्णं सब्वेहि मि आबद्ध-कर- |    |   |
| 12 | कमळ-मडल-सोहेहिं तियसिंद्ण्यमुहेहिं सयल-सत्तेहिं।                                                      | 12 |   |
|    | \S ३९७) एत्थंतरम्मि पविद्वो एको बंभण-दारभो समवसरणम्मि । केरिमो । भवि य ।                              |    |   |
|    | सामल-वच्क्रत्थल-घोलमाण-सिय-बम्ह-सुक्त-सोहिल्लो । पवणंदोलिर-सोहिय-कंठद्-णिबद्ध-वसणिल्लो ॥              |    |   |
| 15 | तिगुणं पयाहिणीकजो णेण भगवं। पायवहण-प्षृहिएण य भणियं तेण। भगवं,                                        | 15 |   |
|    | को सो वर्णानेम पक्की माणुस-भासाएँ जंपए कि वा। जं तेण तत्थ भणियं तं वा कि सम्बंध सब्वं ॥               |    |   |

भगवया भणियं।

18 देवाणुपिया सुब्दंड जो सो पक्खी वणिम सो दिख्तो। जं किंचि तेण भणियं सर्वं तं सोम्म सब्दं पि॥
तेण भणियं।

भगवं जह तं सर्धं वणस्मि जं पश्चिणा तर्हि भणियं। ता रयणाणि हमाई ताणं सामीण उप्पेक्ति॥ 21 भगवया बाइट्टं।

देवाणुपिया जुजह पच्छायावो बुहाण काउं जे। दिहो श्विय तम्मि वहे तुमण् पक्खीण ववहारो॥ एवं च भणिय-मेत्ते णिक्खंतो समवसरणाको सो बंभण-दारको। तओ पुच्छिओ भगवं जाणमाणेणावि गोयम-गणहारिणा। 24 'भगवं,

को एस दियाइ-सुओ किं वा एएण पुष्छिओ भगवं। को सो वणिम्म पक्की किं वा सो तत्थ मंतेइ ॥'
एवं च पुष्टिछओ भगवं महावीरो साहिउं पयत्तो। 'अधि णाइदूरे सरलपुरं णाम बंभणाणं अग्गाहारं। तत्य जण्णदेवो
27 णाम महाभणो एको चउढवेओ परिवसइ। तस्स य जेटुउत्तो सयंभुदेवो णाम। तो य इमो। एवं च तस्स 27 बहु-सयण-जण-वेय-विज्ञा-भण-परिवारियस्म वर्गत दियहा। एवं च वर्षतेसु दियहेसु, अवस्सं-भावी सन्व-जंतूण एस मृष्टू,
तेण य सो जण्णदेवो इमस्स जणओ संपुण्ण-णिय-आउयप्पमाणो परलोगं पाविओ। इसो य सन्वं अत्थं परियलमाणं
30 णिहणं पावियं। सन्वहा तारिसेणं कम्म-परिणामेणं तं ताण णिय जं एग-दियह-असणं। तओ एवं च परिवियलिए 30 विहवे ण कीरंति लोगयत्ताओ, विसंवयंति अतिहि-सक्काराई, सिविलियाओ बंभण-किरियाओ, अवहत्थियाई णिद्ध-बंधु-दाणाई ति। सन्वहा.

33 गुरु-णिद्ध-भि**च-वं**धव-परियण-जण-सामिणो य पुरयम्मि । ता मण्णिजह पुरिस्रो जा बिहवो भरिय से तस्स ॥

1 > P क्यावि. JP चितेहिति. 2 > P तम्हा for अमणं. 3 > P गोयम, JP थुति, J पायई, P निर्दितो, J पल अहवा. 4 > J हेत्, P थंभणे नित्वाहो जह, P भाण्यं ॥. 5 > P गोयम, J लोअस्मि. 7 > P गोयम, P फल्डिकण, P चिति वच्चए. 8 > P असंतो संगमं. 9 > P om. वि. 10 > P गोयम, P om. दंसण, P om. वंदणिजण, P adds ित after च. 11 > J भगवता. 14 > P वंभ for वम्ह. 15 > J णिउणं पयाहिष्णिकओ, P तियुणीं, J पायवहणणु-, P om. पायवहण otc. to भगवं. 16 > P after तत्थ repeats भिणिछो । तियुणीपयाहिषीकओ णेण भगवं । पावपहणुद्विष्टणं भणियं तेण भगवं को for भणियं ते वा कि etc. to सुद्वा जो. 18 > P om. पश्चि, P सीम सर्व्वं 20 > P रयणाहं, J ते पि for ताणं, P सामाण उप्पेमि. 21 > P भणियं for आहर्ष्ट. 22 > P द्वाण for बुहाण. 23 > P भणियमेस्तो, J om. तओ पुच्छिओ, J मोदम. 25 > P एतेण, P om. कि. 26 > P अग्यहारं। जत्थ. 27 > P जेहो उत्तो. 28 > P वर्षा कण, J अस्ववं भाती P अवस्तभावी. 29 > J णिअयाउअ P नियआओय , J परलोखं, J इतो, P om. य, P परिसायलमाणं. 30 > P तारिसाणं, J ना for तं, P ता for ताण, P असण्यं, P परियलिए. 31 > P कीरियंति, J लोअयसाओ, J सक्तारहं, P वंधु for वंभण, J अवहारियअहं, J वंधुदाणहं P णिहुदाणाहं. 33 > P निह्न for णिद्ध.

3

9

12

15

18

30

33

- शिज्ञीण-पुष्य-विद्वा पुरिसा पुरस्रो ठिया ण दीसंति । दारिद्वंजण-जुन्ता पत्तिय-सिद्ध व्य दीसंति ॥ इसं च एरिसं णाळणं सयंसुदेवस्स जणणीए भणिको सयंसुदेवो । अवि य ।
- उप्त भण-सार-रिक्को उवहस्रणिको लणिम्म सम्बन्धि । मय-किरियाएँ विद्वृणो जीवंत-मयञ्जको पुरिसो ॥ अम्हाण तुमं पुरिसो णिक्खितं तुह कुढुंब-भारं ति । ता तह करेसु पुत्तय जह पिउ-सिरसं कुणिस अस्थ ॥ णिउणो तुमं पि पुत्तय पंडिय-पिडिओ य स्र-चित्तो य । ता तह करेसु संपद्द जह जियह कुढुंबयं मञ्झं ॥
- 6 § ३९८) एवं च दीण-करुणं भणिको जणणीए हमो सर्वश्रुदेवो महिब-संजाय-मण्णु-गग्गर-वयणो भणिउमाढत्तो । ६ अवि य ।

पुण्णेहिँ होइ अत्थो अन्हं पुण्णाहँ माऍ णहाइं। वेसूण विहव-किरणे रवि व्य सो चेय अस्थिमिओ ॥
एक्स्स होइ पुण्णं ण पोरुसं वोण्णि होंति अण्णस्स । अण्णो वोहिं पि विणा सपोरुसो पुण्ण-रिक्षो य ॥
पुण्णेहिँ होइ छन्छी अलसा महिल व्य णाम-मेरोण । पुण्ण-णियलेहिँ बद्धा अण्णमणा चेय बंदि व्य ॥
जो पुण्ण-पोरुसेहिं छन्छी पुरिसस्स होइ दोहिं पि । सुरय-वियद्वा पोढ व्य सहह सा वंश्वियं साहुं ॥
जा पुण पुण्णेहिँ विणा एकेणं पोरुसेण णिव्यदिया । अथिरा सा होइ पुणो णव-पाउस-बिज्-रेह व्य ॥
पोरुस-पुण्ण-विहूणा छच्छी घेतुं ण तीरइ ज्ञणेण । श्वयक्षरण-दुक्किया माए जल-चंद-रेह व्य ॥
पुण्ण-रहियाण अन्हं अन्मो सरीण किं पि जह होइ । तं तं करिमि पुण्डि जं भणियं तं खमिजासु ॥

15 ति भणंतो णिविद्यो चलणेसु, समुद्रिको य । भणियं च तेण । अवि य । भमित्रण सयल-पुरुष्ट्रं छाउच्याको खुद ति पढित्रण । अवि णाम मरेज अहं अक्रयत्थो जो घरं एमि ॥ ति भणंतो णिक्खंतो मंदिराको मो बंभण-दारको । तत्पभूहं च णयर-पुर-सोहियं बसुंघरं भमिउमादतो । कृत्थ । अवि य ।

श्रवर-पुर-खेर-कब्बर-गामागर-दीव-तह-मडंबेसु । दोणमुहारह-पृष्टण-श्राराम-पवा-विद्वारेसु ॥ एवं च,
 श्रव्य-परिमिगारो सो सब्बोदायाईँ णवरि काऊण । भिमऊण सयल-पुरुई चंपा-णयरिं समणुपको ॥

् ३९९) तत्थ य अर्थगए दिणयरे ठड्ड्य-दुवारे सञ्बन्मि णयरि-जणवए चिंतियं तेण । 'दे एत्थ जुण्णुजाणे 21 पविसिय एक्कम्मि पायवे समारुहिऊण राह्-सेसं णेमि' ति चिंतयंतो पविद्रो आरूढो य एक्कम्मि तमाल-पायविम्म । 21 तत्थ य अञ्च्यमाणो चिंतिउं पयत्तो । अवि य ।

'अन्वो अवणुष्याओ उदर-दरी-भरण-वावडो दियहं। तरू-साहासु पसुत्तो पक्खा-रहिओ अहं काओ ॥
21 ता चिरत्यु इमस्स अन्ह जम्मस्त, ण संपत्तं किंचि मण् अत्यं, जेण घरं पविसामि' ति चिंतयंतेण णिसुओ कस्स 24
वि सहो। तको 'अहो, को एत्थ जण्णुजाणे मंतेह्' ति जायासंको आयण्णयंतो अच्छिटं पयत्तो जाव एक्केण भणियं।
'एस तमाल-पायवो, हमस्स अने कीरठ हमं कर्जं' ति भणेता संपत्ता तमाल-पायवं दुवे वि वणियउत्ता। णिस्तियाओ
27 तेहिं दस वि दिसाओ। तओ भणियं। 'अहो, सुंदरं इमं ठाणं, ता दे णिहणसु हमम्मि पदेसे' ति भणंतेण तेण 27
खणिउमाहतं तै पण्संतरं। णिक्खित्तं च तत्थ तेहिं तंबमय-करंडयं, प्रियं धूलीए, वेहि-स्वयाहिं क्यं साहिण्णाणं।
तत्तो तेहिं भणियं। अवि य।

6 'जो एत्य को वि रक्खो भूय-पिसाओ व्य होज अण्णो वा। णासो तस्य णिहित्तो पालेजासु सह पसाएणं॥' ति भणितं जधागयं पढिगया। वितियं च इमेण। अहो.

जं जेण जिहें जहया जित्तय-मेत्तं च जस्स पासामो । तं तेण तिहं तहया पाविज्ञह तित्तयं चेय ॥ 33 जेण पेच्छ ।

<sup>1&</sup>gt; P णिज्जीण, J हिआ P हिया, J जगिसिद्धा पत्तियः 2> P एरिसं नाऊणं अदेवस्सः 3> P सञ्च for मय, P जीय ब्रव मयह ओं. 4> P अम्हा तुमं, P तह कुदुंब, P पिओ सारिसंः 5> P पंडियओ सर्: 6> P adds स before दीण, P इमं for हमो, J अहिअंजाय, J adds साए after अवि यः 8> P करणे, P चेवः 9> P होई अरथं पुनेहिं पोस्सेण दिन्नं पि ।, P दो for दोहिं. P विणा अपुरुसोः 10> P अण्गमण्णोः 11> P होति, J सुरयावियङ्क, P सब्बंगियं for सा वंचियं, P साहू for साहुं. 12> P जो पुण, P एकेणं पुरिसेण, J णिव्वरिआ, J विज्जरेहः 13> J विहीणा, P वेर्णुं, P रेहिः 14> P होह । ता तं, J मणिया तं समेज्जासिः 16> P पुहह, JP खुडु त्ति, P ति for ति, F मरेज्जाहं 17> J तप्पमूईः 19> P अत्य for अत्य, P om. समिक्जण, P पुहती, J नंपंः 20> J अत्यंगरे, P दिणयरहुविय, P घर for जयरि, P जिगुज्जाणे परिवसियः 21> J om. यः 22> P तत्य माणो नितिनं 23> J उत्रर for उर्र, P तव for तरः 24> P तो for ता, P adds जं before अम्ह, P संसत्तं कि पि मणः 25> P जिगुज्जाणे, P अण्जाण for एक्कणः 26> P अहो for अपे, P om. ति, J adds तं before तमाल, J दुवे विणियपुत्तः P दुवे विणियउत्ताः 27> P दसा दिसाओ, J P ततो for तओ, P इमं थाणं ता देहिंगि हणम्, P पएसे, J om. तेणः 28> J खिणउमाहत्तो, J om. तेवमय, J om. पूर्णिए, P विह्न for वेहिः 29> J ततोः 30> P वि रुमखे भूयः, P अण्या वा, J अम्ह पसपणः 31> J जधागतं, P जहागया तहा पहिमया, P om. च, P om. आहोः 32> P जित्तिमेत्तं, P चेव for चेयः

21

स्यकं भिम्नजण हमं पुहुई वण-सेळ-काणण-सणाई। अज हहं संपन्नो देख्वेण पणामियं अत्यं॥ अवहण्णो पायवाओ। अवणीयं सयलं क्यारक्कें । उप्पादिया करंदिया । उग्धादिजण पुल्ह्या जाव पेच्छह पंच अवणयेयाई रयणाई। ते य दहूण हरिस-वस्मूसलंत-रोमंच-कंजुओ अंगे वि ण माइउं पयन्तो। 'दे, संपयं घरं वचामि' उत्ति पयन्तो सयल-पुरग्गहाराभिमुई। अञ्चपहे य तस्स महाडई, तीए वच्चमाणस्स का उण वेला वहिउं पयन्ता। अवि य । संकोडिय-रन्त-करो आयंबो अत्थ-सेल-सिहरम्मि। दीवंतर-कय-सज्जो रेहृह पवजो विष पयंगो॥

6 इमिम य वेला-समण् चिंतियं सर्यभुदेवेण ।

अध्वो चण-मज्ञागक्षो पत्तो रहसेण णिव्य इह विभमं । ता किं करेमि संपइ कत्थ व रयणीण वन्धामि ॥
चिंतयंतस्स बुद्धी समुष्पण्णा । 'दे, हमिम अणेय-पादव-साहा-समाउले वड-पारोहे आरुहिऊण णिसं अह्वाह्यामि ।

9 बहु-पश्चाक्षो एस वणाभोगो' ति । आरूढो तिमा वड-पायविमा । एक-पण्से य बहु-विडव-संकुले अणेय-साहा-पत्त-णियरे ।

अधिक्ठउं पयत्तो । चिंतियं च णेण 'अहो, विहिणा दिण्णं जं मह दायव्वं । संपर्य गंत्ण घरं एकं विकेडण रयणं पुणो स्वरल-कुढुंब-बंधवाणं जं करणीयं सब्वं काहामि' ति । इमं चिंतयंतत्स्स बहुलो अध्यारो उत्थरिउं पयत्तो दस-दिसं ।

12 आवासीहृया सब्वे सडण-सावय-णिवहा । बहुण् य पिक्ल-कुले तत्थ णिवसंति वडोयरे । ते य णाणाविह-पलावे 12 णाणाविह-वण्णे बहुष्यमाणा पेच्छंतो तक्काल-सुलह-विषणंतर-संभरंत-चित्त-महापवंगो अध्छाउं पयत्तो सर्यभुदेवो ति ।

§ ४००) एत्थंतरिम समागओ झिल एको महापक्खी। सो य आगंत्ण एक्स्स महापिक्ख-संघ-मज्झिट्टियस्स 15 महाकायस्स चिर-जरा-जुण्ण-पक्ख-जुवल-परिसडिय-पत्त-पेट्टणस्म पुरशो ठाऊण पायवडणुट्टिओ विण्णविउं पयत्तो। अबि य। 15 'ताय तुमे हं जाओ तुमए संविड्डिओ य तरुणो हं। कुणसु य मज्झ पसार्य ता विण्णात्तिं णिसामेसु॥ जयने अज कबस्थे मण्नो कण्नो वि अज मह जाए। एयं पि पक्ख-जुवलं अज कबस्थं ति मण्णामि॥

अज्ञ तुमे हं जामो मज्ज य मण्णामि सफलयं जीयं। गरुडा मवि भज्ञ महं भप्पाणं गरुयमं मण्णे ॥' भणियं च तेण जुण्ण-पक्खिणा।

'किं भज जोग-रजं णिक्लित्तं अज तुज्झ खगवङ्णा। किं पुत्त पुत्त-लाहो पत्तं वा अक्लय-णिहाणं॥' 21 तेण अणिणं।

'को ताय रज्ज-लाभे तोमी को वा घण-पुत्त-विहव-लाभेहिं। तं अज मण् लढं कत्तो खग-राइणो होज ॥ जुण्ण-पश्चिणा भणियं।

24 'दे पुत्त साह सब्बं दिट्टं व सुयं व अज अणुभूयं। किं व तए संपत्तं कीस व हो हरिसिओ तं सि ॥'

तेण भणियं। 'णिसुणेसु, अज अहं तुम्हाण सयासाओ उप्पह्नो गयणयरूं किंचि आहारं अप्णासिउं बह-लक्को धरणियरूं-पिरभमामि जाव दिट्टं मए एक्किम पएसे पायार-पिरययं महाजण-समूहं। तथ्य य उप्पयंति देवा, णिवयंति
27 विज्ञाहरा, परिसक्कंति मणुया, गायंति किंगरा, णसंति अच्छरा, वग्गंति वंतरा, थुणंति सुरवरा, जुज्जंति असुर-मह्न ति। 27 तं च दहूण जाओ ममं हियए वियप्पो 'अहो, किं पुण हमं' ति। 'दे पेच्छामि' ति चिंतयंतो उवहओ गयणयन्ताओ जाव पेच्छामि अण्णे वि बहुए पिन्छणो एक्किम पायारंतरिमा। तओ हं ताणं मज्जा-गओ पेच्छामि कोमल-किसलय30 सिलिसिलेंत-वियसमाण-णव-कुसुम-गोच्छस्स रत्तायोय-पायवस्स हेट्टओ महरिहे सीहासणे णियण्णो भगवं को वि 30 दिम्ब-णाणी तेलोक सुंदरावयव-सन्वंग-दंसणीओ मगहरो सयल-जय-जंनु-जण-णिवहाणं सदेवासुराए परिसाए मज्जा-गओ धम्माधम्मं साहेंतो। तं च दहूण चिंतियं मए 'अहो, मए दिट्टं मए जं दट्टबं एरिसं तिहुयणच्छेरयं पेच्छमाणेण'।

<sup>1 &</sup>gt; J पुढ़हें, J om. सेल, P सेण for सेल, P इमं for इहं. 2 > J अवणिओ, P क्यानकोरं, P पेच्छओ पंच, J पंचडणक्षेयारं P पंच अग्वेयारं 3 > P inter. माहनं के ण. 4 > P om. त्ति, P प्यत्ता, J पुरव्याहाँ, P पुर्याहादिमुहं, P महाहर्ट्प, J तिम्म य वृष्टमाणस्म for तीए etc. 5 > J कतमज्जे P क्यसिजो, P पहिंचेओ विय, J इव for विय, J पतंगी. 6 > P om. य, P वेलासण. 7 > P व for बिसमं, P after इव व repeats सिह्रंमि । दीवंतरकथिसज्जो etc. to रहसेण निश्च इहत्थ and again सेलिमहर्गम । दीवंतर etc. to इह विसमंतो, P om. ता, J adds कत्थ before बच्चामि. 8 > J पानप P घाठव for पाटव, J अतिवाहयामि. 9 > J पतेसे, P विडिन-, P अण्णेय- 10 > P adds जह before जं, P om. मह. 11 > P कुटुंब. 12 > P आवासीभूआ, P णिहाया for णिवहा, P वहले for बहुए, P कुले त्य विवयंति, J बड़े य एतो for बड़ोयरे, P ते अञ्च विद्यमलो, J प्लाव. 13 > P बहुप्पमाणो, P मुलम, J संचरंतमहाँ, P अल्छिओ, P पपतो. 14 > P प्यत्म for एक्कम, P rep. महापिक्लसंब. 15 > J om. महाकायरस, P चुपल-, P होकण. 16 > P संहु ओ य, P वा for ता. 17 > J om. मणी, J अज्ञमेव सह, P अले, P एतं जुअलं, P adds अ before कवत्यं. 18 > J सफलं, P जायं।, P मुक्टा य वि [ मुक्टाण वि ]. 20 > J पुत्तलामे P पुत्तणाहो. 22 > P लाभो, P विहनलोमेहि । जब्ज मण, P कत्ता. 23 > P om. जुण्णपिक्लणा मणियं. 24 > P साह ब्वं, J om. अज्ञ, J अणुमूनं, P हरिसिजं. 25 > J अण्णेमितु. 26 > P धरणियलं, P पणसो, P देवा नियंति. 27 > J किण्णा P किंदा, P जुजंति. 28 > J हिअय. 29 > P नाव for जाव, P पायारंनीम, J ततो, P om. हं, P पेच्छाओ. 30 > J सिलिसिलेंत, P को for को वि. 31 > P पसल्य for मुक्वंग, P मुळ्मवजंतु. 32 > J धम्माहम्मं, P साहेता, J om. महो मए दिट्टं जं दहुबं, P एरिसं तुहुणयअच्छेरवं.

ß

Ø

12

27

30

- 1 तथा ताय, तेण भगवया सञ्वण्णुणा साहिको सयको संसार-सहावो, पर्दसिको जीव-संसरणा-वित्थारो, वित्थारिको 1 कम्म-प्यह-विसेसो, विसेसिको बंध-णिजरा-मावो, माविको संवरासव-विवध्यो, विवध्यको उप्पाय-ट्रिह-मंग-वित्थरो,
- 3 परूचिको जहिंद्वको मोक्ल-मग्गो ति । तको इमं च सोऊण सब्दं उप्पण्ण-संवेष-सद्धा-सुद्ध-हियएण पुच्छिको मए भगवं 3 सब्बण्णू जहा 'भगवं, क्षम्हारिसा उप्पण्ण-बेरग्गा वि किं कुणंतु तिरिय-जोणिया परायत्त करणा'। तो इमं च छक्सिक्जण मह हिययरथं भणियं भगवया।
- 6 देवाणुपिया सण्णी तिरिको पंचिंदिको सि पजतो । सम्मत्तं तुह जायं होहिइ विरई वि देसेण ॥

्रे ४०१ ) एथ्यंतरिम्म पुच्छिको भगवं गणहर-देवेण । अवि य । 'भगवं के पुण सत्ता णरयं वर्षति एख दुक्खता । किं वा कम्मं काउं बंघइ णरयाउयं जीवो ॥'

९ भगवया भणियं।

'णरयाउयस्य गोदम चत्तारि इहं हवंति ठाणाई। जे जीवा तेसु ठिया णरयं बच्चंति ते चेय॥ पंचेंदियाण बहुया पुणो पुणो जे हणंति जीव-गणं। केवहाई गोदम ते मरिउं जंति णरयम्मि॥

12 कुणिमाहार-पयत्ता कुणिमं मंसं ति तं च ब्राहारो । सावय-पक्खीण वहो मरिऊणं ते वि णरयम्मि ॥ सर-वृह-तलाय-योसण-इल-णंगल-जंत-वावडा पुरिसा । मरिऊण महारंभा गोदम वश्चंति णरयम्मि ॥ गाम-णगर-खेड-कडश्ड-बाराम-तलाय-विसय-पुहर्द्वस् । परिमाण-विरइ-रहिया मुख्ळिय-चित्ता गया णरयं ॥'

15 तओ इसं च सोऊण ताय, सप् चिंतियं। 'अहो भगवया मंसाहारिणो पंचिदिय-वह-कारिणो य णरय-गामिणो भाइटा। 15 ता अम्हे पंचिदिय-वहया मंसाहारिणो य गया णरयं, ण एरय संदेहो। ण-याणिमो अत्यि कोइ संपयं उवाओ ण व'ति चिंतयंतस्म पुणो पुच्छिओ भगवं गणहारिणा 'भगवं, जह पढमं हमेसु ठाणेसु होऊण पच्छा उप्पण्ण-विवेगत्तणेण य 18 णरय-दुक्ल-भीरू कोइ विरसह सन्व-पाव-ठाणाणं ता किं तस्स णरय-णियत्तणं हवह किं वा ण हवह' ति। भगवया 18 भणियं। 'गोयम, होइ जह ण बहाउओ पढमं। बहाउओ पुणो सन्वोवाएहिं पि ण तीरह णरय-गमणाओ वारेउं' ति। तशो ताय, हमं च मोऊण मण् चिंतियं 'अहो, महादुक्ल-पउरो णरयावासो, पमाय-बहुला जीव-कला, विसमा कम्म-गई,

2। दुरंतो संसार-वासो, किल्णो पेम्म-णियला-बंधो, दारुण-विवागो एस पंचिदिय-बहो, णरयग्ग-दूओ एस कुणिमाहारो, 21 णिदिओ एस तिरियत्त-मंभवो, पाव-परमं अम्हानं जीवियं ति । एवं च ववत्थिए कि मए कायग्वं'ति । तश्रो एत्थंतरिमा भणियं भगवया । अवि य ।

छेत्रुण णेह-णियले इंदिय-तुरए य संजमेऊण । कय-भत्त-णियत्तमणो मिरिंड सुगई पुण लहामि ॥ ति । ता दे करेमि, अहवा णिह णिह गुरुयणं आउच्छामि । अवि य ।

**माउच्छिऊण गुरुगो सयणं बंधुं पियं च मित्तं च । जं करियन्त्रं पच्छा तं चेय पुणो अहं काहं ॥** 

30 ति चिंतयंतो अज अकयाहारो एत्थ संपत्तो ति।

ता विण्णवेमि संप**इ** ताय तुमे एम पायवडणेण । देसु अणुजं खमसु य मह अजं सन्ब-अवराहे ॥ सि भणिकण णिवडिओ चलण-जुवलेसु ।

<sup>1 &</sup>gt; ग सदाओ, P संसिओ for पहंसिओ, P संस्रणापयत्थागे वियत्थारिओ. 2 > P विसेमओ बद्धनिज्जरा, J om. वियरिप औ, P हिंति-. 3 > J पत्रियो for पहंदिओ, P मोव ममग सि, P om. सम्बं, P उप्पण्संवेसद्धा. 4 > P repeats कि, P कुणंति, P जोणीयपरायस्तकणा, J पर्यस्त, J ततो for तो. 5 > P om. भणियं. 6 > P देवाणुप्पिया, P adds पज्जस्तियाहि before पज्जस्तो, JP होहिति, P ति for वि. 7 > P एत्थंतरंति. 10 > P गोयम, P हाणाई, P हिया for दिया. 11 > P जीवाणं केवद्वाती गोयम. 12 > P आअहारो. 13 > P सोसेण, J जुत्त for जंत, P मरिक महारंभा, P गोयम, P तरयंति. 14 > P गामागर्खेडमदंवआराम—, P पृह्तीसु. 15 > J ततो, P भाय for ताय, J om. य. 16 > P काई for कोइ. 17 > J कि तायवस्स for वितयंतस्स, J गणहारिणो, P om. पढमं, P ऊण for होऊण, P विवेयस्तर्णण नरय-. 18 > P भएण for मीरू, J विमरह सञ्च, P पाणहाणाई ता, P तरस रयणसणं हवर. 19 > J गोतम, P होई जणह बद्धाउयं, J om. पढमं। बद्धाउओ, P om. पुणो, J सब्वं वार्थाई, P धारिउं for वारेउं. 20 > P om. च, J य for मए, P णरयवासो, J वहुनो जीवफली, P कंमगती. 21 > P कहिणो, P एसं निवियवहो णरयगिवूओ. 22 > J संभववो, P पोव for पाव, P om. च, J किम्मए P कि मयं. 23 > J om. अवि य. 24 > P जहन्त्वियं पावसिद्धि, J सिद्धि सि. 25 > P सब्बन्ध, P जहा पिटाया, P ताइ for ताय. 26 > P अण्णावएसेण. 27 > P केमण, P नियंतो, P भन्न for भन्त, P om. पुण, P कहीहामि. 28 > P om. one णिह, P अउच्छामि, P अहवा for अवि य. 29 > J णिर्द्ध for मिन्ते, P काहिति. 30 > P अज्ञ कयाहारो 31 > J विण्णवेसि (?), P अण्ञं. 32 > P ति for ित, J सक्रणेसु। तओ, P बक्रय for चल्ला.

| 1   |                                                                                                                                                               | 1    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | 'पुत्त ण कीरह एसी ववसाओ दुत्तरी सुरेहिं पि। अण्णं च अहं थेरी वच्छ ममं मुंचसे कह्यं ॥'                                                                         | 3    |
| i   | तेण भणियं 'ताय जं तए भणियं तं णिसामेसु ।<br>अस्ति कर्म क्रिकेट कर्म कर्म के क्रिकेट क्रिकेट के क्रिकेट के क्रिकेट के क्रिकेट के क्रिकेट के क्रिकेट के क्रिकेट | ð    |
|     | किं दुसरं तिलोए णरयावासाउ होज्ज बहुयं पि। णियभो जो तुह जणभो ताय तुमे करस सो मुझो ॥'                                                                           |      |
| _   | बुद्धेण भणियं ।                                                                                                                                               | 6    |
| 6   | 'जह पायवस्स पुत्तय पारोहो होइ लग्गणक्खंभो । तह किर पुत्त तुमं पि हु होहिसि मह पुत्तको सरणं ॥'                                                                 | 0    |
|     | तेण भणियं। 'ताय,                                                                                                                                              |      |
|     | को कस्स होइ सरणं को वा किर कस्स लग्गणक्खंगो। णिय-कम्म-धम्म-वसओ जीवो अह भगह संसारे॥'                                                                           |      |
| 8   | वुद्वेण भणियं ।                                                                                                                                               | 9    |
|     | 'अज वि तरुणो पुत्तय मा मर इद ताव भुंजसु सुदाई । पच्छा काहिति धम्मं वच्छय जा बुद्दुओ जाओ ॥                                                                     |      |
|     | तेण भणियं।                                                                                                                                                    | 12   |
| 12  | 'कि मरइ जेय तरुणो बुद्धतं ताय को ण पावेह। तं अच्छिति बुद्धयरो ण-यणित धम्मस्स णामं पि॥'                                                                        | 12   |
|     | बुहुण भणियं ।<br>'अत्यो कामो धम्मो तरुणत्तण-मज्झ-बुहु-भावेसु । कीरंति कमेणेवं पुत्तय मा तिक्कमं कुणसु ॥                                                       |      |
|     | 'अत्या कामा घरमा तरुणत्तण-मज्झ-चुड्ड-मावसु । कारात कमणव पुत्तय मा तिक्कम चुणसु ॥<br>' तेण भणियं ।                                                             | 15   |
| 10  | तम माण्य ।<br>'को व ण इच्छइ एसा परिवाडी ताय जा तुमे रहया । जह अंतरेण पडिउं मशु-गईदो ण बिहणेइ ॥'                                                               | 10   |
|     | का व ण इच्छह पुसा पारवाका ताच जा तुम रहेचा । जह जतरंग पाढंड सञ्चु गहेदा च मिहणह ॥<br>बुद्र-पश्चिणा भणियं ।                                                    |      |
| 10  |                                                                                                                                                               | 18   |
| 18  |                                                                                                                                                               | 10   |
|     | तेण भणियं ।<br>'सुरयासत्त-मंगेणं जाओं संविद्धिओं य आसाए । इंधण-कन्नेण गओ ससर्यं जह पावए को वि ॥'                                                              |      |
| 01  |                                                                                                                                                               | 21   |
| Zι  | बुद्ध-सडणेण भणियं। 'एत्थ वि तुज्य अधम्मो होह बिय पुत्त ताव चिंतेसु। बुद्धं मोत्तृण ममं कायर-पुरिसो व्व तं जासि॥'                                              | äl   |
|     | नेण भणियं।                                                                                                                                                    |      |
|     |                                                                                                                                                               | 0.6  |
| 24  | जाह त वचात अरथ मध् व कि ताथ तत्थ गतन्य । अथड ।अवड्ड अथा ता ।अवड्ड कि स्वक्त्र्व ॥<br>बुद्ध-पश्चिमा समियं।                                                     | 24   |
|     | बुहुन्याक्त्या। नाजय।<br>'तह वि पिओ में पुत्तय तुह विरहे णेय धारिमो जीवं। पिइ-वज्ज्ञाए घेष्पसि एस अधम्मो तुहं गरुओ ॥'                                         |      |
| 37  | तेण भणियं।                                                                                                                                                    | LAPT |
| 21  | तम नागव ।<br>'ताय ण तुज्हां दहओं जेणं णस्यभ्मि खिवसि घोरस्मि । को कस्प मरह विरहे जाव ण खुटं णियं कस्म ॥'                                                      | 27   |
|     | ताथ ज तुष्का दहेगा जाज जरपास्मा त्वपास वारास्मा का करून भरह विरह जाव ज खुट जिय कम्मा ॥<br>बुद्रेण भणियं।                                                      |      |
| 30  | वुष्ण नाजपा<br>'तुज्ज्ञ पिओ हं पुजो पुत्तय ता कुणसु मञ्ज्ञ वयणं नि । सुचाउ मरणासंसा पढमं पिव अच्छ णीसंको ॥'                                                   | 90   |
| ,,, | तुष्का । पत्ना ६ पुन्ना पुत्तव ता कुगतु मण्डा प्रयोगना । सुबंध भरणाससा पढन ।पद मण्डा गासका ॥<br>तेण भणियं ।                                                   | 30   |
|     | तम नामन ।<br>'को कस्स होइ जणमो को व जिम्बाइ जणेण हो एत्थ । जणको सो श्विय एको धम्मुवदेसं तु जो देह ॥'                                                          |      |
| 2 9 |                                                                                                                                                               | 00   |
| J   | 'जह पुत्त तुमे एयं अवस्स करणिजयं तु ता विसह । जा ते पेच्छामि सुहं दीह-पवासिमा चलियस्स ॥'                                                                      | 33   |
|     | त्र प्रत पुन देव जवस्त कराणाव्य छ ता ।वसह । जा त पञ्छााम सुद्द दाह-पवासाम्म सालयस्य ॥<br>तेण भणियं ।                                                          |      |
|     | पान गामन ।                                                                                                                                                    |      |

<sup>1&</sup>gt; प्रतारंत सिणेहेण पगल , प्र-जुअले आलिकिलण, म्जुगलो for जुयलेग. 2> म्पसो ओ दुत्तारो, म्अनं वाहं बोरा वच्छ, प्रमण for ममं, प्रकम्स for कहर्य, म्बतीब बेरं after कह्य. 3> म्लिमामेहि. 4> प्रणयवासो हु. 6> म्युत्तस्स, म्लिमामेहि. 8> मांतिक कहर्य, म्बतीब बेरं after कह्य. 11> प्र adds य after तेग. 12> मताव को, प्रको व for को ण, मन्य जाणिस धम्मनामं पि. 13> म्बुहेण. 14> प्रता. मज्ज, म्बुहभावेण्णु, म्बामं गेयं for कमेणेवं, प्रज्जमं for तिक्कां. 16> म्युतिक प्रमानामं पि. 13> म्बुहेण. 14> प्रता. मज्ज, म्बुहभावेण्णु, म्बामं गेयं for कमेणेवं, प्रज्जमं for तिक्कां. 16> म्युतिक प्रारंतिक प्रमानामं पि. 13> म्बुहेण. 17> प्रबुहेण for बुह्मपिक्षणा. 18> म्यंतिकोसि जणणीए. 20> प्रयो संसर्य प्रको को म्युतिक म्युतिक म्युतिक प्रमाने म्युतिक मित्रक मित्

| 1    | 'जं कायम्बं कीरड को जाणह दियह-पक्ख-मासाणं। किं होहिह महियवरं वयणं जेणम्ह दीसेजा ॥'<br>हा समसु महं वसामि' सि भणंतो उवगको माठए समीवे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
|      | तं धरणी साबित्ती सरस्सई तं भगीरही पुहुई । धारणि-अम्मा देवी माया जणणी य जीयं च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|      | ता समसु माए एपिंह कव-पुन्वं जं म्ह भविणयं किंचि । संपद्द मरियन्विमणं उविद्वयं अम्ह संसारे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Ø    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8  |
|      | जुण्ण-पक्सिणीए । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 'हा हा पुत्त किमेवं वयणं मह णिहुरं तए भणियं। धिक्कय-पिक्कयमेवं ण सुयं म्ह ण यावि ते भणियं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 9    | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8  |
|      | चिरजीविणीए अम्मो दिहो व्व सुओ व्व कोइ लोगिम्म । मरणामो जो चुक्को मंगल-सय-लक्ख-वयणेहिं॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|      | थेरीणु भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 12   | 'पुत्त तहा वि ण जुजाह भणिद्रणममंगर्छ इमं वयणं। सोद्रण हमं वुछह मह दुक्लं होइ हिययम्मि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 |
|      | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|      | 'अस्मो वयणेण इसं दुक्लं जायं ति तुज्झ दुत्तारं। जह सखं चिय मरणं हवेज ता किं तुमं आसि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 15   | थेरीए भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 |
|      | 'पुत्त ण वदृह एयं भणिउं जे जह पुणो कह वि होजा। ता पुत्त तुम्ह णेहेण तं चिति चैय पविसेजा॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|      | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| .,,  | थेरिए भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|      | भा पुत्त भणसु एवं जीवाओं सि वहाहो तुमं मज्य । मा मं मुंचसु पुणिंह थेरत्तण-दुक्ख-संतर्त्त ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| a) t | मा पुत्त मणबु एवं जायाना वि विश्वहा तुम मजझ । मा म भुचेसु ए।ण्ह् यरत्तण-दुक्स-सात्त ॥<br>तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
| 21   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 |
|      | 'अम्मो को कस्स पिओ को वा जीवेज कस्स व वसेंग। को वा मुचाइ देगं को थेरो किं व से दुक्सं॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|      | येरीए भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 24   | and the second of the Butter of the second o | 24 |
|      | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|      | 'भरमो सबं एयं भणियं घर-त्रास-संद्रिय-जियस्स । जो पुण मुंचइ सन्त्रं तस्स ण कर्ज इमेहिं पि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 27   | थेरीए इमं भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 |
|      | कुच्छीऍ सए घरिओ णव-सासे पुत्त-भार-सुढियाए । उवचारस्य फर्ल ते पच्चवयारो कओ को वा ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|      | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 30   | 'भम्मो कीम तए हं धरिओ गब्भिम केण कजेण । णियय-जणणीएँ तुमए उत्तयारो को कओ होज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 |
|      | माए हं ते जिणको तुमं पि जिलिया मुद्र भव-सुरुसु । अरहदृ-चित्र-समाणा अवरोप्परयं पिया-पुत्ता ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|      | भणंतो उवगभो जेट्ट-भाउणो समीवं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 33   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 |
|      | अविज्ञा के सि स्रोजसु सम्हे उच्छेग-बहिया तुम्ह । डिंभत्तण-दुस्तुस्ति एहिं नुद्धा जो भविणमो रहमो ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|      | भाउणा भक्तियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|      | नावना बालन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |

<sup>1&</sup>gt; P जाण जो for जाणह, JP होहिति, P दीसे जा. 2> P समीवं. 3> P विण्णविय, P om. माया, P adds after अबि य like the following which is partly repeated subsequently ने घरणी मतवती सरस्सीती ने भगीरही पृहती। घर-अंगादेवी माय जण अहं वशामि त्त्र मंगतो उवगओ माऊए समीवं। तत्थ य पायवडणुट्टिएण विण्णविय. 4> P घरणी सत्त्र ती सरस्सीती, P पृहती। घारणिअंगी, J घरणीअम्मा, P जणणी अजीयं चः 5> J जम्ह P जम्हं for जम्हः 6> P खुडिया से सडिय पम्खावली वियडणापयडाः, J पम्हावली, J सडंडयः, J प्यहाली. 8> J शुक्तिय, J ण मुअम्ह P णयं अम्हे for ण मुयं म्हः, J ए P ते for ते. 10> J निरजीविणीय म निरजीवणीय, P repeats मुओ न्त्र, J लोअम्मि, P स्वक्तः 12> P भणिकण अमैगलं, P om. बुह्म महः 14> P दुन्यं जीवं ति पहसे जा। P om. जह सर्च निय मरणं etc. to निर्ति नेय पितसे जा। 18> P होति in both places. 20> P पुत्त घणनुएसं जीयाउ वि. 22> J वा मुंबह, P केण व को. 23> J श्रेरीय P थोरीयः 24> J ए for ते P बंधुयणस्स पसायं पंमुके, JP होहिति. 26> P भणियं परवाससंठियस्स जीवस्स, P उण for पुण, P ति for पि. 27> P has additional lines here beginning with थेरीए भणियं। कुन्छीए etc. घरिओ गम्मं ति which are repeated below, P om. इमं. 28> P मणिओ for घरिओ, P बुट्टियाए. 32> P नेट्ट भायणो समीव तस्स. 33> P पीयवडणुट्टिओ विश्वं पयत्ती. 34> P खम्बजनु, P पुन्हे for तुज्हा.

| 1  | ंहा कीस वच्छ मुंचिस केण व तं किंचि होजा भणिओ सि । को णाम एत्थ धम्मो किं वा पावं भवे छोए ॥'<br>तेण भणियं।                                                                                                                                                | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3  | ा 'मा भाउय भण एवं घम्माघम्मेहिँ संठिओ लोओ। अह अत्थि को वि घम्मो विणयाष्ट्र सुओ जहा राया॥'<br>भाउणा भणियं।                                                                                                                                               | 3  |
| 6  | 'मुद्धो सि वच्छ बालो केण वि वेयारिओ वियद्गेण । सो को वि इंदयाली वेयारेंतो भमइ छोयं ॥'<br>तेण भणियं।                                                                                                                                                     | 6  |
|    | 'भाउय विवेग-रहिओ तं मुद्धो जं भणासि काविडिओ। मा हो तं भण एवं तियसिंद-णमंसियं वीरं ॥'<br>भाउणा भणियं।                                                                                                                                                    |    |
| 9  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| 12 | 'धम्मेण एत्य भोगा भाउय धम्मेण होह सग्गं पि । ता तं चेय करिस्सं णिथ सुहं धम्म-रहियस्स ॥'<br>भणमाणो उवगन्नो कणियसं भाउयं, तं पि उत्तिमंगे चुंबिऊण भणिउं समाहत्तो । अवि य ।                                                                                | 12 |
|    | 'उच्छंग-लालिओ मे बच्छ तुमं पुत्तओ व्व मह दइमा । खर-फरुसं सिक्खविओ अवराई खमसु ता मण्झं ॥'<br>कणीयसेण भणियं।                                                                                                                                              |    |
| 15 | ं हा भाउय कत्थ तुमं चलिओ होजा णु अम्ह मोत्तृण । अम्हाण तं सि सामी तुज्झायतं इमं सब्वं ॥'<br>तेण भणियं ।                                                                                                                                                 | 15 |
| 18 | वच्छ चलिओ मि मरिउं तुम्हे मोतुं पुणो चि गंतब्वं। को कस्स वच्छ सामी जम्मण-मरणेहिँ गहियम्मि ॥<br>ऽ ऽ ४०५ ) हमं भणतो उवगक्षो जेटुं भहणिं, तीय पायवडणुट्टिएण भणियं।<br>भहणी तं महदेवी सरस्पर्हे तं सि पुषणिज्ञा सि । ता खमसु अविणयं मे डिंभ-सहावेण जं रहयं॥ | 18 |
|    | तीए वि वियलमाण-जयण-जल-पवाहाए भणियं । अवि य ।                                                                                                                                                                                                            |    |
| 21 | 'वच्छम्हाण तुमं चिय कुलम्मि किर भो कुमारओ आसि । पोमाय म्ह तुमे चिय तुमए खिय जीविमो अम्हे ॥'<br>तेण भणियं ।                                                                                                                                              | 21 |
| 24 | जीयइ कम्मेण जिओ पोम।यइ सुंदरेण नेणेय । जह हं कुळे कुमारो माए ण य स्त्रज्ञणं काहं ॥'<br>तीए मणियं ।                                                                                                                                                      | 24 |
|    | 'थेरं मुंचिसि पियरं कस्प इमं मायरं च गइ-वियर्ल । सत्थेषु किर पढिजाइ अयण्ण-परिपालणं काउं॥'<br>तेण भणियं।                                                                                                                                                 |    |
| 27 | 🖇 ४०६ ) हमं भणंतो उत्रगभो कर्णायसं भङ्गिं। तं पि माणुणयं उत्सित्प्रकण भणिउमाहसो। आंधे य।                                                                                                                                                                | 27 |
| 30 | 'खर-णिट्रुर-फरुसाइं वच्छे भणिया सि बाल-भावम्मि । ता ताईँ खमसु पुर्णिंह होसु विणीया गुरूणं ति ॥'<br>तं च सोऊण मंतु-गग्गरं तीष् भणियं । अवि य ।<br>'हा भाउय मं मोत्तुं दीणमणाईं च कथ्थ तं चलिको । ताको वष्टइ थेरो तुःझम्हे (चैंतणीयाओ ॥'                  | 36 |
|    | हा माउप म मानु दाणमणाह च कत्य त चाळमा । तामा वट्टइ यरा नुउन्नर हाचतणायामा ॥<br>तेण भणियं ।                                                                                                                                                              |    |
| 33 | 'अलिओ एस वियप्पो जं चिंतिज्ञह जणो जणेणं नि । बच्छे पुष्व-कप्णं दुक्स-सुहे पाविरे जीवा ॥'<br>§ ४०७ ) एवं च भणमाणो उवगमो भ।रियाए समीवं सो पक्खी । भणियं च तेण । अवि ब ।                                                                                   | 33 |
|    | सुंदरि सुद्दय-विलासिणि तणुयंगे पम्हलच्छि घर-लच्छि । घणिए मह हियय-पिए बल्लह-दृद्दए य सुण वयणे ॥                                                                                                                                                          |    |

<sup>3 &</sup>gt; P एवं अमेहि, उ धम्माहम्मेहि, P लेए। 5 > उसि बढ़वाला, P वेयारंतोः 7 > P विवेय-, P मणामि for भणासि. 9 > P जहिल्छ, P om. वच्छ, P adds काथ before मो, उम होहिति, P ते सिद्धाः 11 > उभोआः 12 > उ कण्णसं माउअंतेण तं पि, P भणिओः 13 > P से for मे, P तुह for महः 14 > उ कण्णसेण भणिओं 17 > P मरिओ तुम्हे म्हेतुं पुणो, P मरिणिहि, उ गहिअस्स ।। 18 > P भणिउं for भणेतो, P जेहुमिणि, J adds तेण before तीयः 19 > उत्तमहं देवी, P तं महादेवी, उ भो for में. 20 ) उत्तिय दि, P om. णयण, P जलह- 21 > P तुच्छम्हाण, P पिय for चिय, P हो for भो, उ कुमासओ, उ पोमाय P पामायः 23 > P सुंदरे य तेणेय, उ कुमासोः 24 > उतीअ for तीएः 25 > P अहङ्ग for अयण्ण-27 > P कर्रा for किर, P क्यो हं [ह्यो हं?], P बद्धो पोसेण अह वि न य, P अत्ये for अण्णे. 28 > उ कण्णस्स for कणीयसं, P महणीः 29 > P फरिसाई, P ता माई खमनुः 30 > उ मणु for मंतु, P गंतुयगारं. 31 > P होरो (थोरो?)ः 33 > P जीमे॥ 34 > P गशी for उवगओः 35 > उ वंशलच्छ, P घरळच्छी।, P om. य, P सुवयणं.

| 1  | अद्भाणि व पीयाणि व तुमए समयं बहुवि तणुरंगि । मबणंगणिम अभियं सम्खण्गे णिवसियं समयं ॥                    | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | सुरसरि-पुलिणेसु तए समयं तजुरंनि विकसियं बहुस्तो । माणस-सरस-सरोतह-दलेसु सुहरं पसुन्ता मो ॥              |    |
| 3  | किलिकिचियं च बहुसी कय-कळवळ-राव-मुह्य-मणसेहिं। तं णरिय जं ज रह्यं दृहप् ता समसु तं सन्वं॥               | 3  |
|    | हमं च सोऊण गुरु-दुक्क-भर-भार-सुढिया इव णिवडिया से मुख्का-णीसहा दृश्या । तं च णिवडियं दृह्ण तेण भणियं । |    |
|    | 'आसस मुद्रे भासस सरख-सहावा ज-याणसे किंचि । किं ज सुर्य ते सुंदरि संजीया विष्यक्षीयंता ॥                |    |
| 6  | भासस मुद्धे भासस विद्वदङ् अते सराय-घडियं पि । संपुण्ण-णियय-काछं पेरमं चङ्काय-जुवछं व ॥                 | 6  |
|    | भासस मुद्धे भासस बहुकं संक्रमङ् भण्णमण्णेसु । विद्ययिरि-सेख-सिहरे वाणर-क्रीकं बहुद् पेरमं ॥            |    |
|    | भासस मुद्धे भासस चवळं परिसक्कपु सराइक्षं। णत-पाडस-जलहर-विज्यु-विकसियं चेय हय-पेग्मं॥                   |    |
| 9  | मासस मुद्धे भारस एवं चितेसु ताव लोगम्मि । सर-पवणुदुय-भववड-ववकं छठवंगि इव-पेग्मं ॥                      | 9  |
|    | इय बुजिशकण सुंदरि मा मोई क्य ब्याससु सुदूर्त । गय कळइ-कण्ण-चंत्रल-चळाओं पेम्माण पयईको ॥' सि ।          |    |
|    | इमं च भणमानेण बासासिबा सा तेण पश्चिणी। तबी होत-विभोषाणळ-जनिय-जाळावळी-पिछुट्ट-हिषयुत्तत्त-णयण-          |    |
| 12 | भायणोयर-कढंतुब्बल-बाह-जल-पवाहाए अणियं सगागायं तीए पश्चि-विकासिणीए । अवि व ।                            | 12 |
|    | 'हा दह्य जाह सामिय गुण-जिष्टि जियजाम जाह जाह सि । एक-पर बिय मुंचिस केण वि वेयारिको अर्म्ह ॥            |    |
|    | हा गाह बिगा तुमए सस्पं को होहिई अञ्चन्मण । कस्स पछोएति सुई सुन्नाओ दस दिसाओ वि ।'                      |    |
| 15 | तेण भणियं।                                                                                             | 15 |
|    | 'मा बिलव किंन्य सुंतरि एस पद्मवो जिरस्थको पृष्टि । जंतो व मरंतो विय कि केनाइ वारिको को वि ॥            |    |
|    | जं जस्स किं पि विहियं सुद्दं व दुक्कं व पुन्व-जम्मिमा । तं सो पावद्द जीडो सर्गं को कस्स कोगम्मि ॥      |    |
| 18 | तीए भणियं।                                                                                             | 18 |
|    | 'जह एवं णिण्णेहो वज्रमधो तं सि मुचसे अन्हं। ता किं जाणित हिंमे अह जणिए किं परिचयित ॥'                  |    |
|    | तेण मणिषं।                                                                                             |    |
| 21 | 'मोहंचेणं सुंदरि <b>किंचि-शु</b> हास्राय-जणिय-राएण । एयं कवं अकर्ज हुक्खमणंतं ण तं दिहं ॥              | 21 |
|    | जङ्काम-मोह-मूबो बद्धो वारीऍ कह वि वण-हरवी । मुद्धे कि मरट तर्हि कि वा वंश्वं विमीएड ॥                  |    |
|    | जं कह वि मोह-मूढेण सेविजो किं मरेज तत्थेव। जो जाजो गोसीए किं जाड सर्व तिहें चेव॥                       |    |
| 24 | जह संबियम्हि कामो कह वि पमाएण तं च इंहामि । किं कह वि जो बिउड्डो सो पायाकं समिश्चिवड ॥                 | 24 |
|    | तीए भणियं ।                                                                                            |    |
|    | 'जइ तं वचसि सामिय वदं पि तत्थेय णवरि बचामि । भत्तार-देववाश्रो णारीओ होंति कोगस्मि ॥'                   |    |
| 27 | तेण भणियं ।                                                                                            | 27 |
|    | 'सुंदरि पगष्ट वससु पारतः हियं व रोयए कस्त । वेदछसु भक्तकशासि जम्म-जरा-दुक्त-मंगिर्छ ॥'                 |    |
|    | तीपु भणिये ।                                                                                           |    |
| 30 | 'एयं वाकारामं णिसंस-मुक्तं तए वह मरेज । किं मुकासि तुमे बिव जह वहयं मुंचियो एवं ॥'                     | 30 |
|    | तेण भणियं ।                                                                                            |    |
|    | 'णिय-कम्मन्भम्म-जामा जिसंति निक्यूक केव कम्मेकः। बाकाण कि मए कि तए व्य मा कुणसु मिसमेये॥'              |    |
| 33 | इमं च जिसामिकण सीप मणिया ते हिंमस्था।                                                                  | 38 |
|    | एसी य तुम्ह जनको पुत्तव मरणिम विष्ण-वदशाको । ता कगाई पावाहिं कम्मिन इमस्स गाडवरा ॥                     |    |
|    |                                                                                                        |    |

<sup>1)</sup> विवाणि for लक्काणि P बहुणि तणुर्गमी, P मिनडे. 2) P पुलिकेसु. 3) P om. च, P om. ता. 4) J om. भर, P सुद्धिया, P णिवस्थि, J adds अबि य क्षरिक्ष मिन्नडे. 5) P णयासे. 6) P येते for जंते, P repeats पेम्मं. 7) J विवासि, J बाणरणीओं वह्य. 8) J चलं च for चवलं. 9) P एवं, J चितेषु आव लोओंम, P लोगं।, P भयभयहचंचलं. 10) में आसस. 11) J om. तेण, J विज्ञोआलि-जलिआजाहावलीबिल्रहें, P मिलुक्षहियपुत्तरायमायाणवराकदंतुंबर. 12) P प्याहाए, P सगमारं, J तीय पश्चितिलिलिलिणियः 13) P हे for हा, P जियनाहराह ति।, P मुद्ध्य for मुचिस, J केणावि, P वियासिओं. 14) JP होहिली, J अन्नजाए. 16) P किंच सुद्रि, J जिरल्थयों, P केण व धारिओं, J कहिमि for कोबि. 17) में लोगिंगा. 18) प्रतियः 19) P जह व णिणेहो, P तं च से अम्ह ।, P जणेहि for जाणिंसे, J करीर्थं पि क्षरिक्ष किं किं प्रतियः 21) में सहसाए. 22) P कीव for मोह, P वारीय कह व, J वर्धं, P वंधं मिमाएत. 23) P जीवो for जाओ करीरत जो, P किं for खरं, P तिर्हे चिव. 24) प्रसिवामिक में से सिओसि, J जो णिजहों, P समक्तियः 25) प्रतियः 26) P देवताओं, J लोगिंग. 29) प्रतियः 30) P निर्ह्मं , P मरेजा, P व्यर्थेक कह before अहर्यं, P मुचवा. 33) प्रतिय भणियं तेण ते, P विस्त्वाः 34) प्रतियः 4, प्रतुक्षं, P ता ल्यह पावासि, प्रसादक्षं, प्रवासि, प्रक्षं पावासि, प्रकणिंस, प्रतिवासि, प्रतिवासि, में स्वर्धेक्ष विद्यासि, प्रवासि, प्रकणिंस, प्रवासः, प्रवासः, उत्तिवासि, में स्वर्धेक्षं विद्यासि, में क्षर्यं पावासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासः, उपल्लासि, में मालवासि, में स्वर्धेक्षं विद्यासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासः, अस्वरासि, में क्षर्यं विद्यासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं विद्यासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं से स्वर्धेक्षेत्र प्रवासि, में क्षर्यं विद्यासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं विद्यासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं विद्यासि, में क्षर्यं प्रवासि, में क्षर्यं विद्यासि, में क्षर्यं व

|    |                                                                                                       | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | § ४०८ ) एवं च भणिया समाणा किं काडमाहता । अवि य ।                                                      |    |
|    | उदाहया सरहसं सम्बे विय मुद्र-सम्मणुह्याया । संधिमा केह कंठे बण्णे पहिं समास्दा ॥                      | 3  |
| 3  | 'मोत्तृण ताय अम्हे करण तुमं पवसिस कि जिण्णेहो । अबं पेच्छ रुवंति अम्हे वि मरामु तह विरहे ॥'           | •  |
|    | तेण भणियं।                                                                                            |    |
|    | 'पुत्त मए तुम्हाणं ण किंचि कर्ज ति जियड ए धैना । स बिय दाही भत्तं होह समस्था सर्व चेन ॥'              |    |
| 6  | तेहिं मिनेयं।                                                                                         | 6  |
|    | 'अंबाए वाय कहिबं वाएण बिणा मरामि हं पुत्त । तुन्हे वि मए मुक्का मरिहिह मा देखु गंतुं जे ॥"            |    |
|    | तेण भणियं ।                                                                                           |    |
| 9  | 'मा पत्तिबाह पुत्तब एसा अह कुणह तुम्ह परिहासं। को केणं जीविष्वह को केणं मरह छोगम्मि ॥                 | 9  |
|    | भव-रुक्स-पाव-कुलुमण्डलाईँ एयाईँ दिंग-रूवाई । महिला णियलमलीई बंघण-पासं च बंधुयणी ॥                     |    |
|    | ति चित्रयंतेण पुणिकणं देहं तरुवरं पिव पिक्क-फछाईं व पाडिकण डिंश-स्वाई चिलको ससुरंतेणं । मणियं च तेण । |    |
| 12 | 'तुइ ताय पायवडणं करेसि एसो न्ह समसु जं भणियं। जारिसको मह जणको तारिसको सेव तं पुत्रो ॥'                | 12 |
|    | तेण भणियं ।                                                                                           |    |
|    | 'कहाणं ते पुत्तय जह मरियम्बं भवस्स ता सुणसु । भजा वि वालो सि तुमं को काळो वन्छ मरणस्स ॥'              |    |
| 18 | े तेण मणियं ।                                                                                         | 15 |
|    | बालो तरुणो बुड्डो ताब कर्यतस्स जत्य संकप्पो । जरुणो व्य सम्बन्धको करेड बालो वि तो बस्मं ॥'            |    |
|    | ति भणेतो उदगको असंतेण । भणियं च ।                                                                     |    |
| 18 | 'भत्ता तुह पावडणं अम्हं जजणी तुमं ज संदेहो । ता समसु किंचि भणियं डिंभसज-बिकसियं मन्ह ॥'               | 18 |
|    | तीए अणियं ।                                                                                           |    |
|    | 'शंज वि पुत्तव बालो कुमाहो केम प्रिसी रहको । सुंजसु मोए पच्छा बुहो पुन काहिसी धरमं ॥'                 |    |
| 21 | तेण भणियं ।                                                                                           | 21 |
|    | ' बस्मत्थ-काम-मोक्सा जत्ता चत्तारि तस्म-जम-जोगा । जोव्वण-गळियस्स पुणो होति समुद्दो व्य तुत्तारो ॥'    |    |
|    | तीए भणियं।                                                                                            |    |
| 24 |                                                                                                       | 24 |
|    | तेण मणियं।                                                                                            |    |
|    | 'मत्ता फुक्क-फलेहिं किं वा रूवेण किं व तरुणीए। घोरं जरए तुक्लं इह अम्माणंतरं होइ ॥'                   |    |
| 27 | तीए मणियं ।                                                                                           | 27 |
|    | ' वं तुह कुरुस्स सरिसं भणियं तं पुत्त नासि पडमन्मि । भिंदसि कुरु-मजावं संपष्ट तुह हो न जुत्तमिणं ॥    |    |
|    | तेण अणियं ।                                                                                           |    |
| 30 |                                                                                                       | 30 |
|    | चि अर्णतो चलिको पिय-मित्तंतेणं । अणियं च तेण ।                                                        | •  |
|    | मिसं ति गाम कोए वयंस बह केण विस्मियं होता । बीसंग-गब्भ-हरको एजय-दुसो विष्ण-फर्ड-जिबहो ॥               |    |
| 38 |                                                                                                       | 33 |
|    | ता सित्त तुमे समयं जयस्मि तं णस्य वं तुदं गुज्यं । जह किंचि अम्ह खलियं सम सम्बं प्रसिय तं सुयण् ॥'    | 20 |
|    | वा सिर पुन समय जनान्य व जात्य ज पुर गुजा । जह किया जन्ह काल्य सम सम्ब पहल्य स सुराणु ॥"               |    |
|    |                                                                                                       |    |
|    | 'साहसु मह सब्भावं कि कनं मिश्र पवससे वं सि । को णाम एस णस्बो सबो सि विवासिको केन ॥'                   |    |

<sup>2 &</sup>gt; P उद्धारय सहिर्स, P को वि for केइ. 3 > J पाय P ताव for ताय, P पयसस, P पेच्छे, J रुमंति P रुमंती, P सह for तुह. 5 > P तु for ति, P inter. अंबा & ए, J दाहिति for दाही, J चेअ. 7 > P तु को, P मरिहर, P देतु गतव्ये ॥. 9 > P पित्याहि, P कुणहर, P । जा वाविकार केणं को केणं, J लोअंमि. 10 > J रूआई, J णिअलुमलोई वंधे व पार्स. 11 > J om. पिव, P पिव पक्ष., P समुत्तेणं. 12 > J सेव. 14 > J जह करिअवं. 16 > P तया for ताय, J करेसु, P उ for वि. 17 > P अणेण for असंतेण, P om. च. 19 > J तीय. 20 > P एरिसो वहओ. 22 > P मोक्सो अल्य चतारि. 23 > J तीय. 24 > J सृतं, P रहर्य for अरियं, J याणसी. 26 > J repeats कि बा. 27 > J तीय. 28 > J inter. पुत्त and तासि for आसि, J मिदिसि. 30 > P एय for एव. 31 > P om. अणियं च तेण. 32 > J adds विय before मित्तं, P पितं ति णाम, J योष for लोए, J होज्ञां, P फणयदुमो दिण्णल. 33 > P वेम्मराह-, J धिति-, P वितस्पर्कः. 34 > J दुमं समयं, J दुद्दं गुज्हां, P खिमयर्च पसियं त सुयणु. 36 > J मुद्दो वेमारिजो.

इमं पृत्य करणीयं। जस्त सबासे इमिणा धम्मो णिसुओ तं गंत्ण पेच्छामि। पुच्छामि य जहा 'मगबं, के ते वणिमा पश्चिणो, किं वा तेहिं मंतियं, किं कारणं' ति। इमं य सोऊण पच्छा जं करियम्बं तं काहामि जं इमिणा पश्चिणा कयं'ति <sup>33</sup> वितिकण अवहण्णो वड-पायवाओ, गंतुं पयत्तो हत्यिणपुराभिसुहं जाव 'मो मो गोदम, एस मर्म समबसरणे पविद्यो, 33

<sup>2)</sup> P अभव्या. 4) म व्य for य, P मिरंजामी. 6) P सव्यो विय, P व for वि. 8) P नोडी।, P खुज्जइ. 10) P सव्यविविजो, P om. को. 11) म लोजीज, P om. च तेण. 12) म om. हो, P समा for सम. 13) P समसु, म स्वव्योपसु. 14) P करूणा, म चिर्चमाण-, P om. माण. 15) म एवं for एवं, P इंडरं, P repeats वि जइ, म कर्मिए प्यसि. 16) म प्रायं. 17) P om. कीस ण, P उस्सीरव, P om. पुरिसस्स, P कि तुह्ण. 18) P मणंतो उप्पड़्जो, P मणवर्छ. 19) P प्रयादिणा, म जिपसंगो, म क्रुक्मलो दिव क्रुक्लणो, म स्तीय. 20) P क्रुवरंति, P सुअया, म विरंति सिंवा, म संबंदि दिव संकुर्वति. 21) म क्रुक्मप्पहास, P वणसिर कि. 22) P सेव दिव सिंव, म लोकाणोअर, म मूर्याक्ष्मक्ष, म इव दिव स्व. 23) P om. पंडरं, म सहार्य दिव पहार्य. 24) म विश्व दिव पर्यं, P खु एवं ते दिव स्व. 25) P अस्म परा है वि कहं, म सल्य-, म विम्हत्त, P विष्णाणोः 26) म एवं दिव एयं, P खु एवं ते दिव स्व. पर, म क्रुक्चणं, P मुक्तुर्वा । अह दहः 28) म मिरणाणुविष पर, म जाणीयित P जाणीर. 29) P कुटुंबं P inter. कुडुंबं के सन्वं, P अहवा पच्छ, P कुटुंबं- 30) P कुटुंबं- 31) P om. इमं, म om. य. 32) P om. वं करियन्त, म इसियणानुस्तिसुंह, P नोयमा, P om. ममं.

33

33

<sup>1</sup> पुरिद्धको य महं हमिणा 'को सो वणस्मि पक्की'। साहिको मणु जहा 'दिखो' कि ।' हमं व सोऊज उप्परण-वेरागो <sup>1</sup> णिव्यिण्ण-काम-भोगो उप्पण्ण-कुर्दुब-जीसार-बुद्धी संजाय-विवेगो उङ्ग्ण-चारित्तवरणीय-स्रकोवसमत्तरोण चारित्त-वेदणीय-<sup>3</sup> सुद्दु-कम्मो त्ति ताणं समप्पिकण रयणाई भाउच्छिकण पश्चिणोवपुस-सरिसुत्तर-परिउत्तरालावेहिं समे खेय संगासं पृहिष्ट् ति । <sup>3</sup> \S ४१० ) इसं च एसियं जाव भगवं वीरणाहो साहइ गोयमाईंगं ताव संपत्तो सर्यभुदेवो सि, पयाहिणं च काऊण पायवडणुट्टिको भणिउं समादत्तो । भवि य । 6 'जय संसार-महोयहि-जर-मरणावत्त-भंगुर-तरंगे । जय जीव-जाजवत्तो सिद्धि-पुरी-सामिको तं सि ॥ भगवं पिंबुद्धो हं वणस्मि सोऊण पिंस्सिणो वयणं । ता देसु णियय-दिश्खं कुणसु पसार्य सुदीणस्स ॥' इमं च वयणं सोकण दिक्सिओ जहा-विहिणा भगवया गोवृम-गणहारिणा चंडसोम-जीवो संयं भुदेचो ति ॥ \S ४११) एवं च भगवं भन्व-कुमुयागर-सहस्स-संबोहस्रो विहरमाणी मगहा णाम देसो, तत्थ य रावगिहं णाम 🥬 णयरं, तत्थ संपत्तो, देव-दाणव-गणेहिं विरह्वं समक्सरणं। तत्थ व सिरिसेणिको णाम राया। सो व तं भगवंतं सोऊण समागयं जिणचंदं हरिस-बस-वियसमाण-मुह-पंकको संयक्त-जण-हरूबोरू-बहुमाण-करूबको गंतुं पयत्तो। भगवंतं <sup>12</sup> बंदिज्जण संपत्तो, समवसरणं पिबहो । ति-पयाहिणीकको भगवं जिणयंदो, पायव**र**णुहिएण य भणिवं तेण । भवि थ ॥ 'जय दुज्जय-मोह-महा-गईंद-णिहारणस्मि पंचमुहा । जय विसम-कम्म-काणण-दहणेक-पयाव-जरूण-समा ॥ जय कोवाणल-पसरिय-विवेध-ज<del>ल-जलहरिंद-सारिच्छा । जय माणुद्धर-पद्यय-मुसुमूरण-पद्म</del>ला कुलिसा ॥ 15 जय माया-रुसिय-महाभुवंगि तं णाग-मणि-सारिच्छा । जय कोइ-महारवस्तस-णिक्णासण-सिद्ध-मंत-समा ॥ 15 जय भरई-रइ-णासण जय-णिजिय हास-विजय जयाहि । जयहि जुगुच्छा-मुक्का असोय जय जयसु तै देव ॥ जयहि ण-पुरिस ण-महिका णोभय जय बेरा-बिबाय जवाहि । सम्मत्त-मिच्छ-रहिया पंत्र-बिहण्णाण-मय-मुका ॥ 18 मजेव महं जाओ अज व पेच्छामि मज णिसुणेमि । मगहा-रज्यमि ठिमो दहं तुह बीर मुहयंदं ॥ तं जाहो तं सरणं तं भाषा बंधवो तुर्भ तामो । सासव-सुइस्स मुणिवर जेण तप् देसिमो मग्गो ॥' ति भगंतो जिब्रहिको चळणेसु जिसक्यो य जिब्रयासगड्डाणेसु । साहियं च भगवया अंगोर्वग-पविद्वं सुत्त-माणं मह्-माणं <sup>21</sup> च, परूवियं भव-पद्ययं कम्मन्सकोवसमयं च णाणा-संठाणं भोहि-णाणं, सिट्टं तु उज्ज्व-विउल-मइ-मेथं मणुय-लोवब्मंतरं <sup>21</sup> मणपज्जव-णाणं, वजारियं च सयल-लोयव्यंत्तर-पयरय-सरय-जहावट्टिय-सहाव-पयासयं केवल-दंसणं केवल-णाणं च त्ति । 🖔 ४१२ ) एत्यंतरम्मि जाबद्ध-करयलंजलिउडेण पुच्छियं महारायाहिराष्ट्रणा सिरिसेणिएण 'मगर्व, दे.ण उण 24 णाणेण एए णेमितिणो सुहासुहं तीयाणागय-पञ्चव्यणणं विवाणंता दीसंति, केण वा पयारेणं' ति । भगवया भणियं । अवि य । <sup>24</sup> 'देवाणुपिया एवं सुय-गाणं जेण जाणए कोओ। केविछ-सुत्त-जिबदं केविकणा केविही-सुर्त्त ॥ क्षड्र जाणिकण इच्छिति सुजेसु जरणाह थोव-वित्थरियं। अप्पक्लरं महत्यं जह भणियं केविल-रिसीहिं॥ 27 होति इसे अ-इ-क-च-ट-त-प-य-सक्तरा वि य सोहणा बण्णा । आ-ई-स-छ-ठ-य-फ-र-सा असोहणा ते पुणी मणिया ॥ <sup>27</sup> ए-ज-ग-ज-इ-द-ब-ल-सा सुहया भह होति सन्व-कजेसु । ए-ओ-घ-झ-इ-४-भ-च-हा ण सोहणा सन्व-कजेसु ॥ हो होंति ओं-ओ-ण-न-मा मीस-सहावा हवंति कलेसु । संपष्ट फर्छ पि वोच्छं एवाणं सञ्ब-वण्णाणं ॥ 30 सोहणमसोहणं वा सुह-दुक्खं संधि-विग्गहं चेय । एइ ण एइ व लाभो ण लाभ-जय-अजय-कजे य ॥ 30 होह् ण होह् व कजं सेममसेमं च मत्य णस्थी वा । संपत्ती व विवसी जीविद्-मरणं व रिसमरिसं ॥ पढम-वयणिम पढमा सुह-वण्णा होति अहव बहुया वा । ता जाण कज-सिद्धी असुद्देहिँ ण सिअसए कर्ज ॥

भहवा पुच्छय-वयणं पढमं घेचण तं णिरूवेसु । विहि-वयणे होह् सुहं असुहं पढिसेह-वयणम्मि ॥ भहवा ।

<sup>1 &</sup>gt; P अहो for अहं, P च सोऊष्पन्न 2 > P निच्छिन्नकामभोगा, P जुट्रंवनीरसा बुद्धी, J बिवेओ, P उदिओय for उद्दण्ण, P वेयणीय 3 > P सिरसमुत्तर, P चेय सवासं एष्ट्रंय तिः 7 > P दिखं 8 > J भगवओ, P गोयम 9 > J om. य- 10 > P समवस्तरणं, J om. तं, P भगवं 11 > J जिण्यदं, P स्यलसज्ज्ञहर्शल्ज्ब्र्ट्रमाण 12 > P पिबद्धा, P जिच्णयंदो P om. य. 13 > P विद्धारणंमि, P बिसय for बिसम 14 > P विवियज्ज्ञहरिद, J सारिच्छ, P जह माणुमहपञ्चय, P मुसुमूरणलिसा ॥, J कुलिस 15 > P मोह for लोह, P विष्णासण 16 > J अरतिरत्तीणासण, P -रयणासण जयनिक्त्य, P जहादि ।, P जुगुंछा, P देवा 17 > J वेत-, P तिरथय for मिन्छ, J विवण्णाण 18 > J अद्धेय, J दिहुं for दहुं 19 > P पिबद्धो सुयनाणं 21 > P भव for भव, J ख्योवसमयं, P सिद्धं उज्ज्य, JP मित-, J नोदं 22 > P om. च, J जहावहिय, P देसण, 23 > P रायाहिराएण, J om. सिरिसेणिएण 24 > P पते निमित्तिण्णो, J तीताणागत- 25 > P देवाणुष्पिया, J एदं 26 > P वोघ for थोव, P केवल-, J न्हसीहिः 27 > P om. इमे, J अ-ए-, P om. इ, P शुक्खरा, J चेज for विय, J ए for ई, P स्तप for ठथ, P फरया. 28 > J ओ for ज, JP अ for ओ-. 29 > P औअख्यणनमाः अं अः मीस-, J adds जता before जोण, P ति for पि, P वणाणं ॥ 30 > J सोहण बसोहणं, J एउ for second एइ, J जय अद्धायं चेज ॥ 31 > P क्खेममक्खेमं- P व for वा, P विपत्ती जीविय, P मरणं विरसं ॥ 32 > J वयणं पि, P पढमो सुहवणो होति, J adds जा before ता, सिज्झादी, P सिज्जप.

फल-कुसुमक्तय-पत्ते रूवव भक्जं च पुरिस-रूर्वं च । अट्ट-विभन्ते छर्द् तेज फर्ल सुजसु तै एवं ॥ होइ झए सज्ब-फर्क धूमे फरू-णिष्कर्क च संसावो । सीहे विक्रम-रामो साणे तुष्काह-दविवित्ती ॥ .3 वसहे गउरव-छाभो खरम्मि कछहो व सोय-संताबो । होइ गए पुण पूर्या टंके णियं परिव्ममणे ॥ अहवा । 3 पुच्छाणंतर-पुरुद्दय-दिहे गिसुण् व्य सोहणे भत्ये । कजस्स भरिय सिद्धी विदरीण् गरिय सा अजस् ॥' सि साहिय-मेसे भगवया जिणवंदेणं प्रत्यंतरम्मि सिरिसेजिय-रण्णो पुत्तो महारह-कुमारी णाम अट्र-बरिस-मेस्रो सेज 6 <sup>6</sup> बलज-पणाम-पद्माद्रिएण अजियं । अबि थ । 'जाणमि अज सुमिणे मगर्व पेच्छामि केंसिण-घण-चण्णे । काळायस-केंचण-मिसियं व एकं महापुंजं ॥ जाणामि मए अमियं जिल्दं जाकोलि-ताबियं गलियं । कालास-मीस-गलियं जन्म-सुवर्णं ठियं तत्य । एत्यंतरे विउदो भगवं पहु-पडह-संख-सदेहिं। साहसु सुमिणस्स फर्क संपद् कि एत्य भवियव्वं ॥' Ω भगवया भणियं। 'भइमुद एस सुमिजो साह्य सम्मत्त-चरण-दिक्ताए । केवक-जाजं सिद्धी सासय-सुद्द-संगमं अति ॥ 12 कालायसयं करमं जीयं कणयं च मीसियं तत्थ । झाणाणलेण धमिउं सुद्धो जीवो तए ठविओ ॥ भण्णं च तुमं ऍरिसो चरिम-सरीरो च एत्थ रूप्पण्णो । कुरुखसाला-जीवो देवो देवसणामो तुम ॥ सन्वं च तस्स कहियं मायाइचादि-देव-पजंतं । सन्वे ते पष्वइया तुम्ह सहाया इमे पेच्छ ॥' <sup>5</sup> इमं च वृत्तंत जिसामिजण भणियं महारह-कुमारेण 'भगबं, जह एवं तो विसमो एस चित्त-तुरंगमो' । ' किं विलंबेसि' ति <sup>15</sup> भणिए भगवया गणहारिणा दिक्सिको जहा-बिहिणा महारह-कुमारो ति । मिलिया य ते पंच वि जणा अवरोप्परं जाणंति जहां 'कय-पुन्व-संकेया सम्मत्त-छंभे बन्हे' ति । एवं च ताण भगवया जिणयंदेण सम विहरमाणाणं बोळीणाई बहुयाई <sup>118</sup> वासाई । \S ४१३ ) साहियं च भगवया सन्वण्युणा सणिरह-कुमार-साहुणो जहा 'तुका थोवं बाउयं ति जाणिकण जहासुदं संलेहणा-करमं पडिविज्ञिजण उत्तिम-ठाणाराइणे'ति । तभो मणिरहकुमारो वि 'इच्छे' ति भणुमण्णमाणेण समाहत्ता चड-खंधा  $^{21}$  आराहणा काउं । कय-संस्केहणा-करमो दिण्णास्त्रोयण-बित्यरो जिसण्लो तकास्रप्याश्रीको फासुय-संथारप्, तस्य भणिउ  $^{21}$ समादत्तो । भवि य । 'पणमामि तित्यणाहं तित्वे तित्याहिवं च उसम-जिणं । भवसेसे तित्ययरे वीर-जिणिंदं च णमिऊंगे ॥ 24 24 णमिऊण गणहरिंदे आयरिए धम्मदायए सिरसा । णमिऊण सध्य-साधू चडव्यिधाराहणं वोच्छं ॥ णांग दंसण-चरणे विरिया भाराहणा चडत्यी उ । णांगे मह वियप्पा तं चिव वोच्छामि ता जिडणं ॥ पढमं काले विणए बहुमाणुक्हाण तह व णिण्हवणे । वंजण-मध्य-तद्मप् णाणस्साराहको तेसु ॥ 27 27 जो काले संग्रामों सो ण कभो जो कभो मकालिय । जं जह-काल ण क्यं तं णिंदे तं च गरिहासि ॥ महभुट्टाणं अंजलि आसण-णीयं च विणय-पडिवत्ती । जा ण कयं म्ह गुरूमं तसहं जिंदामि भावेणं ॥ भावेण अणुदिणं चिय एस गुरू पंडिमो महत्या य । ण कमो जो बहु-माणो मिच्छा हो दुक्कडं तस्स ॥ जं जत्थ तवचरणं अंगोवंगेसु तह पड्ण्णेसु । ण कयं उवहाणं मे पूर्णिह णिदामि तं सम्बं ॥ 30 असुयं पि सुयं भणियं सुयं पि ण सुयं ति कह वि मृदेण । अण्णाप् णिण्हवियं तसहं णिंदामि भावेण ॥

मत्ता-बिंद्-वियप्पं कार्ड अण्णत्य जोडियं अत्यं। वंजण-बिर्वजणेण य एपिंह णिंदामि तं पार्व ॥

<sup>1 &</sup>gt; उपत्तो, P adds स्वयपत्ते before स्वय. 2 > उअय for श्रय, P श्रमफल, P सिंघे for सिंहे, P -विवित्ती. 3 > P गयवरलामो, P दंसे for टंके, उ पिक्समणे ॥. 4 > P पुच्छल्ह्य, उ -दिद्दो, P णिपुणे, उ अत्य for अत्य. 6 > P -रपणाम. 7 > P पेच्छिम, P वणं ।, P मीसबं व प्रस्पुत. 8 > P धंमियजलियजलिय जालाले, उ कालायसमीसयं गलियं, P om. कालासमीस-गलियं (emended), P सुवणहियं तत्थ. 9 > P सुविणस्स. 11 > P सुविणो, P दिवलाया, P नाणसिदी. 12 > P कालाययं, उ मेलिश्रं for मीसियं, P सुदिय for धमेलं, P दुविओ. 13 > P चित्रमो for एरिसो, P देवा देवत्तणात्र तुमं. 14 > P om. ते, उ पच्चक्ता, P पेच्छा. 15 > P त for य, उ नुत्तं for दुत्तंत, P adds च after मिण्यं, उ ता for तो, P क विल्वसि. 16 > उ सहाबिहाणं, J om. य, P जणो, P जाणति. 17 > उ गण for ताण. 19 > उ थोअं, P जाणिकण अम्हासुहं. 20 > उ पच्चक्तिकण, उ जत्तम, P -द्वारोहणं, P तव for तओ, P मणिरह साहुणोधि, P अण्युमण्य , P समादत्तो. 21 > उ आराधणा P आराहणं, P क्यसंमोहणाक्षमो P लोवणाधिलीयणा विस्थारो, P तक्कलपओगे, उ तत्थ य मणिउमाहत्तो. 23 > P तित्थाहव. 24 > P साह च्यन्तिहे रोहणं, उ धाराहणा. 25 > P विरिथ. 26 > उ म बहुमाणं, उ वधाण, उ तदुमरे. 27 > उ om. जो, उ कतो, P om. क्यो क्रिंस्ट जी, P -काले, उ क्यो त. 28 > उ णिखय P विण for विगय, P नाणक्रयं मि for जा etc., उ कर्य म्ह. 29 > P जा बहु हो दुक्हं for जो etc., 30 > P तवतन्त्वकरं. 31 > P अन्नाओ. 32 > P ॥ मित्ता, उ च for य.

| 1  | बमचप्पवाह-सरिसे विण-वयणे वं कहा-विमृदेण । बत्यस्स विक्वासी रहनो जिंदे तर्व पार्व ॥                 |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | सुक्तरयाणं दोण्ह वि मोहेण व वथव होज हासेण । जो कह वि विवजासी पृष्टि णिंदामि तं वार्व ॥             |     |
| 3  | उस्युत्तो उम्मम्मो उद्धरणिको व्य पृत्य जो जोग्गो । मोहंबेण ण विहो संपह बाराधिमो जाणं ॥             |     |
|    | एसो जाजायारी भगवं वह संदियो भए कह वि । भिष्छ।भि दुक्दं तं संपद्द मह दंसणं वीच्छं ॥                 |     |
|    | जिस्संकिय-विक्रंशिय-विविवितिनिच्छा समूत-दिही य । उत्रवृह-विरीकरणे वच्छछ-पभावणे सह ॥                |     |
| 6  | सर्च जिलाण वचणं एत्य वियप्पो ल चेय कायग्वी । एवं होज ल होज व जह सह संका तयं लिंदे ॥                | , ( |
|    | गेण्हासि इसं दिस्सं एवं किंगं इसो य परमत्थो । सूदेण कंतिको मे सिन्छा हो दुक्कदं तत्थ ॥             |     |
|    | शह होज ज वा मोक्लं आयरियादीण जा य वितिगिच्छा । जह मे कह वि कवा सा जिंदामि ह पावर्ष एपिंह ॥         |     |
| 9  | दट्टम रिद्धि-पूर्व परवाईणं कुतित्य-मनगेसु । जह मह दिही मूढा प्रणिह णिंदामि सं पार्व ॥              | - 1 |
|    | समगे वेयावर्ष सञ्चाए चेव वावरं साहुं। उक्कृहणा व ण क्या एस पमाओ तवं जिंदे ॥                        |     |
|    | साधु-किरियासु कासु वि दर्ह सीयंतयं सुणि ण कया । बहु-दोसे माणुस्से थिरिक्रणा णिंदिरे तमहं ॥         |     |
| 12 | गुरु-बाळ-तवस्सीणं समाण-घम्माण वा वि सञ्बाणं । वच्छलं ण कयं मे भाहारावीहिं तं जिंदे ॥               | 19  |
|    | मेरु व्य णिप्यवंपं जिजाण वयणं तहा वि ससीए । ज क्वं प्रभावणं मे पूस प्रभाको तयं जिंदे ॥             |     |
|    | पावसणी धम्मकही वाईं जेमित्तिको तवस्सी थ । विज्ञा-सिद्धो य कवी बहे व प्रभावया भणिया ॥               |     |
| 15 | सम्बागं पि पसंसा कायन्या सन्यहा विसुद्धेण । सा ण कथा तं णिंदे सन्मत्ताराहणा सा हु ॥                | 18  |
|    | पंच समिद्रेंबो सम्में गुत्तीको तिष्णि जाको मणियाको । पववण-मादीयाको चारित्ताराष्ट्रणा एसा ॥         |     |
|    | इरियायहं पयत्तो जुगमेत्त-णिहित्त-णयण-णिनसेवो । जं ण गभो हं तहवा मिच्छामि ह दुव्वहं तस्स ॥          |     |
| 81 | जंपंतेष य तह्या मासा-समिएण जं ण भारुतं । तस्स प्रमायस्साई पायच्छितं प्रवजामि ॥                     | 18  |
|    | बत्ये पाणे भत्तेस <del>ण-गहण-</del> घासमादीया । एस <del>ण-समिई ज क्या तं जाणा-संद</del> णं जिंदे ॥ |     |
|    | बायाण-मंड-मेते णिक्सेवनगहण-ठावणे जं च । दुपमजिय-पडिस्डेहा एस पमाओ तर्थ जिंदे ॥                     |     |
| 21 | उचारे पासवने खेले सिंबान-ब <del>ह-</del> समितीओ। दुःयहिलेइ-पमिष्य उम्मग्ने जिंदिओ सो हु ॥          | 21  |
|    | भंजंतो सीख्वणं मत्तो मण-कुंजरो वियरमाणो । जिण-वयण-वारि-वंधे जेण ण गुत्तो तयं जिंदे ।               |     |
|    | जो बयण-वण-दवग्गी एकलिओ बहुङ् संजमारामं । मोण-जलेण णितिचो एस पमाओ तयं पिंदे ॥                       |     |
| 24 | अय-गोलको व्य काओ जोग-फुल्जिंगेहिँ हहइ सव्य-जिए। तुंडेण सो ण गुत्तो संज्ञम-मङ्ग्ण तं णिंदे ॥        | 24  |
|    | इय एत्य भईयारो पंचसु समिईसु तिसु व गुसीसु । जो जो य मई जाओ तं जिंदे तं च गरिहामि ॥                 |     |
|    | बारस-विधम्मि वि तवे सब्भितर-बाहिरे जिणक्काए । संते विरियम्मि मए णिगृहियं जं तयं जिंदे ॥'           |     |
| 27 | एवं च चडक्खंधं साराहणं बाराहिकण मणिरहकुमारो साधू मटम्बकरणेणं खबग-सेटीए अनंत-वर-जाण-दंसणं उच्याहिकण | 27  |
|    | तकाले कालस्य सवगतापु अंतगर-केवली जाओ सि ॥                                                          |     |
|    | § ४९४) एवं च वषमाणेसु दियहेसु कामगईद-साभू वि णिय-भाउक्सवं जाणिकण क्य-संलेहणाइ-कच्यो जिसण्णो        |     |
| 30 | संबारए । तत्य मणिउमाइसो । जनि व ।                                                                  | 30  |
|    | णमिकण तिक्षोय-गुरुं उसमं ते <del>ह्योक</del> -मंगकं पढमं । अवसेसे य जिणवरे करेमि सामाइयं एपिंह ॥   |     |
|    | पुस करेमि य भंते सामाइय तिविध जोग-करणेण । रायहोस-बिमुक्को दोण्ड वि मञ्जानम बहामि ॥                 |     |

<sup>1&</sup>gt; P सिरसो जिणं वयणं, P विवज्जो for विवज्जासो, P om. रहजो जिंदे etc. to उक्काणिखो. 3> P जोगो।, P आराहणो नाणं 5> P जीसेकिय, P जिब्बित्तिनिच्छा, J दिट्टीया।, P प्रमावणो. 6> J एवं, J व्य for ब, P जय मह. 7> J व्य for य, J मो for मे. 8> P मोह for जह, J जायरियातीण, P जा भवे कुच्छा. 9> P परवाहणे. 10> J गमर्ग for खमरं, J वेतावची, P खेय, P उव्यक्ष जेय अयाहस, J कसा एस पमातो. 11> P साधु-, P दर्ध, J सीतंत्रयं, J थिरिअवणा P किरकरणे. 13> P व्य निष्पर्कमं, P वि तत्तीए J om. मे 14> J धम्मकची वाती, P वानीणोमित्तिओ, P व वभावया. 15> J सव्याण वि यासंसा, P या for कया. 16> JP समितीओ, J -मातीयाओ. 17> J धरिसावहे for हरियावहं, P नय for णयण, J जण्णाचउहं J जणा for जंण, P तस्सा. 19> J पाणे भावेणेसणाहण-, P महणे, JP समिती, J कता. 20> J आताण, P मेरा, J जिनस्वेवणयहण, P व्याहण हुणिसेच्यं व । उपमपिडलेहा, J पमातो. 21> P सिंहाण, P दुढिलेह, P उम्मगा, P साहू ॥. 22> P वंधो. 23> P! नाणजण्णेण निसित्ति. 24> अतमोलटक्यकाओ, P कृदेण for दुढेण. 25> JP अहीयारो, J समितीसु P तीसु प्रचीसु, P जो कोह मई. 26> P विदेश, J य for वि, J जिणकखारे, P निमाहियं. 27> P कुमारसाह, P खवसेढीए, J सेणीए धणेतं, P उप्यढिजण तक्काले. 28> P खयंताए, P केवही आओ. 29> J वश्चमाणदियहेसु, P साहू वि, P संलेहणो कम्पो J संलेहणावकमंगे. 31> P om. य, J सामाहर्यं P सामाहर्यं. 32> P विविद्यं संजोएणं।

जं सहस्र बायरं वा पाण-वर्ह कोह-मोह-जुत्तस्स । तिबिधेण कयं तिविधे तिविधेण वि वोस्तिरे सम्बं ॥ Ί जं कह वि ससं मणियं हास-मय-क्रोध-क्रोभ-मोहेहिं। तं तिविध-काल-जुक्तं तिविधेण य बोसिरे तिविधे ॥ धोवं बहं व कथ्यह दण्वं पारक्षं अदिण्णं तु । तं तिविधान्म वि काले वोसिर तिविधं पि तिविधेणं ॥ 3 जं जर-तिरिक्ख-दिन्वे मेहज-संजीरा आविषं चिसं । तिविधे वि काळ-ओरी वोसिर तिविधं पि तिविधेण ॥ चित्ताचित्तो मीसा परिखाहो कह वि भाष-संजुत्तो । तिविधम्मि वि तं काले तिविधे तिविधेण वासिरसु ॥ 6 राईए जे असे बसणे पाणे व खाइमें बण्णे । तिविधिम वि ते काले बोसिर तिविधेण तिविधे पि ॥ जो मह घणे ममत्तो महिलास य संवरास तल्णीस । रयणेस रूकप्य व तिविधं तिविधेण वोसिरियं ॥ बत्येसु जो ममत्तो परोसु व दंडमोववरणेसु । सीसेसु जो ममत्तो सम्बो विविधेण वोसिरिमी ॥ 9 परेस को ममतो प्रयास य संदरेस मिनेस । महवा सहोदरेस व सन्यो तिविहेण वोसिरिओ ॥ भहणीसु जो ममचो माया-वित्तेसु बहुब मित्तेसु । सो सब्दो वि तुरंतो तिबिध तिविधेण बोसिरिको ॥ ह्मामिस्स जो समत्तो संयणे स्यणे व्य परिजणे जे वि। सवणे व्य जो समत्तो सव्यो तिविधेण वोसिरिको ॥ बंधस्मि जो सिलेहो सेजा-संधार-फरूहए वा वि । उचवरणम्मि समत्तो सब्वे तिविधेण वोसिरिओ ॥ 12 12 देहरिम जो ममत्तो मा मे सीदादि होज देहस्स । सो सन्दो वि दुरंतो तिविई तिविधेण वोसिरिको ॥ णियय-सहाव-समत्तो अन्द्र सहावो ति सुंदरो एसो । सो सन्त्रो वि दुरंतो बोसिरिओ मञ्च तिविश्रेण ॥ देसेसु जो ममत्तो बन्हं जगरो ति अन्ह देसी ति । सहेसु जो ममत्तो तिबिहेणं बोसिरे सन्वं ॥ 15 16 जो कोइ कनो कोवो किम वि बीवरिम मूह-भावेग। बोलिरिओ सो सब्दो एपिंह सो समह मह सब्दं ॥ जो कोड़ कभो माणो किस्म वि जीवस्मि मुद्द-चित्रेण। सो समठ ममं सन्धं वोलिरिओ सो मणु माणो ॥ 18 जा काह कया माया करिम वि जीवरिम मुब-भाषेण । सो समय मर्भ सर्थ वोसिरिया सा मद्र एपिंह ॥ 18 जो कोड़ कभी लोही परस्स दम्बन्मि मूद-भावेण । सो समड महं सब्धं वोसिरिको सो मए छोत्री ॥ जो कोड सप् विहिंनो कम्मि वि कालम्मि राय-रचेण। सो मञ्जा समढ पुण्डि मिच्छामि ह तुक्दं तस्स ॥ जो मे दक्खावियको ठाणाठाणं व संकर्म जीको । सो समग्र मज्य प्रणिंह मिच्छामि ह दक्कं तस्त ॥ 21 24 वेस्तर्ण जस्स कर्य अछिए सन्ने व भाषिए दोसे । रागेण व दोसेण व एप्टि सो समढ मह सन्दं ॥ णिट्रर-खर-फरुसं वा दुष्वयणं जस्स किंचि मे भणियं। विदं च मम्म-वेई सो सन्वं समद मह पृष्टि ॥ टाऊण ण दिण्णं विय भासा-मंगो व्य जस्स मे रहनो । दिखांत व णिरुदे सो एपिंह खमउ मह सर्व ॥ 24 जो दीणो परिमुक्षो गह-गहिको रोर-बाहि-परिमुको । इसिको विदेवणाहि पुण्डि सो समय मह सम्बं ॥ भण्णेसं पि भवेसं जो जं भणिको भणिट्र-कहुयं वा । सो खमड मञ्ज प्पिंह एसो मे सामणा-कालो ॥ 27 मितं पि समय मन्त्रं समय ममित्रो वि मन्त्रस्थो । मित्रामित्त-विमुक्को मन्त्रस्थो एस मे जीतो ॥ 27 कामेलि वहं मित्ते एस वमित्ते वि हं कमावेगि । कामेमि दोष्णि मग्ने मञ्चात्वा होत् मे सब्दे ॥ मित्तो होड अमित्तो होति अमित्ता सणेण ते मित्ता। मित्तामित्त-विदेशो काळण ण खुजाए एपिंह ॥ 30 सयणा समंतु मर्ऋं सामंतु तह परिपणा वि समेमि । सयणो परो व्य संपष्ट दोषिण वि सरिसा महं होति ॥ 30 देवसणिम देवा तिरियसणे व्व होंति जे केह । दुक्खेण मए ठविया समेत सब्वे वि ते सक्ता ॥ णरयत्तणस्मि णरया मणुया मणुयत्तणस्मि जे केह । दुक्खेण मणु ठविया समितु ते सञ्जा सब्दे वि ॥ क्रण्ह वि जीव-जिकायाण वं मए किंचि मंगुलं रहयं । ते मे समंतु सब्वे एस समावेशि भावेण ॥ सब्बहा. 33

<sup>1 &</sup>gt; P बातरं, P मोहजोत्तेण । तिबिहेण, P तिबिहेण 2 > P अवकोहलोह, P तिबिह, P repeats काल, P तिबिहेण बोसिरे तिबिहें 3 > P कर्थ बिदह पारम्यं च ज गहियं । जं तिबिहंमि, J पारम्गहिजयं अदिण्ण तु, P तिबिहं मि तिबिहेण. 4 > J स्ंजों अ, P तिबिहं मि तिबिहेण. 6 > P om. तिबिधिम वि तं काले, P तिबिहं तिबिहेण. 6 > J खातिमं, P तिबिहंमि, P कालं वोसिर तिबिहं मि तिबिहेण. 7 > P जा for जो, P सुंदरातरुणीसु, J नरुणासु, P om. तु, P तिबिहं तिबिहेण. 8 > ममत्तो वत्तेसु व, P वमरणेसु, J सिरसेसु, P तिबिहेण. 9 > J भूतासु, P सुंदरेसु निजेसु, J सहों अरेसु सज्बो. 10 > P तिबिहंण तिबिहेण. 11 > P सोमिम्म जो, P परंजणों जो बि, P तिबिहेण. 12 > P मत्तो for ममत्तो, J सज्बो, P तिबिहेण. 13 > P सौतिदि, J सज्बो for तिबिहं, P तिबिहेण. 14 > P एसा ।, P तिबिहेण. 15 > P सङ्गेसु, P वोसिरं सज्वं. 16 > P मूहमारें माणेण. 17 > P जो को बि कया, J कार्य for कया. 19 > P कए for कजी, P ममं for महं. 20 > P कोबि मए, P inter. मज्झ के खमंड. 21 > P दुक्तवियंजो. 22 > J य for द, P सज्बो for सज्वं. 23 > P अणिउयं। बढं, J विद्यत्तममम, P सज्बो खमंड. 24 > P जो मए for जस्स मे. 25 > P रोरवा for रोर, P om. मह सज्वं॥ अण्लोसु पि etc. to मित्तं पि खमंड मज्झे, P adds खमंड before मज्झार्यो. 27 > J om. मज्झे, मित्तोमित. 28 > P एस जामित्ते, P मित्तवर्गे for दोण्णिमने. 29 > P होतु मिनता, J ममित्तो for जमित्तो, P repeats होति for होति, P मित्तविवेओ कारुण ण जुज्जए हिण्हा सुयणा. 30 > J परिजणा. 31 > P adds तिरिया after देवा, J तिरिजनणए ब्ल, P दुविया, J inter. सब्वेधि के ते (में) मज्झे. 32 > P क्लांतु से मज्झ. 33 > J इण्लं मि जीवमणुआकायायां जं.

| 1  | से जाणमजाणं वा ससदोसेहिँ अहव मोहेणं। जं दुक्खविया जीवा समंद्र ते मज्य सम्वे वि ॥               | 7  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | स्वामेमि सच्य-जीवे सब्बे जीवा समेतु मे । मेशी मे सब्ब-भूएसु वेरं मज्ज्ञ ण केणह ॥'              |    |
| 3  | एवं च कय-सावज-जोग-वोसिरणो कय-पुच्व-दुक्कय-दूमिय-जंतु-सामणा-परो वहुमाण-सुहत्कावसाय-कंडभो अउच्य- | 8  |
|    | करण-पदिवण्ण-सबग-सेवि-परिणामो उप्पण्ण-केवरू-णाण-दंसण-घरो अंतगढो कामगईद-मुणिबरो ति ।             |    |
|    | \S ४१५ ) एवं च वसमाणेसु दियहेसु बहरगुत्त-साभू वि णाळण बाडव-कम्मक्सयं दिग्णाकोयणो उद्धरिय भाव-  |    |
| 6  | सहो कय-कायव्दो णिसण्णो संधारए, तत्थ भविउमादको । अवि थ ।                                        | 6  |
|    | 'प्स करेमि प्लामं जिणवर-तित्थस्स बारसंगस्स । तित्थयराणं च णमो णमो प्रमो सम्ब-साभूणं ॥          |    |
|    | काऊण णमोकारं धम्मायरियस्स धम्म-जणयस्स । भावेण पविक्रमणं एसी काहामि समयम्मि ॥                   |    |
| 9  | कय-सामाइय-कम्मो सोहिय-इरियावद्दोसमण-चित्तो । इष्टिय-गोवर-चरिको पगाम-सेजाङ् जिब्विण्णो ॥        | 9  |
|    | मह मंगळमरहंता सिद्धा साहू य णाण-विणय-घणा । केवलिया पण्णतो जो घम्मो मंगळं सो मे ॥               |    |
|    | सरण मह अरहेता सिद्धा साधू य वंभ-तव-जुत्ता । केविष्टिणा पण्णत्तो भम्मो सरण च ताणै च ॥           |    |
| 12 | जिणधन्मो मह माया जणको य गुरू सहोयरो साहू । वह धन्म-परा मह बंधवा व अण्णं पुणो जार्क ॥           | 12 |
|    | किं सारं जिणधनमों किं सरणं साहुको जए सबसे । किं सोक्स सम्मन को बंधो णाम मिष्डतं ॥              |    |
|    | शस्तंजमन्मि विरमो रागहोसे य वंभणं चिंदे । मण-वयण-काय-बंडे जिरमो तिण्हं पि बंडाणं ॥             |    |
| 15 | गुत्तीहिँ तीहिँ गुत्तो गीसछो तह य तीहिँ सहेहिं। माया-गिदाज-सहे परिकामे तह य मिच्छत्ते॥         | 15 |
|    | इद्वी-गारब-रहिओ सातरसा-गारवे पढिकंतो । णाज-विराहण-रहिको संपुष्णो दैसणे चरणे ॥                  |    |
|    | तह कोह-माण-माथा-कोभ-कसायस्स मे पश्चिकंतं । आहार-भय-परिग्गह-मेहुण-सन्नं परिहरामि ॥              |    |
| 18 | इत्थि-कह-भन्न-देसे राय-कहा चेब मे परिश्वंता । बर्ट रोई धर्मा सुक्राआणे परिश्वमणे ॥             | 18 |
|    | सङ्-स-रूव-गंधे फासे य पडिक्रमामि काम-गुणे । काइय-कहिमरणादी-पंचर्हिं किरिवार्हिं संकप्पे ॥      |    |
|    | पंच-महम्बय-जुत्तो पंचिहैं सिमिदंहिँ सिमियओ अहवं । ङजीव-जिकायार्ण संत्वसाण-माणसे जुत्तो ॥       |    |
| 21 | पिकंतो इहेसा-सत्त-मयहाण-बिजनो नहर्य । पम्हुह-इह-चेंहो बहु-मयहाण-परभट्टो ॥                      | 21 |
|    | णव-बंभ-गुत्ति-गुत्तो दस-बिह-चम्मिमा सुट्ट नाडतो । समणोवासग-परिमा एगारसयै परिक्रंतो ॥           |    |
|    | बारस-भिक्ख्-परिमा-संक्षतो तेरसाहिँ किरियाहिं। चोइस-भूयगाने परिक्रमे खंडियं जं मे ॥             |    |
| 24 | परमाहम्मिय:ठाणे पण्णस्सं ते वि मे पिडकेते । गाहा-सोंखसएहिं पिडकमे सोकसेहिं पि ॥                | 24 |
|    | अस्संजमस्मि, सत्तारसस्मि अद्वारसे य अञ्चंने । पुगुणवीस-संके परिश्वमे णाम अञ्चयणे ॥             |    |
|    | असमाही-उाणांगं वीसर्ग्हं एकवीस-सबलेहिं। वाबीस-परीसह-वेचणम्मि पुत्यं परिकंतो ॥                  |    |
| 27 | तेवीसं सूचगडे अञ्चयणा ताण हं पटिकंतो । चडचीसं बरिहते अस्सदहणे पिकंदो ॥                         | 27 |
|    | बीसं पंच य सिद्धा समए जा भावणाको ताणं पि । छन्वीसं इस-कप्पे वबहारा सहहे ते वि ॥                |    |
|    | अवसारय-कृष्याणं सत्तावीसा य सहहे अह्यं । अहाबीस-विश्वस्मि आवद-पराष्य-ग्रहणस्मि ॥               |    |
| 30 | पाव-सुय-पसंगाणे अडणसीसाण हं पिकांतो । तीसं च मोहणिजे ठाणा जिंदासि ते सब्दे ॥                   | 30 |
|    | एकत्तीसं च गुणे सिद्धादीणं च सद्दे ते वि । वत्तीस-जोग-संगइ-पविक्रमे सम्ब-टाणेसु ॥              |    |
|    | तेत्तीसाए आसायगार्हि भरहंत-आइगा एगा । भरहंताण पढमे णिंदे आसायमा जाओ ॥                          |    |
| 33 | सिद्धाणायरिवाणं तद्द य उवक्साय-सम्ब-साहूणं । समणीण सादयाण य साविय-कगास्स जा वि कथा ॥           | 33 |
|    |                                                                                                |    |

<sup>1&</sup>gt; प्रशाहतिण, प्रसांति 2> प्रश्तेषु 3> प्रविस्ता प्रविस्तिणो, प्रथम्यहुक्स्म्य, प्रदुमिन, प्रजंतक्स्म्मणापरो वहमाण-, प्रकंटओं 4> प्रसेती- 5> प्रयं वहमाणिद्यहेस, प्रसाह कि, प्रहिणों 6> प्रसंसर्थ तत्थ. 7> प्रसाहणं 8> प्रजाणियस्स 10> प्रमालमारिहंता, प्रमं for जो. 11> प्रसाह, प्रांति स्तर्ण च के ताण च 12> प्रसाहोयरा, प्रसह for अह, प्रथम्मयरा, प्रम for मह. 13> प्रजले for जय, प्रथमों for बंधो. 14> प्रविरतो, प्र-दंदे, प्रदेशणं. 15> प्रणा. तह य, प्रविरते हिया before सहेहिं, प्रणाण, प्रमान्छतो. 16> प्रसंत्र्यो । 17> प्रलेह-, प्रपालकारो । 18> प्रविक्रमणे ॥ 19> प्रसासेन य, प्रकार । प्रतिक्ता । 18> प्रविक्रमणे ॥ 19> प्रसासेन य, प्रतिक्ता । प्रतिक्ता । 18> प्रविद्या । 19> प्रसासेन य, प्रतिक्ता । 18> प्रविद्या । 19> प्रसासेन य, प्रतिक्ता । 18> प्रविद्या । 19> प्रतिक्ता । 18> प्रविद्या । 19> प्रविद्या । प्रतिक्ता । 18> प्रविद्या । 19> प्रतिक्ता । 19> प्रतिक्ता । 19> प्रतिक्ता । 18> प्रतिक्ता । 19> प्रतिक्ता । 19> प्रतिक्ता । 19> प्रतिक्ता । 18> प्रतिक्ता । 19> प्रतिक्ता । 19> प्रतिक्ता । 19> प्रतिक्ता । 18> प्रतिक्ता । 19> प्रविद्या । 19> प्रवास । 19> प्रवास । 19> प्रवास । 19> प्रतिक्ता । 18> प्रतिक

| 1  | देवाणं देवीणं इह-क्रोग-परे य साधु-वगगस्स । क्षोगस्स य काकस्स य सुयस्स मासायणा जार्भा ॥             | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | सुय-देवयाएँ जा वि व वायण-आयरिय-सञ्द-जीवाणं । बासायणाउ रह्या जा मे सा णिंदिया एणिंह ॥               |    |
| 3  |                                                                                                    | 3  |
|    | छउमत्थो मोह-मणो केलिय-मेत्तं च संभरे जीवो । जं पि ण सरामि तम्हा मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥          |    |
|    | सम्मत्त-संजमाई किरिया-कप्पं च वंभचेरं च । बाराहेमि सणाणं विवरीए वोसिरामि ति ॥ बहवा ।               |    |
| G  |                                                                                                    | 6  |
|    | णिरतेथं पावयणं सर्व तक्षे च सासयं किसणं । सारं गुरु-सुंदरयं कञ्चाणं मंगलं सेयं ॥                   |    |
|    | पावारि-सञ्जगत्तण-संसुद्धं सिद्ध-सुद्ध-सद्धम्मं । दुक्खारि-सिद्धि-मर्गं अवितह-णिष्वाण-मर्गं च ॥     |    |
| 9  |                                                                                                    | 9  |
|    | सम्मत्त-गुत्ति-जुत्तो विलुत्त-मिच्छत्त-भप्पमत्तो य । पंच-समिईहिँ समिश्रो समणो हं संजन्नो एण्हि ॥   |    |
|    | कायध्वाई जाई भणियाईँ जिणेहिं मोक्ल-मगाम्मि । जह तह ताईँ ण तहया क्याईँ ताई पिंडक्रमे तेण ।।         |    |
| 12 | पिंदिसिद्धाई जाई जिणेहिँ प्यम्मि मोक्ख-मगामिम । जह मे ताहैं कवाई पिंदक्समे ता इहं सन्वे ॥          | 12 |
|    | दिट्टंत-हेउ-जुतं तेहिँ विउसं च सइहेयन्वं। जह किंचि ण सइहियं ता मिच्छा दुइहं तत्य ॥                 |    |
|    | जे जह भणिए अत्थे जिणिद्यंदेहिँ समिय-पावेहिं। विवरीए जह भणिए मिच्छामि ह दुक्कं तस्स ॥               |    |
| 15 | उस्सुक्तो उम्मग्गो ओकप्पो जो कभो य अइयारो । तं णिंदण-गरहार्हि सुज्जाउ आलोयणेणं च ॥                 | 15 |
|    | भाक्षोयणाए भरिहा जे दोसा ते इहं समाकोए । सुज्झंति पिषक्कमणे दोसाओं पिष्ठकमे ताई ॥                  |    |
|    | उभएण वि मङ्यारा केइ विसुज्झति ताईँ सोहेमि । पारिट्वावणिएणं मह सुद्धी तं चिय करेमि ॥                |    |
| 18 | काउस्सग्गेण भही मह्यारा केंद्र जे विसुउझंति । महवा तवेण मण्णे करेमि मब्सुट्टिमी तं पि ॥            | 18 |
|    | छेदेण वि सुउग्नंती मूलेण वि के बि ते पवण्णो हं। अणवट्टावण-जोग्गे पडिवण्णो जे वि पारंची ॥           |    |
|    | दम-विद्य-पायच्छिते जे जद-जोग्गा कमेण ते सम्बे । सुज्झंतु मज्य संपद्द भावेण पिकक्रमंतस्य ॥'         |    |
| 21 | एवं च भालोइय-पडिक्रंतो विसुन्समाण-लेसो अउम्बक्ररणावण्णो सवग-सेटीए समुप्पण्ण-णाण-दंसणो वीरिय-अतराय- | 21 |
|    | भाउक्सीणो अंतगडो वहरगुत्त-सुणिवरो ति ।                                                             |    |
|    | 🖇 ४५६ ) एवं च संयंभुदेव-महारिसी वि जाणिऊण णिय-भाउय-परिमाणं कय-दब्ब-भावोभय-संलेहणो कय-कायब्ब        | -  |
| 21 | वावारों य णिसण्णो संधारए, मणिउं च समावत्तो । अवि य ।                                               | 24 |
|    | णियुज्ज सन्त-सिद्धे णिद्धय-रए पसंत-सन्द-भए । वोच्छं भरण-विभात्तें पंडिय-बालं समासेणं ॥             |    |

\$ ४५६ ) एवं च सयं सुद्व-महारिसी वि जाणिऊण जिय-आडय-परिमाणं कय-दन्ब-भावोभय-संलेहजो कय-कायन्व21 वावारो य जिसल्लो संथारण, मिलाउं च समादत्तो । अवि य ।

णिक्षण सन्व-सिद्धे जिद्ध्य-रण् पसंत-सन्व-भण् । वोच्छं मरण-विभात्तें पंडिय-बालं समासेणं ॥

णाऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणेण णवरि मरियन्वं । बालं संसार-फलं पंडिय-मरणं च णेव्वाणं ॥

था को बालो किं मरणं बालो जामेण राग-दोसत्तो । दोहिं बिय आगलिओ जं बद्धो तेण बालो ति ॥

था मरणं पाणबाओ पाणा उसासमाइया भणिया । ताणं चाओ मरणं सुण एण्डि तं कहिजंतं ॥

कललावत्थासु मओ अवत्य-भावे वि कत्थह् विलिणो । गलिओ पेसी-समण् गन्भे बहुयाण जारीणं ॥

था पिंडी-मेत्तो कत्थह् गलिओ खारेण गन्भ-वासाओ । अहिय-बंधे वि मओ अणिह-बंधे वि गलिओ हं ॥

था विरा-स्वार-मूल-बही पंसुलि-समणी-कुमारि-रंडाणं । गलिओ लोहिय-वाहो बहुसो हं जवर संसारे ॥

कत्थह् भण्ण गलिओ कत्थह् आयास-खेय-वियणतो । कत्थह् जणणीएँ कहं फालिय-पोटाण् गय-चित्तो ॥

<sup>1)</sup> प्र लोअ for लोग, प्रपेत साहु धम्मस्स । लोयस्स, प्रतुतस्स आसातणा आतु ॥ 2) प्रसुतदेवताय जा वि वायण, प्रण for वायण, प्रआसातणाउ 3) प्रअवश्वार, प्रतहाय आइहं ।, प्रपतहीण, प्रचेष for जंच. 4) प्र छत्तमत्थो, प्र संभरह जीवो, प्र जं न सुमरामि तम्हाः 5) प्र संजमादी, प्रसमाणं for सणाणं 6) प्रसाहियं, प्रतिहं चियः 7) प्रसाततं प्रसावियं for सामयं 8) प्र सहंगातृण, प्र संपुद्धं, प्रदुव्हाहिसुद्धिमणं, प्र णेव्वाणः 9) प्र थिता for ठिया, प्र om. वि, प्र विसं वित । पालोमि 10) प्र-जुतिगुत्तोः, प्रप्रसमितीहिं, प्रमित्तो for समिश्रोः 11) प्र जिलेह, प्र inter. तह्या ६ न (for ण), प्रताहिं for ताई (emended), प्र om. ताईः 12) प्रविरुद्धाई, प्र पिसमे ता, प्र अहं for इहं. 13) प्र तस्स for तत्थः 14) प्रसमित, प्र ते तहा भगतु for समियपावेहिं 15) प्र उम्मग्यो अकल्पो, प्र गिरिहाहिं 16) प्रता for ते 17) प्रतिआरा के वि. 18) प्रवही for अहो, प्रकेवि जे, प्रणे कि जे, प्र अन्धुद्धिते, प्र तं थि॥ 19) प्र छेतेण, प्रवि को वि तं, प्रजीगे, प्र व for वि. 20) प्र जो for जे 21) प्र-लेस्सो, प्र करणवणो खयगसेटीए उपयन्नाणः, प्रवीरिअंतरायः 23) प्र om. च, प्रमारिती, प्र आउयप्राणं, प्र सलेहणाः 25) प्र मरणविहित्तं 26) प्र णवर for णवरि 27) प्र-रोसत्तो प्र दोसत्ते, प्र आयाणिओः 28) प्र कस्मुतभावे अशियसमाहिशा प्र लाण वालोः 29) प्र कळ्लावत्तामु, प्र अन्धुतभावे 30) प्र पिंडो नित्तो, प्र अणिहुवंष वि. 31) प्र स्तिस्वह्वा पंसुणिः 32) प्र श्रायस, प्र नेअवियणत्तो ।

| 1   | करपड् दर-णीहरिको अगणी-जोणीएँ हं सुको बहुसो । कत्वड् णीहरिको विय गुरु-वियणा-वेंभको गिक्को ॥       | 1  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | करधह जगणीएँ अहं उह्य-मुद्दो थण-मुद्देण वहिओ हं । कत्थह पश्चित्तो विष सब-सबने जीवमाणी वि ॥        |    |
| 3   | जायावहारिणीए कत्थइ हरिको मि छट्ट-वियहस्मि । कत्थह बलि विय कमो जोइणि-समयस्मि जणणीए ॥              | 3  |
|     | कत्थाइ पूराण-गाहिको कत्थाइ सउणी-गहेण गहिको है । कत्थाइ विदाल-गहिको हको सि बालगाह-गहेण ॥          |    |
|     | कत्थइ सासेण मन्नो कत्थइ सोसेण सोसिय-सरीरो । कत्थइ जरेण वहिन्नो कत्थइ उपरेण भग्गो हं ॥            |    |
| 6   | कत्यइ कुट्टेण अहं सहिओ सन्वेसु चेय अंगेसु । कत्यइ भगंदरेणं दारिय-देहो गभो गिहणं ॥                | 6  |
|     | दंत-वियणाएँ कत्यइ कत्यइ णिहुको मि कण्ण-सूत्रेण । अच्छी-दुक्लेण पुणो सिर-विवणाएँ गमो णासं ॥       |    |
|     | कत्थाइ रुहिर-पवाहेण णवर जिल्थामयं गयं जीयं। कत्थाइ पुरीस-वाहो ज संठिमो जाव वोस्रीजो ॥            |    |
| 9   | कत्याइ लुवाए हम्रो कत्याइ फोडीए कह वि जिह्नो हं। कत्याइ मारीऍ पुणी कत्याइ पिडमाय-उक्कामे ॥       | 9  |
|     | कत्थह विष्कोडेहिं कत्थ वि स्रेण णवर पोष्टस्स । कत्थ वि वजेण हजो कत्थ वि परिको मि टंकस्स ॥        |    |
|     | कत्यइ स्लाख्दो कत्यइ उन्बद्धित्रण वहिमो हं। कत्यइ कारिसि-सेवा कत्यइ मे गुग्गुलं घरियं॥           |    |
| 12  | कत्यइ जलग-पिट्टो कत्यइ सलिङम्म भागया मन्। कत्यइ गएण मलिओ कत्यइ सीहेण गिलिमो हं॥                  | 12 |
|     | कत्यइ तण्हाए मध्यो कत्यइ सुक्को बुभुक्त-वियणाए । कत्यइ सावय-लङ्को कत्यइ सप्पेण हक्को है ॥        |    |
|     | कत्यइ चोर-विलुत्तो कत्यइ भुत्तो निह संणिवाएण । कत्यइ सेंमेण पुणो कत्यह हो वाय-पित्तेहिं ॥        |    |
| 15  | कत्यह हट्ट-विमोए संपत्तीए मणिट्ट-छोगस्त । कत्यह सजास-मरिमो उन्त्रामो कत्य वि ममो हं ॥            | 15 |
|     | कत्य वि चक्केण हुओ भिष्णो कॉतेण लउड-पहराहिं । छिण्लो समोण मुओ कत्यह सेक्षेत्र भिण्णो हं ॥        |    |
|     | कत्यह असिवेणूए कत्य वि मंतेहि णवरि जिहुओ हं। कत्यह वस-जिरोहे कत्यह य अजिण्ज-दोसेण ॥              |    |
| 19  | कत्यह सीर्ण मओ कत्यह उन्हेण सोसिन्नो महवं । नरईय कत्यह मन्नो कत्यह रोहेण सोसाणं ॥                | 18 |
|     | कत्यइ कुंभी-पाए कत्यइ करवत्त-फालिको जिहको । कत्थइ कडाइ-डड्डो कत्यइ कत्ती-प्रमुक्क्तो ॥           |    |
|     | कत्यद् जलयर-गिलिओ कत्यद् पक्ती-बिलुत्त-सन्वंगी । कत्यद् अवरोप्परयं कत्य वि जंतिमा छूटो हं ॥      |    |
| 21  | कत्थ वि सस्हिँ हमो कत्थ वि क स-घाय-जजरो पश्चिमो । साहस-बलेण कत्थ वि सम्बू विस-अक्खणेणं च ॥       | 21 |
|     | मणुयत्तणिम एवं बहुती एकेक्स्यं मए पत्तं । तिरियत्तणिम एपिंह साहिजंतं णिसामेसु ॥                  |    |
|     | रे जीव तुमं भणिमो कायर मा जूर मरण-काकम्मि । चितेसु इमाईँ खणं हियएणाणंत-मरणाई ॥                   |    |
| 24  | जह्या रे पुढवि-जिओ बासि तुमं खणण-खारमादीहिं। अवरोष्पर-सत्येहि य अन्त्रो कह मारण पत्तो ॥          | 24 |
|     | किर जिणवरेहिँ भणियं दिश्य-पुरिसेण बाहुओ थेरो । जा तस्स होड्ड वियणा पुरुषि-जियाणं तहकंते ॥        |    |
|     | रे जीय जल-जियत्ते बहुसो पीओ सि खोहिओ सुक्को । अवरोप्पर-सत्थेहिं सीउण्हेहिं च सोसविको ॥           |    |
| 27  | भगणि-जियसे बहुसो जल-भूलि-कलिंच-वरिस-णिबहेणं । रे रे दुक्लं एसं तं भरमाणो सहसु एपिंह ॥            | 27 |
|     | सीउण्ह-सल्ण-दुक्छे अवरोष्पर-संगमे य जं दुक्लं । वाउकाय-जियत्ते तं भरमाणो सहसु एपिंह ॥            |    |
|     | छेयण-फालण-ढाहण-मुसुमूरण-भंज गेण जं मरणं । वण-कायमुवगएणं तं बहुसो विसहियं जीव ॥                   |    |
| 30  | तस-कायते बहुसी खड़की जीवेण जीवमाणी हं । अक्षंती पाएहिं मधी उ सीडण्ड-दुक्खेण ॥                    | 30 |
|     | सेह्नेहिं हभी बहुसी सुपर-भावस्मि तं मन्नो रण्णे। हरिणत्तणे वि णिहन्नो खुरप्प सर-मिण्ण-पोहिन्नो ॥ |    |
|     | सिंघेण पुणो खहुको मुसुमूरिय-संधि-बंधणावयवो । एयाई विंतवंतो विसहसु विषणाको पउराको ॥               |    |
| ~~~ |                                                                                                  |    |

<sup>1 &</sup>gt; उ जणणीए हं, उ गुरुने अण-, १ - विक्सलो. 2 > उ सवणो. 4 > १ सउणिग्गहेण, १ विरास्त for विद्वास, १ om. हुआे. 5 > १ कत्थ इ रोसेण गओ. 7 > १ सिरिवियण शो. 8 > १ मयं for गयं, उ कत्थ पुरिस्ताहो ण हिओ ता जाव, १ - वाहेण. 9 > १ कत्थ ह रोडीए, १ वि नी शे हं।, १ om. seven lines कत्य इ मारीए पुणो etc. to गिलिओ हं।। 13 > १ गओ for मओ after तण्हाए. 14 > १ कत्थ वि in both places, उ मुत्तो मि, १ संभेण, उ हो वाउ-. 15 > उ छोअस्स, उ तत्था for कत्था ह, १ adds त्यित before मओ. 16 > १ सेलेण, १ मंतिह नवर, १ वश्वनिरोहो. 18 > १ वत्था उहेण, उ अरतीय, १ अरह्य अत्थह मओ. 19 > १ कत्या कीडेहिं उक्को कत्था सत्थी सत्ती समूकंतो । 20 > १ कत्था पवसी, उ पवस्तिहें छुत्त-, १ कत्था वि अवरो, उ जांगिम कूडो हं. 21 > उ सामसवलेण १ सामवलेणं. 22 > १ मम्प मत्ते।, १ साहिष्यंतं. 23 > १ हं for इमारं, १ हिष्य एमाणंत. 24 > उ पुटह-, १ खणेण खारमादी हु, उ खारमाती हिं, १ सत्थिह अव्वो. 25 > १ जिणवरेण, १ -पुरिसेहिं, उ थोरो for बेरो, १ होति वियणा, १ पुट्व for पुटिंब, १ तहा कंतो. 26 > १ जलजियंती, १ खाहिओ, उ सीतुण्हेहिं. 27 > उ अगणिक्तियते, १ निवहेहिं, १ पत्ती संभर १ 28 > उ सीतुण्हेखणण-, १ खखुलुण, १ कोति ध्या किता पर before संगमे, १ वाडयहाय, उ जिजते, १ से for तं. 29 > उ हाहे, १ दाहण, उ विसाहि जिअ. 30 > उ तस्स कायन्ये, १ कायत्ती, उ खहुओ जीएण, १ णु for उ अरो १ १ अरो हो हिंदि, उ हरिणतणे, १ सिर्स for सर, उ पोकिको. 32 > १ om. विसहसु, १ धोराओ for पदराओ.

| -3 4 | रिको सम्बद्धाना                                                                                                                                                             | रज्य |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | तित्तिर-कवोष-सदणत्तणस्मि तद्द ससय-मोर-पयु-मावे । पासत्यं निय भरणं बहुसो पत्तं तप् बीय ॥<br>पारदिएण पहजो णट्टो सर-सञ्च-वेयणायल्को । ण म तं मजो ण जीको मुच्छा-मोहं दवगजो सि ॥ | 1    |
| 3    | दहुण पदीव-सिद्दं किर एयं णिम्मछं महारयणं । गेण्हामि सि सवण्हं पर्यग-आवस्मि डड्डो सि ॥                                                                                       | 3    |
|      | बहिसेण मच्छ-भावे गीएण मबसले विवण्णो सि । गंधेण महुयरसे बहुसो रे पाबियं मरणं ॥                                                                                               |      |
|      | § ४१७ ) कि वा बहुएण मणिएण।                                                                                                                                                  |      |
| 6    | जाई जाई जाको कर्णतसो एक्समेक्स-मेयाए । तत्थ व तत्थ मको हं भक्यो बालेण मरणेण ॥                                                                                               | 6    |
|      | जरयम्मि जीव तुमप् जाजा-दुक्लाई जाई सहियाई। एपिंह ताई सरंतो विसहेजसु क्येज एवं ॥                                                                                             |      |
|      | करवत्त-कुंभि-रुक्खा-संबल्धि-वेयरणि-वालुवा-पुल्ठिणं । जद्द सुमरसि एयाई विसहेजसु वेयणं एपं ॥                                                                                  |      |
| 9    | तेत्तीस-सागराई णरए जा वेयणा सहिजंति । ता कीस खणे एकं विसहामि ण वेयणे एवं ॥                                                                                                  | 9    |
|      | देवत्तजम्मि बहुसी रणंत-रसणाको गुरु-णियंवाको । मुक्काको जुवईको मा रजासु असुइ-णारीसु ॥                                                                                        |      |
|      | वर्जित्-जील-मरगय-समप्पभं सासयं वरं भवणं । मुक्कं सम्माम्म तए वोसिर जर-कडणि-कयमेयं ॥                                                                                         |      |
| 12   | णाणा-मणि-मोत्तिय-संकुकाओं बाबद्ध-इंद-धणुयाओ । रयणाणं रासीओ मोत्तुं मा रख विहवेसु ॥                                                                                          | 12   |
|      | ते के वि देववूसे देवंगे दिव्व-भोग-फरिसिक्के । मोत्तृण तुमं तह्या संपह मा सुमर कंथडए ॥                                                                                       |      |
|      | वर-रयण-जिम्मियं पिव कणव-मयं कुसुम-रेणु-सोमारुं । बह्दजण तत्थ देहं कुण जर-देहम्मि मा मुच्छं ॥                                                                                |      |
| 15   | मा तेसु कुण जियाणं सम्मे किर एरिसीको रिद्धीको । मा चिंतेहिसि सुचुरिस होइ सर्व चेव जं जोमां ॥                                                                                | 15   |
|      | देहं असुइ-सगब्भं भरियं पुण मुत्त-पित्त-रुहिरेण। रे जीव इमस्स तुमं मा डवरिं कुणसु अणुवंधं ॥                                                                                  |      |
|      | पुष्णं पार्वं च दुवे वसंति जिएण णवर सह एए । जं पुण इसं सरीरं कतो तं चलइ ठाणाओं ॥                                                                                            |      |
| 18   | मा मह सीवं होहिइ टइओ विविहेहिँ वत्थ-पोत्तिहैं। वस्ते उण जीए खलस्स कण्णं पि जो सिण्णं॥                                                                                       | 18   |
|      | मा मह उण्हं होहिह इमस्स देहस्स इत्तयं धरियं । तं जीव-गमण-समण् सलस्य सब्वं पि पम्हुटं ॥                                                                                      |      |
|      | मा मह झुहा भवीहिइ इमस्म देहस्स संबर्ख वृदं । तं जीव-गमण-काले कह व कयग्वेण णो भरियं ॥                                                                                        |      |
| 21   | मा मे तण्हा होहिइ मरुत्यलीसुं पि पाणियं वृदं । तेण बिय देह तुमं सक-गहिनो किं ण सुकएण ॥                                                                                      | 21   |
|      | तद्द काक्रियस्स तद्द पालियस्स तह गंध-मझ-सुरहिस्स। खक देद तुउन्न जुत्तं पयं पि गो देसि गंतब्वे ॥                                                                             |      |
|      | अन्वो जणस्य मोहो धम्मं मोत्तृण गमण-सुसहायं । देहस्स कुणइ पेच्छसु तहियहं सन्व-कजाई ॥                                                                                         |      |
| 24   | णिथ पुद्दहें पु अण्णो अविसेसो जारिसो हमो जीवो । देहस्स कुणह एकं अम्मस्य ण गेण्हए णामं ॥                                                                                     | 24   |
|      | धम्मेण होइ सुगई देहो वि विकोष्टए मरण-काले। तह वि कयग्वो जीवो देहस्स सुहहँ विंतेइ ॥                                                                                          |      |
|      | छारस्त होइ पुंजो महवा किमियाण सिलिसिलेंताण। सुक्सइ रवि-किरणेहिँ वि होहिइ पूयस्स व पवाहो।।                                                                                   |      |
| 27   | भत्तं व सउणयाणं भक्तं वामाण कोल्हुयाईणं । होहिइ पत्थर-सरिसं भव्दो सुकं व कहं वा ॥                                                                                           | 27   |
|      | ता पुरिसेण संपइ बसार-देहेण जइ तबो होइ। छदं जं छहियब्वं मा मुच्छं कुणसु देहम्मि॥ अवि य,                                                                                      |      |
|      | देहेण कुणह धरमं अतिस्म विलोहए पुणो एयं। फग्गुण-मासं खेलुह परसंते णेय पिट्टे य ॥                                                                                             |      |
| 30   | ताबिज्जड कुणह तर्व भिष्णं देहाओं पुग्गलं देहं । कट्ट-जलंतिंगाले परहत्थेणेय तं जीव ।)                                                                                        | 30   |
|      | देहेण कुणह धरमं अंतिम्म बिलोट्टए पुणो एवं । उट्टस्स पामिवंगस्स वाहिवं जं तयं कदं ॥                                                                                          |      |
|      | पोगाल-महबं कम्मं हम्मड देहेण पोगाल-मएण । रे जीव कुणसु एयं विक्षं विक्षेण फोडेसु ॥                                                                                           |      |
|      | •                                                                                                                                                                           |      |

<sup>1&</sup>gt; उक्षांत, Pक्रवोतसङ्गवरंमि तह, P मासत्यं for पासत्यं, उजाजं P जीव. 3> उपईवसिंह, P ति वण्हं, ए दृष्ठों सि.
4> P पिडिसेग for बिडसेण, P मयत्तेण, P मदुरयत्ते, P मदुरयत्ते, J ए for रे, P पाविजो मरणें. 5> उबहुअणिरण. 6> P जाओ for the first जाई, P om. जाओ, P एक्समेक्सए. 7> P नरणंमि अरंतो, उवेसहेळातु. 8> P om. the verse करवत्त etc. to वेयणं एवं ॥. 9> उतेतीसं सगराई. 10> उरसणा गुरु, P मारेज्यसु. 11> P मरमयसमप्पयं, P om. जर, P कडक्यिनिक्यमेवं. 12> P धनुया। णाणं रासीओ, P मारेज्य. 13> P दिव्वंगे, P फरिसिछो, P कंथरए, 14> उसोमारं।. 15> P सपुरिस, उत्तेय. 16> P समार्थ्यतिर्दं, P रुद्धिराण, P कुमणमु. 16> P बच्चति, P एते, P हुगणाओ. 18> P मई सीई होही, P कण्णं पि ना भिछं ॥. 19> P देह छत्तयं. 20> P अवीहह, P संवर्ष्ठ मूदं. 21> उतेगं विय, P खण for खल. 22> P एवं for प्यं. 24> P पुरतीए अण्णो, P देह कुणह कर्ष्णं धम्मस्स. 25> P सुगती. 26> P सुक्दर, P वा for थि, उ होहिति पुत्तिस्स व, P पुयस्स वाहो ॥. 27> उकोव्युआतीण। होहिति. 28> P तओ होह, P थव्वं मु मा मुच्छेति कुणहु. 29> उखेलह, P परसत्ते, P परिसंतेणाय पिट्ठेगं. 30> उक्तव्युजलर्तिगालो पर पर P कहजलेतंगारे परहर्षणाय. 31> P वाहित. 32> P हम्मं उ, P जीव कुण एयं, P कोलेहेशु.

| 1  | अवस-वसप्हिँ देहो मोत्तरवो ता वरं सवसप् <b>हिं।</b> जो हसिर-रोइरीए वि पाहुणो ता वरं हसिरी !!  | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | इय जीव तुमं भण्णिस णिसुणेंतो मा करे गय-णिमीछं । देहस्स उवरि मुच्छं णिब्बुद्धिय मा करेजासु ॥  |    |
| 3  | § ४१८ ) किं च रे जीव तए चिंतणीयं। भवि य।                                                     | 3  |
|    | सो णित्थ कोई जीवो जयम्मि सबलिम एत्थ रे जीव । जो जो तए ण खड्मो सो वि हु तुमए भमंतेण ॥         |    |
|    | सो णित्य कोइ जीवो जयम्मि सयस्यम्म तुह भमंतस्स । ण य मासि कोइ वंधू तुह जीव ण जस्स तं बहुसो ॥  |    |
| в  | सो णिय कोइ जीवो जयम्मि सयरूम्मि सुणसु ता जीव। जो णासि तुज्य मित्तं सत्तू वा तुज्य जो णासि॥   | 6  |
|    | जे पेच्छिस धरिवाहरे धरिव व्य वर्ण गई-तलाए वा । ते जाण मए सम्बे सय-हुत्तं भिक्सिया भासि ॥     |    |
|    | जं जं पेच्छिसि एयं पोगगळ-रूवं जयम्मि हो जीव । तं तं तुमए सुत्तं भणंतसो तं च एएण ।।           |    |
| 9  | तं जिथ कि पि ठाणं चोइस-रज़्मिम एत्य लोयम्मि । जन्य ज जामो ज ममो भणतसो सुणसु रे जीव ॥         | 9  |
|    | गोसे मज्ज्ञण्हे वा पत्नोस-काल्रम्मि बह व राईए। सो णिल्य कोइ कालो जाओ य मन्नो य णी जिम्म ॥    |    |
|    | जाओ जलम्मि णिहुओ थलम्मि थल-बिहुओ जले णिहुओ। ते णित्थ जल-थले वा जाओ य मभी य णो जत्य ॥         |    |
| 12 | जाओं घरणीएँ तुमं णिहको गयगिम णिवडिओ घरणि। गयण-घरणीण मज्झे जाको य मनो य तं जीय ॥              | 12 |
|    | जीविम तुमं जासो णिहुओ जीवेण पांकिओ जीवे। जीवेण य जीवंतो जीयत्थे छुप्पसे जीय ॥                |    |
|    | जीवेण य तं जाक्षो जीवावियओ य जीव जीवेणं । संविद्धिभो जिएणं जीवेहि य मारिओ बहुसो ।।           |    |
| 15 | ता जत्य जत्य जाओ सिवताचित्त-मीस-जोणीसु । ता तत्य तत्य मरणं तुमए रे पावियं जीव ॥              | 15 |
| -  | मरणाईँ अणंताई तुमण् पत्ताईँ जाईँ रे जीव । सन्वाईँ ताईँ जाणसु भयणु भहो बाल-मरणाई ॥            |    |
|    | किं तं पंडिय-मरणं पंडिय-बुद्धि ति तीय जो जुत्तो । सो पंडिको ति भण्णह तस्स हु मरणं इमं होइ ।। |    |
| 18 | पायव-मरणं एकं इंगिणि-मरणं छगंड-मरणं च । संथारयम्मि मरणं सम्बाह मि णियम-जुत्ताई ॥             | 18 |
|    | छजीव-णिकायाणं रक्ता-परमं तु होइ जं मरणं । तं चिय पंडिय-मरणं विवरीयं बाछ-मरणं तु ।।           |    |
|    | भालोइयन्मि मरणं जं होहिइ पंडियं तयं भणियं । होइ पडिक्सगणि य विवरीयं जाण बालं ति ।।           |    |
| 21 | दंसण-णाण-चरित्ते भाराहेउं हवेज जं मरणं । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं ति ।।             | 21 |
|    | तिःथयराइ-पणामे जिण-वयणेणावि वट्टमाणस्य । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं होइ बालस्स ॥               |    |
|    | किं वा बहुणा एत्थं पंडिय-मरणेण सग्ग-मोक्खाई । बाल-मरणेण एसो संसारो सासओ होइ ॥                |    |
| 24 | 🖇 ४१९ ) एवं णाऊण तुमं रे जीव सुदाइँ णवर पत्थेंती । चइऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणं मरसु पुण्हि ॥    | 21 |
|    | इद्व-विशोभो गरुओ अणिट-संपत्ति-वयण-दुक्खाई । एमाई संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु पुण्डि ॥            |    |
|    | छेपण-भेयण-ताइण-अवरोप्पर-वायणाईँ णरपुसु । एयाईँ संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एपिंह ॥               |    |
| 27 | णित्य ण वाहण-बंधण-अवरोप्पर-भक्खणाई तिरिएसु । एयाई संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु पुण्हि ॥           | 27 |
|    | जाइ-जरा-मरणाई रोगायंकेण णवर मणुप्सु । जह सुमरिस एयाई पंडिय-मरणं मरसु पुण्हि ॥                |    |
|    | रे जीव तुमे दिहो अणुभूओ जो सुबो य संसारे । बाल-मरणेहिँ पुसो पंडिय-मरणं मरसु तम्हा ॥          |    |
| 30 | मणियं च।                                                                                     | 30 |
|    |                                                                                              |    |

एकं पंडिय-मरणं छिंद् जाई-सयाइं बहुयाईँ। तं मरणं मरियव्यं जेण मुन्नो सुम्मन्नो होइ॥ सो सुम्मन्नो ति भण्णह जो ण मरीहिइ पुणो वि संसारे। णिड्डूह-सब्ब-कम्मो सो सिद्धो जह परं मोक्खो॥

<sup>1 &</sup>gt; प्रअवसबसेहं, P मोत्तवं, P हुणो for पाहुणो, P हसिए ति ॥ 2 > P निवृणंतो, प्रअपि. 3 > प्रजीअ तए, P वितिणीयं 4 > प्रएव ए जीअ, P जो सो तेण न, P अवंतेण. 5 > P repeats सो, P ण्ह आसि, प्रजीअ. 6 > प्रजीअ, P जा for जो. 7 > प्रजो for जे, P व्य वरणं नती तलाए, P स्वयन्तं 8 > प्रजीअ।, P अनुं, P च तेएण. 9 > P ते कि चि नित्य हुणं, P रुजंमि, प्रसुणं, प्रसुणं, प्रसुणं, P जो कि पाने प्रसुणं, P निहुओं स्वर्णाम, P ने जीवें 11 > P जोओ for जाओ, P repeats थलंमि, P व्य for य in both places. 12 > P निहुओं स्वर्णाम, P ने जीवें 13 > P जीवेण तुमं, P जीवों ।, P जीववेण लेंपसे जीवें 14 > प्रजीववित्रों, P ते वहिओं, P मारिसों 15 > प्रसिन्तां, P सिन्ताविसीसं, प्रजीवं ॥ 16 > प्रमित्तमए for तुमए, P पुताई जीहं, P अवाणु ता बाल 17 > प्रंडा बुद्धि, P अणह, P सुन्हं for इसं 18 > P पायवमरणे, P वि for सि. 19 > P रावा 20 > प्रतिजं for तयं, P वि for य, P बाल ति ॥ 21 > P चरित्ताण हेलं, प्रतं for जं, P om. three lines तं हो पंडिय etc. to होइ बालस्स. 22 > प्रतित्ययाति 23 > P तं विय for कि वा बहुणा एत्यं, प्रमोक्खाती P मोक्खाई 24 > P नाहण, P पत्येतो 25 > P अहु for इहु, P संभरेंतो, P मर for मरमु, P om. एण्डि 26 > प्रतावण, P संभरेंतो पं ॥ 28 > P जाई-, प्ररोआतंकेण, P सुमरएसु एयाई पं ॥ 29 > प्रजीअ, प्रअणुहुओं, प्रसंसरों 31 > प्रजाई P जाती, P जेण मओ, प्रसुखों, P repeats सुम्मओं 32 > प्रसुम्मतो P सम्मओं, प्रजेण गिंपणं for जो ण, प्रमरीहिति P मरिहीति, P निहुन्न-, P मोन्स्बे

| T  | जात्य भरणस्य जाला तित्ययराजाप कहव इदाजा तक्हा कवस्य करण पाड्यन्भरण भरसु पुक्र ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | जह मरणेहिँ ण कर्ज खिण्णो मरणेण चयसि मरणाहं। ता मरण-दुक्ख-मीरुप पंडिय-मरणं मरसु एकं।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 3  | 🖗 अह इच्छिस मरणाई मरणेहि य णा्य तुज्झ णिव्वेको । ता अच्छसु वीसत्थो जम्मण-मरणारहद्दरिम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |
|    | इय बाल-पंढियाणं मरणं णाऊण भावको एपिंह । एसो पंढिय-मरणं पढिवण्णो भव-पउत्तारं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    | ति भणमाणस्य सयंभुदेवस्य महारिसिणो अउन्वकरणं खवग-सेडीए अणंतरं केवल-वर-णाण-दंसणं समुप्रण्णं, समयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | च   |
| 6  | भाउय-कम्मक्सभो, तेण अंतगडो सयंभुदेव-महारिसि ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | п   |
|    | § ४२० ) एवं च वसंतेसु दियहेसु महारह-साभू वि णाऊण थोव-सेसं आउयं दिण्ण-गुरुयणालोयणो पडिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हत- |
|    | सच्व-पावद्वाणी संलेहणा-संलिहियंगी सब्बहा कय-सन्व-कायन्वी उविबद्धी संधारए। तत्थ य णमोक्कार-परमी अवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 9  | पयत्तो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9   |
|    | एस करेमि पणामं अरहंताणं विसुद्ध-कम्माणं । सब्वातिसय-समग्गा अरहंता मंगरूं मञ्ज् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|    | उसमाईए सन्दे चउदीसं जिणवरे णर्मसामि । होहिंति जे वि संपद्द ताणं पि कओ णमोक्कारो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 12 | ओसप्पिणि तह अवसप्पिणीसु सन्वासु जे समुप्पण्णा । तीताणागय-भूया सन्वे वंदामि मरहंते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12  |
|    | भरहे अवर-विदेहे पुग्व-विदेहे य तह य एरवए । पणमामि पुन बरदे धायइ-संडे य अरहंते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | अच्छंति जे वि अज्ञ वि णर-तिरिए देव-णरय-जोणीसु । एगाणेय-भवेसु य भविए वंदामि तित्थयरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 15 | तित्थयर-णाम-गोत्तं वेपुंते वद्धमाण-बद्धे य । बंधिंसु जे वि जीवा अर्ज चिय ते वि वंदामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15  |
|    | विहरंति जे मुणिंदा छउमत्था भहव जे गिहत्था वा। उष्पण्ण-णाण-रयणा सम्बे तिबिहेण वंदामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | जे संपद्द परिसत्था अहवा जे समवसरण-मज्ज्ञत्था । देवच्छंद-गया वा जे वा विहरंति धरणियले ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 18 | साहेंति जे वि धम्मं जे व ण साहेंति छिण्ण-मय-मोहा । वंदामि ते वि सब्दे तित्थयरे मोक्ख-मगगस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18  |
|    | तित्थयरीओ तित्थंकरे य सामे य किसण-गोरे य । मुत्ताहरू-पडमाभे सन्वे तिविहेण वंदामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|    | उज्ञिय-रजे अहवा कुमारए द।र-संगह-सणाहे । सावचे णिरवचे सब्वे तिबिहेण वंदामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21  |
|    | तित्थयराण पणामो जीवं तारेइ दुक्ख-जक्रहीओ । तम्हा पणमह सम्वायरेण ते चेय तित्थयरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | लोच-गुरूणं ताणं तित्थयराणं च सन्व-दिसीणं । सञ्चण्णूणं एयं णमो णमो सन्व-भावेणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24  |
|    | अरहंत-णमोक्कारो तम्हा चिंतेमि सञ्ब-भावेण । दुक्ख-सहस्त-विमोक्खं अह मोक्खं जेण पावेमि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | § ४२१) सिद्धाण णमोक्कारो करेमु भावेण कम्म-सुद्धाण । भव-सय-सहस्स बद्धं अंतं कम्मिधणं जेहिं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27  |
|    | जे केइ तित्य सिद्धा अतित्थ-सिद्धा व एक-सिद्धा वा। अहवा अणेग-सिद्धा ते सब्दे भावओ वंदे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | जे वि सिंडिंगे सिद्धा गिहि-र्लिंगे कह वि जे कुर्छिंगे वा । तिग्ययर-सिद्ध-सिद्धा सामण्णा जे वि ते वंदे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 30 | free grant and a second | 30  |
|    | जे वि णिसण्णा सिद्धा अहव णिवण्णा ठिया व उस्सागे । उत्ताणय-पासेल्ला सब्वे वंदामि तिविहेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|    | णिसि-दिग्रस-पदोसे वा सिद्धा मञ्झण्ह-गोस-काले वा । काल-विवक्खा सिद्धा सब्वे वंदामि भावेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

<sup>1)</sup> म एके. 2) मिल, Padds य after भीरुय. 3) Pतो for ता. 4) मावती, मसुत्तारं. 5) म om. ति, P अणंतकेत्वल. 6) म कम्मक्ययो P कंम्यवभो. 7) म om. त, P साहुणा नाऊण, म थोभ-, म गुरुआणोअणो P गुरुआलोअणो. 8) म om. सक्व. 10) P अरिकंताणं. 11) मि उसमातीय, P सक्वो. 12) P ओसप्रिणी तह, P समुप्पण्णो, म णागतभूता. 13) P om. पुरुविदेहे, P पुरुवर्खे, म धातहसण्डे. 14) P एयाणेयभवंतरभविष्. 15) म वेतंते P वेयंतो, म बर्डिसु. 16) P adds वि before मुणिंदा, म छतुमत्या, P जो for जे. 17) P जो for जे म गा, P om. धरणि. 18) P सोहंति, म वि for व, P om. वि. 19) P मुत्ताफड़, P वंदिमि. 20) P om. सक्वे, P वंदिमि. 21) म णिउङ्कमाणाण, P मरण for तरण. 23) P तार्ण for पर्य, P om. one णमो. 24) म मावतो, P तो for ता. 25) P वितेण for वितेमि. 26) P करेनु P कंमसुक्वाण, P दर्ख for धंतं. 27) P om. संपड, P सिंडिसु, म ख्वताए. 28) म भावतो. 29) P om. कह वि जे कुर्लिंगे. 30) म पुंसए for णपुंसएण, म om. जे, P जि, P पत्तय बुद्धसथंबुद्ध, म वृद्धिसिद्धा म संबुद्धि-. 31) म अहवि णिविण्ण, P दिवा, म ऊसम्मे. 32) दिवस, म पत्तोसे, P गोसकालंमि।.

| 1  | जोव्यण-सिद्धा बाला घेता तह मज्जिमा च जे सिद्धा। वीवण्ण-दीव-सिद्धा सब्बे तिबिहेण वेदामि ॥               | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | विभ्वावहार-सिद्धा समुद्द-सिद्धा गिरीसु जे सिद्धा । जे केह भाव-सिद्धा सम्बे तिबिहेण वंदामि ॥            |    |
| 3  | जे जत्य केह सिद्धा काले खेते य दन्त-भावे वा । ते सन्वे वंदे हं सिद्धे तिविहेण करणेण ॥                  | 3  |
|    | सिद्धाण णमोक्कारो जह कदमइ भागए मरण-काले। ता होइ सुगइ-मग्गो भण्णो सिर्दि पि पानेइ॥                      |    |
|    | सिद्धाण णमोक्कारो जह कीरह भावको असंगेहिं। रुंभइ कुगई-मगं सगं सिर्वि च पावेइ ॥                          |    |
| 6  | सिद्धाण जमोकारं तक्हा सब्वायरेण काहामि । छेतूण मोह-जार्छ सिद्धि-पुरि जेण पावेमि ॥                      | d  |
|    | 🖇 ४२२ ) पणमामि गणहराणं जिण-वयणं जेहिँ सुत्त-बंधेणं । बंधेऊण तह कथं पत्तं अम्हारिसा जाव ॥               |    |
|    | चोह्स-पुर्वाण वसो भाषरियाणं तहूण-पुरवीण । वायग-वसहाण वसो वसो य एगारसंगीण ॥                             |    |
| 9  | भायार-घराण जमी घारिजाइ जेहिँ पवयणं सयस्वं। जाज-घराणं तार्णं आयरियाणं पणित्रयामि ॥                      | 9  |
|    | णाणायार-घराणं दंसण-चरणे विसुद्ध-आवाणं । तव-विरिय-घराण णमो भायरियाणं सुभीराणं ॥                         |    |
|    | जिज-त्रयणं दिप्पंतं दीवंति पुजो पुजो ससत्तीए । पत्रयज-पभासयाणं भागरियाणं पणित्रयामि ॥                  |    |
| 12 | गृढं पवयण-सारं औगोवंगे समुद्द-सरिसम्मि । अम्हारिसेहिँ कत्तो तं णजह थोय-बुद्धीहिं ॥                     | 12 |
|    | तं पुण भायरिपृहिं पारंपरपुण दीवियं पुरुष । जद्द होंति ण भायरिया को तं जाणेज सारमिणं ॥                  |    |
|    | स्यण-मेत्तं सुत्तं सूहजाइ केवलं तिहं अत्थो । जं पुण से वक्खाणं तं आयरिया पयासेंति ॥                    |    |
| 15 | बुदी-सिणेह-जुत्ता आगम-जरूणेण सुट्ट दिप्पंता । कह पेच्छउ एस जणो स्रि-पईवा जिंह णित्य ॥                  | 15 |
|    | चारित-सील-किरणो भण्णाण-तमोह-णासणो विमलो । चंद-समो भायरिको भविए कुमुए स्त्र बोहेइ ॥                     |    |
|    | दंसण-विमल-पयावो इस-दिस-पसरंत-णाण-किरणिहो । जला ण रवि व्य सूरी मिच्छत्त-तमंत्रको देसो ॥                 |    |
| 18 | उजीयभी व्य स्रो फलभी कप्पदुमी व्य बायरिओ। चिंतामणि व्य सुहओ जंगम-तित्थं च पणभी है॥                     | 18 |
|    | जे जस्य केइ खेते काले भावे व सन्बहा अखि । तीताणागय-भूया ते भायरिए पणिवयामि ॥                           |    |
|    | भायरिय-जमोक्कारो जद्द छब्भद्द मरण-काल-वेलाए । भावेण कीरमाणो मो होहिद्द बोहि-लामाए ॥                    |    |
| 21 | भायरिय-जमोक्कारो जह कीरह तिबिह-जोग-जुत्तेहिं। ता जम्म-जरा-मरणे छिंदह बहुए ण संदेहो ॥                   | 21 |
|    | भायरिय-गमोक्कारो कीरंतो सह्वगत्तणं होइ । होइ णरामर-सुइभो अक्सय-फळ-दाण-दुह्नलिओ ॥                       |    |
|    | तम्हा करेमि सञ्जायरेण सूरीण हो णमोकारं । कम्म-करूंक-विमुक्को भहरा मोक्खं पि पावेस्सं ॥                 |    |
| 24 | § ४२३) उ <b>वझाया</b> णं च णमो संगोर्वगं सुयं घरेंताणं । सिस्स-गण-हियद्वाणु <b>श</b> रमाणाणं तयं चेय ॥ | 24 |
|    | सुत्तस्य होइ अत्वो सुत्तं पार्टेति ते उवज्यामा । अञ्चावयाण तम्हा पणमह परमेण मावेण ॥                    |    |
|    | सज्झाय-सिक्क-णिवहं झरंति जे गिरियड व्य तिह्यहं । अञ्झावयाण ताणं भत्तीपुं अहं पणिवयामि ॥                |    |
| 27 | जे कम्म-खयद्वाए सुत्तं पार्वेति सुद्ध-लेसिल्ला । ण गणैति णियय-दुक्खं पणभो अजहावए ते इं ॥               | 27 |
|    | अज्झावयाण तेसि भद्दं जे णाण-दंसण-समिद्धा । बहु-भविय-बोह-जणयं झरंति सुत्तं सया-काछं ॥                   |    |
|    | अजसावयस्स पणमह जस्स पसाएण सब्ब-सुत्ताणि । णजंति पढिजंति य पढमं चिय सब्द-साधूहिं ॥                      |    |
| 30 | उवझाय-णमोक्कारो कीरंतो मरण-देस-कालिम । कुगई रुंभइ सहसा सोग्गइ-मगाम्मि उवणेइ ॥                          | 30 |
|    | उवसाय-जमोक्कारो कीरंतो कुणइ बोहि-छामं तु । तम्हा पणमह सम्बायरेण अजसावयं मुणिणो ॥                       |    |
|    | उवसाय-जमोक्कारो सुहाण सम्याण होइ तं मूलं । दुक्सक्सयं च काउं जीवं ठावेइ मोक्स्विम ॥                    |    |
|    |                                                                                                        |    |

<sup>1)</sup> P दीज्वण्ण. 2) P केवि for केह. 3) P कह वि for केह, P कालखेत, P ज्व for य. 4) P अण्णे, P पार्विम.
5) प्रभावतो, P! संभइ कुगह-, P पार्वेति. 6) P सिर्फि: 7) P गहराणं, P जावा ॥ 8) P णवण्ह for तहूण, P वाययः 9) प्रपण्य तामि ॥ 10) P वरणेहि सुद्धभावे । तविकरियः 11) P दिव्वंति, P ससतीय, P पहासयाणं, प्रपण्यतामिः 12) प्रतण्यज्ञ , P थोवः 13) P होति. 14) P अत्ये, P repeats से. 15) P पेच्छह, P पतीवाः 16) P कुमुयविवोहेहः 17) P विमलपलपयाचीदयदिसः 18) प्रज्ञात . 19) प्रच्न for व, प्रतीताणागतभूता, प्रपण्यतामिः 20) प्रहोहि ति P सो हित्तिः 21) P om. कीग्ह, P जीयः 23) P मोकं पि. 24) प्र ववझयाणं P उवज्ञाः याणं, P अंगोवंगं सुत्तं, प्रमुतं, प्रहितहाय, P भरमाणाणं 25) प्रपादं ति, P महा for तम्हाः 26) प्र om. ते, P मिरि ब्व, प्रमुत्तीय, प्रपण्यतामिः 27) P कंमक्स्वयः, P वज्ञावयः 28) P बोह्याणं सरिति मुत्तंः 29) P om. पृष्ठिकंति, P साहूदिः 30) प्रष्ट उवज्ञाय, P देसयालि, P हंममहः 31) प्रष्ट उवज्ञायः 32) प्रष्ट उवज्ञाय, P om. स्वव्यण, प्रजीवं, P पावेद्द for ठावेदः

| 1  | \S ४२४ ) साहूण जमोक्कारं करेमि तिविहेण करण-जोएण । जेण भव-सक्स-वर्द सकेण पार्व विजासेमि ॥        | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | पणमह ति-गुत्ति-गुत्ते बिलुत्त-मिच्छत्त-पत्त-सम्मत्ते । कम्म-करवत्त-पत्ते उत्तम-सत्ते पणिवयामि ॥ |    |
| 3  | पंचसु समिईसु जए ति-सञ्च-पिटवेह्नणिम गुरू-महे। चड-विकहा-पम्मुके मय-मोह-विवक्षए वीरे॥             | 3  |
|    | पणमामि सुद्ध-छेसे कसाय-परिवज्ञिषु जियाण हिए । ऋजीव-काय-रक्खण-परे य पारंपरं पत्ते ।।             |    |
|    | चढ-सण्णा-विष्यजढे दहन्वए वय-गुणेहिँ संजुत्ते । उत्तम-सत्ते पणमो भपमत्ते सन्व-काळं पि ॥          |    |
| 6  | परिसद-बल-पडिमले उयसग्ग-सहे पद्दिम्म मोबलस्स । विकहा-प्रमाय-रहिए सहिए वंदामि समणे हं ॥           | 6  |
|    | समणे सुयगे सुमणे समणे य-पाव-पंकस्स सेवए। सवए सुहए समए य सच्चए साहु बह वंदे॥                     |    |
|    | साहूण णमोक्कारो जह उटभइ मरण-देस-काउम्म । चिंतामणि पि उद्धं कि मग्गसि काय-मणियाई ॥               |    |
| 9  | साहूण णमोकारो कीरंतो अवहरेज जं पावं । पावाण कत्य हिवए जिवसङ् एसी अउण्णाण ॥                      | 9  |
|    | साहूण णमोकारो कीरंतो भाव-मेस-संसुद्धो । सयल-सुद्दाणं मूलं मोक्सस्स य कारणं दोइ ॥                |    |
|    | तम्हा करेमि सच्वायरेण साहूण तं णमोक्कारं । तरिऊण भव-समुद्दं मोक्सवय-दीवं च पावेमि ॥             |    |
| 12 | § ४२५) एए जयम्मि सार। पुरिसा पंचेव ताण जोकारो । एयाण उवरि भण्णो को वा अरिहो पणामस्स ॥           | 12 |
|    | सेयाण परं सेयं मंगञ्जाणं च परम-मंगञ्जं । पुण्णाण परं पुण्णं फरूं फरूाणं च जाणेजा ॥              |    |
|    | एयं होइ पिबसं वरयरयं सासयं तहा परमं । सारं जीयं पारं पुष्याणं चोइसण्हं पि ॥                     |    |
| 15 | एयं आराहेर्ड किं वा अण्णेहिं एरय कउत्तेहिं। पंच-णमोक्कार-मणो अवस्स देवत्तर्ण छहह ॥              | 15 |
|    | चारिसं पि ण बहुह णाणं णो जस्स परिणयं किंचि । पंच-णमोक्कार-फर्लं अवस्स देवसणं तस्स ॥             |    |
|    | एवं दुह-सय-जल्रवर-तरंग-रंगंत-भासुरावत्ते । संशार-समुहर्मिम क्रयाइ रयणं व णो पत्तं ॥             |    |
| 18 | एवं अब्सुरुहुईं एवं अप्पत्त-पत्तवं मज्झ । एवं परम-भवहरं चोर्जं कोट्टं परं सारं ।।               | 18 |
|    | विज्ञाह राहा वि फुडं उम्मूलिजाह गिरी वि मूलाओ। गम्मह गयणयलेणं दुलहो एसो णमोक्कारो॥              |    |
|    | अळणो व्य होज सीक्षो पिढवह-दुत्तं वहेज सुर-सारेया। ण य णाम ण देज इसो मोक्ख-फर्ल जिण-णमोक्कारो ॥  |    |
| 21 | णूणं अरुद्धउन्दो संसार-महोचिहें भमंतेहिं। जिण-साहु-णमोक्कारो तेणज वि जन्म-मरणाई ॥               | 21 |
|    | जह पुण पुष्तं छदो ना कीस ण होइ मजम कम्म-खन्नो । दावाणकिम जिल्प तण-रासी केन्निरं ठाउ ॥           |    |
|    | भहवा भावेण विणा दुष्वेणं पाविस्रो मणु भासि । जाव ण गहिस्रो वितामणि त्ति ता किं फर्ल देह ॥       |    |
| 24 | ता संपद्द पत्तो मे आराहेब्बड मए पयत्तेणं । जद्द जम्मण-मरणाणं दुक्खाणं औतमिच्छामि ॥              | 24 |
| f  | त्ते भणमाणो महारह-साहू अउम्ब-करणेणं खत्रग-सेणि समारूढो । कह ।                                   |    |
|    | § ४२६) झोसेड् महामत्तो सुङ्गञ्जाणाण्डेण कम्मतरुं। पढमं भणंत-णामे चत्तारि वि चुण्णिए तेण ॥       |    |
| 27 | भण्ण-समर्ण परछ। मिरुक्तं सो खरेष्ट सन्दं पि । मीसं च पुणो सम्मं खरेष्ट् जं पुगार्रु आसि ॥       | 27 |

<sup>1 &</sup>gt; P नमोक्कारा, J om. करण, P रूल, P पार्व पणासेमि. 2 > P om. गुरो, P निच्छत्तपत्त-, J पणिवतामि. 3 > JP समिती नु, J जि P जहे, J पिसी छ गिम, P पिसुके. 4 > P पारंपरे पत्तो. 5 > J सण्णी, P विष्यज्ञहो, P से जुत्तो, P मि for पि. 6 > P परिसवरू, J पढिवणो, P उपसम्मसम्मे सहे प्रस्मि. 7 > P om. समणे सुयणे, P adds दुक्खदायस्स after पंकरस, J स एव for य सच्चए साहु, P साहू. 8 > P रूहिं. 9 > P om. अवहरेज्ज जं पार्व etc. to साहूण पामोक्कारो कीरतो. 10 > P मेत्तसमिछो। 11 > J सोवसं दीवं च P मोक्खपदीवं. 12 > P परिसाण पंचेव, J ता पामोक्कारो. 13 > P सेयण, J होई for परम, P परमं, J adds पर before पुणं. 14 > J एवं, P वरवर्यं, J अमर्य for परमं, P सोर्य for सारं, J सार्र for पारं. 15 > P परो for मणो. 16 > P मि for पि, P adds नोगं before नो. 17 > P समुद्दमी अपत्तद्वं च माणिक्कं॥, J क्याई रयणाई व. 18 > P अक्सरहुद्धं, P मज्जा. 19 > P दुखहो सो. 20 > P जळणा व्य, P सीलो पिडवहजुत्तं, J जिणे. 21 > P महोयई नमंतीई। J om. मप, P पयत्तीणं, P दुक्खाणं इच्छसे अंतं॥ 25 > P om. ति, P खवगसेडी-, J adds अवि य after कह. 26 > P सोसेह, P मुक्कजाळानलेण, P अणंतनामो. 27 > J तं for जं.

एयं जियहि-ठाणं खाइय-सम्मत्त-काभ-दुक्कलियं। कंषेत्रणं बहु वि कसाय-रिवु-डामरे हणइ ॥ झोसेइ णवंसत्तं इत्थी-वेयं च अण्ण-समप्ण । हास-रइ-इक्कमण्णं समप्णं णिइहे वीरो ॥ णिय-जीय वीरिएणं खरगेण व कथिल-खंभ-सम-सारं । पच्छा णिय-पुंवेयं सुडेइ विसुद्ध-लेसाओ ॥ 3 कोधाई-संजलणे एकेक सो खरेह लोभंतं। पच्छा करेह खंडे असंख-मेते उ लोहस्स ॥ पुकेकं खबयंती पावइ जा अंतिमं तथं खंडं। तं भेतृण करेई मणंत-खंडेहिँ किटीओ ॥ तं वेष्ट्रंतो भण्णह महामुणी सुहम-संपराओ ति । बहुखायं पुण पावह चारितं तं पि छंबेउं ॥ в पंचक्खर-उग्निरणं कालं जा बीसिमेतु सी घीरो । दोहिँ समएहिँ पावह केवल-जाणं महासत्ती ॥ पयलं णिइं पढमं पंच-विहं वंसणं चउ-वियप्पं। पंच-विहमंतरायं च खवेसा केवली जाओ ॥ भाउय-करमं च पुणो खबेइ गोर्राण सह य णामेण। सेसं पि वेयणीयं खेलेसीए विमुक्तो सो ॥ 9 मह पुरुव-पभोएंग बंधग-खुडियत्तगेण उड्ड-गई । छाउय-एरंड-फले भग्गी-धूमे य दिहंता ॥ ईसीपब्भाराए पुरुईए उबारे होइ छोयंतो । गंतूण तस्य पंच वि तणु-रहिया सासया जाया ॥ णाणमगंतं तागं दंसण-चारित्त-वीरिय-सणाहं । सुहमा णिरंजणा ते अक्खय-सोक्खा परम-सुद्धा ॥ 12 12 अच्छेजा अब्भेजा अव्वत्ता अक्खरा गिरालंबा । परमप्पाणो सिद्धा अणाय-सिद्धा य ते सब्वे ॥ सा सिवपुरि ति भणिया भयला स श्रेय स श्रियापाना । से तं दीवं तश्चिय तं चिय हो बंभ-लोयं ति ॥ खेमंकरी य सहया होइ अणाउ ति भिद्धि-ठाणं च । अववरमो णेब्याणं मोक्लो सोक्लो य सो होइ ॥ 15 15 तत्थ ण जरा ण मञ्च ण बाहिणो णेय सम्ब-दुक्खाई । अञ्चत-सासयं चिय भुंजंति कगोवमं सोक्छं ॥ एत्थ य कहा समप्पर् कुत्रलयमाल ति जा पुरा भणिया। दिनेखण्ण-इंध-बुद्धी-बित्यारिय-गंथ-रयणिल्ला ॥ 🖇 ४२७ ) पणय-तियसिंद-सुंदरि-मंदर्-मंदार्-गाळेय-मयरंदं । जिज-चळण-क्रमळ-जुबङं पजमह मुह्ळाळि-संगीयं ॥ 18 18 पढमं चिय णयरी-वण्णणिम रिद्धीओ जा मणु भणिया । घम्मस्य फलं भक्खेवणि सि मा तत्थ कुप्पेजा ॥ जं चंडसोम-आई-बुतंता पंच ते वि कोघाई । संसारे दुक्ख-फला तम्हा परिहरसु दूरेण ॥ जाओ पच्छायावी जह ताणं संजमं च पडिवण्णा । तह अण्णो वि हु पावी पच्छा विरमेज उवएयी ॥ 21 21 जिण-बंदण-फलमेथं जक्तो जिणसेहरो ति जं कहिओ । साहिम्मयाण ऐहो जीयाण बळं बदीणं ते ॥ वहर-परंपर-भावो संवेगो तिरिय-धम्म-पहिवत्ती । विजाहराण सिद्धी अच्छरियं पृणियक्खाणे ॥ तरणागयाण रक्ता थीरं साहिमा-वच्छलतं च । अपमत्त-सुलभ-बोही संवेगो भिष्ठ-बुत्तंतो ॥ 24 21 कुवलयमाला-रूवं धम्म-फलं तस्य जो य सिंगारो । तं कृष्व-धम्म-अक्खेवणीय सम्मत्त-कृजेण ॥ सम्मत्तस्य पसंसा घेष्पड वयणं जिणाण लोगम्मि । चित्तवडेण विचित्तो संसारो दंसिओ होइ ॥ विण्णाण-सत्त-सारो होइ कुमारस्य दंसिओ तेण । जिण-णाम-मंत-सत्ती बुत्तंतेणं णरिंदाण ॥ 27 27 पर-तििययाण-मेत्ती सरूव-जागा-मणेण जिण-वयणं । होइ बिसुद्ध-वरायं जुत्ति-पमागेहिँ तं सारं ॥ जुय-समिला-दिहंतो दुलहं माणुस्सयं च चितेसु । दिय-लोए धम्म-फलं तम्हा तं चेय कायव्वं ॥ कम्मस्य गई णेहस्स परिणई बुज्ज्ञणा व थोएण । धम्म-पडिबोह-कुस्ळत्तर्ण च वीरेण णियय-सर्वे ॥ 30

1 > ए नियहिन्दार्ग स्वाह्मसमस्तालाह 2 > ग्र सोसह णमंसत्तं हत्वीवेतं ए सोसेह नपुंसत्तं दत्वीनेयं, ए हामाहरूक्काणं, ग्र न्तिन, ए निर्वाहे वीरो, ग्र धीरो for वीरो. 3 > ए करस्मयिलं, ग्र पुंवेतं, ग्र केरसाओं. 4 > ग्र कोधाती संजलणा, ए कोहाईन, ग्र लोहंतं, ग्र करेतं, ग्र मेते तु ए मे सो उ. 5 > ए णवह for पावह, ग्र करेती. 6 > ग्र अहखातं. 7 > ए पंचित्तर, ग्र सो for जा, ए वीसमीज सो वीरो, ए केविलिनालं. 8 > ग्र पहमे, ए om. च. 9 > ए आउएसंमं, ग्र स्ववेति, ए ह for य, ग्र वेतणीं ग्रे. 10 > ग्र प्रंडहलं. 11 > ए has संजया twice for सासवा. 13 > ए अच्छजा अकथा निगलंबा ।, ए अणायमुद्धाः 14 > ए स सिय अणाहा ।, ग्र नहीर्वं, ए om. तिखयः 15 > ग्र होज for होह, ए अपविगारे 16 > ए नेय दुवजसव्वाहं ।, ग्र मासनं, ए adds य after चिय. 17 > ग्र दिविखणां, ए बुचीन 18 > ए पण्यसुरसिद्धसुंदरि, ए भंदारमिलंध, ए जिणचयण 19 > ए चिय नगरी, ग्र वण्णांति, ए वण्णांपि. 20 > ग्रण्याती for आई, ग्र कोधाती ए कोहाती, ग्र संसार. 22 > ग्र वलं च दीणंनं, ए वदीणत्ते. 23 > ए विश्रहरणाण सिद्धि, ग्र अच्छयरं, ए एणियाखाणे. 24 > ए रक्सी, ग्र सुलह. 25 > ग्र कम्म for कन्य. 26 > ग्र लोखोम ए चित्तपढे विचित्तां. 27 > ए कुमार, ग्र जिणे णाणं सम्मत्तसत्ती. 28 > ग्र तिरथयाण मेली, ए नित्ती, ए om. तं सारं. 30 > ए गर्ड नेयस्स, ए थेवण ।.

बुद्धीएँ देव-माया वंचण-वेळा स्म अस्म-पहिचली । अवर-विदेहे दंसण कामगहंदस्स बुलते ॥ उच्छाह-सत्त-सारो सिद्धी विजाए भोग-संपत्ती । सम्मत्त-दाण-कुसकत्वणं च तह वहरगुत्तिमा ॥ दिम्बाणं संखाबी बोहरथं सो सर्वमुदेवस्स । मा कुण कुर्दुव-कजे पार्व एसा गई तस्स ॥ 3 सुह-संबोधी-सुमिणं महारहे जम्म ताईँ मणियाई । मञ्चाणं एस टिई थोवेण वि जेण बुज्झंति ॥ माराहणा य और माक्षोयण-जिंहणा य वोसिरणा । पंच-जमोद्धारो विय मोक्खस्स य साहणो भणिको ॥ केवल-णाणुप्पत्ती भणिया सेढीए सदग-णामाए । मोक्से परमं सोक्सं संपत्ता तत्य सन्दे वि ॥ 6 ६ ४२८) जे खल-पिसुणो भरहं व मच्छरी रत्त-मृह-बुग्गहिओ। मणिहिह भभाणियव्वं पि एत्य भणिमो सयं चेय ॥ रागो पृत्य णिबहो कि कीरङ्ग राग-बंधणा एसा । पडिवयणं तत्य इमं देजसु बह राग-चिसस्स ॥ रागं णिदंसिकण य पढमं बह तस्स होष्ट् वेरगं । रागेण बिणा साहसु वेरगं कस्स किं होउ ॥ 9 धरमस्स फर्ड पूर्व अक्सेविण-कारणे च सच्वं च। रागाओं विरागी वि हु पढर्म रागी कभी तेण ॥ वसुदेव-धिमालाणं हिंडीसुं कीस णस्य रागो ति । तत्थ ण किंत्रि वि जंपसि अम्हं मज्झे ण तह जेहो ॥ रागेण तुमं जाभो पच्छा धम्मं करेसि वेरग्गी । रागो एत्य पसत्यो विराग-हेऊ भवे जम्हा ॥ 12 12 कीस पहण्णं राया दढवरमो कुणह गुरगुरु हैयं। जजा वि सिच्छाविही जुज्जह सब्वं पि भणिउं जे ॥ कि सो राया गम्मं लच्छीएँ समं करेइ देवीए । जणु होजा रज्ज-सिरी भरहइ सिंगार-वयजाई ॥ पुरिसाइ-कक्सणेहिं कि कीरइ एरव धरम-उछावे । जणु बस्मो कब्दाणं अक्सेवणि-कारणं जस्हा ॥ 15 15 हरि-संद-रुद-कुसुमाउहेसु उवमाण जागरी-वण्णे । कारूम्मि तम्मि कस्रो उवमाणं कि नसंतेष्टि ॥ भण्णप् समण् भणिया णव-जुबला चिक्क-कामपाला य । रहा खंदा य पुणो महबहुण् विज-सिङ् क्ति ॥ संदाणं रुद्दाणं गोर्दिदाणं च जेण अंगेसु । णामाईँ सुणिजंति वि सासय-रूवेसु सब्वेसु ॥ 18 18 चोजं ण होइ एयं धम्मो कव्यस्स जेण डवमाणं । कीरइ अगसंते वि हु अच्छड ता खोय-सिदेसु ॥ उद्गं पिस्पाण इहं वोलीणो अवसरो ति जो मिलयं। सन्व विश्व वम्म-कहा सम्मत्तुप्पायणी जेज ॥ § ४२९) जो पढह भाव-जुत्तो बहवा जिसुजेह बहव वाएह । जह सो मध्यो वस्तं सम्मत्तं जावए तस्त ॥ 21 21 छदं पि थिरं होहिइ होइ वियद्गो कई य पस्तृते। तम्हा कुवलयमार्क वाएजसु हो पवसेण ॥ जो जाणह देसीमो भासामो छन्छणाईँ घाऊ य । वय-णय-गाहा-क्रेबं कुवलयमार्छ पि सो पढट ॥ एयाहैं जो जन्याणह सो वि हु वाएउ पोल्ययं घेतुं । एत्थं चिय बह जाहिइ कहणो जिउजसज-गुजेज ॥ 24 24 जो सजाजो वियद्वी एसा रामेइ वं महालक्खं। जो पिसुज-दुव्वियद्वी रस-भावं तस्य जो देह ॥ जीप मह देवयाए अक्लाणं साहियं इमं सब्तं । तीए विय णिन्मविया एसा अम्हे मिसं एत्य ॥ दियहस्स पहर-मेत्ते गंथ-सबं कुणह भणसु को पुरिसो । हियय-गया हिरि-देवी जह में छिहंतस्स णो होड ॥ 27 27 पडमासणिम पडमप्पभाए पडमेण हत्य-पडमिम । हियय-पडमिम सा मे हिरि-देवी होड संणिहिया ॥ जड़ किंचि छिंग-भिण्णं बिभत्ति-भिण्णं च कारय-विहीणं। रहसेण मणु लिहियं को दोसी एत्य देवीए॥

<sup>1&</sup>gt; P देवनयावंचण, P कामइंदरस दुन्तोः 2> P विज्ञाण, J सम्मतः 3> P वोहित्यं, P कुटुंबः 4> P संवोहीः 5> P प for य after णिंदणा, P य हसाहणं भणिओः 6> P adds नाम before णामापः, P मोक्लं, J adds ते after तत्थः 7> J दुग्गहियं 9> P रागं निहसिजण पदमं रागो अहं तस्स वेर्गं, P किह for किं, P होइउः 10> P adds वि after फलं, P कब्वं for सब्वं, J राओ कओः 12> J करोसि, P पस for एत्थ, J विरागहेतः 13> JP दढधम्मो, J मुग्गुलातीयं, P । नणु मिच्छाविद्वीणं, J adds इय before जुज्जहः 14> J लच्छीय, P नणु भोजा रज्जिसरीः 15> J पुरिसाति, P बचाणं for कब्वाणं 16> P रुइसुमाउहेसु, P नण्णो । 17> P मण्णह, J adds प before समय, J -जवला चिक्कामवालाणं । 18 > P रुंदाणं 20> P सब्वं चिय, J सम्मत्तपायणी जम्हा ॥ 21> P पढम for पद्धह, P om. जह, P मस्सै for वस्सं 22> J होहिति P जोहिइः 23> P कब्वाई for घाऊ यः 24> J om. हु, P पोत्थया, J णाहिति, P नाई इहः, J कहणो हिउ णिउणत्तणः 25> P नो होई for नो देशः 26> P जाए for जीएः 27> J कुण्ड, J जह मि लिईं, P जई संलिहियं तस्स, J देश for होइः 28> J पउमंमिआप for पउमप्यापः 29> P विहत्तिः

उज्जय-पय-गमणिह्या सरस्रह्मावा य स्थाय-बिहुणा । दुरगय-बास व्य सप् दिव्या तह स्थाप-जेहेण ॥ 1 1 गेहं देज इमीए खलिनं काएज बयणयं पुरुष । महवा कुकस्स सरिसं करेज हो तुत्रम जं सुराणा ॥ दंसिय-कळा-कळावा धम्म-कहा जेब-दिक्सिब-वारिंदा । इह कोए होइ बिरा एसा उसमस्स कित्ति म्य श 3 🖇 ४३०) अस्य पुरुष्-पिसदा दोण्यि पहा होण्णि चेय देस ति । तत्थरिय पहं जामेण उत्तरा बुह-जवाहण्यं ॥ सुद्द-दिय-चारू-सोद्दा विवसिय-कमळाणणा विमळ-देद्दा । तत्यत्यि जलहि-दृहया सरिया मह चंद्रभाय ति ॥ तीरम्मि तीय पयदा पञ्चहया जाम स्वण-सोहिता । जत्य द्विपूष भूता प्रहर्ड सिरि-तोरराएण ॥ 6 तस्स गुरू हरिडक्तो भाषरिको बासि गुक्त-बंसाको । तीएँ व्यवरीएँ विच्को जेव जिवेसी तर्हि हाले ॥ तस्स वि सिस्सो पयडो महाकई देवडच-जामो चि । .......सिवचंद-गणी बह महयरो चि ॥ सो जिज-वंदण-हेउं कह वि अमंतो कमेण संपत्तो । सिरि-भिष्ठमाळ-जयरिम संविधो कप्पड्क्सो म्व ॥ 8 तस्य समासमण-गुणो णामेण य जक्सवृत्त-गणि-णामो । सीसो महद्द-महप्पा भासि विक्रोप् वि पयड-जसो ॥ तस्स य बहुया सीसा तव-वीरिव-वयण-क्रक्-संपण्णा । रम्मो गुज्जर-देसो जेहि कवो देवहरएहिं ॥ णागी विंदो सम्मद दुरगो भाषरिय-षरिगसम्मो थ । छट्टो वहेसरी छम्मुहस्स वयण व्य ते शासि ॥ 12 12 आगासवष्य-जयरे जिजाकयं तेज जिन्मविषे रूग्यं । तस्य मुह-दंसजे बिय अबि पसमइ जो अहुको बि ॥ तस्स वि सीसो भण्गो तत्तायनिभो ति जाम प्रवह-गुणो । भासि तब-तेय-जिजिय-पाव-तमोहो दिजयरो न्य ॥ जो दसम-सलिक-पबाह-बेग-हीरंत-गुण-सहस्साण । सीकंग-विडळ-साको क्वसन-रुक्को व्य जिक्क्यो ॥ 15 15 सीसेण तस्स एसा हिरिदेवी-दिण्ण-इंसण-मणेण । रहवा कुदछयमाछा विखसिय-दिव्यण्ण-इंधेण ॥ दिण्ण-जहिष्किय-फल्कमो बह-किती-क्रसुस-रेहिरामोनो । बायरिय-वीरमही नयावरो कप्यत्कसो न्य ॥ सो सिद्धंतेण गुरू जुत्ती-सत्येष्टि जस्स इरिमहो । बहु-सत्त्व-गंध-कित्यर-पत्थारिय-पयड-सम्बत्यो ॥ 18 18 जाति तिकम्माभिरओ महादुवारिम्म खत्तिको पय**डो । उजोयणो ति जामं तिक्**य परिभुंजिरे तह्या ॥ तस्स वि प्रत्तो संपष्ट जामेज बडेसरो ति पयड-गुजो । तस्युजोयज-जामो तजको अह विरहया तेज ॥ तुंगमकंषं जिण-अवण-मणहरं सावयादकं विसमं । जावालिडरं बहाबपं व बह बस्य प्रहारेप् ॥ 21 तुंगं धवछं मणहारि-रयण-प्रस्तंत-धयव हादोषं । बस्रम-विणिदायपणं कराविषं वीरमहेण ।। तत्य ठिएणं भद्र चोद्दसीप् चेत्तस्य कण्ड-पश्सन्मि । जिम्मदिवा बोहिकरी अण्याणं होड सम्बाणं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P adds निरुक्तेकारा य after गमणिला, P सरलउलावा, P om. भूसण विष्टुणा, P om. बाल ब्य, P तुह सवण-2) P करेज जं तुज्ञ हो सुयुष. 3) P -कलावो धंमकलाणेय, P लोय, P om. होइ. 4) P om. two verses अतिथ पुद्दर्श etc. to चंदमाय ति, J adds नह after उत्तरा. 6> P अतिथ for तीरिम्म तीय, P adds पुरीण after पयहा, उ जस्थित्थ ठिए भत्ता, P तत्थ for जत्य, P सिरितोरसाणेण ( "साणेण can be read as "माणेण ). 7 > P हरियत्तो, र तीय णयरीय, P दिश्रो जिणानिवोसा तहिं कालो. 8) P बहुकलाकुसलो सिद्धंतवियाणओ कई दक्खो । आयरियदेवगुत्तो जज्ज वि विज्जरप किती॥ for the line तस्य विसिस्सो etc. to देवजनगायी जि. The line is defective: perhaps some syllables like [तस्स वि सीसो सो ] are missing at the beginning, JP मयहरी. 9 > P सो एस्थ आगओ देसा for the line सो जिणवंदण हेर्ड etc. to संपत्तो. 10 > 1 पुणा , P om. य, I जक्लयत्त P जक्लदत्त्वत्त, P सिस्सो for सीसो. 11 > P inter. बहुया & सीसा, P om. वयग, P लहुन्यासुपण्या. 12 > P om. a verse णागो निदो etc. to ते आसि, उ वहेंसरी, उ स्स for न्व. 13) उ-जरो for जयरे, P नयरे बढेसरो आसि जो खमासमजी ।, उ जिजाजयं, उ अब मत्यो for अहन्यो. 14) P य आयारघरो for बि सीसो अण्णो, अन्तो for अण्णो, P सार for प्रयुद्ध, अ णिब्जय-पृथिगयमोहो, अ om. दिणयरो व्य ॥ etc. to हीरंतगुणसहस्साण ।. 15> P लग्यणखंभी ब्द. 16> P कुदयमाला विलसिर. 17> J अत्थावरी P अवाबरी. 18> P सी सिद्धंतगुरू पमाणनाए जस्स, P भट्ट for बहु, P inter. गंब & सत्य, J पत्थरिय. 19) P सवा खत्तिवाणं वंसे जाओ वडेसरो नाम for the three lines आसि तिसस्मा-बिरजो etc. to श्रि पयडगुणो ।, J आसी. 20) वहेंसरो. 21) । सार्याकलं, I बिउर्र for विसमं, P om. जावालिजरं, P inter. अह सत्थि 🧆 पुष्कृष. 22 > P धयनहादोधं, J °वहादोवं, P असह-, J जिणिदायतणं, P कारवियं. 23 > P तंमि for तत्थ, J P द्विएणं, P किण्ह-, P बोहकरी.

| 1  | पर-भड-भिडडी-मंगो पण्ड्रेयण-रोहिणी-कका-कंदो । सिरि-यण्डराब-जामो रज-कृत्वी परिवयो जङ्गा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | को किर वचह तीरं जिण-वयण-महोयहिस्स दुसारं । बोब-महणा वि बद्धा एसा हिरिदेवि-वयणेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 3  | जिण-वयणाओं जम महिसं व विरुद्धं व जं बई । ते समसु संठवेष्ट्यसु मिष्का मह दुव्वहं तस्त ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  |
|    | चंदकुछावयवेणं भायारेडजोयणेण रह्या मे । सिव-संति-बोहि-मोक्साण साहिया होड भवियाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | प्यं कहं करेउं जे पुण्ण पावियं मण् विडलं । साहु-किरियासु चित्तं मने भने होउ मे तेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 6  | सग-काले वोलीणे वरिसाण सप्हिँ सत्ति गप्हिं। एग-दिणेणुणेहिं रहवा ववरणह-वेकाए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6  |
|    | ण कड्सणाहिमाणो ण कन्य-बुद्धीएँ विरङ्घा एसा । जन्मकह सि णिबद्धा मा दोसे काहिह हमीए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | ुँ ४३१) अरहेते प्रसिद्धं सिद्धे आयरिय-सम्ब-साहु थ । प्रवयण-प्रगळ-सारं वोच्छामि अहं समासेण १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 9  | पढमं जसह जिजाजं ओहि-जिजाजं च जमह सञ्चाजं । परमोहि-जिजे पणमह अजंत-ओही जिजे जमह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
|    | वंदे सम्बोहि-जिणे पणमह भावेण केवलि-जिणे यः। णमह य भवत्थ-केवलि-जिण-णाहे तिविह-जोएण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | णमह य उज्जमईण विउत्तमईणं च नमह मत्तीए । वन्णा-समने पणमह णमह व तह बीय-बुद्धीर्ण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 12 | पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण जमह सन्वाण । पणमह य सुय-घराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 |
|    | वंदे चोइस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एथारसंग-सुत्तत्य-धारए णमह आयरिए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | चारण-समणे पणमह तह जंघा-चारणे व पणमामि । वंदे विज्ञासिन्धे भागास-गमे व जिणकप्पे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 15 | भामोसहिणो वंदे खेळोसहि-जञ्जोसहिणो णमइ । सम्बोसहिणो वंदे पणमह भासीविसे तह य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 |
|    | पगमह दिट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विष्पोसहिणो य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | बीरासिबणो णिममो महुस्सवाणं च वंदिमो चरूणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 18 | पणमामि विउब्बीणं जलही-गमणाण भूमि-सजीणं । पणमामि बणुय-रूए महल्ल-रूवे च पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 |
|    | मण-वेगिणो य पणमह गिरिराय-पिंडन्छिरे य पणमामि । दिस्सादिस्से णमिमो णमह य सन्विद्वि-संपण्णे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | पणमद्द पिंडमावण्णे तवो-विद्दाणेसु चेय सम्बेसु । पणमामि गणहराणं जिण-जणणीणं च पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 21 | केवरू-णाणं पणमामि दंसणं तह य सब्द-णाणाइं । चारित्तं पंच-विद्वं तेसु य जे साहुणो सब्दे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 |
|    | चकं उत्तं रयणं झको य चमराहँ दुंदुहीको य । सीहासण-कंकेक्की पणमह वाणी जिणिंदस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | Note that the state of the stat |    |

1 > P om. four verses प्रभाविभाउटी etc. to होउ अवियाण ॥, उ रोहणो for रोहिणी. 3 > J om. व before जं. 4 > J आयरियउको अणेण, J साहियाण होउ. 5 > P करं for करेउं, P विमलं for चिउलं, P किरिया वित्तं. 6 > P एगदिणेण्णेहिं एस समत्तावरण्डींसे ॥. 7 > P om. the verses ण करत्ताहिमाणो etc. to काहिह इमीए ॥. For the Section § 431 consisting of verses beginning with अरहंते णमिकणं etc. to होह तं तं न ॥ of J, the Ms. P has the following verses which are reproduced with very minor corrections, some of its orthographical traits like the initial न etc. being retained:

दुज्झंति जस्थ जीवा सिज्झंति वि के वि कम्म-मल-मुद्धा। जं च निमयं जिणेहि तं तित्थं नमह भावेण॥
पणमामि उसह-नाइं सेसे वि जेणेज उत्तर (जिणे य उत्तरे) निममो। जणिल-जणए य ताणं गणहर-देवे य पणमामि ॥
केवल-नाणं पणमामि दंसणं तह य सञ्व-नाणाइ। चारित्तं पंच-विहं भावेण नमामि संपन्नं ॥
पणमामि धम्म-चक्कं जिणाण छत्तियं रयण-चित्तं। धम्मज्ञ्झयं ति बंदे चेद्दय-क्वलं पहा-जालं ॥
पजमासणं च वंदे चामर-जुवलं च चंद-किरणार्भ। सुमरामि दुंदुभि-रवं जिणस्स वाणि च वंदािम ॥
वंदािम सन्व-सिद्धे पंचाणुत्तर-निवािसणो जे य। लोयंतिए य देवे वंदे सन्वे सुरिंदे य॥
आहारय देव(इ)हरे वंदह परिहार-संठिए मुणिणो। उवसामग-सेणित्ये वंदह तह खवग-सेढित्ये॥
वंदे चउदस-पुक्वी कणे तह रायगे (वायगे) य पणमामि । एगारसिम्म आयार-धारए पंच-समिए य॥
अवस्थीण-महाणसिए वंदे तह सीय-तेय-लेसिले । चारण-समणे वंदे तह जंबा-चारणे निममो ॥
आसीविसे य वंदे ज्ञालोहि-खेल-ओसिल-धरे य। आमोसही व वित्योसही य सन्वोसिल्ले वंदे ॥
वंदािम बीय-दुद्धि वंदे विउलं च कोट्ठ-दुद्धि च। सन्वायिए पणओ अञ्झावय-सञ्व-साहू य॥
ओहिण्णाणी पणओ मणपञ्चब-नाणिणो य जे समणे। पणमामि अणंतिष्टि सन्वेहि वंदिमो अहयं॥
बल-केसवाण जुवणे (जुवले) सुमरामि ह चक्कविष्टणो स [ब्वे]। अण्णे वि बंदणिञ्चे पवयण-सारि(रे) [पणि] वयािम जिण-जम्मण-भूमीओ वंदे निव्वाण-नाण-मेरं च। सम्मेय-सेल-सिहरे सिद्धाययणे पणिवयािम ॥
एयं जो पढर नरो गोसम्गे अयल-अत्ति-संजुत्तो। सन्वं सिज्झह कुळं तिह्यहं तस्स विउलं पि ॥ छ॥

<sup>9)</sup> प्र क्षणंत ओहि किणे. 10) प्रसन्तोहि जिलो. 12) प्र नुद्धी मं पयाणु, प्र om. य before सुय. 15) प्र कछोसि एमइ. 16) प्रदिही विसणो, प्रतव for तेय. 17) प्र महस्सराणं.

| l | वंदामि सम्ब-सिद्धे पंचाणुत्तर-णिवासिको जे थ । कोवंतिए व देवे वंदह सम्बे सुर्हिदे व ॥<br>बाहारय-देह-घरे उबसामग-सेक्टि-संठिए वंदे । सम्महिट्टिप्यसुई सम्बे गुणठाणप् वंदे ॥ | 1 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | संती कुंयू व नरो एवाणं नासि जब महाजिहिनो । चोइस-रवजाई पुजो छण्यउई गाम-कोडीमो ॥                                                                                           | 3 |
|   | बल-फेसवाण जुवले पणमह अण्णे व भव्ब-ठाणेसु । सब्दे वि बंदणिजे पवयण-सारे पणिवयामि ॥                                                                                         |   |
|   | नो में भवगा-वग्गू सुमणे सोमणस होंतु महु-महुरा । किलिकिलिय-वडी-चन्ना हिलिहिलि-देवीओ सम्बामी ॥                                                                             |   |
| В | इय पवयणस्य सारं मंगळमेयं च पूह्यं एत्य । एयं जो पढडू णरो सम्महिद्वी च गोसग्गे ॥                                                                                          | 6 |
|   | तिहयसं तस्स भवे कह्याण-परंपरा सुविहियस्स । जं जं सुद्दं पसर्थं मंग्रहं होह् तं तं च ॥                                                                                    |   |
|   | § ४३२ ) इय पूस गणिकंती तेरस-क्छणाईँ जह सहस्साह । अण्णो वि को वि गणेंही सो णाही जिष्क्रिया संसा                                                                           | 1 |
| 9 | इय एस समत्त चिव हिरिदेतीए वरप्पसाएण । कहणो होड पसण्या इच्छिय-फडवा य संवस्स ॥                                                                                             | 9 |

॥ इति कुवलयमाला नाम संकीर्ण-कथा परिसमाप्ता ॥ ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥

<sup>3)</sup> महाणिवहो, म छण्णजर. 8) महिनका. 9) म om. two verses एव इस गणिजंती etc. P ए for एस. The colophon of P stands thus: समाप्तेयं कुवलयमाला नाम कथा ॥ छ॥ प्रंथ संख्या सहस्रा॥ १००००। कृति अभितपटनायमुनेदांशिष्णलाङ्कतस्य उद्योतनस्रे ॥ छ ॥ ॥ छ ॥. The Ms. म adds something more after महाजी:, ॥ छ ॥ संवन् ११३९ फाएमु विदे १ रवि दिने लिखितमिवं पुस्तकमिति ॥

## LIST OF THE PUBLICATIONS OF

į.

## THE SINGHI JAIN SERIES

- 1. Prabandhacintāmaņi of Merutungācārya (A. D. 1306): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendix and Indices of Stanzas. This is an important collection of stories, legends and anecdotes connected with kings like Vikramārka, Bhoja, Kumārapāla etc. and author-poets like Siddhasena, Māgha, Dhanapāla etc. Critically edited with various research accessories by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 12+136. Price Rupees 6.50.
- 2. Purātana-Prabandha-Samgraha: This is a noteworthy collection of many old Prabandhas similar and analogous to the matter in the Prabandhacintāmaṇi. Authentically edited with Indices of Verses and Proper Names, a short Introduction in Hindi describing the Mss. and materials used in preparing this part and with plates by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 15+32+156+8. Price Rupees 8.50.
- 3. Prabandhaciniāmaņi (Complete Hindi Translation): A complete and correct Hindi translation is given in this volume, so as to enable the purely Hindi-knowing public to grasp fully the contents of the original. The translator is Pandit Hajāri-prasād Dwivedi, Ācārya, Hindi Dept. Viśvabhāratī, Šānti-niketan. Along with the translation has been given an exhaustive Introduction in Hindi by the General Editor, Āchārya Jina Vijava Muni, which contains useful material for the proper understanding of the text. Demy quarto pp. 12+12+156. Price Rupees 6.00.
- 4. Dharmābhyudaya-Mahākāvya of Udayaprabha: This is a stylistic kāvya in Sanskrit celebrating the religious activities of Vastupāla, the great minister of the Gūrjara King Viradhavala, and the patron and lover of fine arts & literature. The author is not only a contemporary but also the religious preceptor of Vastupāla. Critically edited with various Indices etc. by Munirāja Śrī Caturavijavaji and Śrī Punyavijavaji. Super Royal 8vo pp. 16+48+190+18, Bombay 1949, Price Rs. 8.50.
- 5. Sukṛtakīrti-kallolinī-ādi-Vastupāla-prasasti-Samgraha: A collection of numerous Prasastis relating to the Minister Vastupāla. Edited by Muni Rājasrī Punyavijayaji. (in the press).

- 6. Prabandhakośa of Rājaśekharasūri (A. D. 1349): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendices and Alphabetical Indices of stanzas and all Proper Names. This gives twenty-four biographical Prabandhas dealing with celebrities of ancient India such as Bhadrabāhu, Mallavādi, Haribhadra, Sātavāhana, Vastupāla etc. Critically edited in the original Sanskrit from good old Mss. with Variants, Hindi Translation, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 8+8+136+14. Price Rupees 6.50.
- 7. Devānanda-Mahākāvya of Meghavijayopādhyāya (A. D. 1671): This is a Sanskrit poem in ornate style composed as a Samasyā-pūrti incorporating some line or the other, in each verse, from the Śiśupālavadha of Māgha. In its seven cantos, it presents a biography of Vijayadevasūri who was honoured by both Akbar and Jehangir. Critically edited from an old Ms. with Notes, Index and Hindi Introduction, summary etc. by Pt. Brchardas J. Doshi. Demy quarto pp. 8+16+80. Price Rupees 4.50.
- 8. Jaina Tarkabhāṣā of Yaśovijaya (A. D. 1624-1688): It is a manual of Nyāya dealing with Pramāṇa, Naya and Nikṣepa. Edited by Pt. Sukhlalji Sanghavi with his Tātparyasamgraha Vṛtti and an Introduction in Hindi. Super Royal 8vo pp. 8+8+14+78. Price Rupees 3.50.
- 9. Pramāṇamīmāṁsā of Hemacandrācārya: This is a treatise on Nyāya left incomplete perhaps by the author himself. It propounds the Jaina point of view after reviewing the tenets of other systems. Edited with a valuable Introduction and still more valuable Notes in Hindi by Pt. Sukhlalji Sanghavi and Pts. Mahbndrakumara and Malavania. Super Royal 8vo pp. 8+16+56+76+144+36. Price Rupees 8.50.
- 10. Vividhatīrthakalpa of Jinaprabhasūri (A. D. 1332): Part I, Text in Sanskrit and Prakrit with Variants, and an Alphabetical Index of all Proper Names. This work gives a description of nearly 60 holy places together with the names of their founders etc.; and thus forms a sort of guide-book or gazetteer of Jaina sacred places of India of the 14th Century. It contains valuable information of historical and topographical interest. Critically edited with Variants, Notes and elaborate Introduction etc. by Achārya Jina Vijava Muni. Demy quarto pp. 8+16+114+14. Price Rupees 6.50.

- 11. Kathākošaprakaraņam of Jinesvarasūri: The Prākrit Text with Sanskrit commentary. The commentary contains many Prākrit stories, which illustrate various religious virtues and is interesting from the sociological point of view. The tales are a fine specimen of Prakrit narrative literature. Critically edited by Āchārya Jina Vijaya Muni. Super Royal 8vo pp. 8+16+124+184, Bombay 1949, Price Rs. 12.50.
- 12. Akalanka-Granthatrayam comprising Laghīyastrayam with Svopajña-vṛtti, Nyāya-viniścaya and Pramāṇasaṃgraha: These are three noteworthy Nyāya works of Akalankadeva (c. A. D. 720-780), the last two being brought to light for the first time. Edited with Critical Notes, Variant Readings, Introduction [in Hindi] and Indices etc. by Pt. Mahendrakumara. Super Royal 8vo pp. 8+14+118+184+60. Price Rupees 8.50.
- 13. Prabhārakacarita of Prabhācandrācārya (A. D. 1277): Part I. Text in Sanskrit, with Variants and Indices of stanzas and all Proper Names. It presents in ornate style the traditional biographics of twenty eminent personalities including religious teachers like Vajrasvāmi, authors like Haribhadra and Hemacandra and poets like Mānatunga who have contributed to the glory of Jainism and the Jaina church. Critically edited from many old Mss. with Notes, Index and Hindi Introduction by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 10+6+226. Price Rupees 8.00.
- 14. Digvijaya-mahākāvya of Meghavijaya: This is an ornate poem in Sanskrit presenting the biography of Vijayaprabhasūri in thirteen cantos. The Sanskrit Text with the svopajña glosses critically edited with an Introduction in Hindī, an Index of Proper Names and the text of the Śrī-Tapagaccha pattāvalīsūtra vṛttyanusaṁdhanam in an Appendix by Pt. A. P. Shah. Demy quarto pp. 8-10-16-144. Bombay 1945. Price Rs. 8.00.
- 15. Bhānucandra-caritra of Siddhicandra Upādhyāya: This is a remarkable composition of Sanskrit litarature in which an able pupil, namely, Siddhicandra has chronicled, without the least exaggeration, acts of social and religious service rendered by his great Guru Bhānucandra. It is not only a biography of the Guru but also an autobiography of the pupil, both of whom had connections with and were honoured at the Moghul court by Akbar and Jehangir. The English Introduc-

- tion by the Editor is a rich mine of historical information. Critically edited from a single rare Ms. with elaborate Introduction, Summary, Appendices, Indices etc. by M. D. DESAI. Demy quarto pp. 8+12+104+68. Price Rupees 8.00.
- 16. Jāānabindu-prakaraņa of Yasovijaya Upādhyāya: This is a systematic manual of Jaina epistemology. The Hindi Introduction of the editor is a brilliant exposition of Jaina theory of knowledge in the back-ground of Indian metaphysics. The Sanskrit Text edited with Introduction, Notes and Index etc. by Pt. Sukhlalji Sanghavi, Pt. Dalsukh Malvania and Ptā. Hira Kumari Devi. Super Royal 8vo pp. 12+8+84+136. Price Rupees 5.00.
- 17. Brhatkathākosa of Hariṣeṇācārya: The work contains a number of narrative tales—as many as 157—on all sorts of subjects including folk-tales and parables which inculcate religiomoral principles of Jainism and glorify men of religion and ascetic heroes. They have been selected from different strata of Jaina literature. The Introduction which is exhaustive and illuminating, evinces mature erudition of the editor. It is the first of its kind in so far as it presents an outlinear survey of Jaina Kathānaka literature in the back-ground of Indian literature. The Sanskrit text is critically edited with Introduction, Notes and Indices by Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Super Royal 8vo pp. 20+128+402. Price Rupees 16,00.
- 18. Jainapustakapraśastisangraha: Vol. I. The work contains 111 Praśastis and 544 colophons, attached at the end of the ancient palm-leaf manuscripts of the Jaina and other works. They throw enormous light on the historical facts, social conditions, the Kulas, Gaṇas and Gacchas of the Jainas. Their historical importance is on a par with that of the inscriptions and the copperplates. Critically edited with an informative Introduction and ten Appendices by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 20+180. Price Rupees 10.00.
- 19. Dhūrtākhyāna: The Original Prākrit Text of Haribhadrasūri: Sanskrit metrical Version of Sanghatilaka, an Old-Gujarati Prose Rendering; also an elaborate Critical Essay on the Dhūrtākhyāna by Dr. A. N. Upadhye; Critically edited by Achārya Jina Vijaya Muni. This is a unique satire in Indian

- literature, remarkable for its originality of thought and plot. De luxe edition, Ledger Paper, Super Royal 8vo pp. 8+24+56+70. Bombay 1944, Price Rs. 8.00.
- 20. Nyāyāvatāravārtikavṛtti of Śāntisūri: The Vārtika and Vṛtti of Śāntisūri (some time between A. D. 993 and 1118) on the Nyāyāvatāra of Siddhasena (c. 5th century A. D.). Critically and authentically edited in the original Sanskrit with an elaborate Introduction, Notes, Indices etc. in Hindi by Pt. Dalasukha Malvania. Royal 8vo pp. 32+152+332. Bombay 1949. Price Rs. 16.50.
- 21. Ristasamuccaya of Durgadeva (A. D. 1033): A Prakrit Text dealing with omens and portents. Critically edited with exhaustive Introduction, English Translation, Sanskrit chāyā, Notes, Appendix, Indices etc. by Dr. A. S. Gopani. Royal 8vo pp. 12+16+8+72+172. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
- 22. Samdesa-Rāsaka of Abdul Rahamān: A Unique work of a Muslim Poet in Apabhramsa Language. Critically edited with Sanskrit Tippaṇaka and Avacūrika, English Translation, Exhaustive Introduction, Notes, Appendix, Indices etc. by Achārya Jina Vijaya Muni and Prof. H. C. Bhayani. Royal 8vo. pp. 8+14+18+106+124. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
- 23. Śatakatrayādi-subhāṣita-saṁgraha of Bhartṛhari. This is an exhaustive compilation of the Epigrams attributed to Bhartṛhari including the Three Centuries. Collated and critically edited for the first time with principal variants and an introduction by Prof. D. D. Kosambi. Royal 8vo pp. 8+8+84+240. Bombay 1948. Price Rs. 12.50.
- 24. Paümasiricariu of Dhāhila: An Apabhramsa Poem in four cantos. Critically edited by Profs. M. C. Mod and H. C. Bhayani with an Introduction, Summary, Notes etc. in Gujarati. Royal 8vo pp. 16+40+48. Bombay 1948. Price Rs. 4.75.
- 25. Nāṇapaṁcamīkahāo of Maheśvarasūri: A Prākrit Text giving Tales on the Jñānapañcamī. Edited by Dr. A. S. Gopani with various readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. Super Royal pp. 8+16+44+88. Bombay 1949. Price Rs. 7.25.
- 26. Bhadrabāhu-samhitā of Bhadrabāhu: A Sanskrit Text dealing with astrology, omens, portents etc. Edited with Various

- Readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. by Dr. A. S. Gopani. Super Royal pp. 8+8+12+32+84. Bombay 1949. Price Rs. 5.75.
- 27. Jinadattākhyāna-dvaya: Two Prākrit Texts dealing with the life-story of Jinadatta, one by Sumatisūri and another of an anonymous author. Edited for the first time by Pt. A. M. Внојак. Royal 8vo pp. 8+16+92. Bombay 1953. Price Rs. 3.50.
- 28. Dharmopadesamālā-vivaraņa: Here is the Vivaraņa of Jayasimha sūri who gives a number of Prākrit Tales while explaining the gāthās of the Dhammopadesamālā. Edited with Various Readings by Pt. L. B. Gandhi. Super Royal 8vo pp. 8+16+240. Bombay 1949. Price Rs. 9.75.
- 29. Bhartrhariya Satakatraya with the Vyākhyā of Dhanasāra; This is a companion volume of No. 23. comprising the oldest available commentary on the Satakas of Bhartrhari. Dhanasāra wrote it at Jodhpur in Rajasthan in Samvat 1535. At is also interesting because of its Colloquial Jain Sanskrit. Edited with various Readings, Appendices, etc. by Prof. D. D. Kosamer. Royal 8vo. pp. 325. Bombay 1959. Price Rs. 10.50.
- 30. Sṛṅgāramañjarīkathā of Bhojadeva: It contains a courtesan's professional advice to her daughter in the form of eleven entertaining and edifying tales in the rich kāvya style. Composed by the famous Paramāra king Bhojadeva of Dhārā. Edited with Introduction, Translation, Notes etc. from the only available A fragmentary Palm-leaf Ms. belonging to the Jesalmere Bhaṇḍāra by Kumārī Kalpalata K. Munshi, M. A., Ph. D. Royal 8vo. pp. 10+90+96+104. Bombay 1959. Price Rs. 12,50.
- 31. Līlāvaī of Koūhala: A Romantic Kāvya in Māhārāṣṭrī Prākrit with the Sanskrit Vṛtti of a Jaina Author. Critically edited for the first time with an Introduction, Variant Readings, Glossary, Notes etc. by Prof. A. N. Upadhyr. Royal 8vo. pp. 28+88+384. Bombay 1949. Price Rs. 15.00.
- 32. Kīrtikaumudī-Mahākāvya of Someśvara and Sukṛtasamkīrtana of Arisimha: They treat the life-story and explores of the famous minister Vastupāla in the Mahākāvya form. Edited by Muni Rājaśri Punya Vijayaji (in the press).

- 83. Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and Its Contribution to Sanskrit Literature, a learned dissertation by Dr. B. J. SANDESARA, M. A., Ph.D.. Royal 8vo pp. 8+6+28+218. Bombay 1953. Price Rs. 9.50.
- 34-35. Paimacariu of Svayambhūdeva, Vols. 1-2: A great Epic in Apabhramśa dealing with the Rāma Tale. Critically edited for the first time with an elaborate Introduction, Index Verborum and Appendices by Dr. H. C. Bhayani. Royal 8vo First Part pp. 8+4+16+132+40+168+76, Second Part pp. 8+4+24+328. Bombay 1953. Price Rs. 12.50 and 10.50 respectively.
- 36. Paümacariu of Svayambhūdeva, Vol. 3. Edited by Dr. H. C. Bhayani (in the press)
- 37-38. Studies in Indian Literary History, Vols. I and II, containing 132 Papers and Indices, proper Names and Subjects, by Prof. P. K. Gode. Royal 8vo Vol. I, pp. 6+4+3+16+546, Vol. II pp. 6+4+4+4+4+544. Bombay 1953-54. Price Rs. 20.00 each.
- 39. Uktivyakti-prakarana of Dāmodara: An elementary handbook of Sanskrit Composition with parallel illustrations in Old Kosali of the 12th century. Edited for the first time from the single available Ms. by Āchārya Jina Vijava Muni with an exhaustive Study of the Old-Kosali of the text by Dr. S. K. Chatterji, M. A., D. Litt.and with an Essay on material of social and historical interest in the text by Dr. Moti Chand. Royal 8vo pp. 8+4+10+84+68. Bombay 1953. Price Rs. 8.00.
- 40. Kāvyaprakāsa-khandana of Siddhicandra-Gaņi: An adverse critique of some of the topics of Mammaṭa's Kāvyaprakāsa. Edited for the first time from the single available Ms. with an Introduction, Indices etc. by Prof. R. C. Parikh. Royal 8 vo. pp. 8+4+20+108. Bombay 1953. Price Rs. 4.50.
- 41. Kumārapālacaritra-samgraha: A collection of works of various authors relating to life of king Kumārapāla of Gujarat. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya Jina Vijaya Muni. Double Demy pp. 8+18+36+12+158. Price Rs. 10.00.
- 41A. The Life of Hemacandrācārya: The eminent German orientalist, Dr. G. Bühler, wrote in 1889, an epoch-making essay in German on Hemacandra (A. D. 1088-1173) who occupies a place of honour in Indian literature. This essay is a fine model of historical research; and, as such, for the benefit of English knowing readers, it has been translated here into English by Dr. Manilal Patrl. Demy quarto pp. 16+104. Price Rupees 5.00.

- 42. Kharataragaccha-bṛhadgurvāvali: A Collection of Works of Jinapāla Upadhyāva and others relating to the spiritual lineage of the eminent Ācāryas of the Kharatara Gaccha. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya Jina Vijaya Muni. Double Demy pp. 8+12+120. Price Rs. 7.00.
- 43. Jayapāyaḍa-nimittasāstra: An ancient work pertaining to the Science of Prognostics making prophesies on the basis of the letters of speech. Edited by Āchārya Jina Vijaya Muni. Price Rs. 8.50.
- 44. Jambucariyam of Guṇapāla: It is a Prakrit narrative of the life of Jambūsvāmin, the first patriarch of Jain church after the last Tīrthamkara Mahāvīra. Edited by Āchārya Jina Vijaya Muni. Price Rs. 12.50.
- 45-46. Kuvalayamālā of Uddyotanasūri (Part I & II). A unique campū in Prakrit critically edited from rare Mss. material for the first time with an Introduction, Various readings, Notes etc. by Prof. A. N. Upadhye, M. A., D. litt. Part I contains the Prākrit text and various readings. Price Rs. 15,00.

Part II with an elaborate Introduction, and Ratnaprabha-Sūri's Samskrit Version of Kuvalayamālā-kathā etc. (in the Press).

To be had from-

## BHARATIYA VIDYA BHAVAN

Chowpati, BOMBAY. 7

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय ३ ८०, ३ काल नं १